# भारतीय प्रतीकविद्या

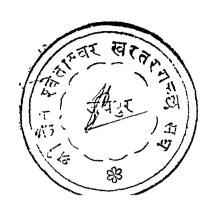

डॉ. जनार्दन मिश्र

बिहारं-राष्ट्रभाषा-परिषद्

प्रकाशक विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-मनन पटना-३

[C]

सर्वीचिकार प्रकाशकाघोन

शकाब्द १८८०, विक्रमाब्द २०१५, खुप्टाब्द १६५६

मूल्य सजिल्द ११)

मुर्द्रक् युनाइटेड प्रेस लिमिटेड परना

#### भारतीय प्रतीकविद्या



विहार के मुख्यमत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह

पुरातत्त्व और भारतीय सभ्यता के अनन्य प्रेमी, देश के रवातंत्रय-महायज्ञ में सर्वरव होमनेवाले महातपस्वी, मूर्धन्य मनीषी एवं निर्भीक सेनानी विहार-केंसरी डॉक्टर श्रीकृष्णा सिंह

के कर-कमलों में सादर सस्नेह समर्पित



## वक्तव्य

हिन्दी-साहित्य में काव्यगत प्रतीकों का आध्यात्मिक सौन्दर्य अन्तरचक्षुओं से निरीक्षण करने याग्य है। किन्तु धातुओं और पाषाण-खण्डों से निर्मित मूर्तियों तथा भावोद्बोधक चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीकों का जो कलात्मक सौन्दर्य है, वह चर्मचक्षुओं से भी द्रष्टव्य है— यद्यपि उसके रहस्य-दर्शन के लिए भी सूक्ष्मदिशता की ही आवश्यकता है। इस पुस्तक में काव्यगत प्रतीकात्मक सौन्दर्य का दिग्दर्शन प्रसंगानुसार कराया गया है, पर अधिकतर पाषाण-काव्य में प्रच्छन्न प्रतीकों के गूढ़ मर्म का ही उद्घाटन बड़ी विशद रीति से किया गया है।

भारतीय मूर्त्तिकला और चित्रकला में निहित प्रतीकों का भावात्मक विवेचन शास्त्रीय पद्धित से करके लेखक ने कला-भाण्डार के अतिशय रमणीय सौन्दर्य-कक्ष का द्वार खोल दिया है। स्वर्गीय पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने भी अपनी 'मूर्त्तिपूजा' नामक पुस्तक में हिन्दू-देव-देवी-विग्रहों के प्रतीक-तत्त्व समभाने में अध्यात्म-शास्त्र के तथ्यों का बड़ा ही हृदयग्राही विश्लेषण किया है। पर वह पुस्तक अब अप्राप्य है। उसके अतिरिक्त यदा-कदा पत्र-पत्रिकाओं के कितने ही लेखों में भी भारतीय स्थापत्यकला एवं शिल्पकला में संशिलष्ट प्रतीकों के संकेत मिलते रहे हैं, पर कोई ऐसी पुस्तक अबतक देखने में नहीं आई, जिसमें कला और अध्यात्म के गँठबन्धन का इतना सरस और मनोज्ञ वर्णन मिलता हो।

परिषद् से ही एक पुस्तक (हिन्दू-धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ) पहले निकल चुकी है, जिसके 'वक्तव्य' में हमने प्रकरणोल्लेखपूर्वक संकेत किया था कि भारतीय साहित्य में रूपकों और प्रतीकों के वर्णन-बाहुल्य की कोई सीमा नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक वाङमय से आधुनिक साहित्य तक के प्रमाणों से भारतीय प्रतीकिवद्या का जो वैभव वर्णित है, वह पाठकों की अध्ययन-शीलता को तो आकृष्ट करेगा ही, एतद्विषयक अनुसन्धायकों को भी शोध-पथ का पथिक बनने की प्रेरणा देगा।

प्रतीक चाहे किवता में हो या कथा में, मूर्त्त में हो या चित्र में अथवा यंत्र-तंत्र में, जहाँ भी हो, उसका तात्पर्य समक्त लेने पर अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है। प्रतीकों के अध्ययन का विषय वास्तव में मन को रमाने के लिए बड़ा आकर्षक और सुहावना है। विष्णुपुराण के प्रथम अंश के बाईसवें अध्याय में भगवान् विष्णु की विभूति का वर्णन प्रतीकात्मक ढंग से किया गया है, जिसमें इस जगत् के निलेंप तथा निर्णुण और निर्मल आत्मा को कौस्तुभ मणि, बुद्धि को गदा, तामस और राजस अहंकार को शंख एवं शाङ्ग - धनुष, मन को चक्र, वैजयन्तीमाला को पंचतन्मात्राओं और पंचभूतों का संघात, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मे न्द्रियों को बाणसमूह, अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान को खड्ग कहा है। इसी तरह उपर्यु क व्यासजी ने शेषशायी नारायण को सत्त्वगुण का प्रतीक, ब्रह्मा को रजोगुण और शेषनाग को तमोगुण का प्रतीक तथा क्षीरसागर को भगवान् की विश्वम्भरता का प्रतीक बतलाकर बड़ा मनोरम प्रसंग उपस्थित कर दिया है।

गोस्वामी तुलसीदासजी के श्रीरामचरितमानस में भी प्रतीकात्मक स्यलों की कमी नहीं है। लकाकाण्ड में विभीषण में भगवान् रामचन्द्र ने जिस विजय-रय का सागोपाग वर्णन किया है, वह गहन अनुमूर्ति का ही विषय है। गोसाईंजी की 'विनयपत्रिका' में भी अनेक प्रतीकात्मक पद हैं, जो चिन्तनशील पाठक के मन को सहसा तल्लीन कर देनेवाले हैं। सूरदास और कथीरदास के ऐसे पदों से भी सुविज्ञ पाठक परिचित ही होंगे। साहित्य और कला के अन्तगंत जितने भी प्रतीकात्मक स्यल और सकत हैं, वे जहाँ-कहीं भी मिलें, सवका यदि विषयत् मग्रह कर हिन्दी-पाठकों के लिए सुलभ कर दिया जाय, तो उन (पाठकों) की सुम-वृक्त में वडी कुशाग्रता आ जायगी। तव वे किसी स्थूल वस्तु का साक्षात्कार होने पर उसके सुक्त तस्त नल तक पहुँचने के अभ्यासी वन जायगे।

इस पुस्तक के लेपक डॉक्टर जनादन मिश्रजी विहार-राष्ट्रमाया-परिषद् के सदस्य हैं। सस्कृत, अगरेजी और हिन्दी के विद्वान् तथा जर्मन, बंगला, गुजराती, पाली और प्राकृत के भी ममज हैं। आप भागलपुर-जिले के निवासी हैं। हिन्दी के आप पुराने साहित्यसेवी हैं। आपकी तीन हिंदी-पुस्तकें विद्वन्मण्डली में विशेष आदर पा चुकी हैं—(१) विद्यापित, (२) हिन्द-मस्कृति और साहित्य की प्रस्तावना, (३) गुरु-दक्षिणा (नाटक)। सस्कृत-साहित्य का इतिहास आपने अंगरेजी मे लिखा है, जो प्रकाशित होकर लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। सन १९२५ ई॰ से १९४९ ई॰ तक आप विहार-नेशनल (वी॰ एन्॰) कॉलेज मे सस्कृत-हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे। इसी अवधि के मध्य सन् १९४४-४५ ई० मे आप गया के डिग्री-कॉलेज के सवप्रथम प्राचार्य हुए थे। फिर सन् १९३३ ई० मे आपने योरप-यात्रा करके जर्मनी के म्यूनिक-विश्वविद्यालय में वैदिक भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी शोधकार्य किया। वहीं के कोयनिग्सुन्गं विश्वविद्यालय मे 'मध्यकालीन हिन्दु-मस्कृति' विषय पर आपका अनुसन्धान चलता रहा, जिमके अन्तगत 'रिलिजस पोयट्री ऑफ्, सुरदास' नामक थीसिस तैयार कर वापने डॉक्टरेट की उपाधि पाई । यह थीसिसवाली अंगरेजी-पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है । सन् १६४६ ई मे आप भागलपुर के तेजनारायण-वनैली-कॉलेज के प्राचार्य होकर पटना से चले गये । वहाँ उसी पद पर सन् १६५७ ई० तक रहकर गत वर्ष अवसर-ग्रहण किया । इस साल दरभगा के मिथिला-सस्कृत-विद्यापीठ के सचालक (डाइरेक्टर) के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। आपके पाण्डित्य और अनुभव से शिक्षण-सस्याओ और साहित्य की जा लाम हुआ है, वह सादर स्मरणीय रहेगा।

पुस्तक-गत विषय पर डॉक्टर मिश्रजी का भाषण, परिषद् का भाषणमाला के अन्तर्गत सन् १९५७ ई० मे, २५ सितम्बर को हुआ था। वही लिखित भाषण इस पुस्तक मे सिवन प्रकाशित है। चित्रों के चुनाव और उनकी चमत्कार-चर्चा मे मिश्रजी की दार्शनिक दृष्टि की विलक्षण क्षमता का परिचय मिलेगा। आधा है, यह पुस्तक मस्तिष्क और हृदय के साम साय अध्येता के नेत्रों का भी तुस करेगी।

रगमरी एकादशो, शकान्द १८८०

शिवपूजनसहाय

## **आत्मिनवेदन**

सन् १६०६-१० ई० की बात है। मै प्रारम्भिक कक्षा का छात्रथा। मै जिस मिड्ल स्कूल में पढ़ता था, उसके प्रधानाध्यापक महोदय बड़े हरिभक्त और कीर्त्तनिप्रय थे। सन्तसमागम और हरि-कीर्त्तन के साथ-साथ तुलसी के राम, कबीर के राम, ब्रह्म राम आदि की चर्चा होती रहती थी। उस समय ये बातें मेरी समभ से बाहर की थीं। अध्यापक रामायण की इन पंक्तियों को दुहराया करते थे—

जग पेखन तुम देखिनहारे। विधि हरि शम्भु नचाविनहारे।।
तेउ न जानिहं मरम तुम्हारा। श्रीर तुमिहं को जानिनहारा।।
सोइ जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुमिहं तुमिहं ह्वे जाई।।

सुनकर मन में यह सन्देह उठा करता था कि जब राम हिर के अवतार है, तब हिर के नचानेवाले कैसे हुए। 'विष्णु कोटि सम पालनकर्ता, रुद्रकोटिशत सम संहर्ता' आदि से यह सन्देह और भी बढ़ता गया। मैं इसके पीछे पड़ गया। ज्यों-ज्यों अध्ययन और समभ बढ़ती गई, त्यों-त्यों यह सन्देह हटता गया। सन् १६३२-३३ ई० तक इस विषय की थोड़ी-बहुत भलक मिल चुकी थी। युरोप जाने के पहिले मैंने सन् १६३३ ई० में इस विषय पर एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी। उसका नाम था हिन्दू-संस्कृति और साहित्य की प्रस्तावना। आशा थी कि यदि और किसी अधिकारी विद्वान् का इस विषय से सम्पर्क हो और वे इसपर और कुछ लिखें तो इस विषय का ज्ञान आगे बढ़े। तबसे देख रहा हूँ, इस विषय पर न कोई लेख और स्न कोई पुस्तक लिखी गई है। भारतीय मूर्त्तिवद्या (Indian Iconography) पर जो दो-एक ग्रन्थ और लेख निकले भी है, उनका क्षेत्र मेरे विषय से सर्वथा, भिन्न है।

में सन् १६३३ और ३४ई० में युरोप के विश्वविद्यालयों और नगरों में घूमता रहा। देखा कि अपने संस्कारानुसार लोगों ने अपनी भावनाओं के प्रतीक वहाँ भी बना रखे हैं, किन्तु वे हमसे कितने भिन्न है। युनिवर्सिटी-जैसी सर्वसाधारण संस्थाओं के वरामदे पर, नगर के उद्योनों में और अन्यत्र स्त्री-पुरुषों की नंगी मूर्तियों और चित्रों का रहना एक साधारण सी बात है। इसे कोई बुरा नहीं मानता। उँचे-से-ऊँचे विचारों के साथ नर-नारियों के नग्न रूप का चित्रण एक साधारण धर्म है। यह भारत से कितना भिन्न है। इन्हें

यथाय रूप में समफते में भारतीयों का देर अवश्य लग जाती है और तत्र भी वे इन्हें ठीक ठीक समफ्रकर वहाँ के निमामियों की तरह इन्हें निरपेक्ष दृष्टि से देख संयते हैं वा नहीं, इसमें सन्देह हैं।

इन मानस माथनो के साथ-साथ अपने शास्त्र और विषयो का अध्ययन चल रहा था और प्रतीक-तत्त्व पर वरावर दृष्टि थी।

में सन् १६४० ई० मे सस्कृत साहित्य रा इतिहास लिल रहा था। जब में वेद और तन्त्र पर लिखने लगा, तब देखा कि युरोपोय और तदनुगामी भारतीय 'विद्वानों' ने वेद की और विशेषत तन्त्र की अनयत राज्यों में घोर निदा की है और गालियों तम दी हैं, और घर में देखा कि, वेदज्ञ का तो कुछ कहना ही नहीं, देवनुत्य वडे-बडे तान्त्रिक सिद्ध महापुष्य हो गये हैं, जिनकी प्रतिबिन पूजा होती है। इन विपरीत वातों का देखकर 'विद्वानों' की उक्तियों से मेरा समायान न हुआ। में वेद और तन्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ और दिन-दिन इसकी तृषा बढती रही।

वेदाध्ययन से मेरा यह विस्वास दृढ हो गया कि सभी प्रतीक वेद पर वाश्रित हैं और वेदिविहित सिद्धान्तों पर इनका निर्माण हुआ है। ये प्रतीक प्रत्यविद्या की साधना के एक प्रधान बङ्ग हैं और इनके तथा वैदिन सिद्धान्तों के उद्देष्य भे कोई बन्तर नहीं है। मैंने वेद-प्रतीक-प्रकरण में इस पर विचार किया है। यह प्रकरण कुछ विस्तृत हो गया, किन्तु छाचारी थी।

में तान के वैभव को देखकर चिकत और स्तिम्भित रह गया । मैंने देखा कि भारतीय लाब्यात्मिक सामनाओं का ब्यावहारिक ध्य तान ने ही स्पष्ट किया है और मभी भारतीय सावकों ने शाक्तदशन के सिद्धान्तों पर साधना कर खिद्ध पाई है। व्य-कृत्पना और रूप-व्यवहार की जितनी प्रणालिया शाक्तमार्ग में हैं, उतनी यही नहीं, और सभी मार्गों ने सिद्धि पाने के लिये शाक्तसिद्धात और साधना को किसी न-किसी रूप में अपनाया है।

एक वेद सबका बादिगृत और बादिस्रोत है, इसिल्ये बाक्त, शैव, बौद्ध, वैष्णव, जैनादि में रूप-कल्पना और साधना में कही अन्तर नहीं है। अन्तर है तो केवल बाह्याचार में। स्यूल आचार से सूश्म भावना की ओर बढते ही भेद मिटने लगता है और 'पर' अथवा 'कारण' रप में सभी एकाकार हा जाते हैं।

गत चालीस वर्षों की अवधि में बहुत-सी सामिषयों एकत्र हुई और भूम् कि बहुत-सी परिवर्तन हुए। इन्छा थी कि इन्हुं लिपिबुद्ध कर दिया लाग कि विवरा था। सबसे बडी कठिनता थी कि लिखने का अभ्यास छूट गया था आर जीविका के कामों से अवकाश भी कम मिछता था।

जुलाई, १९५६ ई० मे धीशिवपूजन सहायजी से राष्ट्रभाषा परिषद के कार्यालय में भेट हुई। आपने इसे लिख डालने का आग्रह किया। व पुत्रर श्रीकृपानाय सिंहणी (एववीकेट, भागलपुर) के अनुरोध ने तो कव हठ का रूप ग्रहण कर लिया था। खिबजी ने लिखने के पहिले ही इसका नामकरण भी कर दिया। दिन में समय न मिलने के कारण रात को जगकर लिखने लगा। ४ अगस्त, सन् १६५६ ई०, को लिखना आरम्भ हुआ और दिसम्बर, १६५६ ई० में मूल-ग्रन्थ समाप्त हुआ। परिशिष्टादि लिखते जनवरी बीत गई और श्रीपञ्चमी ं० २०१३ को ग्रन्थ पूर्ण हुआ।

कार्यकाल की अविध पूर्ण कर में जून, १६५७ ई० में पटना चला आया। मैंने यहाँ के पुरातत्त्वसंग्रहालय में अन्यान्य बहुमूल्य संग्रहों के साथ कुर्किहार और नालन्दा से प्राप्त संग्रह भी देखा। मेरा विश्वास है कि बौद्धधर्म-सम्बन्धी इतना सुन्दर और मूल्यवान् संग्रह संसार में और कहीं नहीं है। प्रिय मित्र और शिष्य श्रीपरमानन्द दोषी भारत-सरकार के पटनावाले पुरातत्त्व-विभाग के पुस्तकाध्यक्ष है। उनकी कृपा से यहाँ के पुस्तकालय में बहुत-से अनमोल और दुष्प्राप्य ग्रन्थ और चित्र देखने को मिले। बिहार नेशनल कौलेज के पुस्तकालय से बहुत-से मूल्यवान् ग्रन्थ मिले। इनसे मेरे विचारों में उथल-पुथल-सी मच गई और ग्रन्थ में अनेक प्रकरणों में आमूल परिवर्त्तन करना पड़ा। प्रेस के लिये सारा ग्रन्थ दो बार तो लिखा ही गया, कई अध्यायों को तीन-तीन बार लिखना पड़ा। संग्रहालयों में घूमते समय मैने देखा कि मूर्तियों को देखने से जितनी बातें समक्त में आती हैं, चित्रों से उनका केवल अंश भर समक्त में आता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ का विषय ही संग्रहालयों की वस्तुओं को एक नई दृष्टि से देखना था। इसके लिये सारे भारत में घूमकर सभी सुरक्षित मन्दिर, संग्रहालय इत्यादि को देखकर अपनी आवश्यकता के अनुसार चित्र लेना था। यह काम व्ययसाध्य होने के कारण मेरे लिये असम्भव था। इसलिये इसको भविष्य पर टालकर और सुलभ सामग्रियों से जितना हो सका, लिपिबद्ध कर दिया।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्थापना कर उसके संचालन करने के लिये विहार-सरकार का जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी होगी। यदि आज परिषद् नहीं रहती, तो यह पुस्तक प्रकाशित नहीं होती। पुस्तक में जितने चित्रों की आवश्यकता थी, परिषद् ने वड़ी उदारता से सबके ब्लॉक वनवा लिये। श्रीशिवजी से लेकर नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े स्नेह और उदारता से इसके प्रकाशन में सहायता की। उन सभी के लिये मेरा हुया श्रीर प्रमे से भरा हुआ है।

जब मैं उलटकर जीवन के इन चालीस वर्षों को देखता हूँ, तब मुक्ते महात्मा फरगुसन के ये शब्द याद आते हैं—

"ऐसा कोई मनुष्य न होगा, जो किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में चालीस वर्षो तक अपनी शक्ति लगा दे और असंख्य ऐसी वातों से परिचित न हो जाय अथवा ऐसा ज्ञान न प्राप्त कर ले, जिसे दिक्काल और सारा वाङमय भी पूरा-पूरा प्रकाशित करने में असमर्थ न हो जाय।" १

<sup>?. &</sup>quot;No man can direct his mind for forty years to the earnest investigation of any department of knowledge and not become acquainted with a host of particulars, and acquire a species of insight which neither time, nor space, nor perhaps the resources of language will permit him to reproduce in their fulness".

महात्मा फरगुसन का यह कथन बहुत ययार्थ है। आज में देयता हूँ कि जितनी बाते और जिस रूप में भेरे मन में हैं, उनका सार-अश भी में सब्दों में प्रकाशित नहीं कर सकता। इस काम को और भी पूर्णता दी जा सकती है, यदि स्लाइड की सहायता से व्याख्यान दिये जार्य। किन्तु यह तो 'यदि', अर्थात् वर्त्तमान परिस्थिति में अप्रस्तुत योजना है।

इस विषय पर यदा-कदा व्याख्यान सुनकर पिंडत-समाज ने वडा मतोप प्रकट किया । इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिळा ।

इन सब के लिये परमात्मा का मै भक्तिपूर्वक स्मरण करता हूँ। यह उनकी कृषा थी, जिससे यह सन्य कुछ सम्भव हुआ और यह कार्य पूर्ण हुना।

श्रीपञ्चमी चित्रमाद्य २०१४

जनार्दन मिश्र

## विषय-प्रस्ताव

प्रतीक-निर्माण की प्रवृत्ति कितनी पुरानी है, यह कहना कठिन है। विचारने से बोध होता है कि जब से मनुष्य में बुद्धि हुई और उसकी बुद्धि ने रेखा खींचना या लीपापोती करना सीखा, तभी से वह अपने भावों का प्रतीक-निर्माण करने लगा। आदिम मनुष्यों की गुहाओं में भी नाना भावों को प्रकाशित करनेवाले, उनके द्वारा अंकित चित्र और मूर्तियों के ढाँचे पाये जाते हैं। जिस देश के लोगों का जैसा संस्कार और जैसी बुद्धि रहती है, वे वैसे ही प्रतीकों का निर्माण करते हैं। भारतीयों ने अपने संस्कार और अपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार निश्चित सिद्धान्तों पर और निश्चित उद्देश्य से प्रतीकों का निर्माण किया और युग-युगान्तर से उसमें काट-छाँट, परिमार्जन और परिवर्त्तन कर इन्हें ऐसा रूप दिया, जो किसी भी अतिसभ्य जाति के लिये उचित गौरव का विषय हो सकता है।

भारतीय प्रतीक स्पष्ट और सरल होने पर भी जटिल और दुरूह जान पड़ते हैं अथवा वन गये हैं। इसके अनेक कारण है। आधुनिक युग में इस विषय के पठन-पाठन का काम एक भिन्न सभ्यता के विदेशियों ने अपने हाथ में ले लिया। भिन्न संस्कारवश इन वस्तुओं को ठीक-ठीक समभने की इनमें योग्यता नही है। जो दो-एक सहृदय समभने की भी चेष्टा करते हैं, वे संस्कृत से पूर्ण परिचित नहीं रहने के कारण इन वस्तुओं को समभने में बड़ी कठिनता का अनुभव करते हैं। भारत में शताब्दियों से मूलग्रन्थों का स्वतन्त्र रीति से पठन-पाठन अथवा निर्माण प्रायः बन्द-सा हो गया है। लोग केवल दूसरों की टीका-टिप्पणी और व्याख्यानों पर आश्रित हो गये हैं। जिसने जितना-सा और जिस तरह समभा, उसे जनता के सामने उसी रूप में रखा और लोगों ने भी उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि मूल भावनाओं से लोग दूर पड़ते गये और अनुमान द्वारा कुछ-का-कुछ समभने लगे। उदाहरण के लिये हम दिक् और काल को ले सकते है। दिक् और काल, इन दो शब्दों का व्यवहार होता रहा, किन्तु दिक्काल दो शक्तियाँ है। इसे लोग, ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, भूलते गये और पीछे अहोरात्रादि काल-मान को ही काल समभने लगे। नैयायिकों ने कहा-'जन्यानां जनकः कालः'-अर्थात्, उत्पन्न होने योग्य वस्तुओं का उत्पादक काल है। इस परिभाषा के अनुसार काल के स्थान में भगवान कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जन्य का जनक भगवान् है। पर यह सभी जानते है कि

काल और भेगवान भिन्नार्थवाची शब्द है। उसी प्रकार दिक् को लोग साधारणतया लाकाश का पर्यायवाची शब्द मान लेते हैं, पर दिक् आकाश से भिन्न एक शक्ति है। दार्श्वनिक दिक् और काल को मानते हैं, पर उनकी यथार्थ भावनाओं से दूर निकल गये हैं। इन शब्दों के मूल भावों को महाभारत और पुराणों ने अपने यथार्थ रूप में सुरक्षित रखा है। हमारी यह कठिनता और भी विकट हो जाती है, जब टाइम और स्पेस जैसे विदेशी शब्दों हारा हम इनके भावों को ठीक-ठीक समम्तने की चेष्टा करते हैं। इन स्वदेशी और विदेशी शब्दों के भीतर दो भिन्न भावनाएँ काम करती हैं। उन्हें एक समभ्तने से हमारे विचार और भी उलभ जाते हैं।

अपने निपयो को समभने मे हमारी सबसे वडी कठिनता है-विदेशियों को इस विषय का गुरु बना छेना और उनका मानसिक दासत्व स्वीकार कर छेना । वर्त्तमान अंगरेजी-शिक्षा -पाये हुए ऐसे लोगो को सर जॉन उडरफ 'इगलैंड का मानसपुत्र' कहते हैं। वर्त्तमान विश्वविद्यालयो की दूपित शिक्षा के कारण हम सत्र की तरह रटते रहते है कि मि॰ अमुक ने ऐसा कहा और मि॰ अमुक ने ऐसा कहा। अपनी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहने के कारण, यह समभने की शक्ति नष्ट हो गई है कि देखें मि॰ अमुक ने अमुक भारतीय विषय को ठीक-ठीक समका वा नही। युरोप की सभ्यता का आरम्भ ग्रीस से होता है। ग्रीस की सभ्यता का आरम्भ ईसा से पूर्व सातवी या आठवी शतान्दी मे होता है। उपेक्षणीय अपवादो को छोडकर युरोप के विद्वान साधारणत मान लेते हैं कि भारतीय सम्यता इससे पुरानी हो नहीं सकती। इस समय या इसके पहिले जैसे ग्रीक भेड चराया करते थे, प्राचीन भारतीय भी वैसा ही करते होंगे। वस, इसी अटकल पर वेद वकरी और भेंडी चरानेवाला घुमक्कड जातियो का लोकगीत वन गया और ईसा से पूव २०० वर्ष पहिले वाल्मी कि ने रामायण की रचना की। यहाँ तक कह डाला कि यजुर्वेद के मन्त्रों में और पागलखाने के पागलों के प्रलाप में अद्भुत साम्य है। यदि ऐसे लोगो को गुरु वनाकर उनकी आँखो से हम अपनी वस्तुओ को देखने लगें, तो जैसा अपना विकृत रूप हमे दिखाई पडेगा, वह प्रत्यक्ष है। ऐसे भारतीयो के बज्ञान और दु शीलता से दु खी होकर सर जॉन उडरफ ने लिखा था—

"ऐसा इसलिये होता है कि कुछ अंगरेजी पढे-लिखे भारतीय इस विषय (मन्त्रशास्त्र) से ऐसे हो अनिभन्न है, जैसे युरोप के ऐसे साधारण लोग होते हैं, जिनकी नकल पर वे सोचना सीयते हैं और अपने विचार बनाते हैं। ऐसे भारतीयों में से एक प्रतिष्ठित सज्जन मिले, ये पहते थे कि मन्त्र 'निरमंक अगडम बगडम' हैं। भारतीय सिद्धान्तों को विदेशियों ने इतने दिनों से गलत समक्ता है और इसका गलत प्रचार किया है। मुझे यह सदा बडा दयनीय वोध हुआ कि जो लोग इस पृथमभूमि के हैं, वे भी गलत समक्तने के कारण, विना कारण ही अपनी वस्तुओं यो गालियों देते फिरें। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे व्यय की वस्तुओं को स्वीकार करते फिरें, यथों कि ये भारतीय है। चित्र किसी वस्तु को व्यर्थ कहने के पहिले उसे समक्रने की चेष्टा करें।

"जब मैंने पहिले-पहिल इस शास्त्र का अध्ययन आरम्भ किया, तो मैंने यह समभकर किया कि अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में अधिक मूर्ख नहीं हैं। किन्तु इसके विपरीत इसने ऐसे बुद्धिमानों को उत्पन्न किया है, जो (कम-से-कम)अन्यत्र पाये जानेवाले किसी भी देश के विद्वानों के समकक्ष थे।" इत्यादि।

आधुनिक शिक्षा से उत्पन्न इस दु:खद परिस्थिति से खिन्न होकर सन् १९१३ ई० में डॉ० आनन्दकुमारस्वामी ने लिखा—

''यह समभ में आना बड़ा कित है कि भारतीय जीवन का सूत्र किस प्रकार काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है। एक पुश्त का अँगरेजी पढ़ना सभी आचार-विचार की परम्पराओं के सूत्र को विच्छिन्न कर इसकी जड़ों को नाश कर देने के लिये और एक प्रकार के मानसिक कोढ़ियों को पैदा करने के लिये यथेष्ट है, जो न पूर्व के है और न पश्चिम के और जिनका न कोई भूत है, न भविष्य। सब से बड़ी विपत्ति है उनके आध्यात्मिक जीवन का विगड़ना। सभी भारतीय समस्याओं में सब से किठन और दु:खद है शिक्षा की समस्या। '''?

सर जॉन और श्रीआनन्दकुमारस्वामी ने जो कुछ कहा है, भारतीय विषयों के सम्बन्ध में अँगरेजी पढ़े भारतीयों की साधारणत: यही अवस्था है। आधुनिक युग में अँगरेजी पढ़े भारतीयों ने भारतीय विचारों का नेतृत्व अपने हाथों मे ले लिया। इससे अपने विषयों के ठीक-ठीक समक्षने की कठिनाई और जटिल हो गई। जहाँ भारतीय सिद्धान्तानुसार वेद-मन्त्र शब्द-ब्रह्म का पूर्ण रूप है, वहाँ युरोपीय पद्धति से लोग उनमें भारत का इतिहास और भूगोल ढूँ ढने लगे। परिणाम प्रत्यक्ष है। युरोपनिवासियों के साथ भारतीय भी अपनी प्रशंसनीय

<sup>?. &</sup>quot;It is because some English-educated Indians are as uninstructed in the matter as that other common type of Western, to whose mental outlook and opinions they mould their own, that it has been possible to find a distinguished member of this class describing mantra as 'meaningless gabber'. Indian doctrines and practice have been so long and so greatly misunderstood and misrepresented by foreigners, that it has always seemed to me a pity that those who are of this Punyabhumi should, through misapprehension, malign without any reason, anything which is their own. This does not mean that they must accept, what is in fact without worth because it is Indian, but they should at least first understand what they condemn as worthless.

When I first entered upon the study of this Shastra, I did so in the belief that India did not contain more fools than exist amongst other peoples, but had on the contrary produced intelligences which (to say the least) were equal to any elsewhere found. etc. etc."

R. "It is hard to realise how completely the continuity of Indian life has been severed. A single generation of English Education suffices to break the threads of tradition and to create a non-descript and superficial being deprived of all roots—a sort of intellectual pariah who does not belong to the East or the West, the past or the future. The greatest danger for India is the loss of her spiritual integrity. Of all Indian problems the educational is the most difficult and most tragic."

—Dance of Shiva, Bombay, 1952; Page 170.

स्पद वस्तुओं की निन्दा करने लगे और उन्हें समफ्रने की चेष्टा करने के बदले अपपाब्दो का व्यवहार करने रुगे। प्रतीकों के समक्षते मे भी हमने वैसी ही भूल की है। युरोपीय विद्वानों ने कहा, कि नारतीय शिवलिंग के रप में शिश्न की पूजा करते हैं, तो एक शिक्तमूर्ति मिलने पर श्रीगोपीनाथ राव ने प्रतिपादन करने की भरपूर चेष्टा की कि यहा भारतीय दिविलग वा आदित्प है। गत पैतीस-चालीस वर्षों से निरन्तर अनुसन्धान करने पर में ने यही पाया कि भारतीय सम्यता का प्राचीन से प्राचीन रूप अत्यन्त उच्चकोटि का है, जिसकी चरम सीमा वेद मे पहुँची हुई है, आर इसके प्रारम्भिक रूप का पता लगाना मानव-विक से बाहर है। यदि डारविन का क्रम-विकास का सिद्धान्त मान लिया जाय कि तिर्धस्योनि का विकसित रप मनुष्य दारीर है और सभी वस्तुओ का आदिरप वेढगा होता है और कालकम से उसमे सुदरता आती है, तो भारतीय सभ्यता के आदिहप का पता नहीं लगेगा। किन्तु, यदि भारतीय कम-विकास का सिद्धान्त मार्ने कि सृष्टि की रचना ऊपर से होती है नीचे मे नही, अर्थान् ब्रह्मा के मानसपुन हुए, जनसे मर्ह्मापे, फिर मनु और इस प्रकार सृष्टि का विस्तार नीचे की बोर होकर तिर्यग्योनि की पीछे सृष्टि हुई या एक साथ ही हुई, तो इसके आदिहर का विवरण पुराणों में दिया हा हुआ है। साराश कि वेद में असम्य चरवाहों के समाज का विवरण नहीं है।

वेद विज्ञुद्ध ब्रह्मविद्या है। इसमे ऋषियों की ब्रह्मविद्या की स्वानुभूति का विवरण है। जो बह्यविद्या की साथना करते हैं, वे इसे स्वानुमृति के रप मे पाते हैं। इसे तकमूलक सीर सक्टपविकल्पात्मक लेख, साहित्य या दर्शन की तरह पढने से सबदा श्रान्ति होगा। वेदमश्र सायना और ब्रह्मानन्द के विषय हैं। वेद और शास्त्रों के इन स्वरूपों को ध्यान में रस-कर कहा गया है कि 'ये त्वताकिका भावा न तास्तर्केण योजयेत्', अर्थात् जो तर्क वितर्क के बाहर (अनुभव) की वस्तुएँ ह, उह तक के क्षेत्र मे न लावे। इसलिये भारतीय संस्कृति • के समभते मे जो लोग सभी कार्या के कारण खाजने मे अटकल लगाते फिरते हैं, वैसे

लालवमका को हेत्वादी कहकर उसकी निन्दा की गई है।

एक ही वस्तु का भिन्न-भिन्न भावनाओं से देखने से उसके भिन-भिन्न रूप दिखाई पडते हैं। वेदाध्ययन मे या भारतीय सभ्यता के अनुशीलन मे अभारतीयों के मात्र वेदानुयायी के भावों से अवज्य भिन्न होंगे और अनेक स्थलों पर विपरीत भी होंगे। यह सब कुछ होने पर भी सौ वर्षों तक वैदिक विषयो और साहित्य का अध्ययन कर यूरोप के विद्वानी ने जो सामग्री की विशाल राशि एकत्र कर दी है,वह सभी वेदानुयायी पण्डितो की अमृत्य सम्पत्ति है और परीक्षण के लिये अवश्य पठनीय है।

इस पुस्तक के विषय में कई मित्रों ने कई प्रकार से प्रश्न किये। एक ने पूछा कि क्या थापने किसी सिद्धान्त की मानकर उसके प्रमाण ढ्रँढ निकाले। ऐसा प्रश्न करना स्वभाविक है, क्योंकि प्राय लोग ऐसा करते देखे जाते हैं। इसलिये इसको स्पष्ट कर देना आवश्यव है।

मैंने अपने अनुगीरन और अनुसाधान के विषय मे निम्नलिखित प्रणाली का अवलम्बन निया। पहिलाप्रस्त हुआ कि साँप विष्णु, शिव, कृष्ण, देवी आदि प्रतीको के समय है।

यह तो सभी जानते हैं कि इन देव-देवियों की आराधना विभुशक्ति के रूप में होती है, इसिलये साँप किसी न किसी गुण वा शक्ति का प्रतीक हो सकता है। शिव के विषय में और विष्णु तथा देवी के विषय में भी पुराण और तन्त्र-ग्रन्थों में मिला कि यह काल का प्रतीक है। फिर प्रश्न उठा कि काल क्या वस्तु है; क्योंकि काल का निर्णय करनेवाला अहोरात्र कल्पित कालमान-मात्र है और काल कल्पना नहीं, कोई द्रव्य है। दर्शन, पुराण और तन्त्र-ग्रन्थों में खोजने से पता लगा कि काल गति-शक्ति है, जो किसी को स्थिर नहीं रहने देता। इसी प्रकार मैंने त्रिशूल को महादेव के हाथ में त्रिगुण का प्रतीक समभा। किन्तु बुद्ध-प्रतिमा के साथ इसका अत्यन्त निकट सम्पर्क देखकर खोजने पर पता चला कि शाक्तों ने इसे त्रिशक्ति का प्रतीक मानकर ग्रहण किया है। यह त्रिशक्ति का सिद्धान्त तन्त्र और पुराणों में तो भरा पड़ा है ही, खोजने पर वेद में भी मिला। आगे बढ़ने पर मोहन-जो-दड़ो में प्राप्त पशुपति-मूर्ति पर त्रिशक्ति का त्रिशूल मिला। इससे आगे बढ़ने की सामग्री नहीं रहने के कारण रुक जाना पड़ा। बौद्ध प्रतीकों में इसे ढूँ ढते समय पता लगा कि महमूद गजनवी की कब्र पर त्रिशक्ति के दोनों त्रिकोण बने हुए है और बीजापुर में महम्मद शाह की कब पर शाक्त या योग का चक्र बना हुआ है, जिसमें मूलाधार के सभी लक्षण है। गजनी में शिवलिंगाकार स्तम्भों का भी पता लगा। इन सब पर यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस्लाम ने त्रिशक्ति इत्यादि के इन प्रतीकों को किस रूप में ग्रहण किया। इसके लिये मूलग्रन्थों के अनुशीलन के हेतु प्राचीन और आधुनिक अरबी और फारसी के ज्ञान की आवश्यकता हुई। इस जन्म में यह असम्भव समभकर इस विचार को यहीं रोक देना पड़ा। इसी तरह स्वस्तिक वैदिक प्रतीक है। मोहन-जो-दड़ो के उत्खनन में यह वहुत बड़ी संख्या में मिला है। बुद्ध का यह प्रिय प्रतीक है। यह त्रिश्ल का प्रतिरूप है और वैष्णव तथा बौद्ध प्रतिमाओं में त्रिशूल और स्वस्तिक स्थान में क्रॉस (十) बना हुआ है। प्रश्न उठता है कि क्या किस्तानों ने बौद्ध स्रोत से त्रिशूल को क्रॉस के रूप में ग्रहण किया। यदि नहीं, तो क्रॉस आया कहाँ से और इसका केवल फाँसी के तख्ते का रूप भर ही है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म ्विचार भी है। महात्मा ईसा के पहिले ख्रिस्तधर्म में कॉस था या नहीं, इत्यादि। किन्तु यह अनुसन्धान का एक विभिन्न विषय हो जाता है। इसलिये इसे यहीं छोड़ देना पड़ा। इससे यही कथन अभीष्ट है कि मै किसी सिद्धान्त को मानकर न चला। अनुसन्धान के विषयों की खोज में जो सत्य मिले, उनसे अनुसन्धान के सिद्धान्त बनते गये। कल्पित सिद्धान्त को मानकर उसका प्रमाण ढूँढते फिरना प्रायः हठधर्म होता है, सत्य की खोज नहीं।

प्रतीकों की खोज में पता लगा कि इनके मूलरूप भिन्न शब्दों और रूपों में वेद में वर्त्तमान हैं। कभी इनका रूप पूर्ण है और कभी केवल संकेत-मात्र है, किन्तु हैं सभी। पौराणिकों, बौद्धों और जैनों ने कभी ज्यों-का-त्यों और कभी थोड़ा-बहुत परिवर्त्तन के साथ इन्हें ग्रहण कर अपनी साधनाओं में इनका व्यवहार किया। जैसे, ऋग्वेद में है—'यस्येमाः

१. जीवनिष्ठा या नित्यता तस्या श्राच्छादने सति सैव नित्यता श्रस्ति जायते वर्धते विपरिण्मते श्रप्तिविनरयतीति षड्भावयोगान् संकुचिता कालपदवाच्या दशमं तत्त्वम्। —परशुरामकरपसूत्रम्। १.४।

प्रदिरो यस्य बाहू'। दो से लेकर महस्त्रमुजा तक पौराणिको और बौद्धांने अपने प्रतीको से बनाया। जैनो ने भी देव-देवियो की अनेक भुजाओ के सिद्धान्त को माना।

सिद्धान्त-प्रकरण में उन मिद्धान्तों को सरल रूप में दे दिया गया है, जिन पर प्रतीकों का जटिल, किन्तु मनोहर मसार बनकर खड़ा हुआ है। पाठन देखेंगे कि इनमें सबसे सरल यत्र और शिवलिंग, और सबसे जटिल शीवक है, और दोनों एक-से-एक मनोहर है।

मैने इसमे श्रुति, स्मृति, पुराण, तन्त्र, बौद्ध और जैन शास्त्रों ना स्वष्ट दता मे प्रयोग किया है, क्योंकि ये एक दूसरे के परिपूरक है। तन्त्र के विषय मे बड़े भान्त विचार प्रनिक्त हैं और जो लोग इस शास्त्र से परिचित नहीं है, वे ही इसके विषद्ध अधिक प्रचार करनेवाले हैं। तत्र को मैने श्रुति में भिन्न न पाया और न में मानता हैं। इसे में श्रुति और स्मृति का प्रधान अग और प्राणस्वरूप मानता हूँ। तत्र्व का मैने जितना ही अनुशीलन किया है, मेरा यह विचार उतना ही इड और परिपुष्ट होता गया है। में इस उक्ति को सच मानता हूँ विन,

हुर्वोघा वदिका शत्र्वा प्रकीर्णत्वाच तेऽपिता । तथैत एव स्पष्टार्था स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिता ।।

"वैदिक शब्द दुर्वोघ हैं। उनका पारस्परिक सम्बन्ध नहीं मालूम होने के कारण वे कठिन मालूम होते हैं। स्मृति और तन्त्र में उनका अर्थ स्पष्ट विया गया है।"

ययाय मे थृति, स्मृति, और तन्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। जो इनके तत्त्वार्य का नहीं समभते, उन्हें ये भिन्न मालुम होते हैं।

यूरोपीय पद्धति से पढने पर उस वस्तु के उदाम और विकास वा काल-निर्णय करके उसके इतिहास को जानने की इच्छा होती है। विन्तु इससे केवल कोतूहल वी शान्ति होती है। कोई सत्य जव मिल जाता है, तव यह जीवन को प्रल देता है। किसने इसे पाया, कव पाया, कैमे पाया, इत्यादि से कौतूहल की निवृत्ति मात्र होती है, इस सन्य की उपायेयता नहीं बढती। यदि इन वातो ना पता लग जाय, तो अच्छा है, अयया इसने कुछ आता-जाता नहीं। प्रतीकों के इतिहास का पता लगाना और भी कठिन है। जब प्राचीन-मे-प्राचीन जानकोत मे ये प्रतीक पूर्ण रूप मे पाये जाते हैं, तव इसके इतिहास और तम-विकास का पता कैसे लगाया जा सकता है। पशुपित की जा भावना आज वर्तमान है, इसी रूप मे वह मोहन जो-दडोवाली मूर्ति मे पाई जाती है। इसके इतिहास का पता क्या अर्थों के से लग। ऐसे निर्यंक प्रयत्तों के पीछे समय नष्ट करना मेंने उचित नहीं समक्ता। ऐसे अवसरों पर इतिहास के नाम पर अटकलवाजी करके लगा स्वयं यात्रा खाते है और दूसरों को घोषा देते है। इसरे, आपुनिक इतिहास की विश्लेपणात्मक पद्धित किसी भावना के सहार के लिये बहुत उपयुक्त है। जबतक वस्तुओं वो मिलाकर सिल्लेष्ट रूप में ने देखा जाय, तवतक किसी मृद्धि-किया वार पर देतने मे नहीं आता। इसिल्लेष्ट रूप कोर जाना मुझे निर्यंक प्रयास-सा मालूम हुआ।

इस ग्रन्थ मे मेरी भारतीय ज्ञानसागर के तट पर बिखरे हुए रत्नो को एकत्र करने की चैष्टा नी है। इस की छटा देखने ग्रोम्थ है। माथको और आध्यात्मिक प्रवृत्तिवाले महानुभावो मैं लिये यह अनमोल रत्नावर है।

## पुस्तक पढ़ने की रीति

इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने का प्रधान उद्देश्य है कि जो लोग भक्ति के आवेश में प्रतीकों के निर्माण में सर्वस्व अर्पण किये हुए हैं और इसे अवलम्ब बनाकर जीवन के चरम उद्देश्य को सिद्ध कर शान्ति लाभ करते हैं, वे इनके यथार्थ रूप को जान जायें और ज्ञानपूर्वक इनका सदुपयोग करें। इसलिये इसके विषय को हृदयंगम करने के लिये इसके पढ़ने की रीति की चर्चा कर देता हूँ। यद्यपि विद्वान् पाठकों के सम्मुख यह धृष्टता होगी, तथापि विनयपूर्वक इस विषय में कुछ निवेदन कर देना आवश्यक मालूम पड़ता है —

- १. पहिले प्रत्येक शब्द और वाक्य पर ध्यान देकर और उनके अर्थ को भली-भाँति समभ-कर पुस्तक को आदि से अन्ततक पढ जाइये । यदि संस्कृत न जानते हों, या इसका अल्पज्ञान हो, तो संस्कृत उद्धरणों के केवल हिन्दी-रूपान्तर पढ़ जाइये । आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत उद्धरणों से भी इन्हें मिलाते जाइये । पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शब्दों का व्यवहार व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में हुआ है । रूढार्थ में वही इसका व्यवहार हुआ है, जहाँ व्युत्पत्ति से ठीक अर्थ प्रकट नहीं होने की आशंका हुई है । जैसे, स्व-गत अपनी वात, नाटकों का स्वगत नही । स्व-भाव-अपनी स्वतःसिद्ध स्थिति । इत्यादि ।
- २. इसके सभी प्रकरण एक दूसरे से गुँथे हुए है और एक प्रकरण की बात दूसरे में स्पष्ट हो जाती है। इसिलये आद्यन्त पढ़ लेने से सभी प्रकरण समक्त में आ जाते हैं। बीच से उठा-कर कोई प्रकरण पढ़ने से वह प्रायः समक्त में नहीं आवेगा। इसिलये धैर्य से सारा ग्रन्थ पढ़ जाना चाहिये।
- ३. इसके बाद चित्रों को ध्यान से देखिये। ये भिन्न-भिन्न गुणों के तत्त्वज्ञ कलाकारों की कृतियाँ है। इन प्रतीकों के प्रत्येक अवयव निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर वने हैं, जिनसे सौन्दर्य और शक्ति फूट-फूटकर निकल रही है।
- ४. ग्रन्थ को फिर एक बार पढ़ जाइये और संस्कृत के उद्धरणों को मूल रूप में समभने की चेष्टा कीजिये। देववाणी के माधुर्य और शब्द-शक्तिं का अनुवाद नहीं हो सकता। मूल के पाठसे ही इसके आनन्द का अनुभव किया जा सकता है। बारम्बार पढ़कर इसका जितना ही मनन करेगे, उतना ही आनन्द आयगा और अपने महान् पूर्वजों की शक्ति का बोध होगा।

महाशिवरात्रि विकमाब्द २०१४ जनार्दन मिश्र

# विषयानुक्रम

भूमिका

सिद्धान्त-प्रकरण

क---ट

8---57

प्रतीक-प्रित्रया १; ब्रह्म ३; माया ४; वाक् ८; काल ११; संगृहीतसार १७; गुण १६; धर्म २०; परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा २३; अवतार २३; सारोद्धार २५।

## व्यवहार-प्रकरण

.78--387

ॐकार २६; ॐकार गणेश ३६; नटेश गणेश ४३; सरस्वती ४३; गायत्री ४८; ब्रह्मा ५०; विष्णु ५४; गरुड़ ६५, शेष ६६; शिव ७२; नटराज ८३; त्रिमूर्ति ६१; हरिहर ६७; मृत्युञ्जय ६६; स्कन्ध ६६; क्षेत्रपाल १००; बटुक १०१; शरभ १०१; लिङ्ग १०२; मुखलिङ्ग ११६; श्रीराम १२२; नारायणराम १२२; नर राम १३२; रावण १३३, एक मुख १३४; द्विनेत्रत्व १३५; द्विकर्णत्व १३६; द्विभुजत्व १३६; सागर संतरण १३८; सेतु-निर्माण १३६; श्रीलंका १४०; वानर १४१; गरुड़, वायु और हनुमान् १४२; . राक्षस १४३; द्राविड़ रामायण-कथा १४४; रामायण की मूल भावना १४६; श्रीकृष्ण १४७; नारायण कृष्ण १४८; स्त्री-पुरुष और जाव-ब्रह्म १५७; सूर्य १६२; कामदेव १६६, दुर्गा १६६; दुर्गा सप्तशती १७६; दशमहाविद्या १८०, काली १८३; कामकला १६७; तारा २०२; त्रिपुरा २०७, वायुघ २१६; यंत्र-प्रतीक २२२; श्रीचक २२४; छिन्नमस्ता २२८; धूमावती २३३; वगलामुखी २३४; भुवनेश्वरी २३५; भैरवी २३६; मातङ्गी २३७; कमला २३८; नदेश्वरी २४०; कुण्डलिनी २४३; जैन-प्रतीक २४६;

वृद्ध २५३, बुद्धोपिदष्ट धम २५४, बौद्ध प्रतीक २५८, चक्र बौर त्रिशूळ २६०, पार्क्च देवता २६१, स्तम्भ २६१, स्तूप, २६४, देवी-देवता २६६, त्रिरत्न २६७, प्रासाद-पुरुष वर्षात् मन्दिर-प्रतीक २६६, चेतन-प्रतीक २८२ त्रिशक्त का प्रतीक भारतवर्ष २८६, यजसून २८६, शिष्पा १६२, तिळक २६६, एक ब्रह्म के अनेक रूप २६७, प्रतीको का प्रयोजन ३०१, वेद और प्रतीक ३०७, सिहाव- छोकन ३३६।

#### परिशिष्ट

नटराज ३४५, सिद्धान्तसारोपनियद् ३५२, हि दी ३५३, लिङ्गाष्टक ३५४, गोविन्दाष्टक ३५५, राघोपनियत् ३५७, साम रहस्योपनियत् ३६७, सामरहस्योपनियत् (हिन्दी) ३६५, काली ३६७, गृह्यकाल्युपनियत् ३६८, गृह्यकाली-उपनियत् (हि दा) ३७३, नियतिनृत्यवर्णनम् ३७८, काल-रानिनृत्यम् ३८२, हिन्दी ३६३, एक आध्यात्मिक अनुभव ४०२, सहन्याहृति और प्रतीक ४१०।

#### चित्र-परिचय

गणेश ४१५, विष्णु ४१६, शिव ४२२, शिवलिङ्ग ४३०, कृष्ण ४३४, शक्ति ४३५, काली ४३६, नटेश्वरी ४३६, जैन ४४१, बुद्ध ४४२।

#### अनुक्रमणिका

४४३

३४५--४१०

**४१**५—-४४२

|        | ( 4 )                                                 |              |             |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| चित्र- | पं <b>ख्या</b>                                        |              | વૃદ્ધ       |
| ધ      | ८ एक प्राचीन शिवलिङ्ग ( उत्तरापथ, उत्तर प्रदेश)       | ****         | 38          |
|        | ६ चित्र ५८ का दूसरा दृश्य                             | •••          | . ३६        |
|        | ० बाल कृष्ण । कालिय मर्दन                             | ••••         | ٧o          |
|        | १ श्रीकृष्ण । उत्तरापथ (बगाल <i>)</i>                 | ****         | ४०          |
|        | २ श्रीकृष्ण (नेपाल)                                   | ••••         | ४०          |
|        | ३ दुर्गा (नेपाल)                                      | - <b>-</b> h | <b>,</b> ४६ |
|        | ४ दुर्गा-महिषमर्दिनी                                  |              | ४२          |
| દ્     | ५ दुर्गा— महिषमदिनी                                   | ****         | ્રે ૪૨      |
|        | ६ दुर्गा—महिषमदिनी                                    | ••••         | ४३          |
|        | ७ काली (नेपाल)                                        | •••          | ४३          |
|        | ८ काली (बंगाल)                                        | •••          | <b>%</b> %  |
| ξ      | ्र काली ( बंगाल <b>)</b>                              | ••••         | 88          |
| و      | • ं तारा                                              | •••          | ४४          |
| ٠      | १ षोडशी वा त्रिपुरा (बंगाल)                           | ****         | ४५          |
| y      | २ देवी (कामाख्या) असमदेश                              | , • • •      | ४५          |
| y      | ३ छिन्नमस्ता (नेपाल)                                  | ••••         | ४६          |
| y      | av छिन्नमस्ता (बंगाल)                                 | •••          | ४६          |
| y      | ७५ ् धूमावती (नेपाल)                                  | •••          | ४७          |
| y      | १६ श्रीयन्त्र                                         | •••          | ४७          |
|        | ७७ नटेश्वरी । तारा (नेपाल)                            | •••          | ४८          |
| Ų      | e८ नटेशो । नैरात्मा (नेपाल)                           | •••          | 8८          |
|        | ६ आदिनाथ ऋषभनाथ                                       | ***          | . 8८        |
| (      | <ul><li>नेमिनाथ (ग्वालियर)</li></ul>                  | •••          | 38          |
| •      | १ आदिनाथ वा ऋषभनाथ (महेत, जिला गोंडा)                 | •••          | 38          |
| <      | ८२ महावीर                                             | ••••         | , ५०        |
| •      | ८३ जैन चौमुखी अथवा सर्वभद्र प्रतिमा                   | •••          | , ५०        |
| •      | ८४ चक्रेश्वरी और यक्ष गोमुख। गण्डवाल (ग्वालियर राज्य) | • • •        | ५१          |
| •      | ८५ आदि बुद्ध (नेपाल)                                  | •••          | ५१          |
|        | ८६ वुद्ध                                              | •••          | ्५२         |
| •      | ८७ बुद्ध। गान्धार शिल्प। ई० की दूसरी या तीसरी शताब्दी | ••••         | <b>५</b> २  |
|        | ८८ बुद्ध                                              | ****         | ५३          |
|        | ८६ धर्मचऋ-प्रवर्त्तन                                  | ****         | , ५३        |
|        | ६० साँची का पूर्वद्वार                                | ****         | ., 48       |
| •      | ६१ मोहनजोदड़ो की पशुपति-मूर्त्ति                      | · · · ·      | ५५          |

| चित्र-सस्या                                    | वृद्ध       |
|------------------------------------------------|-------------|
| ६२ चुद                                         | ५५          |
| ६३ सौची के द्वार का एक भाग                     | ષ્ષ         |
| <b>६४ सौबी-द्वार का एक भाग, चक्र और विश्</b> ल | ५६          |
| ६५ भरहुत । चक्र-त्रिशुल                        | ५६          |
| ६६ युद्ध (नेपाल)                               | ٠ ५६        |
| ६७ वृद्ध (नालन्दा)                             | ५७          |
| ६८ बुद्ध                                       | 40          |
| ६६ वुद                                         | ५८          |
| १०० बुद्ध                                      | ५८          |
| १०१ बुद्ध (पटना)                               | ५८          |
| १०२ वृद्ध (पटना)                               | ٠ ५८        |
| १०३ तारा (पटना)                                | 48          |
| १०४ वृद्ध (पटना)                               | 48          |
| १०५                                            | Ęo          |
| १०६ वुद्ध                                      | Ęo          |
| १०७ सिहारूढ बुद्ध                              | Ę̈́γ        |
| <b>१०= बुद्ध (ने</b> पाल)                      | <b>Ę १</b>  |
| १०६ यव-मुग्म अथवा जगन्माता-पिता नेपाल,         | <b>Ę १</b>  |
| ११० यव-युग्म (जग-माता-पिता)। नेपाल             | · Ęŧ        |
| १११ चितिपति                                    | . ६२        |
| ११२ बुद्ध । परमाध्व मूर्ति । नेपाल             | ६२          |
| ११३ में लोनय-विजय (ढाका)                       | ६२          |
| ११४ त्र लोक्य विजय (पटना)                      | Ęą          |
| ११५ अवलोक्तिस्वर<br>११६ बुढ । स्यामदेश         | ६३          |
| ११६ बुद्ध । स्यामदेश<br>११७ मञ्जूषी । जावा     | Ę¥          |
| ११८ मैंत्रेय बुद्ध (पटना)                      | ÉA          |
| ११६ अवलोकितेश्वर (पटना)                        | ६५          |
| १२० प्रजापारमिता                               | ६५          |
| १२१ तारा (पटना)                                | ६५          |
| <b>१</b> २२ तारा (पटना)                        | ६६          |
| १२३ तारा (पटना)                                | ĘĘ          |
| १२४ तारा (पटना)                                | ६७          |
| <sup>१२५</sup> श्यामा (कुकिहार, पटना)          | <i>ξ</i> 0  |
| ,                                              | ' <i>६७</i> |

| चित्र-संख्    | ग                                    |          | હેલ્લ           |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| १२६           | तारा (कुर्किहार, पटना)               | ****     | ६८              |
| <b>१</b> २७   | मारीचि                               | ****     | ६८              |
| १२८           | त्र लोक्य-विजय (पटना)                | ****     | इह              |
| <b>१</b> २६   | महासितवती (नेपाल)                    | •••      | ् ६६            |
| १३०           | वज्रतारा (उड़ीसा)                    | ****     | ६९              |
| <b>१३१</b>    | त्रिरत्न                             | ••••     | ६९              |
| १३२           | त्रिरत्न                             | ***      | 90              |
| <b>१</b> ३३   | त्रिरत्न, अर्थात् बुद्ध, धर्म, संघ   | ••••     | ७०              |
| १३४           | ( हयग्रीब ?) भैरव । पटना             | •••      | ७१              |
| १३५           | स्तूप                                | ••••     | ७१              |
| <b>१</b> ३६   | स्तूप                                | •••      | <b>७</b> ₹      |
| <b>१</b> ३७   | स्तूप ( नालन्दा, पटना)               | •••      | ७२              |
| १३८           | सौंची का स्तूप                       | ***      | ७२              |
| ३६१           | स्तूप । अमरावती ।                    | ••••     | ७३              |
| १४०           | श्रीचक पर निर्मित बोरोबुदूर का स्तूप | • • • •  | ७३              |
| १४०।          | (क)स्तूप-स्तम्भ, (अमरावती)           | ****     | ७४              |
| १४१           | स्तूप-स्तम्भ (अमरावती)               | ••••     | ७४              |
| १४२           | चैत्यभवन (कार्ले)                    | ****     | ७५              |
| १४३           | चैत्यभवन के स्तम्भ (कार्ले)          | ***      | ७५              |
| <b>6</b> 88   | एकसिंह शिखर (बिहार)                  | ****     | ७५              |
| १४५           | एकगज शिखर (बिहार)                    | ••••     | ७५              |
| १४६           | एकवृष शिखर (रामपुरवा, बिहार)         | •••      | ७६              |
| १४७           | चार वृष-शिखर (बिहार)                 | •••      | ७६              |
| १४८           | चार अश्व-शिखर                        | ••••     | ७७              |
| <b>3</b> 88   | चार सिंह-शिखर                        | de de sp | ७८              |
| १५०           | कन्दर्प महादेव का प्रासाद ( खजुराहो) | •••      | 30              |
| १५१           | मंदिर (ग्वालियर)                     | ****     | ८०              |
| <b>१</b> ५२   |                                      | ****     | ८०              |
| ू <b>१</b> ५३ |                                      | ****     | ८१              |
| १५४           | <b>67</b>                            | ••••     | ८१              |
| १५५           |                                      | ,,,,,    | ८२              |
| <b>१</b> ५६   |                                      | ••••     | <b>८३</b>       |
| <b>१५</b> ७   | •••                                  | ****     | <b>८३</b><br>८३ |
| १५८           | चक-त्रिश्ल                           |          | ५ ५             |

### ( घ )

| चित्र-सङ | य ।                                      |   | - Ad |
|----------|------------------------------------------|---|------|
| 148      | वुद्ध का चरणन्यास                        |   | ८३   |
| १६०      | वमोधभूति का सिक्का                       |   | ረ३   |
| १६१      | महमद गजनवी की कन्न पर यन्त्र । गजनी      |   | ۷۶   |
| १६२      | गजनी के स्तम्म                           | • | ሪሄ   |
| १६३      | वीजापुर के मुहम्मद शाह की कद्र पर यन्त्र |   | ८५   |
| १६४      | प्रतीकात्मक सकेत वा यन्त्र               |   | 64   |
| १६५      | चको के प्रतीक                            |   | ८६   |
| १६६      | षट्चक के प्रतीक                          |   | ८६   |

# भारतीय प्रतीकविद्या

## १. प्रतीक-प्रक्रिया

सूद्म विचारों को नामरूपात्मक जगत् में लाकर उन्हें स्थूल रूप देना मनुष्य का स्वभाव है। इसकी उत्पत्ति श्रीर विकास के सम्बन्ध में नाना प्रकार की कल्पनाएँ की जाती हैं। भारतीय दार्शनिकों का सिद्धान्त है:—

श्रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चैत्यंशपञ्चकम् । श्राद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो द्वयम् ।।

''ब्रह्म श्रीर माया का स्वरूप श्रस्ति, भाति, प्रिय, रूप श्रीर नाम—इन पाँच श्रंशों में (विभक्त) है। प्रथम तीन ब्रह्म के रूप हैं श्रीर शेष दो माया के रूप हैं।"

दार्शनिक पद्धित को छोड़कर, यदि लौकिक रीति से, इसे समझने की चेष्टा की जाय तो सीधे शब्दों में इसका अर्थ इस प्रकार होगा—कोई वस्तु है (अस्ति), उसका हमें बोध होता है (भाति), वह हमें अञ्छी लगती है (प्रिय), उसके रूप की हम कल्पना करते हैं और उसे नाम देते हैं। यदि कोई वस्तु हो ही नहीं, होने पर भी समझ में न आये अथवा समझ में आने पर भी अञ्छी न लगे, तो उससे हम दूर ही रहते हैं और रूप-नामका प्रसंग ही नहीं उठता। गुहा-निवासी आदिम मनुष्य भी, अञ्छे लगनेवाले मृग-पित्यों के रूप, रङ्गवाले पत्थरों या कड़ी वस्तुओं से, दीवार-चट्टान आदि पर अङ्कित करता था। यही प्रतीक का आरम्भ है। ज्यों-ज्यों मनुष्य के विचार विकित्त होते गये, त्यों-त्यों उनके प्रतीकों के रूप भी विकित्त होते गये और उनकी संख्या बढ़ती गई।

श्राध्यात्मिक बुद्धि विवेचना श्रौर साधना करते-करते स्वानुभूति के जगत् में प्रवेश करती है श्रौर कूटस्थ निराकार पर जाकर स्थिर हो जाती है। किन्तु केवल निराकार से साकार जगत् का काम नहीं चलता है। इस पन्थ की दुरूहता पर सभी एकमत हैं:—

श्राराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन<sup>२</sup> ।

''इसकी क्रीडाभूमि (त्राराम) जगत् को सभी देखते हैं, उसे कोई नहीं देख सकता।"

१. (क) सरस्वती रहस्योपनिषत्। श्लोक २३।

<sup>(</sup>ख) यदस्ति सन्मात्रम् । यद्दिभाति चिन्मात्रम् । यत्त्रियमानन्दम् । तदेतत्सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी ।

<sup>---</sup>बह्वचीपनिषत्।

२. शुक्रयजुः । ३१. २२ । वृहदारययकोपनिषत् । ४.३.१४ ।

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तामक्तचेतसाम्। श्रव्यक्ता हि गति हु च हेहप्रदिरवाष्यते ।।।

"ग्रन्यक्त में श्रासक्त चित्तवाले को बड़ा क्लेय होता है। निराकार की प्राप्ति में देहबारियों को बड़ी कठिनता होती है।"

वस्तुमात्र तु यदृश्य ससारे त्रिगुख हि वत् । दृश्य च निर्मेख लोके न भृत न भित्रप्रति । निर्मुख परमाध्मासो न तु दृश्य कत्राचन<sup>२</sup> ॥

"सतार में जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह निगुण (का परिणाम) है। निराकार, जगत् में न कभी दिखाई पड़ा है श्रीर न पड़ेगा। निर्मुण परमात्मा कभी देखने में नहीं श्राता है।"

'दुर्गाग्तश्वती' के प्राथानिक रहस्य में दुर्गा को—लच्यालच्यस्वरूपाची च्याप्य कृत्स्ने व्यवस्थिता—कहा गया है। इस पर टीका में टीकाकार 'नीलकट' ने लिखा है—

"तत्र सर्वेदरताना रूपद्वय सूच्म म्थूलल्चेति। सूच्म तत्तरुपाधिरिशिष्टचैतन्यरूप मन्त्रवाच्यम् । म्यूल तु तत्तत्त्व्चमरपोपामकमकानुप्रहार्यं तेनेत्र सूच्मरूपेण स्वीकृतकरचरणाविविशिष्ट तन्त्रविवा स्पष्टमेतन् । लघ्य लच्चि। माधारूपमलच्य प्रक्षरूप तट्टमयस्यरूपा तिगुणमाषाशान्तत्रक्षरूपा इत्यर्थं ।"

"श्रयांत् सभी देवतात्रों के दो रूप होते हैं—स्तृत श्रीर स्थूल। स्तृत, श्रुद चेतना है जो मन्त्रद्वारा कही जाती है श्रीर उसमें वे ही (मन्त्रोक्ष) गुण लगाये जाते हैं। उस स्तृत रूप की उपायना वरनेवाले भक्तों पर श्रमुप्रह के लिए उसी स्तृत रूपहारा स्वीकृत कर चरणाविश्वक्त स्थूल रूप हैं। तन्त्रवित् हसे श्रम्ञी तरह जानते हैं।. लद्द, लक्ष्य लगाने योग्य माया का रूप है श्रीर श्रम्लय व्रव्स का रूप है। इन दोनों रूपों-वाली, त्रिगुण माया-युक्त, ब्रह्मरूपिणी है। यही इसका श्रम्य है।"

इन उदरणों से प्रतीक निर्माण की प्रक्रिया श्रीर उद्देश्य का किञ्चित् निर्देश मिलता है।

यह सृष्टि कहीं से आती है, कहां चली जाती है, कैसे यहती-घटती रहती है, इसके मीतर कोई श्राफ्त काम करती है या नहीं, इत्यादि प्रश्नों के जो उत्तर भारतीय ऋषियों श्रीर मिनयों ने हूँढ निकाले, उन्हें इन्होंने दर्शन श्रीर तत्थवान की सवा दी | वे ही सिद्धान्त भारतीय प्रतीकविद्या के श्राघार हैं ! उन सिद्धान्तों पर ही भारतीय प्रतीकों का निर्माय हुश्रा है ! जबतक उन सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप हमारे सामने न श्रा जाय, तान तक इन प्रतीकों का रहस्य समक्त में न श्राविगा ! उन सिद्धान्तों को सरल-से सरल श्रीर सिहास रूप में हम यहाँ प्रहर्ण करने की चेष्टा करेंते !

१ गीता। १२ ५

र, देवीमागवत । ३ ४ ६६,७०।

## २. ब्रह्म

सृष्टि के रहस्यों के विचार में प्रथम स्थान ब्रह्म का है। यह बृहि (बृंह्) धातु में श्रीणादिक 'मनिन्' प्रत्यय लगाने से बनता है।

वृंह् का अर्थ है—बहना । इसलिए बहा का अर्थ हुआ, बड़ा । बहा शब्द से एक ऐसे तत्त्व का कथन अभीष्ट है, जो सबसे बड़ा, सर्वव्यापी और सबसे शक्तिमान है। इससे किसी तरह भी कुछ भी बड़ा नहीं है। सारी सृष्टि इसके भीतर है और सारी सृष्टि में यह समाया हुआ है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इस तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह ईथर' एक अत्यन्त सूच्म वस्तु है जिसके विस्तार की कहीं सीमा नहीं है। वह दीवार, पहाड़ वा सारी पृथ्वी के भीतर से उसी तरह चलता है जैसे चिड़िया हवा के भीतर से चलती है। उसी तरह बहा, एक सर्वव्यापी सूच्माति-सूच्म तत्त्व है, जो सब के भीतर-बाहर रहकर सबको चलाता है और जिसके आदि, मध्य और अन्त का कहीं ठिकाना नहीं है। इसे जाननेवाले लोग अलंकृत भाषा में कहते हैं कि यह एक ऐसा कृत्य' है जिसका 'केन्द्र' सर्वत्र है और 'परिधि' कहीं नहीं। यह शुद्ध चेतना है और आनन्द इसका स्वभाव है। चेतन अर्थात् ज्ञानमय होने के कारण इस इच्छा होती है अगेर इच्छा, किया बनकर विश्व के रूप में प्रकट होती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानमय विभु की इच्छा और किया, स्वभाव है।

लोग इसे प्रजापित (सारी सृष्टि का अधीश्वर), आतममू (आप से आप होनेवाला), परमेष्ठी (परमाकाश में, चेतना क आकाश में, अथवा ब्रह्म बनकर रहनेवाला) इत्यादि नाना नामों से पुकारते हैं। चेतना और आनन्द (चिदानन्द) ही इसका रूप हैं। साधनाद्वारा इसे कवल अनुभव किया जा सकता है। विवरणद्वारा इसको जानने को चेष्टा करना निरथेक प्रयास है। स्वानुभूति का विषय शब्दों में नहीं आ सकता। अनुभव करने से ही उसका ज्ञान हो सकता है। जिसने कभी नमक या मिठाई नहीं खाई है, व्याख्यानद्वारा उसे इनके स्वाद का बोध कराना जिस प्रकार असम्भव है, उसी प्रकार व्याख्यानद्वारा ब्रह्मानन्द का बोध कराना श्रसम्भव है।

१. शारीरिक उन्नित के लिए क्रियाओं के वारम्बार श्रभ्यास का नाम व्यायाम है। कलाओं को सीखने के लिए क्रियाओं के वार-बार करने का नाम श्रभ्यास है। श्राध्यात्मिक सिद्धि के लिए क्रियाओं के निरन्तर श्रभ्यास का नाम साधना है।

२. वेदान्त ने भी इसी प्रकार के उदाहरण का श्राश्रय लिया है—श्राकाशस्त्रिङ्गात् (वे. सू० १.१.२२)। 'श्राकाश ही उसका वोधक है।' इस पर शाङ्कर भाष्य है—विभुत्वादिभिहिं बहुिभधेमैं: सदृशमाकाशेन ब्रह्म भवति। 'सर्वव्यापित्वादि बहुत से गुणों के कारण ब्रह्म श्राकाश जैसा है।

इ. प्रमेष्ठी—परमे व्योमनि चिदाकारो महापदे वा तिष्ठति । श्राकारा में, चेतना-रूपो श्रवकारा में, श्रथवा ब्रह्म वनकर रहनेवाला ।

४. दिकालायनविच्छिन्नानन्तिचिन्मात्रमूर्त्तये । स्वानुभूत्येकसाराय नमः शान्ताय तेजसे ॥भईतुरिशतक । १.१ 'दिकाल आदि की सीमा जिस पर नहीं है, चेतनामात्र जिसकी मूर्ति है, अपना अनुभव ही जिसका सार है, उस शान्त तेज को नमः ।''

इस विसु (सर्ववापी) चेतना की इच्छा ही किया रूप ग्रहण कर सृष्टि छोर सहार का कार्य करती रहती है। इसके अनन्त रूप में कार्य के साधन इस्तपादादि की कल्पना करने से इसके असर्य छोर विशाल इस्तपादादि की कल्पना करनी पड़ती है। इससे जीव की व्याकुलता बढ़ती है। आत्मोदार के लिए वह प्रसु (सर्वशक्तिमान्) के निक्ट जाने के लिए उसे इच्छातुकूल लयुरूप में ग्रहण करता है।

#### ३. माया

माया राज्य मार धात से बनता है श्रीर इसका श्रयं है—नापना श्रयांत् सीमायद करना। जिस किया के द्वारा श्रसीम निराकार बद्धा, श्राकार ब्रह्म कर श्रपने को सीमायद कर लेता है, वही माया हैं। नित्य ज्ञानमय नित्य ब्रह्म में स्वेच्छा से श्राहम-स्कृरण श्रथवा स्वन्दन होता है श्रीर इस गतिद्वारा वह श्राकार ब्रह्म करता है जिसे स्विष्ट कहत है। यह श्राहमस्कृरण श्रथवा स्वन्दन मायाशक्ति है। स्कृरण करनेवाले श्रीर स्कृरण में, स्वन्दन वरनेवाले श्रीर स्वन्दन में, श्रयांत ब्रह्म श्रीर माया में, कोई मेद नहीं है। जिस प्रकार श्रीय श्रीर उसका ताप, सूर्य श्रीर उसकी किरणें, बलवान श्रीर उसका बल एक ही बस्तु के दो नाम हं, उसी प्रकार शक्त श्रीर श्राहकमान, माया श्रीर ब्रह्म एक ही वस्तु के दो नाम हं, उसी प्रकार शक्त श्रीर शक्तिमान, माया श्रीर ब्रह्म एक ही वस्तु के दो नाम हं, उसी प्रकार शक्त श्रीर श्रीर सामान,

द्यतस्या तस्य ता तिहि स्पन्दशक्ति सनोमयीम् ॥
यथैन पननस्पन्दमेकमाण्यानलां यथा ।
चिन्माल स्पन्दशक्तिश्च तथैयेक्षाम सर्वदा ॥
स्पन्देन जक्यते वासुर्वहिद्यात्ययेन ज्ञस्यते ।
चिन्मात्रममज्ञ शान्त शिन इत्यिभिधोयते ॥
तत्स्पन्दानायात्रस्येव ज्ञच्यते नान्यया किन्न ।
श्चिव व्रह्म विदु शान्तममाण्य वागिनदामिष ॥
स्पन्दशक्तिस्तिद्विद्वेद दश्यामाय तनोति सा ।
साक्तास्य नरस्येच्छा यथा व कल्पना पुरम् ॥
करो येन शिनस्येच्छा करोतोव्मनाकृते ।
सपाचितिरिति श्रीक्ता जीवनाज्ञीवैतियाम् ॥
महतिन्म सर्गस्य स्वय शकृतिज्ञा नाता ।
दश्यामातानुमृताना कारणात्र्योच्यते किया ॥
यद्याक्रिश्चराक्षाराच्छोप्याच्छुप्नित क्रस्यते ।
चिष्वद्याचिद्वन भोक्ता सांत्यज्ञास्वर्यते २ ॥ इत्या

स भेरपश्चिदाकाश शिव इत्यभिधीयतै।

१ मा माने = माति।

<sup>.</sup> योगवाशिष्ठ महारामायखः। निष्ययमागर प्रेम, यम्बर्द १६३७। एष्ठ १२४४। सर्गे ८४, इलोक २—६।

"चेतना के विस्तार (चिदाकाश) का नाम शिव है। उसका मन रूप स्पन्दशक्ति वही है॥ २॥ जिस प्रकार पवन और उसका हिलना (स्पन्द) एक हैं, जिस प्रकार अनल और उसकी उष्णता एक हैं। उसी प्रकार चित् (चेतनामान—शुद्ध चेतना) और स्पन्दशक्ति भी सर्वदा एक हैं। ३॥ स्पन्द से वायु और उष्णता से अप्रि लच्ति होता है। निर्मल शान्त चित्-मात्र शिव कहलाता है॥ ४॥ वाक्सिद्ध लोगों के लिए, अकथनीय शान्त शिव, ब्रह्म हैं। वे स्पन्द-रूप मायाशक्तिद्वारा ही लच्तित होते हैं और किसी तरह नहीं॥ ५॥ उनकी इच्छा ही स्पन्दशक्ति है। दिखाई पड़नेवाले इस जगत् को वह उसी तरह फैलाती हैं; जिस प्रकार आकारवाले पुरुष की इच्छा कित्यत (planned) नगर का निर्माण और विस्तार करती है॥ ६॥ निराकार शिव की इच्छा इसे (जगत् को) बनाती हैं। जीवधारियों का प्राणस्वरूप होने के कारण वही चित् कहलाती है॥ ७॥ सृष्टि का आकार (प्र + कृति = प्रति + कृति = आकार) स्वयं प्रकृति का रूप (आकार) वन जाता है। दिखाई पड़नेवाले (दृश्यामास) के अनुभव का कारण होने के कारण इसे किया कहते हैं॥ ८॥ बड़वाग्नि की ज्वाला की तरह सोखनेवाली होने के कारण इसे शुष्का कहते हैं। कोध के कारण चिरडका और कमलवर्ण होने के कारण उत्थला कहते हैं॥ ६॥ इत्यादि "

शिक्तशिक्तमतोभेंदं वदन्त्यपरमार्थतः।

श्रभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ।

पावकस्योषणतेवायं भास्करस्येवदोधितिः।

चन्द्रस्य चिन्द्रकेवायं शिवस्य सहजा शिवा ॥

ह्राह्मणोऽभिन्नशिक्तस्तु ह्राह्मैव खलुनापरा।

तथा सित वृथा प्रोक्तंशिक्तिरत्यिववेकिभिः॥

शिक्तशिक्तमतो विद्वन् ! भेदाभेदस्तु दुर्घटः ॥

'शक्ति श्रौर शक्तिमान् में भेद कहना सच नहीं है। तत्त्वचिन्तक योगी इसमें श्रमेद (भेद नहीं) पाते हैं। श्राग के ताप, सूर्य की किरण श्रौर चन्द्र की चिन्द्रका की तरह, शिवा शिव का स्वभाव है। ब्रह्म की श्रमित्र शक्ति ब्रह्म ही है, कोई दूसरी नहीं। ऐसी स्थित में श्रविवेकियों ने वृथा ही 'शक्ति' शब्द का प्रयोग किया। शक्ति श्रीर शक्तिमान् का भेदाभेद दुर्घट है।"

निष्क्रिय ब्रह्म का ही सिक्रिय रूप माया है। निराकार ब्रह्म जब स्वभाव से, अपनी इच्छा से, अपनी मनःशक्ति से आकार ग्रह्ण करता है तो उसे माया कहते है। इसिलये तत्त्वज्ञों ने माया और मायिन में कोई भेद नहीं देखा।

१. लिलता सहस्रनाम (सौभाग्यभास्कर भाष्य) निर्णयसागर घेस, १६३५ ई०, ए० ६४।

२. तत्रैव--- ५० ३६ ।

३. तत्रैव-ए० १६५। (सौरसंहिता से चढ्त)।

हन्वामि यज्ञा कराते वतानि भृत भव्य यच्च वेदा यउन्ति ॥ श्रह्मान्माश्री सुजते तिश्यमेतन् तिहमेंश्वान्यो मण्यया सित्रिक्ड ॥ मात्रा तु प्रदृतिं तियानमधिन तु महेन्यरम् । तस्याययाभृतस्तु व्यान्त सर्वभिद्य जगन्<sup>र</sup> ॥

छन्द, यज, ऋतु, व्रत, मूत, मन्य इत्यादि घेद जिसकी यातें कहते हैं, उसी (श्रद्धर) से मावी विश्व की सुध्टि करता है। उसी में सभी माया से चेंघे हैं। प्रकृति की माया जानना चाहिए ग्रीर महेश्वर को मायी। इसका (महेश्वर का) ग्रवयव बनी हुई सुध्टि से यह सारा ससार परिज्यात है ।।

माथा को लेकर विद्वानों ने बहुत वड़ी वितरहा राड़ी कर दी है। इसके दो कारण हो सकते हा। (१) मूलावरथा में शब्दकारों ने धातु-प्रत्यय के प्रयोग से, जिस निश्चित अर्थ की प्रकाशित करने के लिए ऐसे शब्दों का निर्माण किया, पीछे के लोग उनसे बहुत दूर पड़ते गये और उन शब्दों के अर्थ-सम्बन्धी उनके माब धुँचले होते गये। अन्त में अपने पारिहत्य के बल से वे मनमाने अर्थ पर उत्तर आये। (२) मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय के प्रवर्तक आवागों ने अपने मातों को परिपुष्ट करने के लिए मनमाना अर्थ किया। इत्ते स्पष्ट अर्थ भी विकृत हो गये। पौराणिकों ने मूलार्थ की रद्धा की है और उनके भाव साह हैं। बोच होता है, इसी परिस्थित की कल्पना कर वेद्व्यास जैसे तत्त्वों ने कहा था—

यो निधावतुरो वेदान् साद्गोपनिपदो हिज । न चेदुराण सनिधान्तेव स स्याद्विचक्ण ॥ इतिहाससुराणान्या वट समुपनृहयेत् । निभेयन्त्रश्रताद्वेदो मामथ शहरिच्यति <sup>३</sup> ॥

"जो ब्राह्मण, उपनिवत् और श्रद्भसहित चारों वेदों को जानता है, किन्तु पुरायों को भलीमोंत नहीं जानता, वह विचल्ल नहीं हो सकता। तत्त्वजान (वेद) को इतिहास (रामायण और महामारत) श्रीर पुराय (के श्रस्यमन श्रीर मनन) से परिपुष्ट करता रहे। कम पढ़ने श्रीर पुननेवालों से वेद डरते हें कि यह (मुक्ते समझ तो सकेगा नहीं, उलटा) मेरे कपर प्रहार करेगा।"

माया के सम्बन्ध में श्राधुनिक दार्शनिकों के निम्नलिखित उद्धरण पटनीय हैं—
"माया का श्रर्थ है, जिससे नापा जाय श्रर्थात् सीमायद किया जाय—'मीयते श्रनया
इति माया'। वह किया जी निराकार को साकार करती है। कोई इसका श्रर्थ करते

१ श्वेताश्वतरोपनिषत्। ४ ६, १०।

र यह दिकाल-प्रकरण में और भी अधिक स्पष्ट होगा।

३ अक्षायरपुराव (ज्ञानन्दाशम नस्तृत समावति , पूना)—१ ६, २४४ ६, २१ २७, ३६। वायुपराच (ज्ञानन्दाशम सस्तृतसमावति , पूना)—राके १८२७। १०४ २१।

हैं--मा (नहीं) या (जो) अर्थात् जो निर्गुण निराकार तत् नहीं है ।"

"माया अर्थात् परम सत् का किञ्चित्मात्र भी संकोच का प्रथम स्पर्श इसे काल और (दिश् वा आकाश ?) शून्य में निद्धेप के लिए यथेष्ट है; यद्यपि यह 'टाइम्स' और 'स्पेस' उस परम संकोच और चिरन्तनता के जितना निकट होना सम्भव है, उतना निकट होगा। परम सत् किसी शून्य (space) में वर्तमान, सृष्टि करनेवाले ईश्वर (गौड) में परिवर्त्तित हो जाता है, जो अपने स्थान से बिना हिले भीतर से ही सभी वस्तुओं को गतिशील बनाता रहता है। ईश्वर (गौड) कोई वस्तु और कहीं पर है, जो वस्तु बना हुआ परम सत् है। यह एकशक्ति (spirit) है जो सभी वस्तुओं के भीतर यस जाती है। यह है—सत्-असत्, अह्म-माया, कर्तृ-कर्म, चिरन्तन शक्ति, 'आरिस्टॉटल' का स्थिर चलानेवाला, 'हेगेल' की परमशक्ति, 'रामानुज' का विशिष्टाहत, और जो विश्व का कारण है। विश्व अनादि और अनन्त है; क्योंकि ईश्वर की शक्ति के विकास का कभी न आरम्भ हो सकता है और न अन्त। सर्वदा चंचल रहना इसका स्वभाव है ।''

'सर जॉन' माया शब्द की ब्युत्पत्ति का सहारा लेकर मूल भाव तक पहुँचे हैं; किन्तु 'श्री राधाकुष्णन्' यथाथं के आस पास चक्कर काटते दिखाई पड़ते हैं। ये कहते हैं कि यह 'टाइम' और 'स्पेस' में फेंका जाता है। 'यह' (it) से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह माया है अथवा सत् (Being) है। इससे यह भी बोध होता है कि 'टाइम' और 'स्पेस' सत् और माया से भिन्न वस्तुएँ हैं जिनमें इन दोनों में से कोई एक फेंका जाता है और जो परम संकोच और चिरन्तनता के अस्यन्त निकट होगा। इन तथा अन्यान्य उक्तियों से कोई निश्चित सिद्धान्त अथवा भाव स्पष्ट नहीं होता।

१. Maya means that by which a thing is 'measured'. That is 'limited' मीयते अनेन (अनया ?) इति माया, the principle, which imposes form on the formless. Some explain it as Mā (not) yā (that), i. e. that which is the contrary of the infinite That without attributes.

<sup>—</sup>Sir John Woodroff. World as Power, causality and continuity. Madras. 1923. Foot-note page. 31

R. The first touch of Maya, the slightest diminution of absolute being is enough to throw it into space and time, though this space and this time will be as near as possible to the absolute unextendedness and eternity. The absolute one is converted into the creator God existent in some space, moving all thing from within without stirring from his place. God is the absolute objectivised as something somewhere, a spirit that pushes itself into everything. He is being non-being, Brahma-Maya, Subject-object, eternal force, the Motionless mover of Aristotle, the Absolute spirit of Hegel, the Vishishtadvaita (Absolute relative) of Ramanuja, the efficient as well as the final cause of the universe. The world is beginningless and endless, since the energising of God could not have began and could never come to an end. It is its essential to be ever at unrest.

<sup>-</sup>Şir S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. Vol. I., Page 39.

#### ४. वाक्

वाक् शब्द वच् घात से बनता है। वाक् से घानि श्रीर सार्यक शब्द—दोनों का ही बोब होता है। श्रर्य हे—विषय, श्रीर उसके बोध होने की प्रत्यय कहते हैं। जैसे— गो का श्रर्य श्रथवा विषय है—एक प्रकार का जन्तु, श्रीर उसके रूप, रग, गुरण श्रादि का बोब होना प्रत्यय है। प्रत्येक विषय के तीन रूप होते हें—पर, सद्दम श्रीर स्पृत । श्रिनन-भिन्न प्रसन्तों पर इनके भिन्न भिन्न नाम हैं—

| पर (कारण)    | सृद्म      | स्यूल |
|--------------|------------|-------|
| <b>দা</b> গ  | तैजस्      | विश्व |
| ईश्वर        | हिरएयंगर्भ | विराट |
| परा-पश्यन्ती | मध्यमा     | वैसरी |

'परा' वाक् कारण रूप है। जन यह रूप ग्रहण करती हुई सुर्मरूप मध्यमावस्था की क्षोर ग्रामिसल होती है तन इसका नाम 'पश्यन्ती' (देखती-दिखाती हुई) होता है। इस श्रवस्था में योगीजन दिव्य चत्तु से इसे देख सकते हैं। 'मध्यमा' वाक् ही हिरएय-गर्म शब्द है। इसी स्थिति में वाज्, मातृका शब्द रूप ग्रहण वन्ती है। तत्पश्चात् स्थूब रूप ग्रहण कर 'बैखरी' नाम से, स्थूल ध्वनि श्रर्यात् कर्ण्ठस्व के रूप में प्रकट होती है।

निष्क्रिय प्रहा के, परमात्मा, परिशव, परमशिव, पराशक्ति, परमाशक्ति, श्रव्याकृता प्रकृति श्रादि नाम हं। निष्क्रियावस्या में यह श्रश्चक्द, निर्विषय श्रीर प्रत्यय हीन रहता है, किन्तु सिक्यावस्या में यह श्रव्यक्त प्रद्या करता है। निष्क्रिय श्रह्म की श्रनत शादि में, इसने स्वेच्छा से, इसमें शक्ति का स्फुरण् श्रयवा स्पन्दन श्रारम होता है। इसने नाद उत्पन्न होता है श्रीर धनीमृत शक्ति ही बिन्दु रूप श्रहण् करती है श्रीर इसका प्रधार होने लगता है। श्राह्म की यह लीला चेतना के श्रित्तार (चिवाकाश) में होने लगती है। स्पन्दन के साय धाय, छिने श्रीर विन्दु उत्पन्न होते हैं। स्पन्दन के श्रान होने के कारण ध्विन श्रीर कित भी श्रवन्त हैं। इस स्पन्दन की ध्विन का परिण्वत वा परिषक्ष रूप, शब्दश्रह्म श्रयवा वेद है। इसकी मध्यमावस्या में पचास ध्विन, पचास मातृकावर्ण (श्र से च् तक) की ध्विन के स्व में प्रकट होकर वैद्यरि रूप में श्रुतिगोचर होती हैं। इनके कल्याणमय श्रीर प्रपच तथा परमार्थिदिष्रद होने के कारण, तत्व इन्हें मातृका (ध्वारी मैया) कहते हैं—

शन्दराशेमें स्वस्य वानुच्छूनतयान्तरी । सा मातेत्र मिवप्यत्वान् तेनासी मातृकोदिता ॥ श्रतुच्छूनतया मिवप्यत्वान् ।॥

"शब्दराशि मेरव (शब्दब्रह्म) के श्रान्तर्गत (श्रन्तरी) शक्ति, निस्पन्द होने के कारण (श्रद्यच्छूनतया) माता की तरह होनेवाली है। श्रर्यात् ससार को उत्पन्न करनेवाली है, इसीलिए इसे मातृका (मैया) कहा गया है।"

र तन्त्राचोक (कारमीरसस्कृतप्रयावित ), श्रीनगर । १६२२, चतुर्यो मागः । Vol IX, 1938, आदिक १५ ।

परा-शंक्ति श्रयवा परंब्रह्म की इन पचास ध्वनि-वर्ण-रूप श्रात्मशक्ति की ही, ब्रह्म के भिन्न-भिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकार की मात्राश्रों के रूप में परिकल्पना की जाती है। शैव श्रीर शाक्त-रूप में इसे 'मुराडमाल' श्रीर वैष्णव बौद्ध तथा श्रन्य मार्गों में, इसे 'पर्ममाल' कहते हैं। यह सारी सिष्ट का प्रतीक है। श्रानन्दमय ब्रह्म का उल्लास ही वाक्प्रवर्तन का कारण है। जब यह उल्लास श्रपने उद्गम-स्थान में लीन होने लगता है, तब उसके साथ मातृका या सारी सिष्ट परावाक (श्रर्थात् कूटस्थ ब्रह्म) में विलीन हो जाती है। इसी का नाम महाप्रलय है।

तत्त्वज्ञों का कहना है कि ब्रह्म के अनन्त विस्तार में, सिक्ति-स्फुरण श्रीर शिक्ति-संकोच श्रयीत् सिष्ट श्रीर प्रलय का कार्य चलता रहता है। जिस समय एक ब्रह्माण्ड विलीन होता रहता है, उस समय दूसरा प्रकट होता रहता है। इसका उदाहरण समुद्र से दिया जाता है। स्थिर समुद्र में किसी कारण से चंचलता उत्पन्न होती है श्रीर तरंग उठती है। इसके ऊपर बहुत-से फेन श्रीर बुलबुले प्रकट होते हैं। कुछ काल तक स्थिर रहकर फेन श्रीर बुलबुलों को लेती हुई तरंग पुनः सागर में लीन हो जाती है। जब एक तरंग उठती रहती है, तब दूसरी लीन होती रहती है। ब्राह्म-समुद्र में सृष्टि श्रीर प्रलय का यह कम निरन्तर-रूप से चलता रहता है।

ब्रह्म की इस स्पन्दन-क्रिया में नाना प्रकार की ध्वनियाँ उठती रहती हैं। उनमें सबसे व्यापक ध्वनि 'ॐ' है। यह अत्यन्त शक्तिशाली, परम पवित्र और स्वयं ब्रह्म-स्वरूप है और वेदों का मूल है। इसी प्रकार 'हूँ', 'हाँ' आदि शक्तिशालिनी शुद्ध चेतनामयी ध्वनियों का उत्थान होता रहता है, जिनके भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं।

वैदिक श्रौर पौराणिक साहित्य में 'वाक' के इस स्वरूप का विस्तृत विवरण पाया जाता है—

"प्रजापतिचे इदमासीत् । तस्य वाग्द्वितीयासीत् । वाग्वै परमं ब्रह्म ।"

"आरम्भ में केवल प्रजापित थे। उनके साथ वाक् थी। वाक् ही परम ब्रह्म है।" यहाँ वाक् और ब्रह्म को श्रभिन्न माना गया है।

"प्रजापतिचेँ इव्मासीत् । तस्य वाग्हितीयासीत् । तं मिश्रुनमभवत् । सा गर्भमधत्त । सा श्रस्मात् श्रपकामत् । सा इमाः प्रजाः श्रस्जत । सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत् <sup>३</sup> ॥

"पहले केवल प्रजापित थे। उनके साथ वाक् थी। उनका संग हुआ। उसने गर्भ धारण किया। वह इससे (ब्रह्म से) निकल पड़ी। उसने जीव-जगत् की सृष्टि की। फिर वह प्रजापित में प्रवेश कर गई।"

उपनिषदों में इस श्रलंकृत उक्ति को श्रौर भी स्पष्ट किया गया है— "स मनसा वाचं मिथुनं समभवत् ।"

१. शाक्त दर्शन में इसे इच्छा श्रीर किया-शक्ति कहते हैं।

२. तान्त्रिक भाषा में इन्हें 'बीज' कहते हैं। ये बहुत-सी क्रियाओं के कारण श्रर्थात् वीज हैं, इसलिए इनका नाम 'बीज' हैं।

३. काठक०, १२.५। २७.१

४. बृहदारएयक०, २.४।

''उसने मनक्षा (मन द्वारा) वाक् का सग किया श्रर्थात् श्रपनी इन्छाशक्ति से वाक् में किया या गति उत्पन्न की।"

"यस्येच्छा लोके प्रजापतिलोंके यस्मे वासि तस्मे वामीन यहा मजात यत्मर्वमीशमाशिके स्वाहा ।"

"यस्य परमान्मन इच्छा लोके प्रजानाम् श्रायति सुप्ट्याविक मोऽकामयत बहुस्या प्रजायेय इत्यादि शृते । मनमेत्र जगत्मुप्टिमहारी करोति य तस्या पराचपणे कियान् विस्तर हति लोके<sup>र</sup> ॥

"जिसकी इच्छा ही ससार में प्रजा की आयति (सृष्टि वा विस्तार) करती है। जो हे, था और होगा, जो साका शासनकर्ता है, उसे नमस्कार है। श्रर्थात् केवल उसकी मानिसक इच्छा से सिंह, रियति ग्रीर सहार की किया होती है।"

जो परव्रत की इन्छा को जन्तुओं की शारीरिक कियाएँ समक्त कर, पुराणों की 'ब्रह्मा का कन्या गमन' इत्यादि कथा का पशु धर्मवाला ग्रर्थ लगाते हैं. उनकी भ्रान्ति हराने के लिए कहा गया है-

> "न भूवसघसस्थान देवस्य परमात्मन । न तस्य प्राकृता मृत्तिर्माममेवोऽस्थिसमिता ।। सर्वभृतमय देहं त्रैजोन्ये सर्वजन्तपुर ॥"

"देव परमात्मा का त्राधार पञ्चतत्त्वों का समूह नहीं है ग्रीर न मास, चर्वी ग्रीर हड़ीवाली, उनकी ससारी पाणियोंवाली मूर्ति ही है। सभी तत्त्वों ग्रीर समी जीवों के मीतर तीनों लोकों में काम करनेवाली उनकी शक्ति ही उनका रूप है।"

वेदिक वाड्मय में इसी भाग को नाना रूप से प्रकट किया गया हे-

"स उ एव व्रहस्पतिर्नाग्नैवृहती तस्या एप पतिस्तस्मादु वृहस्पति 🍍 ॥"

'वही वृहस्पति है। वाक् वृहती है, यह उसका अधीरवर है, इसलिए वृहस्पति है।" "एप व एव ब्रह्मणस्पतिर्भानै ब्रह्म तस्या एए पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पति ४॥"

"यही प्रहाससति है। बाक् ब्रह्म है, उसका यह पति है, इसलिए यह ब्रह्मगस्पति है।"

"नायत्री वा इद सर्व भूत बिदेट किंच वान्त्री मायत्री बाग्बा इद सर्व भूत गायति च न्नायते च<sup>्</sup>ा।"

"यह जा कुछ है, वह सत्र गायत्री है। बाक् ही गायत्री है। बाक् ही हस सारी सुष्टि को प्रकट करती है (गायति) ब्रीर उसकी रत्ता करती है।" शतपय ब्राह्मण पञ्चविश ब्राह्मण, बृहदारणयकोपनिषत्, तैत्तिरीय सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण स्नादि अन्यों

श्रपकारिता वर्गनेषद (मद्रास) मन् १६३३ । परमात्मिकोपनिषद्—पृ० २०६-७ । श्लोक ¤ ।

अप्रकाशिता वपनिषद । मद्रास--१९३३। परमाहिमकोपनिषत्-- ५० २०३।

वृहदार्ययकोपनिषत्—श्रध्याय १, माह्मण ३, श्लोक २०।

तनैव--१३२१।

छान्दोग्योपनिषत्—३ १२ १ ।

में ये ही वाक्य और ये ही भाव बार-बार दुहराये गये हैं। पुराणों ने भी इसका अनुमोदन किया है—

"शब्दब्रह्म परं ब्रह्म नानयोभेंद इष्यते । लये तु एकमेवेदं सध्दो भेदः प्रवर्त्तते ॥ श्रन्योन्यापेत्तिगो भूप शब्दार्थों हि परस्परम् । श्रर्थाभावे न शब्दोऽस्ति शब्दाभावे न बुध्यते ।।"

"शब्दब्रह्म ग्रौर परब्रह्म में कोई मेद नहीं है। लयकाल में यह एक ही है। सुब्टि में (दोनों में) मेद होता है। शब्द ग्रौर श्रर्थ एक दूसरे पर ग्राश्रित हैं। ग्रर्थ नहीं रहने से शब्द नहीं है श्रौर शब्द नहीं रहने से कुछ बोध नहीं हो सकता।"

कोषग्रन्थों में भी वाक् के नाम ब्राह्मी, ब्रह्मशक्ति सरस्वती इत्यादि हैं।

सरस्वती का ऋर्थ है — गतिवाली। ये ऋर्थात् निष्क्रिय ब्रह्म की स्पन्दन-शक्ति या किया-शक्ति।

#### ५, काल

काल शब्द से, साधारणतः, पल-विपल, दिन-रात, शताब्दी-सहस्राब्दी आदि का बोध होता है। अंग्रेजी शब्द 'टाइम' से भी यही बोध होता है। किन्तु यह कालमान या काल के नापने की रीति है, यह स्वयं काल नहीं है। जिस प्रकार घरती नापने का मानदण्ड भूमि नहीं है, उसी प्रकार कालमान काल नहीं है।

यूरोप के दार्शनिक और जड़ विज्ञानवेत्ता भी इस विषय पर चुप हैं। वे काल-मान को ही 'टाइम' अथवा 'त्साइट' (Zeit) कहते हैं। कालतत्त्व पर उन्होंने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया है।

कालमान को यदि काल मान लिया जाय तो नाना प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। कालमान का प्रथम श्राधार प्रकाश श्रीर श्रन्धकार है। प्रकाश को दिन श्रीर श्रन्धकार को रात कहा जाता है। फिर इसके घंटा, मिनट श्रादि में विभाग किये जाते हैं। मेरीडियन रेखा जो भारत में उज्जयिनी श्रीर यूरोप में श्रिनविच से खींची जाती है, उसके श्राधार पर दिन-रात को चौबीस घंटों में विभक्तकर काल-गणना की जाती है। किन्तु यह रेखा भी सर्वथा किल्पत है। इसका किसी निश्चित तत्त्व से सम्बन्ध नहीं है।

भारतीय दर्शन के अनुसार काल एक द्रव्य अथवा तत्त्व है।

"पृथिन्यापस्तैजोवायुराकाशं कालो दिगातमा मन इति द्रव्याणि ।"

"पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक, श्रात्मा श्रीर मन—ये द्रव्य हैं।" इस भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

"श्रपरस्मिन् श्रपरं युगपचिरं चिप्रमिति काललिङ्गानि<sup>४</sup>।"

१. स्कन्दपुराण (विष्णुखरङ)—२८.४०,४१।

२. सरस् = गति । स गतौ + श्रमुन् श्रीणादिक । सरस् + वती = गतिवाली, गतिशीला ।

३. वैशेषिक सूत्र, १.४

४. तत्रेव, २.६

"ये काल के चिद्र हैं—परले पदार्थों में स्रागे होनेवाले का बोध कराना, एक साथ, देर से फ्रीर शीप होने का बोध कराना।"

"नियेष्वभावावृनित्येषु भावात् कारणे कालारयेति ।''

"नित्य (परमातमा) में नहीं रहने के कारण, ग्रनित्य (सिंट) में रहने के कारण, कारण को काल कहते हैं।"

इन उक्तियों से काल के लिड़ (चिह्न) श्रौर श्राप्या (नाम) का बोध होता है, इसके यथार्थ रूप का नहीं।

न्याय के मत से—उत्पन्न होने योग्य वस्तु को उत्पन्न करनेवाला—काल है <sup>2</sup>, किन्तु साधारण बुद्धि से, उत्पन्न होने योग्य वस्तु को उत्पन्न करनेवाला भगवान् है। इय-लिये इयसे भी यथार्थ तस्त्व का बोध नहीं होता है।

वेद, महाभारत ग्रीर पुराणी में इसका विस्तृत विपरण मिलता है-

"कालोऽम् विरक्षमजनवत् काल इमा पृथिवीस्त । काले इ भूत भव्य चेपित इ जितिष्ठते ॥ काल प्रजा अस्त्रत कालो अप्ते प्रजापतिम् । कालावाप समभवत् <sup>र</sup> ॥"

"काल ने इस बुलोक और इन पृथ्वियों को उत्पन्न किया। काल में मूत, वर्तमान (इपित) और भविष्य सभी स्थित हैं। काल ने प्रजाओं की रचना की। प्रजापित से पहले काल था। काल से श्रप् उत्पन्न हुई।"

> "कालमूलिमेद सर्व भावाभागै सुखासुखे। काल सज्जित भूतानि काल, सहरते प्रजा ॥ सहरन्त प्रजा काल काल शमयते पुन ॥ कालो विकुरते भावान् सर्भा छ्लोके शुभाशुभान् ॥ काल: सविपते सर्वा प्रजा विस्तुलते पुन । काल सुसे पु जागित चरव्यविष्टत सम ॥ श्रवीतानागता भावा ये च वर्तन्त साम्मतम् ॥ तान् कालिमितान् बुद्वा न सञ्चार हातुमहैसि ॥"

"मृष्टि छहार, सुख-श्रमुष — इन सबके मूल में काल है। काल प्रचा (श्रव्यक्त महदादि) की सृष्टि करता है। सृष्टि का छहार करते हुए काल की काल ही शान्त करता है। सृष्टि में काल ही सभी श्रुमाशुम भावों में परिवर्तन करता है। काल

१ वैशेषिक सूत्र, २ ह।

२ जन्याना जनक काल - न्यायमुक्तावली ।

र भयवं वेन, १६, ५३, ५ और १० एवं १६, ५४, १।

४ संश-गाननिष्ठा (नीलक्यठ) = होराहवास । ४ महाभारत, मादिपन, मध्याय-१, रलोक-२७२-२७६।

सारी सृष्टि को समेटता है और इसका संहार करता है। जब सभी सोये रहते हैं, काल जगता रहता है। यह एक-सा (आत्मा की तरह) अबाध गित से घूमता रहता है। भूत, भविष्य और वर्तमान—सारी सृष्टि को काल-निर्मित समभकर व्याकुल न होना चाहिये।"

इन उक्तियों का भाव है कि काल एक शक्ति है, जिसका कार्य सृष्टि श्रीर संहार करना, श्रयीत् बनाना श्रीर बिगाड़ना है।

"श्रनादि भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । श्रव्युच्छिन्नास्ततस्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः ॥ स एव चोभको ब्रह्मन् चोभ्यश्च पुरुषोत्तम । स संकोचविकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ।"

"हे द्विज! भगवान् काल का आदि-अन्त नहीं है। उनके द्वारा ही सुष्टि, स्थिति और संहार का नियम निरन्तर चल रहा है। हे पुरुषोत्तम! वे ही चोभ्य और चोभक हैं एवं संकोच-विकासद्वारा प्रधान (महत् या प्रकृति) का काम कर रहे हैं।"

इसका सारांश यह है कि काल एक निरन्तर गतिशील शक्ति है, जो स्वयं गतिशील रहता है श्रीर सबको गतिमान् बनाये रहता है। सृष्टि में संकोच श्रीर विकास श्रर्थात्, हास श्रीर वृद्धि, जन्म श्रीर मरण इसका धर्म है। श्रीमन्द्रागवत में भी काल का विस्तृत विवरण है—

"भगवान् वेव कालस्य गतिं भगवतो ननु। विश्वं विचत्तते धीरा योगराद्धेन चत्रुषा<sup>२</sup>।। रूपभेवास्पदं विञ्यं काल इत्यभिधीयते । भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदशां भयम्।। प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः। स विष्एवाल्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः ॥ न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः। श्राविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत्।। यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्। यद्भयाद्वर्षते देवो भगगो भाति यद्भयात्।। यद्वनस्पतयो भीताः जताश्चौषधिभिः सह। स्वे स्वे कालेऽभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ स्रवन्ति सरितो भीताः नोत्सर्पन्युव्धिर्यतः। श्रग्निरिन्धे सगिरिभिभू न मज्जित यद्मयात्।। नभो व्वाति श्वसतां पदं यन्नियमाव्दः। लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तिमरावृतम् ॥ गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्मयात्। वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वश एतचराचरम्।।

विष्णु पुराण (जीवानन्द); कलकत्ता; १.२.२६—३१।

२. श्रीमद्भागवत, ३.११.१७।

सोऽनन्तोऽन्तकर कालोऽनादिरादिकृद्व्यय । जन जनेन जनयन् सारयन् मृत्युनान्तकम्<sup>र</sup> ॥''

"नाना रूपों का दिव्य ग्राचार काल कहलाता है। महदादि श्रीर भिन्न दृष्टिवाले सभी जीव इससे त्रस्त रहते हैं। जो (काल) सम्मा श्राधार है, वह सब जीवों में प्रवेश कर जीवों द्वारा ही जीवों को खाता है। उसीका नाम विष्णु (सर्वव्यापी) है। वही युशों का अधिष्ठाता है श्रीर समेटनेवालों में सबसे प्रवल काल है। इसका न कोई प्रिय है. न द्वेष्य है ग्रीर न कोई बन्धु (श्रपना) है। श्रन्त करनेवाला यह श्रमावधान लोगों में निरन्तर प्रवेश करता रहता है। जिसके भय से यह वायु वहता रहता है, जिसके डर से सूर्य गर्मी देता है, जिसके भय से मेथ बरसता है, जिसके भय से नक्षत्र चमकते हें, जिसके भय से लता-श्रोपिष सहित वनस्पति मीत हें श्रीर अपने-श्रपने समय पर फुल श्रीर फल ग्रह्ण करते हूं, जिसके भय से नदियाँ बहती हैं, समुद्र सीमा से बाहर नहीं जाता, जिसके डर से ग्राम जलती है, श्रीर पर्वत समेत पृथ्वी हुव नहीं जाती, यह श्राकाश, जिसके डर से श्रास लेनेवालों को स्थान देता है, महान् श्रीर सालों लोकों से ग्रावृत लोक अपनी देह को फैलाते हें और जिसके भय से चराचर जगत् की वश में रखनेवाले गुणाभिमानी देवगण (ब्रह्मा, विष्णु, महेश), युगानुसार सृष्टि इत्यादि में लगे रहते हैं, वह अन्त करनेवाला अनन्त काल है। वह अनादि और अव्यय हे एव सबका श्रादिकत (प्रवर्तक) है। लोगों से लोगों की उत्पत्ति कराता है श्रीर मारनेवाली को भी मृत्य द्वारा मारता रहता है।"

इस विवरण के श्रालकारों को छोड़ देने पर इसका साराश इस प्रकार होगा— काल एक शक्ति है जो श्रानन्त श्रीर सर्वव्यापी है। यह नाम-स्पात्मक लगत् में सबसे शक्तिशाली है और सब में ब्यात है। यह सबको गतिशील रएतता है। कोई चाहे भी तो यह उसे स्थिर नहीं रहने देता, चाहे वे ब्रह्मा, विप्पु या कोई कीड़ा ही क्यों न हो। यह स्प्रको श्रागे बढ़ाता है श्रीर समेट लेता है। श्रायांत् यह गतिशक्ति हे जो स्रब्धि में सभी वस्तुओं को उत्पत्ति की ओर चलाती है, उन्हें परिपन्नावस्था में पहुँचाती है श्रीर किर समेट लेती है। जो आज श्रह्मर है, वह कहह पीचा होगा, फूलेगा, फलेगा, पुराना पढ़ेगा श्रीर छत हो जायगा। जो झाज गर्भस्थ हे, वह कहर भूमिष्ठ होगा, वाल, किशोर, युवा और छह होगा तथा छत हो जायगा। यही दशा नाम रूप के भीतर श्रानेवाले सभी पदायों की तरह प्रहा, विप्णु श्रादि की भी होगी।

काल परमात्मा की इच्छा और किया-शक्ति का सम्मिलित रूप है। इच्छा होना ही किया का प्रचर्चन है। इसलिए परमात्मा की गति शक्ति, जिसका नाम काल है, वह उसकी इच्छा और किया शक्ति है।

"व्रमाजमा मा वालरच सर्व (पर ) सविदि वर्तते । काली नाम पराशक्ति संव देवस्य गीवते ।।

१ श्रीमदुभागवत, ३२६३७—४४।

अभितवतुतकृतत त्राग्येक, कारमीर संस्कृतप्रभावित, (श्रीनगर), १६२२, चतुर्थो भाग । भादिक ६। रत्नेक ७।

तत्त्वमध्यस्थितात् कालावन्योयंकाल उच्यते ।
एष कालो हि देवस्य विश्वाभासनकारिणी ॥
क्रियाशिक्तः समस्तानां तत्त्वानां च परं वपुः ।
एतदीश्वरतत्त्वं तिक्विवस्य वपुरूच्यते ॥
एतदीश्वररूपत्वं परमात्मिन यत्किल ।
तत्त्रमातरि मायीये कालतत्त्वं निगद्यते ॥
"

''क्रम श्रीर श्रक्रमवाला काल संवित् (चेतना) के श्रन्तर्गत है। देव की उसी पराशक्ति (काल) का नाम काली है। तत्त्व के भीतर काम करनेवाले काल से यह काल भिन्न है। यह काल, देव की क्रियाशक्ति है, जो सभी तत्त्वों को शरीर श्रीर विश्व को रूप प्रदान करनेवाली है। यही ईश्वर-तत्त्व है श्रीर इसे ही शिव का शरीर कहते हैं। यह जो प्रमाता, मायावान, परमात्मा में ईश्वररूप है, उसी को कालतत्त्व कहते हैं।" 'विवर्तितजगन्जालः कालोऽस्य द्वारपालकः ।।"

''जगत्-जाल को लगातार उलट-पुलट करता रहनेवाला काल इसका द्वारपाल है।" "कलाकाष्ठादिरूपेण हैं परिणामप्रदायिनि।

विश्वस्योपरती शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते ॥"

"कला, काष्ठा श्रादि के रूप में जो विश्व को परिणाम (परिणत श्रर्थात् परिपक्वावस्था) प्रदान करती है श्रीर उसे समेट ले सकती है, उस (काल-स्वरूपिणी) नारायणी को प्रणाम है।"

यहाँ परिणाम त्रौर उपरित काल के धर्म कहे गये हैं, जिन्हें विष्णु पुराण में विकास-संकोच त्रौर महाभारत में विचेप-संचेप कहा गया है।

जैन दर्शन में काल की परिभाषा इस प्रकार है—
"वर्तनापरिणामिक्रवाः परापरत्वे च कालस्य"।"

वर्त्तना (लगातार होते रहना), परिणाम (परिणत करना) की क्रिया, पर-श्रपरत्व (श्रागे-पीछे होने का बोध कराना)—ये काल के धर्म हैं।

इसमें 'योगवासिष्ठ' का 'विवर्तितजगज्जालः' 'मार्केश्डेय पुराण' का 'परिणाम-प्रदायिनी' श्रीर परापरत्व में 'श्रिमिनवगुत' का 'क्रमाक्रमात्माकालः' सम्मिलित है; किन्तु मार्कण्डेय पुराण की 'उपरित' किया छूट गई है। इन बिखरे हुए शब्दों श्रीर भावों को एकत्र करने से इसका रूप होगा—

विवर्तन, परिणाम श्रीर उपरित रूप में कार्य करनेवाली विभु की गति-शक्ति का नाम काल है। यह पर-श्रपर श्रर्थात् क्रम-श्रक्रम का बोध कराता है।

श्रीमनवगुप्तकृततन्त्रालोकः; काश्मीर संस्कृतग्रन्थाविकः (श्रीनगर); १६२२; चतुर्थो भागः।
 श्लोक ३८-४०।

२. योगवासिष्ठ (वम्बई ); निर्वाण प्रकरण, पूर्वोर्ध, ३८-१६।

३. कलाकाण्ठादि काल के सूदम विभाग है।

४. दुर्गासप्तशती—११.८

५. उमास्वामी। तत्त्वाधिगमसूत्र, ५.२२।

काल श्रीर समय शन्दों का व्युत्पत्तिमूलक श्रर्य भी यही है। काल, कल घातु से बनता है श्रीर प्रेरण, त्रेप, गति श्रीर सस्यान के श्रर्य में इसका प्रयोग होता है। जो बनता है श्रीर प्रयोग होता है। जो स्वय गतियुक्त रहे, सनको चक्ताता रहे, किसी को स्थिर न रहने दे, उसे काल कहते हैं। समय 'इ' घातु से बनता है। 'इ' का श्रर्य है गति। जो बराबर गतिमान् रहे, श्रर्यात् चलता-चलाता रहे, उसे समय कहते हैं।

काल श्रीर दिक् के सम्बन्ध में सर जॉन उदरफ का मत है-

"न्याय-वैशेषिक—ग्रात्मा, मन, परमाणु श्रीर श्राक्षाश में —काल को भी जोहता है। जो हिन्तुश्रों के साधारण मतानुसार विश्वव्यापिनी गतिशक्ति है, जो वस्तुश्रों को उत्पन्न करती है, उनमें परिवर्तन लाती है श्रीर उन्हें समेट लेती है। इस प्रकार देखनेवालों में यह समय की भावना उत्पन्न करती है। दिक वह शक्ति है, जो काल की गति-शक्ति के विरुद्ध, वस्तुश्रों को, श्रपने श्रपने सापेच्च स्थानों में 'यहाँ-यहाँ' 'दूर-निकट' श्रवकाश में स्थिर रखती है। इस पद्धति में काल श्रीर दिक् वेवल भावना-मात्र नहीं हैं। ने द्रव्य है, श्रर्थात् ऐसी कोई वस्तु हैं जो यथाय तस्त्व हैं श्रीर जिनकी स्थतन्त्र सत्ता हैं ।

"पादिष्पणी—'पाञ्चरात्रतन्त्र' में भी काल की एक ग्रव्यक्त शक्ति कहा गया है, जो सभी वस्तुत्रों को चलाती रहती है श्रीर परिण्त वा परिषक करती रहती है। यह तीन प्रकार की है—पर, सुद्भ श्रीर स्थूल। अपरोत्त काल की उत्पत्ति का पता वेद से लगता है

१. सम् + इ + अच = सम्यक् पताति = समय । इण् गती (पचायच)

र To these (आला, मन, प्रताषु, जाकारा) it (याव-वेरोषिक) addsKala, the principle of universal movement bringing according to general Hindu ideas—things into existence, subjecting them to change and carrying them out of existence, giving rise in the percipient to the notions of time and Dik the principle which notwithstanding the impulse of the former, holds things together in their various relative positions as "here and there", "near and far" in Space In this system, however, neither Time nor Space are mere notions They are Dravya or Entities, that is something that is independently real and self-subsisting

Foot-note—In the Panchratra Tantras also time is defined "as the mysterious power, which urges on and matures everything " It is three-fold as Supreme, Subtle, Gross Transcendental time is traced back to Veda and is referred to in the saying बाल को नगत माम् Time leads me in time This is अरायख्बाल or time without sections

The World as Power Reality, Madras, 1953, Page-46

According to the Nyaya-Vaisheshika Darshan, Kāla is a general principle of movement and Dik is a power which acts in exactly a contrary way, that is, by holding things together in a particular position. It is not space in the sense of room and is in the nature of spatial direction

Foot-note—This is Ākāsh in which Dik operates Space as extension or locus of finite body (दिवस्तावार) is called देश\*। — Ibid, Page—47 \*বিশ্বন্ধতো में समय विचार किया वाया।

त्रीर कहा जाता है कि—कालः काले नयति माम्—काल मुक्तको काल में ले जाता है। यह श्रखरड काल है।"

"न्याय-वैशेषिक दर्शन के मतानुसार काल एक गत्यात्मक शक्ति है और दिक् एक शक्ति है जो विपरीत रीति से काम करती है; अर्थात् किसी विशेष स्थिति में वस्तुओं को स्थिर रखती है। अवकाश के अर्थ में आया हुआ 'स्पेस' इसका अथ नहीं है। इसका अर्थ है—अवकाश में उद्देश्य।"

"पाद-टिप्पणी—आकाश में दिक् के कार्य होते हैं। स्थित्याधार का नाम ही देश हैं।

काल-गति की साधारण शक्ति । दिक्-वस्तुत्रों को एकत्र रखनेवाली शक्ति ।

## संगृहीत सार

शानेच्छा कियात्मक विभु की किया-शक्ति के दो प्रधान रूप हैं—गित श्रौर स्थिति । गत्यात्मक शक्ति का नाम काल है। यह स्वयं गितशील रहता है श्रौर सारी सिंहर में किसी को स्थिर नहीं रहने देता। सबको विकास द्वारा, परिण्त या परिप्कावस्था में पहुँचाकर उन्हें समेट लेता है। इसकी किया का यही स्वभाव है। इस-िक्ये सारी सिंहर विवश होकर इसके वशा में पड़ी हुई है श्रौर इसकी निरपेच कियाशीलता से त्रस्त रहती है; क्योंकि श्रपनी श्रवाध गित में यह, छोटे-बड़े श्रौर श्रच्छे- बुरे, किसी का विचार नहीं करता। इसके चक्कर या लपेट में सारी सिंहर पड़ी हुई है। इसलिए चक्क या नाग र के रूप में इसके प्रतीक की कल्पना की जाती है।

कियाशक्ति या शक्ति का आश्रय और उद्गम स्थान परमात्मा है। जब तत्त्वों के भीतर संकुचित वा लघुरूपों में उसकी किया-शक्ति काम करती है, तो उसका नाम काल वा काली है; किन्तु समस्त किया-शक्ति के रूप में वह स्वयं महाकाल वा महाकाली है, जिससे निकलकर लघुकाल के असंख्य रूप भिन्न-भिन्न तत्त्वों और भिन्न-भिन्न ब्रह्माएडों में काम करते रहते हैं। इसलिए इसका नाम अनन्त है।

<sup>?.</sup> Kāla general principle of movement and Dik, a principle, which holds things together.

Power of Mind, Madras. 1922. Page-62.

२. दिकप्रकरण में इसपर विचार किया जायगा।

३. एवं कालविभागेन कालचकं प्रवर्त्तते। महाभारतः, विराट् पर्वं, ५२.१।

४. लिङ्गं पुरुष इत्युक्तो योनिस्तु प्रकृतिः स्मृता । नागः कालः समाख्यातः संवन्यस्तु तयोः द्वयोः ॥

<sup>---</sup>प्राधानिक रहस्य की टीका में भुवनेश्वरी संहिता से उद्धृत।

पुरुष (ब्रह्म) का नामिलिङ्ग और प्रकृति का नाम योनि हैं। नाग, काल हैं जो दोनों के सम्बन्ध का बोधक है। पुरुष और प्रकृति—दोनों निराकार शिक्तयाँ हैं। लिङ्ग और योनि का भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। इन शब्दों का जन्तुओं के नर-नारी और जननेन्द्रियों के अर्थों में समम्तने से तत्त्वार्थ ल्रप्त हो जाते हैं और एक विचित्र वीभत्त दृश्य उपस्थित हो जाता है। पुरुष, प्रकृति और काल है—शक्तिमान्, शिक्त और उसकी गित है।

#### ६. दिक्

काल के यथार्थ का के समम्तने म जो कठिनाई है, दिश्या दिक् के यथार्थ रूप के समझने में वही कठिनाई है। अप्रेजी शब्द 'स्पेस' (space) को दिक् का पर्याय शब्द मानकर जब इसे समझने की चेष्टा की जाती है, तब यह ख्रीर भी जटिल हो उठता है, क्योंकि दिश् और स्पेत की भागनाओं में मौलिक भेद है।

ग्राकाश के ग्रवकाश या शहर स्थान को 'स्पेस' कहते हैं। साधारणतया लोग ग्राकाश ग्रीर 'स्पेस' को पर्यायवाची शब्द मानते हैं। बहुत-से दर्शनशास्त्र के परिहत मी दिक् और आकाश में कोई भेद नहीं मानते। वे इन्हें एकार्यक शब्द मानते हैं, पर भारतीय दर्शन ग्रोर पुराणों के ग्रनुसार ग्राकाश ग्रीर दिक् दो भिन्न तत्त्व हैं। वैशेषिक ने ब्राकाश ब्रीर दिक्को दो भिन्न द्रव्य माना है । श्रीगद्धागवत ने दिश् को एक शक्ति माना है। यह जड़ ग्राकाश नहीं है। यह सृष्टि में काम करनेवाली अनेक शक्तियों में से एक है।

''देवा वैकारिका दश ।

विग्वातार्क्षयचेतोऽश्यियद्वीन्द्रोपेन्द्रस्थितका ॥२१

"दिक्, वायु,स्र्यं,वरुण, ग्रश्वी,वह्नि, इन्द्र, उपे द्र, मित्र—ये विकारोतान दस देव हें।" विकार का अर्थ है-परिवर्तन । कृटस्थ ब्रह्म में चोम होने से सृष्टि प्रवर्तन के लिए जो शक्तियाँ प्रकट होती है, दिक् उनमें से एक शक्ति है।

"विशो वायुरच सूर्यरच परुणरचारिपनाचपि ।

ज्ञानेन्द्रियाखा पञ्चाना प्रज्ञाधिष्ठातुदेवता<sup>३</sup> ॥"

''दिक, वायु, सूर्य, वरुषा ग्रीर श्रश्वी—पाँच ज्ञानेन्द्रियों के ये पाँच देवता हैं।" कोपकार भी दिक् श्रीर प्राकाश को एक नहीं मानते। श्रमरकोप की 'व्याख्या सुघा' नामक टीका में भानुजी दीचित ने दिश् का अर्थ 'दिशति अवकाशम्' किया है, ग्रर्थात् जो श्रवकाश की बतावे। इससे बोध होता है कि ग्रवकाश को बतानेवाला श्रीर श्रवकाश दो हैं, एक नहीं।

वीद्धवर्म-दर्शन में ४ श्राचार्य नरेन्द्रदेव ने मी दिक् पर विचार किया है। वे ब्राकाश ब्रौर श्रनन्त दिक्को पर्याय समभते हैं। फिर 'धर्मकीचि' के मतानुसार प्रयों के देशस्य होने को वे दिक् कहते हैं। आकाश का प्रवकाश और विषयों का देशस्य होना दो यस्तुऍ हैं। वहीं इसी प्रसग में वे कहते हैं कि "देशिक अर्थों की सन्उति का कोई कारण होना चाहिए, जो कालवर्ती भावों की परस्परा के सदद्या हो. . . दिक् से स्वतन्त्र एक याकाश है।"

१ पृथिन्यापलेश्रीवायुराकाशकाली दिगारमा मन इति द्रन्याखि—वैशेषिक सून, १ ४

शीमद्भागवन—३,५,३०।

३ तथैव---३,७,३४-३६।

४ विद्वार-राष्ट्रमापा-परिषह, पटनाः विक्रम सबत् २०१३ । पृ० ५८५ ४ अर्थ--विषय।

देशस्य-स्थिर होना।

श्राचार्यजी ने यहाँ दिक् के मूलार्थ के निकट पहुँचने की चेष्टा की है। दिश् धात का सीधा परिवर्तित रूप देश, इसका अन्वर्थक है। देश का अर्थ है स्थित। इसलिए दिश् सुष्टि में काम करनेवाली स्थित-शिक्त है। सृष्टिकार्य के लिए गति के साथ स्थित श्रावश्यक है। यदि किसी प्राणी में भी केवल गति ही काम करती रहे तो उसके अवयव भी टूटकर छिटकते रहेंगे और कोई कार्य असम्भव हो जायगा। जगत् के कार्यों को सम्पादित करने के लिए अवयवों का एकत्र रहना उतना ही आवश्यक है जितना इनमें गति का रहना।

जिस तरह काल गित शक्ति है—िकसीको स्थिर नहीं रहने देता, सबको चलाता रहता है—उसी तरह दिक् भी गित का अवरोध करती रहती है और सबको स्थिरता देती रहती है। इस गित और स्थिति की खींचाखींची में सृष्टि चक्कर काटती रहती है। यही स्थित-शक्ति दिक् है। प्रकृति-विकृति, साधु-असाधु, स्थावर-जंगम आदि की तरह दिकाल विपरीतार्थबोधक युग्म शब्द है।

### ७. गुगा

दार्शनिक अथे में गुण कहने से रज, सत्त्व और तम का बोध होता है। विभु की किया-शक्ति में प्रवर्त्तन का नाम रज, स्थिति का नाम सत्त्व और सिमटकर लय होने का नाम तम है। सुष्टि-क्रिया के प्रारम्भ का ही नाम माया है। यह क्रिया इन तीनों स्थितियों में उलटती-पुलटती रहती है। इसलिए इसे त्रिगुणात्मिका कहते हैं।

रजोगुण से स्रिष्टि-किया का प्रवर्तन होता है, सत्वगुण से यह स्थिर रहती है और तमोगुण से इसका लय होता है। स्थिर सागर चंचल हो उठता है और जल, तरंग का रूप प्रहण करता है, जिस पर फेन और बुलबुले निकल आते हैं। यह रजोगुण है। फेन और बुलबुलों के साथ तरंग की स्थित सत्वगुण के कारण है और उसका फिर सागर में विलीन हो जाना तमोगुण का परिणाम है। अशेष कारण रूप चिदानन्द के विस्तार में, उसकी अपनी इच्छा से किया उत्पन्न होती है और इसके तीन रूप होते हैं—बना, बने रहना और बिगइ जाना। किया के इन तीन रूपों का नाम त्रिगुण है। अशेष कारण चिदानन्द जब अपने आनन्द में विभोर निष्यन्द पड़ा रहता है, तब उसे निष्क्रिय ब्रह्म कहा जाता है; किन्तु जब वह स्रिष्ट, स्थिति, विनाश की किया में प्रवृत्त हाता है तब वह सक्रिय ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म के इन सिक्रय स्थार निष्क्रय रूपों को नाना प्रकार की संज्ञा दी गई है—निर्गुण-सगुण, निष्क्रय-सिक्रय, निष्क्रय रूपों को निराकार-साकार आदि। निर्गुण और सगुण में कोई मेद नहीं है। यह एक ही वस्तु के दो नाममात्र हैं।

कला, साहित्य ग्रीर उपासना—शास्त्र में इन सिद्धान्तों का बड़ी स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है।

१. दिक् पर सर जॉन उडरफ का मत काल-प्रकरण में देखिये। काल के साथ उन्होंने दिक् की
 भी विवेचना की है।

#### ⊏. धर्म

वर्तमान युग में, लोग, साधारणत वर्म शब्द का द्यर्थ, मजहन, रेलिजन इत्यादि लगा लेते हं ग्रीर धर्म शब्द तथा इसके ग्रथ में सितहित व्यापक सिद्धान्त को समक नहीं पाते श्रीर जहाँ धर्म को शान्तिपद शक्ति के रूप में प्रकट होना चाहिए, वहीँ यह भ्रान्ति, घृणा श्रौर वहे वहे उपद्रवों का कारण यन जाता है।

महाभारत, रामायण श्रौर पुराणादि प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों में यह सिद्धान्त ह्म में पाया जाता है कि जब-जब धर्म का हास और ग्रधर्म की बृद्धि होने लगती है तव-तत्र परमात्मा कोई रूप ग्रहणकर श्रधर्म का नाश श्रीर धर्म की रत्ना या सस्यापना करते हैं। यदि धर्म का ग्रर्थ 'रेलिजन' वा मजहन मान लिया जाय तो एक धर्मावलम्बी की बृद्धि के लिए, परमात्मा दूसरे घर्मवालों का, ग्रीर दूसरे की बृद्धि के लिये, तीसरे का चहार करता रहे तो ग्रल्प काल में ही सारी पृथ्वी मनुष्यों से सूनी हो जाय। (पशुस्रों से नहीं, क्योंकि पशुस्रों के साथ ऐसे धर्म का यखेड़ा नहीं है।) इस प्रकार रमफने से धर्म के सिद्धान्त और उनके प्रचलित ग्रर्थ मेल नहीं खाते।

घर्म की परिमापा वैशेषिक ग्रौर कर्ममीमासा सूतों में पाई जाती है--यतोऽन्युवयनि -श्रेयस सिद्धि स धर्म । जिससे श्रभ्युदय (उन्नति) श्रीर उसके नि श्रेयस् (कल्याण) की सिद्धि हा, उसे धर्म कहते हूं, श्रर्थात् जो ऊपर उठाता जाय श्रीर उत्रति को बनाये रखे, कभी नीचे श्राने न दे, वही धर्म है। जैमिनि की परिभाषा है-धोदनाह्मचणोऽर्था धर्म । र प्रेरणा ही जिसके प्रयोजन (ग्रर्थ) का लच्च है, उसे धर्म कहते हैं। श्रर्थात् जो श्रागे बदने की ही प्रेरणा देता रहे (नीचे गिरने की नहीं), वहीं धर्म है।

यह एक बहुत बड़ा श्रीर व्यापक िसदान्त हुश्रा जिससे धर्म के यथार्थ रूप का निश्चयात्मक बोध नहीं होता है। इसके व्यावहारिक रूप के विषय में मनु ने इसके लक्तया को इस प्रकार बताया है-

> "धृति चमा वमोऽस्तेय शौचिमिन्द्रियनिग्रह.। धीविद्या सत्यमकोधी दशक धर्मलच्याम ॥ भ

"वृति (किसी भी परिस्थिति में न घाड़ाना), समा (श्रपने तथा दूसरों के मन की चवलतात्रों को यथार्थ रूप में देखना), दम (मलोमनों के रहते भी मन की टदता), प्रस्तेय (दूसरे की वस्तुन्त्रों को श्रप्राह्म समम्मना), श्रीच (श्राभ्यन्तरिक श्रीर बाह्म पवित्रता), इन्द्रिय स्पम, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध (क्रोध न करना), ये दश धर्म के लद्ध्या हैं।"

किसी व्यक्ति विशेष, समाज-विशेष या देश-विशेष के लिये ये नियम नहीं हैं। ये सार्वजनिक, सार्वभीन श्रीर चिरन्तन सिद्धान्त हैं, जो सृष्टि में विकास के कारण श्रीर श्राधार है।

१ वैशेषिकदरानम् – १२। वैशेषिक धर्मविशेष को इ। आदिकाल मानता दे। वै० स्०१४। सुद्ध का नाम धर्मराज है। ये सब एक डी मिद्धात के भिन्न नाम और रूप है।

पूर्वमीमासादशनम्-१२।

मनस्पृति -- ६ ६२।

दिकालादि की तरह, धर्म सृष्टि-क्रिया में काम करनेवाली एक शक्ति है, जिस पर लच्यालच्य सृष्टि स्थित है, अर्थात् धर्म के नियमों से ही सृष्टि में उत्पक्ति होती है, इसका विकास होता है और यह बनी रहती है। धर्म से इसकी स्थिति है और अध्म (धर्म के नहीं रहने से) इसका नाश हो जाता है। मानव-समाज में भी ये ही नियम काम करते हैं। जो धर्म को अपना अवलम्ब बनाता है, उसे यह नीचे गिरने नहीं देता, ऊपर की ओर उठाये ही रहता है और उठाता जाता है। इसलिये कहा गया है कि 'धर्मों रच्चित रच्चितः'—धर्म को बचाये रहने से अर्थात् धर्मानुसारी नियमों के अनुसार काम करते रहने से, धर्म रच्चा करता रहता है। गिरने नहीं देता।

धर्म का अर्थ 'रेलिजन' या मजहब करने से भ्रान्ति होती है। धर्म और 'रेलिजन' या मजहब की भावनाओं में बड़ा अन्तर है। 'रेलिजन' या मजहब का आधार, गॉड, खुदा या ईश्वर है। यदि गॉड या खुदा को निकाल दिया जाय तो रेलिजन आदि का अस्तित्व ही विपन्न हो जाता है। किन्तु ध्यान देने की बात है कि धर्म के सिद्धान्त में अथवा व्यावहारिक लक्षण में ईश्वर का नाम ही नहीं है। धर्म ईश्वर भावना पर आश्रित नहीं है।

धर्म के विरुद्ध जो कुछ है, वह अधर्म है। जिस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाना और बनाये रखना धर्म का अटल सिद्धान्त है, उसी प्रकार जीवन को पीछे ढकेलना और गिरा देना अधर्म (धर्म के अभाव) का अटल परिणाम है। धीर और सत्यवादी का कभी पतन हो नहीं सकता। उसी प्रकार बात-बात में पिनकनेवाले चंचल और सूठे आदमी का उत्थान कभी नहीं होता।

श्राचार, श्रथीत धर्म के नियमों के व्यवहार का धर्म समक्ष तोने से, धर्म के सच्चे स्वरूप के समक्षने में भ्रम होता है। धर्म के सिद्धान्त निश्चित हैं; किन्तु देश, काल, पात्रानुसार इसके एक ही सिद्धान्त के श्राचरण मिन्न-भिन्न होते हैं। शुचि रहना धर्म का सिद्धान्त है। ठंढे देशों के लोगों को शुचि रहने के लिए उतनी बार स्नान करने या श्रपने श्रवयवों को धोने की श्रावश्यकता नहीं होती, जितनी गर्म देश के लोगों को। उसी प्रकार नीरोग मनुष्य के लिए शीतल जल से त्रिकाल स्नान शुचिकर हो सकता है; किन्तु रुग्ण व्यक्ति के शौच का श्राचार इससे मिन्न होगा। कभी-कभी बहुत दिनों तक स्नान नहीं करना ही उसके लिए हितकर होगा। स्नान करना धर्म है, किन्तु देश, काल, पात्रानुसार ही। धर्मशक्ति के एकत्व श्रीर उसके श्राचरण की भिन्नता को लद्यकर ही वेदव्यास ने कहा है—'धर्मस्य तन्त्वं निहितं गुहायाम्'। धर्म का यथार्थ रूप श्रन्धकार में है। जिन्होंने 'श्राचारः प्रथमो धर्मः' कहा, उनका तात्पर्य था कि धर्म के नियमों का श्राचरण करना ही धर्म का सबसे उत्तम रूप है।

धर्म के सिद्धान्त पर भारत में सामाजिक व्यवस्था की संस्थापना की गई हैं। प्राणिमात्र की प्रथम त्रावश्यकता है—भोजन, त्रौर तत्पश्चात् काम-वासना, त्रर्थात् इन्द्रियतृति । इन दोनों के पल्लवित त्रौर पुष्पित रूप ही सामाजिक विकास का विशाल रूप ग्रहण करते हैं। भोजन के विकसित रूप ही धन-सम्पत्ति, सुख-समृद्धि त्रौर वैभव हैं, जिन्हें त्र्र्थ कहते हैं। उसी प्रकार सन्तान, परिवार, ग्राम, देश त्र्रोर त्रपने-पराये की नाना प्रकार की भावनाएँ, काम की कियात्रों के श्रन्तर्भुक्तं हैं। इसिलये अर्थ ग्रीर काम के ग्राधार पर समाज-व्यवस्था

हुईं। यर्थं श्रीर काम को स्थिरता यौर स्थत रूप देने के लिये, धर्ममूलक श्रर्थ श्रीर धर्ममूलक काम का विधान हुया। यर्पात्—लोगों के अर्थ-सम्बन्धी उद्यम देसे हों, जिससे यपनी श्रीर दूसरों की उन्ति हो श्रीर वह उन्तित बनी रहे। काम-सम्मन्धी उद्यम यौर चेष्ठाएँ भी ऐसी हों, जिससे श्रपनी श्रीर पढ़ोसियों की उन्तित हो यौर वह स्थिर रहे। इसका नाम हुया विवर्ग—धर्मार्थकाम। इन्हें व्यावहारिक रूप देकर, समाज को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए, धर्मशास्त्र, श्रपंशास्त्र और कामशास्त्र का निर्माण हुया। ये तीनों जीवन में श्रलग-प्रलग तो काम करते नहीं —एक साथ गुँथे रहकर काम करते हीं। इसलिये धर्मशास्त्र में अर्थ काम की, श्रपंशास्त्र में धर्म-काम की श्रीर कामशास्त्र में धर्म-काम की

वर्म केनियम चिरन्तन हूँ और उनका व्यवहारिक रूप, देश-काल-पात्रानुसार बदलता रहता है। इसिलये गर्य और काम के व्यावहारिक नियम भी देशादि के अनुसार भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं और उनमें परिवर्त्तन भी होता रहता है। अर्थशास्त्र के जो नियम दो-तोन सी वर्ष पूर्व प्रचलित से, उनमें के बहुत-से नियमों से आज काम नहीं लिया जा सकता। काम-स्वर्ग पात्राओं में भी इसी प्रकार के परिवर्त्तन हो गये हैं और होते रहते हैं। त्रिवर्ग की सिद्ध ग्रथ्यत् उन्तिमृत्तक अर्थ और काम की व्यवस्था, भारतीय आदर्श के अनुसार, भागव समाज का वरम लक्ष्य रहा है। चतुर्थ वर्ग अर्थात् मोत्त, जिसमें आत्मा-परमात्मा और तत्त्व की गतें आती हैं, सबको न उसकी आवश्यकता है और न सबमें उसे प्रहर्ण करने की योग्यता ही रहती है तथा न सभी उसके पात्र हो हैं। वह ब्रह्मविन्या, थाई-से विकस्ति महामानवों में सिंढ और प्रकट होती है, जो सारी मानवता का मार्ग-दर्शन करते रहते हैं।

श्रशेष कारणमृत प्रहाशक्ति पर सारी सृष्टि की बाह्य और आभ्यन्तरिक कियाओं के श्राक्षित रहने के कारण मोच्छाह्त या ब्रह्मविद्या का विवर्ग से आप से आप सम्बन्ध हो जाता है। किन्तु विवर्ग की उपेदा कर ब्रह्म और मोच्च पर गाल मारते रहना, प्राणी की श्रापोगित का योतक है। विवर्ग के मूल धर्म की साधना से मोच्च पर आप-से-आप श्रापेकार हो जाता है।

माव को सफ्ट बरने के लिये किर एक बार कहना पड़ता है कि दिकालादि की तरह धर्म प्रागे वदानेवाली श्रीर स्थिर रखनेवाती एक स्वतन्त्र चिरन्तन शक्ति है, जो छारी छि में काम करती रहती है। इस शक्ति के जितने रूप श्रीर कर्म हैं, उनका श्रादिरूप या उद्गम-स्थान महाधर्म श्रथवा धर्मराज ब्रह्म है।

मंत्रवान् बुद ने महाधर्म या धर्मराज के रूप में परव्रहा की ग्रहण किया और धर्म चक्र प्रयक्त के रूप में ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। त्रिरत्न (ब्रह्म, धर्म, धर्म) दे बुद और धर्म का यही स्वरूप है। धर्मराज, तथागत ब्रादि बुद के नाम है, जिनसे यह मावना स्पष्ट हो जाती है । जैनों ने भी धर्म के पूर्ववर्त्ता रूप की ज्यों का-स्यों ग्रहण कर लिया है ।

र यह पुढ प्रकाश में और भी अधिक स्पष्ट होता।

२ यह जैन-प्रकाण में और भा मधिक स्पष्ट होगा।

# प्रमात्मा, त्रात्मा त्रीर जीवात्मा

#### · परमात्मा

विश्वव्यापी चित् श्रीर श्रानन्दरूप ब्रह्म, परम श्रात्मा है।

#### श्रात्मा

त्रात्मन् शब्द 'त्रत्' घातु में बनता है। 'त्रत्' का त्रर्थ है—सतत गमन। इसका त्रर्थ है—जो स्वयं गतिधर्मा हो त्रीर जिसके संसर्ग से सभी वस्तुएँ गतिशाल बन जायँ। परमात्मा ही जब संकुचित रूप में पिएडों में काम करता है, तब इसका नाम त्रात्मा हो जाता है त्रीर विश्वव्यापी रूप में वह परमात्मा है। जैसे—वायु विश्वव्यापी है। इसका जितना त्रंश साँस से प्राणियों के शरीर के भीतर जाता है, उतना उस पिएड का वायु हुत्रा। छूटते ही वह विश्ववायु के साथ एकाकार हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्माएडस्थ त्रीर पिएडस्थ परमात्मा त्रीर त्रात्मा की स्थित है, इनमें कोई त्रन्तर नहीं है।

# जीवात्मा श्रीर मोच

त्रात्मा जब त्रविद्या-माया के मोंह में पड़कर श्रपने को जड़ प्रकृति श्रर्थात् शरीर समभने लगता है, तब कमबन्धन में पड़कर यह जीवातमा हो जाता है। जिस प्रकार किसी घर में रहनेवाला मनुष्य यह समक्तने लगे कि मैं ही घर हूँ और घर की दीवार के टूटने से यह समभे कि मेरा ही हाथ-पैर टूट गया श्रीर रोने-चिल्लाने लगे, उसी तरह जड़-शरीर की इन्द्रियों के कार्य (काम क्रोध, सुखदु:खादि) की जव श्रात्मा श्रपना सुख-दु:ख समभक्तर रोने हँसने लगता है, श्रीर तदनुसार कर्म में लीन हो जाता है तब यह कर्मबद्ध त्रात्मा, जीवात्मा कहलाता है। इस कर्मबन्धन से छुटकारा ही मोच (छुटकारा) है। यह तत्त्वज्ञान से प्राप्त होता है। तत्त्व (तत् + त्व) का अर्थ है---उपाधिरहित असली रूप। यहाँ जीवात्मा की उपमा उस सिंह से दी जा सकती है जो गदहे की खाल श्रोढ़ कर अपने को गदहा समभा ले और गदहे की तरह बोलने तथा अन्य व्यवहार करने लगे। किन्तु उसे मालूम हो जाय कि मैं सिंह हूँ तो खाल फेंक कर सिंह की तरह गरजने श्रौर ग्रन्य व्यवहार करने लगे, उसी तगह जीवातमा का, ग्रर्थात् गदहे की खाल में सिंह को अपने यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाय तो वह बन्धन से छूट कर, अपना रूप अर्थात् त्रातमा-परमात्मा का रूप ग्रहण कर होता है। इस बन्धन का मूल कारण अविद्या है। श्रविद्या से तृष्णा, तृष्णा से कर्म श्रीर कर्म से बन्धन होता है। यदि भगवत्कृषा श्रथवा गुरु-कृपा से साधनात्रों द्वारा त्रविद्या का नाश हो जाय तो तृष्णा श्रौर कर्म त्राप-से त्राप नष्ट हो जाते हैं।

"ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते ऽर्जुन ।"

'हे अर्जुन! ज्ञानामि सभी कर्मों को भस्म कर देती है।"—इसीका नाम मोच्च है।

### १०, अवतार

विश्व की सृष्टि, स्थिति श्रौर संहार परमात्मा का खेल है। सृष्टि में जब उपद्रव श्रौर विनाश की क्रिया बढ़ जाती है तब इसकी रचा के लिए, श्रर्थात् धर्म-संस्थापना के लिये परमातमा प्रकट होते हूं, ऐसा मारतीय सरकारवालों का विश्वास है। सनातन मत के सभी सद्यन्य इस सिद्धान्त को मानते हैं। यही परमातमा का श्रवतार है।

श्रवतार दो प्रकार के ई—खरडावतार श्रीर पूर्णावतार । साधारण या छोटे उन्द्रवों की शान्ति के लिए जब परमात्मा विभृति के रूप में प्रकट होता है तव यह प्रचहानतार कहलाता है श्रीर जन रानणादि—जेते वहे नहे उपद्ववों की शान्त करने के लिए एक्तिब्यूह श्रयांत् नाना प्रकार की शक्तियों के साथ प्रकट होता है तो यह पूर्णावतार कहलाता है। परमात्मा श्रपने सारे रूप को प्रकट नहीं कर सकता। किन्तु जन श्रपने शक्तिब्यृह को लेकर प्रनट होता है तन यह पूर्णानतार कहा जाता है। जेते—राम, कुण्ण।

परमात्मा का ही नियम है कि जीन माता पिता से शरीर ग्रह्म करे। यह भी माता-पिता का त्राश्रय ग्रह्म कर शरीर धारण करता है।

"प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।"

' श्रपनी प्रकृति का आश्रय लेकर श्रपनी माया से प्रकट होता हूँ।"

जिस पर परमात्मा को उड़ी कृपा होती है, उसे सरकर्म करने का शक्ति श्रीर प्रेरणा प्र स होती है। जिन भाग्यवानों पर उसकी कठोर तपश्चर्या के कारण भगवान् की श्रमीम कृपा होती है, उसे यह माता पिता के स्प मंग्रहण करता है।

इस विद्यान्त के अनुसार श्रवतारी पुरुष, मनुष्य होने पर भी परमात्मा है श्रीर परमात्मा होने पर भी मनुष्य है। प्रपचिद्धि के लिए लोग उनके मनुष्य रूप को प्रहण करते हैं श्रीर श्राध्यात्मिक सिद्धि के लिए परमात्म रूप को। वे साकार श्रयांत् मनुष्य रूप श्रीर परमार्थ दोनों सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह जिज्ञास स्थांत परमात्म रूप द्वारा प्रपच श्रीर परमार्थ दोनों सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह जिज्ञास साधक की प्रश्नुति श्रीर योग्यता पर श्रान्नित है।

जैनों ने भी इस मत का थोड़ा सा अन्तर देकर अहण किया है। जैन तीर्येकर मनुष्य ही कर जन्म अहण करते हैं और तपश्चर्या द्वारा देवत्व प्राप्त करते हैं। वहाँ भी देव के मनुष्यत्व और मनुष्य के देवत्व मं सनातन मत से कोई सिद्धान्त का भेद नहीं है । तीर्येकर का अर्थ है—भवसागर से पार होने के लिए जो तीर्य (सीड़ी) बनावे। सनातन मत से अवतार का भी पही काम है। अवतार कगदुद्धार के लिए होता है।

र यह एक ऋत्यात प्राचीन वैदिक निदात है, इस पर योगी सरविद्य का प्रत माननीय है—

It is supposed that men by the right use of their mental action
in the inner sacrifice to the gods can convert them into their true
and divine nature, the mortal can become immortal. Thus the Ribhus,
who were at first human beings or represented human faculties, became
divine and immortal powers by perfection in the work सुकृत्यम्

—On the Veda Roadwill

<sup>—</sup>On the Veda, Pondicherry, 1956, Page 77 'ऐंग अनुमान किया जाता है कि अपनी आतारिक कियाओं के उचित उपयोग द्वारा और उनसे देवताओं का यन करके मनुष्य अपने को अपने सच्चे और देवो रूप में परिवर्त्तित कर सकता है और मत्ये आपर सकता है। इस प्रकार ऋसु वा पहिले मनुष्य ये अपवा मनुष्यों के प्रतीक थे, वे सुकृत और सुद्धिद द्वारा देव और अमर हो गये।"

बौद्धमत में भगवान् बुद्ध पूर्णब्रह्म हैं। श्रवलोकितेश्वर उनके खरडावतार हैं। जन्म-जन्मान्तर तक प्रयत्न द्वारा वे पूर्ण बुद्धत्व प्राप्त करते हैं।

श्रवतार के सिद्धान्तानुसार सोधारण जीव श्रौर श्रवतार में यही श्रन्तर है कि जीव पर कर्म-बन्धन रहता है श्रौर श्रवतार स्वतंत्र है, इसिलए श्रावागमन से भी मुक्त है।

> ''परवश जीव स्ववश भगवन्ता । जीव श्रनेक एक श्रीकन्ता ॥''

# सारोद्धार

इन्हीं भावनाओं और विचारों के आधार पर भारतीय सनातन, जैन और बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्ति, चित्र, मन्दिर, स्तूप, स्तम्भादि के रूपों में प्रतीकों का निर्माण हुआ है। इन भावों को ठीक-ठीक समभ लेने से प्रतीकों का समभना सरल और आनन्दप्रद हो जाता है। प्रतीक मनुष्यों के स्वभाव के साथ लगा हुआ है। इसके विना वह जी नहीं सकता। जो जाति जितनी असभ्य है, उसके प्रतीक उतने ही सरल और टेढ़े-मेढ़े होते है और जो जाति जितनी सभ्य है, तदनुसार उसके प्रतीक भी उसके समुन्नत विचारों के अनुसार मनोहर और जिटल होते है तथा श्रमपूर्वक अनुशीलन करने से समभ में आते हैं। भारतीय प्रतीक उपर्युक्त भावनाओं के आधार पर बड़ी सरलता और सिद्धि से बनाये गये है। एक बार उन्हें समभ लेने से, उनसे आनन्द का स्रोत उमड़ता रहता है और अपने महान् पूर्वजों की विद्या, बुद्धि तपश्र्या एवं परिमार्जित भावनाओं के आधार पर बने हुए ये प्रतीक चिकत कर देते हैं तथा अपने पूर्वजों के चरणों में श्रद्धा से हमारा मस्तक बार-बार भुकने लगता है।

अब आगे प्रतीकों के रूप में इन्हीं सिद्धान्तों के व्यवहार की आश्चर्यमयी लीला का विवरण है।

# व्यवहार-प्रकरण

# १. ॐकार

परब्रह्म शुद्ध चेतना है, इसिलये वह ज्ञानमय है। वह ज्ञान है, इसिलये उसे इच्छा होती है और इच्छा होने के कारण किया होती है। इस इच्छा और किया का नाम काम (इच्छा)-कला है, जो जगत् का मूल कारण है तथा नित्यज्ञान, नित्य-इच्छा और नित्यिकिया इस नित्यतत्त्व का स्वभाव है।

वाक्प्रकरण में इसकी चर्चा हो चुकी है कि पराशक्ति या परमात्मा की निष्क्रियावस्था में उसके स्व-भाव से स्पन्दन होता है, जिससे ध्विन अथवा शब्द उत्पन्न होता है, जो नाम-रूपात्मक जगत् के रूप में परिणत या परिवर्त्तित होता है। यह स्पन्दन दो प्रकार का है—सामान्य स्पन्द और विशेष स्पन्द। सामान्य स्पन्द से स्वाभाविक व्यापक ध्विन उठती रहती है जो सारी सृष्टि का आदि और मूल कारण है। विशेष ध्विन व्यापक न होकर, सीमित होने के कारण, विशिष्ट नाम-रूप की सृष्टि करती रहती है।

सामान्य स्पन्द की आदि और व्यापक ध्विन ॐकार है जो शब्द या ध्विन के रूप में ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप है। विशेष ध्विन नाना प्रकार के बीजों और वर्णों का रूप ग्रहण कर, सूक्ष्म और स्थूल जगत् में काम करती रहती है। यही 'अ, आ' इत्यादि वर्णों के नाम से तथा श्रीं, ऐं इत्यादि बीजों के नाम से लोक और वेद में प्रचलित है।

ॐकार के दो रूप है— समस्त और व्यस्त । समस्त रूप में यह ब्रह्म या पराशक्तिका वाचक है और अर्द्ध मात्रा-समेत ॐ, ब्रह्म का वाच्य और वाचक—दोनों ही है । अर्धमात्रा-सहित ॐका, शब्द ब्रह्म का, प्रत्यक्ष रूप होने के कारण इसमें और परब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता।

अ, ज, म के व्यस्त रूप में, यह नामरूपात्मक सृष्ट जगत् का वाचक बन जाता है और यह त्रिगुण तथा गुणाभिमानी त्रिदेव (रजस् = ब्रह्मा, सत्त्व = विष्णु, तमस् = महेश) आदि का द्योतक बन जाता है। त्रिगुण तथा त्रिदेव के, ब्रह्म के भिन्न रूप होने के कारण, यह प्रणव, समस्त और व्यस्त रूप में ब्रह्मवाची है।

"त्रघीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनिप सुरान् श्रकाराद्यैवयिस्त्रिभिरिभवधत्तीर्णिवकृतिः । तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवस्त्रधानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणाद् गृणात्योमिति पद्म् ॥" ध्र्यकार, अकारादि वर्णों के द्वारा त्रयो तीन वृत्ति (जाग्रत, स्वप्त, नृपृति) त्रिमुवन और त्रिदेव के रूप में आपके व्याकृत (व्यस्त = अलग किये हुए) रूप का बोध कराता हुआ, हे रारणद ! मूरम-से-स्क्ष्म घ्वनि द्वारा आपके चतुर्थं स्थान (तुनीय धाम) का बोध कराने में असमर्थं है और आपके समस्त और व्यस्त रूप का कथन करता है।

यहां शिवमहिमन्कार ने ॐ को ब्रह्म का वाच्य और वाचक दोनो कहा है। व्यस्त रूप में ॐ ब्रह्म का वाचक रहना है, पर समस्त रूप, में वाच्य और वाचक एकाकार हो

जाते हैं।

बाक्त दर्शन में भी परमतत्त्व के समस्त और व्यस्त क्ष्य की विवृति में इसी पढ़ित

का अनुसरण किया गया है-

"तिरामाहुर्देवीं द्रुहियागृहियीमागमविदे हरे पन्नीं पद्मां हरसहचरीमदिवनपाम् । तुरीया कापितस्य हुर्तवतामनि सीममहिमा महामाघा दिस्य झमवसि चिदानन्दमहिमी॥"

"त-त के जाननेवाले तुम्हें ब्रह्मा की गृहिणी गिरा देवी, हरि की पत्नी पद्मा और हर की सहचरी पार्वती कहते हैं, पर तुम (इन तीनो के अतिरिक्त) कोई चौथी हो, जिसकी महिमा की सीमा नहीं है और जिसके निकट जाना कठिन है। तुम चेतना और आनन्द की स्वामिनी और ससार को घुमानेवाली महामाया हो।"

महिम्न स्तोत ना तुरीय ही जाको की तुरीया है।

"यह्नकाखिळकामपूरणच्यास्त्रात्मवमाय महा-जाञ्ज्ञान्तविदारगीकतरियाज्ञाति भयोभगदम् । यह्नेतेषु च गीयते श्रु तिमुख मात्रात्रयेणोमिति श्रीविधे तत्र सर्वराज्ञयम्ब्रक्तामराज मजे ॥"र

"जो (विन्दुत्रयात्मक) कामराज अपने प्रभाव से भक्तो की सभी कामनाएँ पूर्ण कर सकता है, जो महामूर्खता के अन्यकार नो विदीण करने के लिए मुर्ग की ज्योति जैसा है, ज्ञानदाता है, जो बेदो में वेदों का आरम्भ और तीन मात्राओ द्वारा ओम् कहा गया है, जो सत्रको और नाजाओ को भी वस में करनेवाला है, श्रीविद्ये । (मकेतसारे !) में उसकी वन्दना करता हूँ।

द्याकों के कूटवय अथवा कामकला के विन्दुवय और ध्य्यार के मायावय एक ही तत्व के मित-भिन्न नाम है। इस भाव को इस प्रकार और भी स्पष्ट किया गया है—

"शाँग्रेशिनरवीन्द्रविम्बनिक्वैरम्य त्रिक्तिहासिम-मित्रा रक्तित्वमैत्त्रुपमैर्युच्मत्यदैक्षेक्तिमि । स्वाय्मोत्पावितकाककोकनिगमावस्थामरावित्रये — स्तुर्व विदुरेति नाम कव्ययेक्ते स धम्यो व्रथ ॥"

१ सीन्दर्यलहरी, श्लोक ६=

२ राकिमहिम्न स्तीत्रम्, रतीक =

रे. वजेंब, स्ती० १८

"हे अम्ब ! जा आद्य (अकथ) अग्नि, सूर्य, चन्द्रमण्डलों के आधार, त्रिलिङ्ग (स्वयंभू, बाण, इतर), श्वेत, रक्त और इसके मिश्रित वर्ण द्वारा और तुम्हारे चरणों की प्रभा के कारण अनुपम, त्रिस्थानस्थ, स्वयं त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिवेद, तीन अवस्था आदि से प्रकट किया हुआ त्रिपुरा (आदि कारण का संकेतमात्र) नाम जो समक्ष लेता है, वह धन्य है, वही बुद्धिमान् है।"

उपनिषदों का भी ॐ के सम्बन्ध में यही विचार है —
"श्रोमिति ब्रह्म । श्रोमितीदं सर्वम् ॥"

" ओम ब्रह्म है। ओम् ही यह सब कुछ है।"

नाद के साथ बिन्दु का अभिन्न सम्बन्ध है। ये दोनों एक भाववाची युग्म शब्द है। "नादेन बिन्दो रैक्यम्, बिन्दुना कलाया ऐक्यम्, कलायाश्च नादेनेक्यम्, एवं त्रितयं; कलाया बिन्दो रैक्यम्, कलया नादस्यैक्यम्।"र

"नाद से बिन्दु का ऐक्य है, बिन्दु से कला का ऐक्य है, कला से नाद का ऐक्य है, इस प्रकार ये तीनो है। कला से बिन्दु की एकता और कला से नाद की एकता है।"

जैसे शान्त सागर में किसी कारण से क्षोभ उत्पन्न हो, तो शब्द होने लगता है और तरंग बनने लगता है। ये दोनों कियाएँ एक साथ होती है। इसमें पूर्वापर-क्रम निश्चित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ब्रह्म या शक्ति के आत्म-विस्तार में, उसकी स्वाभाविक इच्छा से स्पन्दन आरम्भ होता है। इससे नाद उत्पन्न होता है और नाद की प्रवृत्ति के साथ-साथ शक्ति घनीभूत होकर रूप ग्रहण करती है, जिससे त्रिगुणात्मक सृष्टि का विकास होता है। इसलिए शक्ति, नाद और बिन्दु में कोई भेद नहीं है। शक्ति के ही बिन्दु और नाद के तीनों बिन्दुओं को मिलाकर त्रिकोण बनता है, जो ॐ का प्रतिरूप है। इसीका नाम योनि या महायोनि भी है; क्योंकि यह सारी सृष्टि का उत्पत्तिस्थान है। ॐ के अ, उ, म की तरह योनि की तीन भुजाए भी त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी आदि के बोधक है। इसलिए कहा जाता है—

"नाव एव घनीभूतः क्रचिद्भ्येति बिन्दुताम्।" ३

"नाद ही घनीभूत होकर बिन्दु बन जाता है।" इस भाव का विस्तार इस प्रकार किया गया है—

"निगु गाः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः । निगु गाः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकताः स्मृतः ॥ सिच्चदानन्दिनभवात्सकत्वात्परमेश्वरात् । श्रासीच्छिकिस्ततो नादो नादाद्विन्दुससुद्भवः । परशक्तिमयः साज्ञात् त्रिधासौ भिद्यते पुनः ॥४"

तैत्तिरोयोपनिषत् , १°□

२. सौन्दर्यंतहरी, श्लोक ६६ पर तत्त्मीधर की टीका।

३. शारादातितक।

४. तत्रैव।

"सर्वदा स्थिर रहनेवाला शिव, साकार और निराकार है। वह प्रकृतिरहित निराकार है और कला (प्रकृति) सहित माकार (सगुण) है। सत्, चित् और आनन्दवाले पूर्ण परमेश्वर से सिक्त, गिक्त से नाद और नाद से विन्दु प्रकट हुए। नाद और निन्दु, परशक्ति-स्वरूप है—
पुन इसके तीन भेद होते है।" तीन भेद के अर्थ, त्रिगुण त्रिदेवादि है।

यही ॐ का स्वरूप है, जो ब्रह्मविद्या का आधार है। वाक् ही ॐकार है। इसीके

नाम माया, प्रकृति इत्यादि है।

"सैव वागत्रवीदैवी प्रकृतिर्यामिधीयते । विष्णुना प्रेरिता माता जगवीशा जगनमयी ॥ ॐकारमूता या देवी मातृक्रन्या जगनमयी ॥"

"वहीं देवी वाक, जो प्रकृति कहलाती है, जो माता जगदीशा, जगदूरिणी है, जो

ळकार बनी हुई है, उसने विष्णु से प्रेरित होकर कहा।"

ब, उ, म गुणाभिमानी अर्थात् सगुण बहा (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के द्योतक है और इनका समस्त रूप, अर्थमात्रासहित अक्षर (निराकार) ब्रह्म है। ये सभी महाशक्ति के विकारमात्र है।

"सुधा स्वमचरेनित्येत्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। श्रर्थमात्रा स्थिता नित्या यानुस्चार्या विशेषत ॥" १

"तुम अमृत हो, अक्षर (अविनाशी) हो, नित्या हो, तीन मात्राओ (अ, उ, म) का प्राण हो, तुम अर्घमात्रा वन कर स्थित हो, जिसका विशेषत उच्चारण हो नहीं सकता और नित्या (सनातनी) हो।"

वेद, ॐ या वाक् के परिणत रूप है। इसलिये वेद और ब्रह्म अभिन्न हैं और वेद का

विकास ॐ से कहा जाता है।

'पुरा छेकार्षवे वृत्ते विच्ये वर्षसहस्रके। सन्दुकाम प्रजा ब्रह्मा चिन्तपामास हु स्तित । तस्य चिन्तपमानस्य प्राहुम्, त कुमारक । विच्यागम्य सुधापेची विच्या श्रृतिसुदीरयम् ॥ व्याग्यन्त्रया सामाग्या स्मविज्ञताम् । श्रृति ह्य दीरयन्देचो पामविन्वच्चतुर्यं ॥ ॥ तस्स्य चीनत्त्रया सामाग्या सेरवम् । चिन्तपामास मनसा त्रितय कोऽन्वपन्त्रिति ॥ तस्य चिन्तपमानस्य प्राहुम्, त तत्त्वस्म् । धराव्दस्यगानस्य स्वाकेष्ठ स्वमृतिक्वापि परयति । प्रापान्वे स तव् व देवम्यैन परयते । प्रापान्वे स तवा देवम्यैन परयते । ।

१ मदापुराल, भानन्दाशम, पूना , अध्याय १६१, श्लोक १४, १८

२ माक्ष्यदेवपुराया, बीवानन्द, कलकत्ता, ८१ ५५

तं स्वेतमथ रक्तञ्च पीतं कृष्णं तदा पुनः।
वर्णस्थं तत्र पश्येत न स्त्री न च नपुंसकम्।।
तत्सर्वं सुचिरं ज्ञात्वा चिन्तयन्हि तद्गरम्।
तस्य चिन्तयमानस्य क्रण्ठादुत्तिष्ठतेऽचरः।।
एकमान्नो महाघोषः स्वेतवर्णः सुनिर्मलः।
स ॐकारो भवेद्वेदः श्रचरं वे महेरवरः।।
ततिश्चन्तयमानस्य त्वचरं वे स्वयंसुवः।
प्रादुभूतं तु रक्तं तु स देवः प्रथमः स्मृतः।
श्रादुभूतं तु रक्तं तु स देवः प्रथमः स्मृतः।

"प्राचीनकाल में देवताओं के सहस्रों वर्षों तक जब जल ही जल था, तब सृष्टि की इच्छा से दुःखित होकर ब्रह्मा सोचने लगे। जब वे सोच ही रहे थे, उसी समय शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धरिहत, दिव्य श्रुति को उच्चारण करता हुआ अमृततुल्य और दिव्य गन्धवाला एक कुमार प्रकट हुआ। उस श्रुति को ब्रह्मा ने ग्रहण किया। इसके बाद ज्ञान द्वारा भयङ्कर तप में लीन होकर तीन बार उन्होंने मन में सोचा, यह कौन है। जब वे सोच ही रहे थे, उसी समय शब्द-स्पर्श-रूप-गस-गन्ध-विहीन वह अक्षर (अविनाशी तत्त्व) प्रकट हुआ। तब जगत् में उन्हें अपनी उत्तम मूर्ति दिखाई पड़ी और ध्यान करके उन्होंने इसे फिर देखा। देखते हैं कि यह न स्त्री, न पुरुष और न नपुंसक है। उजला, लाल, पीला, और काला भी है और वर्णों में (वर्णस्थं = अक्षरों के आकार में) है। बहुत देर तक सोच-समभ कर ये अक्षर की चिन्ता करने लगे। सोचते-सोचते उनके कण्ठ से एक मात्रावाला महाघोष, श्वेतवर्ण का निर्मल अक्षर (ब्रह्म) निकला। वह ॐकार, वेद हुआ। अक्षर ही महेश्वर है। स्वयंमू जब अक्षर के विषय में विचार रहे थे, उसी समय वह अक्षर रक्तवर्ण में प्रकट हुआ। वह पहिला देवता हुआ। उसका सबसे पहिला ऋग्वेद हुआ— 'अग्विनमीडे पुरोहितम्'।"

इस उद्धरण में ये तीन पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य है—

''तस्य चिन्तयमानस्य प्रादुभू तं तव्चरम् । श्रशञ्दरपर्शरूपंच रसगन्धविवर्जितम् । श्रथोत्तमं सत्नोकेषु स्वमूर्तिन्चापि पश्यति ॥''

इनसे ज्ञात होता है कि ॐकार में ब्रह्मा को अपना रूप दिखाई पड़ा । यह शब्दब्रह्म का आत्मरूप है, जिसका दूसरा नाम वाक्या वाग्देवता है। पुराणों में इस विषय का विस्तृत विवरण मिलता है—

''भ्रोमित्येकाचरं ब्रह्म गुद्दायां निहितं पद्म् । भ्रोमित्येतत्त्रयो वेदास्त्रयो कोकास्त्रयोग्नयः । विष्णुक्रमास्त्रयस्त्वेते ऋक्सामानि यज्ंषि च । मात्रारचात्र चतस्स्तु विज्ञेयाः परमार्थतः ।

१. वायुपुराय , आनन्दाश्रम, पूना ; अध्याय २६, श्लोक १६-२७।

तत्र युक्तस्य यो योगी तस्य साजोश्यतां वृजेत् । यकारस्ववरो होय उकार. स्यिति संमृत । भकारस्य प्रुतो होयिह्यमात्र इति सिष्ठित । थकारस्य भूजोंक उकारो भुन उच्यते । सर्व्यंजनो मकारस्य स्वजोंकरस्य निधीयते । ॐकारस्तु त्रयो जोका शिरस्तस्य तिविच्यस् । भुनाननं च सत्सर्वं वास्य तत्यमुख्यते । सावापदं स्त्रजोको समातन्तु थिव प्रम् ॥ एव ध्यानिश्येषेया तत्यत्र समुपासते । तत्माइ्यानरिजिनियममात्रं हि तद्यस्म्॥
गर

"ॐ एकाक्षर ब्रह्म है, जिसका स्थान गृहा में है। ॐ तीनो वेद, तीनो लोक, तीनो अगि अगिरिवरिव है। यथाय में इसमें चार मात्राएँ जाननी चाहिये। उसमें जो योगी लग जाता है, वह सालोक्यता प्राप्त करता है। आकार को अक्षर, उकार को स्वरित और मकार को ज्वुत जाननां चाहिये। इसीका नाम तिमात्र है। अकार भूलोंक, उकार भुवलोंक और व्यञ्जनसहित मकारस्वलोंक कहलाता है। ॐकार तीनो लोक है। उसका मस्तक त्रिविट्य (स्वर्ग) है। जगत् के मीतर जितनी वस्तुपँ है, वे सभी ब्रह्मलोक कहलाती है। मात्रापद घटलोंक कहलाता है और मात्राहीन शिवस्वरूप है। इस प्रकार नाना रीति से ध्यान कर उसकी उपासना की जाती है। वह ब्रह्मर मात्राहीन है। इसलिये उसमें, ध्यान में आनन्द आता है।"

"त्रयो जोकारत्रयो चैदास्त्रै जोक्य पातकस्त्रय.। ह्रै काल्य त्रीणि कर्माणि त्रयो वर्णास्त्रयोगुणा ॥"

"(ॐकार के) तीन वण, तीन लोक, तीन वेद, तीन अग्नि, तीन काल, तीन कर्म और तीन गुण हैं।" यह ॐकार के व्यस्तरूपका विवरण है। समस्त रूपमें ॐकार परमतत्व है।

"सूच्मं पर अ्योतिरनन्तरूपमॉकारमात्र प्रकृते पर यत् । चित्रुपमानन्त्रमयं समस्तमेय यदन्तीश सुसुखनस्त्वाम ॥"

"हे ईश । आप जित्, आनन्द और सूक्ष्मज्योतिस्वरूप है। आप प्रकृति के परे अकारमात्र हैं। मुमुक्षुगण आपका ऐसा ही वर्णन करते हैं।" यहाँ अ को ब्रह्म का वाच्य और वावक— दोनो ही कहा है इस भाव को अन्यत्र इस प्रकार पत्लवित और पृट्ट किया गया है—

"ध्रकार श्रव्यापो रूपधुकार विन्छुरूपवत् । मकार रहरूप स्यावर्धमात्र परात्मकम् ॥ वाच्य वत्परम श्रव्य वाचकः प्रश्चन स्मृतः । वाच्यवाचकसम्बन्धस्तवो स्यादौपचारिक ॥"४

१ वायुपुराख , आनन्दाश्रम, पूना , अध्याय २०, श्लो० ६-१२।

२. मदापुराण, भान दाशम, पूना , अध्याय १७६, रली० ३७।

३ महापुराय, भानन्दाश्रम, पूना, श्र० १२२, स्तो० ७४। हरिहर स्तुति में बृहस्पति सी उक्ति ।

४. इहरनारदीय, सितासहस्रनाम (सीभाग्यमारकरव्याख्या, बन्बई, साके १=५७), एष्ठ २६म छद्धृत ।

"अकार, उकार और मकार ऋमशः ब्रह्म, विष्णु और रुद्र के रूप है। अर्धमात्रा परात्मा है। वाच्य परम ब्रह्म है और वाचक प्रणव (ॐ) है। वाच्य-वाचक का सम्बन्ध केवल उपचारमात्र है, अर्थात् यथार्थ में एक ही है।"

''प्रण्वो हि परं तत्त्वं त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम्। त्रिदेवतं त्रिधामं च त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्थितम्॥ त्रिमात्रं च त्रिकालं च त्रिलिङ्गं कवयो विदुः। सर्वमेतित्ररूपेण व्याप्तं हि प्रण्वेन तु॥ श्राग्नः सोमश्च सूर्यश्च त्रिधामेति प्रकीत्तितम्॥ श्राग्नः सोमश्च सूर्यश्च त्रिधामेति प्रकीत्तितम्॥ श्राप्तः प्रज्ञं बहिःप्रज्ञं घन्यज्ञसुदाहृतम्॥ हत्कण्ठे तालुके चैति त्रिस्थानमिति कीर्त्यते। श्रकारोकारमकारेस्त्रिमात्र उच्यते स तु॥ कर्मारम्भेषु सर्वेषु त्रिमात्रं तं प्रकीत्तं येत्। स्थित्वा सर्वेषु शब्देषु सर्वं व्याप्तमनेन हि॥ न तैन हि विना किञ्चद्वक्तं याति गिरा यतः॥''

"प्रणव परम सत्य है, त्रिवेद, त्रिगुणात्मक, त्रिदेवता, त्रिधाम, त्रिप्रज्ञ, तीन अवस्था, त्रिमात्र, त्रिकाल और त्रिलिङ्ग है। बुद्धिमान् इसे जानते हैं। तीन रूप में ये सभी प्रणव से व्याप्त हैं। यह अग्नि, सोम, सूर्य, त्रिधाम, अन्तःप्रज्ञ, बिहःप्रज्ञ और घनप्रज्ञ है। हृदय, कण्ठ और तालु त्रिस्थान कहलाते हैं और अकार, उकार, मकार, त्रिमात्र है। सभी कर्मों के आरम्भ में त्रिमात्र का उच्चारण करना चाहिए। यह सभी शब्दों में व्याप्त है। इसके विना वाणी से कुछ भी नहीं बोला जा सकता है।"

पुराणकारों ने इस सिद्धान्त को एक मनोहर कथानक का रूप दिया है। एक समय शङ्खासुर नामक दैत्य वेदों को चुराकर पाताल लेगया। विष्णु ने उसको मारकर उसकी हड्डी शङ्ख को फूँका। उससे ॐ निकला, जिससे चारों वेद निकले। तात्पर्य यह कि शङ्ख का शब्द वेदयोनि ॐ है। इसलिये सर्वकर्म में शङ्खनाद माङ्गलिक कर्म है। गीता का भगवद्वाक्य है—

"श्रोमित्येकात्तरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। य प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥ "१२

"ॐ इस एकाक्षर ब्रह्म को बोलता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ता है, वह परमगित प्राप्त करता है।" ॐ के इस स्वरूप के कारण शैव-शाक्त, जैन-बौद्ध-वैष्णव, योगी-तान्त्रिक — सभी बड़ी श्रद्धा और स्वच्छन्दता से इसका प्रयोग करते हैं।

१. तत्रैव बृहरपाराशरस्मृति ; पृ० २७ में उद्भृत ।

२, गीता ; ८.१३।

#### २. गयेश

सभी प्रधान देवताओं की तरह दो रूपो में गणेश की उपासना होती है— (१) आदिशक्ति परमात्मा बहा और (२) गुणाभिमानी तथा निमित्ताभिमानी देवता के रूप में । स्तोत्रो में इन्हें परब्रहा कहा गया है—

"परम्हारूपं चित्रानन्वरूपं परेश महेशं गुणान्धिं गुणेशम् । गुणानीतसीय सपूरेशवन्य गणेश नता स्मो नना स्मो नना स्मा

"परब्रह्मरूप, चिदानन्दरूप, परेबा, महेरा, गुणसागर, गुणेश, गुणातीत, ईरा, मयूरेण के पूज्य गणेश को मेरा वारम्वार नमस्कार।" यहाँ गणेश को चिदानन्दस्वरूप, परब्रह्म और गुणातीत कहा गया है।

"श्रजं निविषक्प निराक्तरमेकं निरानःव्यानन्वमद्धे तपूर्णम् । पर निर्पुण निर्विणेष निरीह परवज्ञरूप गर्णेशं मजेम ॥"३

"अजन्मा, कल्पना से रहित, निराकार, एक, आनन्दस्वरंप किन्तु स्वयं आनन्दरिहत, द्वितीयरिहत अर्थात् अकेला, पूर्णं, पर (कारणस्वरंप) निर्गुण,विशेषताहीन, इच्छारिहत और परश्रहारूप गणेश की मैं वन्दना करता हूँ।"

इसके परवर्ती दश क्लोको का घ्रुवपद है—'परब्रह्मस्प गणेश भजेम' ।

"सवा मरूप सक्तादिभूतममायिन सोऽहमचिन्यवीयम् ।

धनादिमध्यान्तिविद्यानमेक समेकवन्ते शर्ख मजाम ॥\*\*\*

"सत्स्वरूप अर्थात् सत्तामात्र रूपबाले, आत्मा के रूप में वर्तामान, मायारहित, सोऽह भाव से भी अचिन्त्य, आदि-मध्य-अन्त-विहीन, में एकदन्त वा घरणापन्न हूँ।"

"स्विधिग्यभावेन विज्ञासयुक्तः विग्वस्वरूपा रचिता स्वमाषा । तस्या स्ववीर्यं प्रवृत्तति यो चै तमेकदृन्त शरण व्रजाम ॥"४

'अपनी लीला के लिए अपने प्रतिरूप को तरह विम्वरूपवाली अपनी मामा की जिसने रचना की और उसमें जो अपना वीर्ष (सामर्थ्य, शक्ति) प्रदान करता है, हम उस एकदन्त की शरण में जाते हैं।"

"व्वदीयवीर्येण समयैभूता माया तया सरचित च विराम् । नावायार्के ह्यान्यवाग प्रतीतं तमेकदृत्वे गरण धजाम ॥""

"तुम्हारे सामर्थ्य े समर्थ वनकर श्रपने ही रूप नाद से मामा ने विस्व की रचना की। हम उस एकदन्त की शरण में जाते हैं।" यहाँ गणेश की शक्ति मो ही माया और नाद कहा गया है, अर्थात् गणेश ही माया और नादरूप से विश्व की रचना करते हैं।

१ मयूरेश्वरस्तोत्रम्, श्लीक १।

२. गणपतिस्तव श्लोक १।

३ पक्दन्तस्तोत्रम् , श्लोक ३।

४ तमेव, श्लोक हा ४ तमेव, श्लोक छ।

गणेश की सत्ता से उद्दोधित होकर त्रिगुण, त्रिदेव का रूप ग्रहण करते हैं। इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर नाद विश्व की रचना करता है—

"त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारम्। सेवन्तमापुस्तमजं तिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं वजामः॥ ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद्वे। श्रानन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं वजामः॥"

''तीनों (त्रिगुण या शक्ति, नाद, बिन्दु) को जगानेवाले अज, एकदन्त और अपनी सत्ता को धारण करनेवाले गणेश की सेवा से तीनों ने (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) अपनी संस्था प्राप्त की। उस एकदन्त के हम शरणापन्न हैं।"

"तव तुमसे प्रेरित होकर नाद ने इस प्रकार आनन्दरूप और समभाव स्वरूप भाववाले इस जगत् की रचना की । हम उस एकदन्त की शरण में जाते हैं।"

गणेश की आज्ञा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, जगत् की सृष्टि, पालन और संहार करते है।

"त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः। त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं वजामः॥"३

तुम्हारी आज्ञा से विधाता सृष्टि, विष्णु पालन, और हर संहार करते हैं। हम उस एकदन्त की शरण में जाते हैं।" तन्त्र-ग्रन्थों और उपनिषदों में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है—

"यं वद्त्यमलात्मानः पुरुषं प्रकृतेः परम् । चिद्र्षं परमानन्दं वन्दे देवं विनायकम् ॥"<sup>३</sup>

"विमल बुद्धिवाले लोग जिन्हें प्रकृति के भी कारण, चिद्रूप, परमानन्द और पुरुष कहते हैं, उस देव विनायक की मैं वन्दना करता हूँ।"

"मोवन्ते स्वे-स्वे पदे पुग्यलब्धे सर्वेदेवैः पूजनीयो गणेशः । प्रभुः प्रभूणामिष विध्नराजः सिन्दूरवर्णः पुरुषः पुराणः ॥ लक्मीसहायोऽद्वयकुञ्जराकृतिश्चतुभु जश्चन्द्रकलाकलापः । मायाशरीरो मधुरस्वभावस्तस्य ध्यानात् पूजनात्तस्वभावाः ॥ संसारपारं मुनयोऽपि यान्ति स वा ब्रह्मा स प्रजेशो हरिः सः । इन्द्रः स चन्द्रः परमः परात्मा स एव सर्वो भुवनस्य साची ॥"8

"अपने पुण्य से प्राप्त अपने पदों पर सभी प्रसन्न रहते हैं। गणेश सभी देवताओं के पूज्य हैं। ये प्रभुओं के भी प्रभु (शक्तिमान्) विघ्नराज हैं। ये सिन्दूरवर्ण के, पुराने और पुरुष हैं। चन्द्रकलाधारी, चतुर्भुज, कुञ्जराकृति ये एक हैं और लक्ष्मी इनकी सहचरी हैं।

१. एकदन्तस्तोत्रम् , श्लो० ८,६।

२. एकदन्तस्तोत्रम् , श्लोक १७।

३. गन्धर्वतन्त्रम् , श्रीनगर, १६३४ ; १.१।

४. अप्रकाशिता उपनिषदः (मद्रास १६३३) ; हैरम्बोपनिषत्, श्लोक ४, ६, ७।

माया ही इनका शरीर है और स्वभाव मधुर है। इनके ध्यान और पूजन से ऐसा ही स्वमाव हो जाता है। मुनि भी ममार का पार कर जाते हैं। वे ही प्रजेश ब्रह्मा, हरि, इन्द्र, चन्द्र और परम परमात्मा है। वे ही सभी भुवनो के साक्षी हैं।"

यहाँ लक्ष्मी को गणेश की महचरी कहा है। इससे गणेश और विष्णु का अभिन्तत्व व्यक्त

होता है।

"हरि 🐉। नमस्ते गण्पतये । त्यमेव प्रयत्त सत्त्यमसि । त्वमेक केवलं कर्त्तासि । त्वमेव केवल धर्चासि । स्वमेव केवल हर्चासि । त्वमेव सर्व प्रत्निवद् ब्रह्मासि । त्व साद्वावात्मासि नित्यम् । ऋतं वरिम् । मन्य वरिम् । श्रव रत्र माम् । श्रव वक्तारम् । श्रव श्रोतारम् । श्रव वातारम्। श्रत्र धातारम्। श्रतानृचानमत्र शिष्यम्। श्रव पश्चातात्। श्रत्र पुरस्तात्। श्रव चोत्तरानात । श्रव विज्ञणानान् श्रव घोष्यीतात् । श्रवाधरानात् । सर्वतो पाहि पाहि समन्तात् । त्व वाड् मयस्त्व चिन्मय । त्वमानन्दमयस्वं ब्रह्ममयः । त्व सन्चिदा-नन्ताद्वितीयोऽमि । स्वं प्रयत्त ब्रह्मासि । स्व ज्ञानमयो निज्ञानमयोऽमि । सर्व जायते । सर्वे जगदिद त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वे जगदिद त्वयि लयमेप्यति । सर्वे जगदिदंत्वयि प्रचिति । त्य भूमिरापोऽनजोऽनिजो नम । त्व चन्यारि वास्पदानि । त्व गुराप्रयातीत । त्व कालन्यातीत । स्त्र देहनयातीत । स्व मृताधारस्थितोऽसि नित्यम् । स्व शक्तित्रयात्मक । स्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं प्रक्षा त्व विष्णुस्य रत्नस्त्वमिन्द्रस्वमिनस्य वायुस्य सुर्यस्य चन्द्रमास्य ब्रह्मभूभीव स्वरोम् ।

> चतुर्हस्त पाशमङ्क शघारियाम् । एक्जन्त श्रमय वरट हस्तैर्विद्याण मूपक्ष्यजम् ॥ लम्बोदर शूर्पकर्णंक रक्तनाससम्। रक्तपुरवे रक्तग चानुलिप्ताह भक्तातुरम्पन देवं जगन्कारणमञ्जूतम्। थापिम् त च सण्ट्यादी प्रकृते पुरपात्परम्॥ एव ध्यायति यो नित्य स योगी योगिनां वर ॥""

"ॐगार हरि है। गणपति को प्रणाम। आप प्रत्यक्ष तत्त्व हैं। केवल आप ही कर्त्ता, घर्ता, हर्ता है। आप ही यह सन कुछ और ब्रह्म है। आप साक्षात् नित्य आत्मा है। मै सच कहता हूँ, ठीक कहता हूँ। आप मेरी और वक्ता की रक्षा की जिये। श्रोता की रक्षा काजिये। दाता की रक्षा कीजिये। धाता की रक्षा कीजिये। उपाध्याय की रक्षा नीजिये, शिष्य नी रक्षा कीजिये । पीछे से रक्षा नीजिये, आगे से रक्षा कीजिये । उत्तर से रक्षा कीजिये, दक्षिण से रक्षा कीजिये। ऊपर से रक्षा कीजिये, नीचे से रक्षा कीजिए। सर्वत्र और सब ओर से रक्षा कीजिये। आप नाडमय और चिन्मय हैं। आप आनन्दमय और ब्रह्ममय हैं। आप एक और सत्-चित्-आनन्द है। आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आप ज्ञानमय और विज्ञानमय है। यह सारा जगत् आपसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत् आपसे ही ठहरा हुआ है। यह सारा जगत् आप में ही छीन हो जायगा। यह सारा जगत् आपसे ही

१ गण्यस्युपनिषद् ।

निकलता है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। आप वाक् के चार स्थान हैं। आप तीनों गुण से बाहर हैं। आप तीनों काल से बाहर हैं। आप तीनों देह से बाहर हैं। आप नित्य और मूलाधार में स्थित है। आप तीन शक्ति स्वरूप हैं। योगी आपका नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप रुद्र हैं, आप इन्द्र हैं, आप अग्नि हैं, आप वायु है, आप सूर्य हैं, आप चन्द्रमा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप भू: भुव: सुव: और ओम् हैं।

एक दाँत, चार हाथ, पाश-अंकुश धारण करनेवाले, अभय वरद हस्तवाले, मूषक ध्वजवाले, रक्तवर्ण, लम्बोदर, शूर्पकर्ण, रक्त वस्त्रवाले, रक्तगन्धिवलेपित अङ्गवाले, लाल फूल से पूजित, भक्त पर दया करनेवाले, जगत् के कारण, अच्युत देव, सृष्टि में सबसे पहिले प्रकट होनेवाले, प्रकृति और पुरुष से भी आगे है। इस प्रकार जो (गणेश का) ध्यान करते है, वे योगियों में श्रेष्ठ हैं।"

### ॐकार गर्गेश

ं ॐ गणेश का प्रतीक है। इसमें ॐ का ऊपरवाला भाग मस्तक का वृत्त, नीचेवाला भाग उदर का विस्तार, सूँड़ नाद और लड्डू बिन्दु है। इस रूप में गणेश की कल्पना की गई है और इस प्रकार की मूर्त्तियाँ भी मिलती है।

शिवमानस-पूजा में इन्हें 'प्रणवाकृते' कहा गया है।

''जयदेव राजानन प्रभो जय सर्वासुर गर्वभेदक। जय संकटपाशमोचन प्रणवाकार विनायकाऽव माम्॥"र

"प्रभो ! गजानन ! देव ! आपकी जय। सभी राक्षसों के गर्व का नाश करने वाले ! आपकी जय। दुःख के बन्धन खोलनेवाले ! आपकी जय। प्रणवरूपवाले विनायक ! मेरी रक्षा कीजिये।

सत्त्वप्रधान रूप में गणेश का रंग श्वेत माना जाता है—
"सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यम् ।"

"आदि, अनन्त और सत्त्वात्मक देव (गणेश) श्वेत हैं।" रजः प्रधान रूप में इनका रंग लाल है —

''खर्वस्थू तत्तुं गजेन्द्रवद्गं लम्बोद्रं सुन्द्रम् । विद्नेशं मधुगन्धलुब्धमधुपन्याधृतगण्डस्थलम् ॥ दन्ताधातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् । वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम् ॥''४

"सिद्धि देनेवाले और इच्छा पूर्ण करनेवाले पार्वती पुत्र गणपित की मैं वन्दना करता हूँ। ये नाटे, मोटे शरीरवाले, सुन्दर हाथी के मुखवाले, बड़े पेटवाले और सुन्दर हैं।

१. श्लोक ४२।

२. गजानन स्तोत्र , श्लोक १।

३. एकदम्तस्तोत्रम् , श्लोक ११।

४. प्रचलित ध्यानश्लोक।

ये विष्नेश हैं और मधु के गब के लोभ में भौरे इनके गालों के पास पख चालन करते रहते हैं। दन्त के प्रहार से शनुओं को इन्होंने चीर दिया है और उनके रुघिर से इनके (शरीर पर) सिन्दूर की शोभा वन गई है।"—यहाँ दन्त एक प्रकार का छुरा है। रुघिर और सिन्दूर का रक्त वर्ण तया अरि का सहार, रज प्रधान कर्म और वर्ण हैं।

त्रिगुणाधार होने के कारण तम प्रधान रप में इनका वर्ण स्थाम होना चाहिए, किन्तु ऐसा ध्यान मिलता नहीं है। ये बुद्धि, सिद्धि, ऋद्धि आदि के देवता हैं और तम प्रधानता इनिनी विरोगी है। बोघ होता है कि इसीलिये साधारणत इस रूप में इनकी उपासना नहीं होती है। किन्तु धोर आभिचारिक त्रियाओं में इस रूप का प्रयोग हो सकता है।

गणेश की भूजाएँ चार है। एक में पाश और दूसरे में अकुरा है। तीसरा अमय

और चौथा वरद मुद्रा में है--

"गजेन्द्रवत् नौमि रक्त जिन्निज्ञारकम् । पात्राकुशाजराभीविजसद्भुजचतुष्ट्यम् ॥"

"रक्तवण, विघ्नविदारक गजानन को में प्रणाम करता हूँ, जिनके चारो हायों में पास, अब्ग, वर और अभय सुनोभित है।"

इनकी चार भुजाएँ चार दिशाओं के प्रतीक ह। यह सर्वव्यापित्व का लक्षण है।

पाग और अकुन की नाना प्रकार से व्याख्या की गई है।

"रागः पाराः, द्वेपोऽङ्ग्रह्माः ।"

"राग पाश है, द्वेष अकुश है।'

"इच्छाशक्तिमय पाशमङ्ग ज्ञानरूपियम् ।"४

"इच्ठाशक्ति पाश है और अकुश ज्ञान है।"

"इच्छाज्ञानिकपाराक्तय एव तत्राज्ञया पारादिस्वरूपमापम्नास्तत्रुपासनमाचरन्ति ।""

"इच्छा ज्ञान और नियासक्तियां ही उसकी आज्ञा से पासादि-स्वरूप धारण कर उसकी उपासना करती हैं।"

गणें भोदकप्रिय है। ब्य्कार स्वरूप में सुँख नाद का और मोदक बिन्दु का प्रतीक है। अयया मोदक अमस्य जीव है, जो इनके आकाशरूपी विशाल उदर में निवास करते हैं। सूर्य, अग्नि और चन्द्रमा इनके सीन नेत्र हैं।

"शशिभास्करवीतिहोत्रहरू ।"

कभी नाल-मर्प और कभी तिगुणात्मक प्रणव इनका यज्ञोपवीत है। "यज्ञोपवीत त्रिगुणस्वरूप सोवर्णमेव ष्टाह्वनायमुतम्।"°

र श्यामारदस्यम् , जीवानन्द , कलकत्ता , १८६६ , ५० ६२ । कालिकाकविषम् , श्लोक २ ।

२. विष्णु भीर शिव-प्रसंग में यह स्वण्ट होगा।

३ मावनीपनिपत्।

४ वामकेश्वरत त्रम्।

४ कामकलादिलास , श्लोक ३८ पर टीका।

६. गणेशस्तवराज, श्लोक =।

७ गरीशमानस-पूजा , स्त्रोक २१।

"त्रिगुणात्मक यज्ञोपवीत ही सोने के शेषनाग बने हुए हैं।"

"रपवीतं गणाध्यच गृहाण च ततः परम् । त्रैगुण्यमयरूपं तु प्रणवम्रन्थिबन्धनम् ॥"र

"हे गणाध्यक्ष ! उपवीत ग्रहण कीजिये। यह त्रिगुण है, जिसमें प्रणव (ॐकार) की ग्रन्थि लगी हुई है।" गणेश का वाहन मूषिक, वृष, सिंह, गरुड और मयूर हैं। मूषिक, वृष, सिंहादि की तरह धर्म का प्रतीक है—

"श्रधुना सम्प्रवच्यामि रहस्यं मूषिकस्य च। वृषाकारमहाकाय वृषरूप महाबल। धर्मरूप वृषस्त्वं हि गणेशस्य च वाहनम् नमस्करोम्यहस्त्वाखो पुजासिद्धि प्रयच्छ मे॥"

"अब में मूषिक का रहस्य कहता हूँ। वृष की तरह विशाल शरीरवाले वृषरूपधारी, महाबलवान्, धर्मरूप वृषभ आप ही गणेश के वाहन हैं। हे मूषिक ! में आपको प्रणाम करता हूँ। मुभे पूजा की सफलता प्रदान कीजियें।" यहाँ शिव के वृषभ और दुर्गा के सिंह की तरह मूषिक को धर्म का रूप कहा गया है।

"ध्यायेत्सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहुमाचे युगे । त्रे वायां तु मयूरवाहनममुं वड्बाहुकं सिद्धिदम् ॥ द्वापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुम् । तुर्ये तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा ॥"

"आदि (सत्य) युग में, सिंह पर बैठे हुए, चार अथवा आठ (दिक्) भुजाओं वाले विनायक का ध्यान करना चाहिये। त्रेता में मयूरवाहन पर, छः बाहुवाले सिद्धिदाता का ध्यान करना चाहिये। द्वापर में हाथी के मुख, दो हाथ और रक्तविलेपनंवाले सर्वद्यापी का ध्यान करना चाहिये। चतुर्थ (कलियुग) में सुन्दर उज्ज्वल अङ्गों और दो भुजाओं वाले सर्वार्थदाता का सर्वदा ध्यान करना चाहिये।"

"रहस्यं शृणु वस्यामि मयूरस्य यथोचितम्। नाना चित्रविचित्राङ्गं गरुडाज्ञननं तव॥ श्रनन्तशिक्तसंयुक्तंकालाहेर्भचणं ततः।"४ "गरुडस्त्वं महाभाग सवा त्वां प्रणमाम्यहम्॥"

"मयूर के उचित रहस्य को बताता हूँ, सुनो ! नाना प्रकर के चित्रविचित्र अङ्गों वाले आप है और गरुड से आपका जन्म हुआ है। अनन्त शक्तिवाले है, इसलिये कालसर्प का भक्षण करते रहते हैं। हे महाभाग ! आप गरुड हैं। आपको में सदा प्रणाम करता हूँ।"

१. गणेशबाह्यपूजा, श्लोक २६।

२. कालीविलासतन्त्रम् (लयडन, १६१७ ई०); पटल १८, श्लोक १०-११।

३. गणेश कवच का ध्यानश्लोक।

४. पा० बालाहेर्भन्नणम्।

५. कालीविलासतन्त्रम्, पटल १८,श्लोक ८, ६।

इस विवरण में यह स्पष्ट है कि मूपिक, मयूर, वृषम , सिंह, गरुडादि धर्म के प्रतीक है और सर्वाधार ब्रह्म, सानार रूप में, मारी सृष्टि नो भारण करनेवाली अपनी ही शक्ति धर्म पर आरूढ रहता है। मयूर रूप में धर्म काल से भी प्रतल कहा गया है, जो काल सप ना भक्षण करता है। काष्ठिजह्वा स्वामी को उक्ति से भी इसकी पृष्टि होती है। कृष्ण के मयूरपक्ष के सम्बन्ध में इन्होंने कहा है—

"मोरपच ये ही वरसायत सर्प काल को काल रयाम बग्र श्रप श्रुतियोनत सो देविन्सुत गोपाल याको सम भावन करो॥"

शक्ति और शक्तिमान् की अभिन्तता के सिद्धान्त पर मायाशक्ति को सिद्धि और वृद्धि के रूप में इनकी सहचरी कहा गया है—

"वामाङ्गके शक्तियुता रायेश सिदिस्तु नानाविध सिदिम्स्तम् । श्रयन्तमानेन सुक्षेवते तु मापास्यरूपा परमाधेमृता ॥ गयेश्वर विजयमावर्सस्या बुद्धि कत्तामिश्च सुवोधिकामि । विद्यामिरेय मजते परेश मापासु साल्यमविचत्रस्या ॥"<sup>2</sup>

"वाई ओर नाना प्रकार की सिद्धियों और शक्तियों के साथ सिद्धि एकान्त भाव से गणेग की सेवा करती है। यथार्थ में यह माया का ही अपना रूप है। अनेक सुबोध कलाओं और विद्याओं के साथ बृद्धि दक्षिण भाव से परेश गणेश की मेवा करती है। मायाओं में शान देनेवाली ये (शुद्ध) चेतन है।"

वाह्य अर्थात् ठोकिक दृष्टि से गणेश का वाहम मृषिक विष्न का प्रतीक है। सारी मिष्ट में प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र इत्यादि क प्रत्येक वार्य के साथ विष्न लगा रहता है और वृद्धि से यह चरा और विवश किया जाता है। जितना विशाल गार्य होता है, उतना ही विशाल विष्न भी होता है और उसे शान्त रखने के लिये उतनी ही वडी बृद्धि भी आवश्यकता होती है। सारी सृष्टि के विष्नो का नाश करने के लिये विशाल वृद्धि का प्रतीक गणेश का विशाल शरीर है। इस महावृद्धि की शक्ति के सामने सभी विष्न पहेंचे यन जाते हैं और विवश रहते हैं।

गणेय के गजानन में भी कुछ इसी तरह को कल्पना दिखाई पडती है। सामुदिक 
ग्रास्त्र के अनुसार शरीर के लक्षणों में लम्बी नाव प्रखर बृद्धि का लक्षण है। मालूम 
होता है कि इसी भाव का अनुसरण कर बृद्धि के अधीरवर और महाबुद्धि रूप गणनायक 
को संसार की सबसे लम्बी हाथी की नाक देकर इन्हें गजानन बना दिया गया। 
चाहे जिस रूप की कल्पना की जाय, यह स्पष्ट है कि इन रूपों में एक अखण्डित सत्ता की 
जपासना होती है और तदनुरूप नाना रूपों का निर्माण किया जाता है।

१ शिव भीर बुद-प्रकरण में वृषम का और दुर्गा-प्रकरण में सिंह के घर्मरव का विस्तृत विवरण है।

र गयेश-मानस-पूजा, श्रीक ६१, ६२।

३. वदारमाव से।

४ दाहिनी भीर।

## नटेश गगोश

विभु के स्पन्दन का ही नाम उसकी इच्छा और किया है। उसकी इच्छा से उसमें जो स्पन्दन होते हैं, वे सृष्टि में नाना प्रकार की कियाओं का रूप ग्रहण करते हैं। यही विभु की लीला है। कला की भाषा में इसको ही विश्वात्मा का नृत्य कहते हैं। विश्वात्मा की जितने रूपों में कल्पना की गई, उन सभी का नृतरूप है। नटेश गणेश का एक वर्णन इस प्रकार है —

"शेषाहैः फग्रभङ्गभीरुखनौ मन्दं निधत्ते पदं चीत्कारं जगद्ग्डसम्पुटभिदा भीत्या विधत्ते मनाक्। नोड्डीयेत जगज्ज्वादिति शनैः कर्णाञ्चलं दोलय— त्येवं योऽखिललोकरचग्रचणः पायाद्गगोशः स वः॥"

''शेषनाग के फण न टूट जायँ, इसिलये पृथ्वी पर धीरे-धीरे पर रखते हैं, संसार-गोलक फट न जाय, इसिलये संक्षिप्त चीत्कार करते हैं, वेग में पड़कर संसार उड़ न जाय, इसिलये बड़े-बड़े कानों को धीरे-धीरे हिलाते हैं, इस प्रकार संसार की रक्षा मे चतुर गणेश हमारी रक्षा करें।"

नृत्त गणेश की मूर्तियाँ सर्वत्र पाई जाती है। असम प्रदेश में कामाख्या देवी के मन्दिर पर भी यह मूर्त्त बनी हुई है। इसके अतिरिक्त इन्हीं भावों के आधार पर पुराणों में गणेश के सम्बन्ध में नाना प्रकार की रोचक कथाओं की रचना की गई है। इसके गजानन और एकदन्त होने की कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है।

पुराणों में एक प्रकार के प्रेत या क्षुद्रदेवयानि वालों को गण कहा गया है और उनके नेताओं को भी गणेश (गण + ईश) और विनायक गणेश कहा गया है। ब्रह्मप्रतीक गणेश और भूत-प्रेतों के नायक गणेश और विनायक दो भिन्नार्थक शब्द है। उनका कोई पारस्परिक सम्पर्क नहीं है।

### ३. सरस्वती

सरस्वती शब्द का अर्थ है – गतिमती । वाग्देवता या सरस्वती, आध्यात्मिक पक्ष में, निष्क्रिय ब्रह्म का सिक्रय रूप है। इसिलये यह ब्रह्मविष्णुशिवादि सभी को गित प्रदान करनेवाली शक्ति है। इसिलये इसे ब्राह्मी, हरिहरदियते इत्यादि कहा जाता है। ध्यान श्लोकों में सरस्वती को, ब्रह्मविचारसारपरमा, आद्या, जगदव्यापिनी इत्यादि कहा है—

- १. मुद्रारात्तस ( काले का संस्करण वम्बई , शाके १८३८ ) दुण्ढिराज की टीका, ए० १।
- २. गणेशैविंद्याकारैर्हासं संजनयन् मुहु: । देवीं बालेन्दुतिलको रमयंश्च रराम च ॥
  - --- त्रह्मपुराण (भानन्दाश्रम, पूना) अ० ३८. श्लो० २२ ।
- पृतना नाम भूतानां ये च लोकविनायकाः ।
   सहस्रशतसंख्यानां मत्यंतोकविचारिणाम् ।
   एवं गणशतान्येव चरन्ति पृथिवीमिमाम् ॥
  - ---वायुपुराया (ऋानन्दाश्रम, पूना) अ० ६६,श्लो० १६२-१६३।

४. वानप्रकरण देखिये।

"श्रुष्ट्रा ब्रह्मविचारसारपरमामाद्या जगद्व्यापिनीम् बीयापुस्तकधारियोंममयदा जाट्यान्यकारापद्दाम् । इस्ते रुफाटिकमाजिका विवधर्ती पद्मासने सस्थिताम् । वन्दे ता परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिमृतां शारदाम् ॥"

"शुक्क वर्णवाली, ब्रह्मविद्या का अन्तिम सार, आद्याशक्ति, जगत् में व्याप्त, वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली, अभय देनेवाली, जडता रूपी अन्धकार का नाश करनेवाली, हाय में स्कटिक की माला धारण करनेवाली, पद्मासन पर वैठी हुई, बुद्धि देनेवाली उस परमेश्वरी भगवती शारदा की में वन्दना करता हूँ।" यहां आद्या, जगद्व्यापिनी, ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी आदि शब्दो से सरस्वती को ब्रह्मस्वरूपिणी कहा गया है। दूसरा प्रचलित ध्यान श्लोक इस प्रकार है—

"या कुन्देन्द्रतुपारहारधनता या शुप्रवकारता या वीद्यावरदधडमिण्डककरा या खेतपद्मासना । या व्रह्माच्युतशङ्करमम्हितिभिर्देवे सदा चन्दिता सा माम्पातु सरस्यतीभगवतीनि शेवजाडवापहा ॥"

"कुद, चन्द्रमा, हिमपिक्त-जैसा जिनका उज्ज्वल वर्ण है, जो उजले वस्तो से आवृत हैं, सुन्दर वीणा से जिनका हाथ अलकृत है, जो ब्वेतकमल पर बैठी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवगण सबदा जिनकी स्तुति करते रहते हैं, जो सभी प्रकार की जडताओं का विनाश करनेवाली है, वही सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें।"

सरस्वती का उज्ज्वल वर्ण, ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूच्या होना भी यही सिद्ध करता है।

दुर्गासतशती के प्राकृतिक रहस्य में इन्हें महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक् सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, महाबेनु, वेदगर्भा (अर्थात् ॐकार की तरह वेदमाता) सुरेश्वरी इत्यादि कहा है। उपनिषत् में महाबेनु का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

"वाच धेनुमुपासीत । तस्यारचत्वारस्तना स्वाहाकारो वपटकारो हन्तकार स्वधाकारस्तस्य हो स्वनो देवा उपजोवन्ति स्वाहाकार च वपटकार च । हन्तकार मनुष्या स्वधाकार पितरः । सस्या प्राण ऋपमो मनोवत्स ॥"²

"वाग्वेनु की उपासना करे ! उसके चार स्तन है—स्वाहाकार, वपट्कार, हन्तकार, स्वयाकार । स्वाहाकार और वपटकार—ये दो स्तन देवताओं के उपजीव्य है । हन्तकार मनुष्य ने और स्वयाकार पितरों के । प्राण उसका वृषम है और मन बद्धा है ।" निम्निलिखत उपनिषद्वाक्यों में भी सरस्वती के ब्रह्मरूप का विस्तृत विवरण मिलता है—

"या वेदान्तार्थतस्वैकस्यरूपा परमार्थत । नामरूपा मनाव्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ या साङ्गोपाङ्गचेदेषु चतुर्च्वेकेत्र गीयतै । श्रद्धेता मझण्य शक्ति सा मा पातु सरस्वती ॥

र प्राकृतिकरहस्यम्, रलोक रथ्।

२ दृहदारचयकोपनिषद्, ४, ६, १ ।

या वर्णपद्वाक्यार्थस्वरूपेणेव वर्तते।

श्रनादिनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती।।

श्रन्तर्याग्यात्मना विश्वं त्रेलोक्यं या नियच्छति।

रुद्रादित्यादिरूपस्था यस्यामावेश्य तां पुनः।

ध्यायन्ति सर्वरूपेका सा मां पातु सरस्वती॥

या प्रत्यग्दिष्टिभिजींवैद्यं ज्यमानानुभूयते।

न्यापिनी इतिरूपेका सा मां पातु सरस्वती॥

नामजात्यादिभिभेंदै रुष्टिधा या विकल्पिता।

निर्विकत्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती॥

नामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेश्य तां पुनः।

ध्यायन्ति ब्रह्मरूपेका सा मां पातु सरस्वती॥

गामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेश्य तां पुनः।

"जो यथार्थ में वेदान्त के अर्थ (विषय) के तत्त्व है और नामरूप से प्रकट है वे सरस्वती मेरी रक्षा करें। साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों मे जिनका गान होता है, जो ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करें। जो आदि और अन्तरहित अनन्ता, वर्ण, पद, वाक्य और अर्थ के रूप में वर्त्त मान है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करें।"

अन्तर्यामी आत्मा द्वारा सम्पूर्ण त्र लोक्य का जो नियन्त्रण करती है, जो रुद्र आदित्य इत्यादि के रूप में वर्त्त मान है, जिसमे प्रवेश कर लोग उस एक और सर्वरूपिणी का ध्यान करते हैं, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे।

जिसे अन्तर्द ष्टिवाले जीव अनुभव और प्रकट करते हैं, जो व्यापिनी, एक और ज्ञान (ज्ञप्ति) रूपिणी है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करें। नाम, जाति आदि भेदों द्वारा आठ प्रकार से जिनकी कल्पना की जाती है और कल्पनारहित होने के कारण आप-से-आप जो प्रकट होती है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करें।

नामरूपात्मक सब कुछ जिसमें प्रवेश कर (जिसके भीतर रहकर) उसका ध्यान करते है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे।"

स्तोत्रों में इनके स्थूल और सूक्ष्म रूप को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है —

"सरस्वतीं नमस्यामि चैतन्यां हृदि संस्थिताम् । कण्ठस्थां पद्मयोनेश्च हीं हींकारित्रयां सदा ॥ मतिदां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदाम् । केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदाम् ॥ ष्टें पें मन्त्रियां देवीं कुमित्रध्वंसकारिकाम् । स्वप्रकाशां निरालम्बामज्ञानितिमरापहाम् ॥ मोक्षपदां शुभां नित्यां शुभाक्षीं शोभनप्रियाम् । पद्मसंस्थां कुण्डिलिनीं शुक्लवस्त्रां मनोहराम् ॥

१. सरस्वतीर इस्योपनिषत्।

व्यद्वित्यमण्डले सीना प्रणमामि जनपियाम्। जानाकारा जगद्दीपा भक्तजाड्यिनाशिनीम्॥ इति सा सस्तुता देवी वातीरीन महामना। भारमान वरावामास रविनिम्यसमप्रभाम्॥"

"सरस्वती को मै नमस्कार करता हूँ। वे हृदय में रहनेवाली चेतना है। पदायोनि (ब्रह्मा) के कण्ठ में सदा रहती हैं और ही ही कार उनको प्रिय है। मित, वर और सभी उद्यमों के कल्ठ देनेवाली हैं। देवी केशव की प्रिया है, हाथ में बीणा है और वरद (मुद्रा में) है। देवी को एं-एँ मन्त्र प्रिय है, दुर्वृद्धि का नाश करनेवाली हैं। म्वत प्रकाशवाली हैं, अवलम्यविहीन (अर्थात् अश्रेप कारण स्वरूपा) हैं और अज्ञान के अन्यकार का नाश करनेवाली हैं। मोक्षप्रद, शुभ स्वरूपा, नित्या, शुभाङ्गी और शोभन (अच्छे विचारवालो) को प्रिय है। (पट्चुको के) पद्मों में निवास करनेवाली कुण्डलिनी हैं और इनका मनोहर शुकलवर्ण है। सबको प्रिय है और आदित्यमण्डल (गगनलिङ्ग) में लीन हैं। मैं इन्हें प्रणाम करतेवाली है। सको प्रिय है और आति हों। भक्त की जहता का नाश करनेवाली है। महात्मा वृहस्पित ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब देवी ने रिविवम्ब की प्रभा की तरह अपने को दिखलाया।"

यहाँ सरस्वती को चित्, स्वप्रकाश, नित्य-निरालम्ब और ज्ञानस्वरूप कहा गया है। यह वेदान्त का 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' है। ये तान्त्रिको की कुण्डलिनी है। केशव की प्रिया है और ब्रह्मों के मुन में निवास करती हैं।

एक अन्य स्तोत्र का कुछ अश इस प्रकार है-

"हीं हीं हों हहाबीजे. शशिरचिकमले कल्पविस्पद्द शोधे। भव्यानुकुत्ते, क्रमतिवनदवे विश्ववन्याधिको । पद्मोपत्रिच्छे. पद्ये प्रयावजनमनोमोवसम्पावयिशी । प्रोत्फुरुलज्ञानवीपे. हरिहरदयिते देवि-संसारसारे॥ भी भी भी धारवाच्ये भत्तमितन्तिमिनामिम कीतनीये। नित्ये नित्ये निर्मित्ते मुनिजननिर्मते नृतने वै पुरायो । पुरुषे पुरुषप्रवाहें हरिहरनमिते पूर्णतत्त्वे मात्रे मात्रार्धतच्चे मतिमतिमतिदे माधवि भीतिनादे॥ शक्तियोजे कमलमत्रमुखाम्भोजभूतिस्यरूपे। सकलपुरमये निगु गो निविकत्ये रूपारूपप्रकाशे नो स्यूजे नैव स्र्मेऽप्यविदितविमवे जाप्यविज्ञानतत्त्वे । जिस्वे विश्वान्तराले सकल गुणमये निष्कले नित्यशुद्धे ॥"

"हीनार के रूप में हृदयबीज हो, चन्द्रमा जैसी (शीतल और आह्वादादायिनी) ममला हो, सृष्टि, तुम्हारी प्रत्यक्ष शोमा है, भव्य हो, भव्य लोगो पर तुम्हारी कृपा

१ बृहस्पतिकृत मरस्वतीस्तोत्रम् ।

र लिझ-प्रकरण में इसका विवरण है।

रहती है, कुमित-वन के लिए तुम दावानल हो, सभी तुम्हारे चरणों की वन्दना करते हैं, तुम पद्मा हो, पद्म पर तुम्हारा आसन है, प्रणत लोगों के मन को प्रसन्नता प्रदान करनेवाली हो, प्रोत्फुल्ल ज्ञानप्रदीप हो, हरि और हर की प्रिया हो और संसार का सार हो।

ध्री रूप मे तुम्हारा नाम धारणा है, तुम्हें ही लोग धृति, मित, नुित इत्यादि कहते है। तुम नित्या हो, (संसार का) नित्य (चिरन्तन) कारण हो, मुनिजनों के प्रणम्य हो और नवीन तथा प्राचीन हो। पुण्य हो, पुण्यप्रवाह हो, हिर और हर की पूज्या हो, तुम पूर्णतत्त्व (ब्रह्म) हो और मनोहर वर्णवाली हो। तुम मात्रा हो, अर्धमात्रा का तत्त्व हो, हे महाबुद्धि देनेवाली ! बुद्धि दो। हे माधिव ! तुम ही प्रम का स्वर हो।

सौ रूप में शक्तिबीज हो, ब्रह्मा के मुख की विभूति हो, साकार और निराकार का प्रकाश हो, सभी देवताओं के रूप में तुम्हीं हो, निर्गुण और रूपरिहत हो। न स्थूल और न सूक्ष्म (किन्तु कारणस्वरूपा) हो, तुम्हारा वैभव जाना नही जा सकता और जपविज्ञान के तत्त्व तुम्हीं हो। विश्व और विश्वव्यापिनी तुम्हीं हो, सभी गुणों में तुम व्याप्त हो, निराकार हो और नित्य शुद्ध हो।"

इन क्लोकों में सरस्वती को पद्मा कमला हरिहरदियते, और हरिहरनिमते कहा गया है। ये कमलभवमुखाम्भोजस्वरूपा है। इससे यही स्पष्ट है कि ये व्यस्त रूप में ब्रह्मा-विष्णु-महेक्वर की शक्ति और समस्त रूप में परब्रह्ममयी ज्ञान-इच्छा-क्रियाशक्ति है। नित्य, निमित्ता, मात्रार्धतत्त्व, निर्णुण, निराकार, सगुण, साकार, कारणस्वरूपादि विशेषणों से इनका ब्रह्मरूप ही स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मा, बुद्ध और त्रिपुरा की तरह सृष्टिपद्म इनका आसन है। इसे तांत्रिक सप्त-कमल पर निवास करनेवाली कुण्डिलनी कहते है।

सरस्वती का गौर उज्ज्वल वर्ण है । इनके वस्त्राभूषणादि सभी उजले हैं — 'सर्वशुक्ला सरस्वती' । ज्ञान की देवी होने के कारण इनका परमोज्ज्वल शुभ्र वर्ण है । अध्यात्म-पक्ष मे यह 'ज्ञानं ब्रह्म' का ज्योतिर्मय रूप है ।

इनकी चार भुजाएँ है। ये चारो दिशाओं के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापित्व के लक्षण है। एक हाथ में पुस्तक है। स्थूल रूप में यह ज्ञान प्राप्ति का प्रधान साधन है और अध्यात्म-पक्ष में सर्वज्ञानमय वेद का लक्षण है। दूसरे हाथ में माला है। यह स्थूल रूप में एकाग्रता का चिह्न है। अध्यात्म पक्ष मे यह विष्णु की वैजयन्ती काली और महाकाल की मुण्डमाला और बुद्ध की पद्ममाला की तरह विश्वजननी मातृका वर्णशक्ति की माला है। इनके दो हाथों में वीणा है। यह स्थूल रूप में जीवन-संगीत का प्रतीक है। हमारी जितनी कियाए और विचार है, उनका सर्जनात्मक नादरूप पुञ्जीभूत होकर महाविश्व संगीत के रूप में काम करता है। यही इनकी वीणा है। अध्यात्म-पक्ष में ऐ और ही वीज इनके सूक्ष्मरूप है और इनका नाद सरस्वती का पर, अर्थात् कारण रूप है। इन बीजों की अभिव्यक्ति वीणा के नाद में होती है, जो साधकों को सिद्धि और निर्वाण प्रदान करते है।

माला के विशेष विवरण के लिए वाक्, विष्णु और काली-प्रकरण देखना चाहिये।

सरस्वती कमल पर ज्ञान-मुद्रा भें बैठी रहती हैं। कमल, सुप्टि का प्रतीक है। इस रूप से यही अभीष्ट है कि यह शक्ति सारी सुष्टि में नवंब्यापिनी है।

मयर शीर सिंह भी सरस्वती के वाहन माने जाते है, पर इनका प्रसिद्ध वाहन राजहस है। इसका निष्यलक उज्जवल वर्ण और नीरक्षीरिविवेद, सरस्वती के उपासकों के निष्कलक चरित्र और गण-दोप को जानकर गुण को ग्रहण करने का प्रतीक है।

अध्यात्म-पक्ष में हस जीवना प्रतीव है । जीव, प्राणशक्ति के द्वारा काम करता है, जिसका लक्षण नि दवास और प्रश्वास की फिया है । नि दवान से 'ह' और प्रद्वास से 'स' घ्वनि निकलती है । यही नि स्वाम-प्रस्वास वा आवागमन 'हस ' है, जिसके द्वारा चिद्र पिणी सरस्वती क्रिया निष्पादन करनी है । यह हम निविकल्प समाधि में अक्षेपकारण की जलरादि। में तैरता रहता है । यही शाक्तो की सहस्रार-गत वुण्डलिनीऔर बौद्धो का धृन्यगत परमानन्दमय निर्वाण है ।

उपनिपत् म आत्मा का नाम हस है-

"स्त्रप्नेन शरीरमभिप्रहृत्याञ्चन्त मुप्तानभिचाकराँ।वि । शुक्तमादाय प्रनरोति स्थान हिर्गमय पुरुष एक इस ॥ भागोन रचन्नवर कुलाय यहिष्कुलायाव्**मृत चरि**त्वा । स ईयते अमृतो पत्रकाम हिरएमय पुरुष पुकदस ॥"४

"स्वय असुप्त है, विन्तु निद्रावस्था में शरीर को छोडवर भी निद्रितो को जीवित रखता है और तेज को ग्रहणवर फिर अपने स्थान (शरीर) में आ जाता है, वहीं हिरण्यमय पुरुष एक इस है।

प्राण (नि स्वास-प्रस्वाम से लक्षित) द्वारा अवर कुलाय (घोसला-रारीर) की रक्षा करता हुआ कुलाय (शरीर) से वाहर इच्छापूर्ण अमृत-पानवर जो पुन आ जाता है वह हिरण्यमय पुरुष एक हस है।"

वहामयी सरस्वती के ये नाना नाम और रूप हैं।

#### ४ गायत्री

बैवो और वैष्णवो के तुरीय तथा माक्तो की तुर्यों वा तुरीया ही ब्रह्ममयी गामत्री हैं। गायत्री वे नाम है--

"विश्वा तुर्या परा रेच्या निवृ गी यामिनी भना।"

"विश्वा (विश्वरूपिणी), तुर्या (त्रिगुण और त्रिदेव से परे चतुथ), परा (सृष्टि का कारण), रेच्या, निर्घणी, यामिनी और भवा।"

१ इसमें पक पर कपर समेट कर और दूसरा भासन से नीचे लटका कर बैठा बाता है। विष्णु, सुद्ध, शिव भादि की प्रतिमार येसी सुदा में पाई जाती है।

२ मयूर का विवरण गणेश के प्रसग में दिया जा चुका है।

३ सिंह का विवरण दुर्गा-प्रकरण में देखिये।

४. ब्हदारयमकोपनिषत्, ४,३,११-१२।

गायत्रीनामाच्याविरातिरतोश्रम्, श्लोक २०।

इन नामों से गायत्री के ब्रह्मस्वरूप को व्यक्त किया गया है। मातृशक्ति के रूप में ब्रह्म की उपासना गायत्री के रूप में की जाती है। गायत्री का ही नाम सावित्री है।

गायत्री का साधारण ध्यान इस प्रकार है -

"श्वेतवर्णा समुहिष्टा कोशेयवसना तथा। श्वेतिर्विलेपनैः पुष्पेरलङ्कारैश्च भूषिता॥ श्रादित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताऽथवा। श्रचसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा॥"

''इनका वर्ण क्वेत है, रेशमी वस्त्र हैं, क्वेत विलेपन, पुष्प और अलंकार से विभूषित हैं, सूर्यमण्डल या ब्रह्मलोक में हैं, शुभ देवी पद्मासन पर है और हाथ में अक्षसूत्र अर्थात् (वर्ण) माला है।"

ब्रह्मरूपिणी होने के कारण इनका वर्ण प्रकाशमय (श्वेत) है और आदित्यमण्डल में भी इनका ध्यान किया जा सकता है।

अक्षसूत्र की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

''श्रादिचान्तसिबन्दुयुक्तसिहतं मेरुं चकारात्मकम्। व्यस्ताव्यस्तसमस्तवर्गसिहतं पूर्णं शताष्टोत्तरम्॥"

"अ से क्ष तक बिन्दुसहित (सभी वर्ण) और क्ष मेरु हो । सीधा और उल्टा ये (५०+५०=१००) और वर्गाष्टिक (अ, क, च, ट, त, प, य, श) मिलकर १०८ होते है।"

"श्रकारः प्रथमो देवो चकारोऽन्त्यस्ततः परम्। श्रचमात्तेति विख्याता मातृका वर्णरूपिणी। शब्द ब्रह्मस्वरूपेऽयं शब्दातीतं तु जप्यतै॥<sup>३</sup>"

"देवि ! प्रथम अक्षर अकार है और अन्तिम क्षकार है। यही अक्षमाला के नाम से प्रसिद्ध है। यह मातृ-वर्ण का अपना रूप है। यह माला शब्द-ब्रह्ममयी है। इसके द्वारा शब्दातीत का जप किया जाता है।"

उपर्युक्त ध्यान क्लोक में मस्तक और हाथों की संख्या नहीं देने से बोध होता है कि गायत्री का एक मस्तक, दो हाथ, और दो पैरवाला साधारण रूप ही अभीष्ट है। जिस हाथ में अक्षसूत्र रहेगा, वह अभय-मुद्रा में और दूसरा वरद-मुद्रा में रहेगा।

गायत्री का चतुर्मुख, चतर्मुज, पञ्चमुख, अष्टभुज, रक्त-श्वेत-श्याम वर्णादि किसी भी रूप में ध्यान किया जाता है। बाला, युवती और वृद्धारूप में भी इनका ध्यान किया जाता है। चतुर्मुख चारों वेद के प्रतीक है। चतुर्मुज और अष्टभुज, दिशाओं के प्रतीक हैं। इससे इनके सर्वव्यापित्व का बोध होता है।

१. गायत्री का प्रचलित ध्यान।

२. गायत्रीस्तवराज , श्लो० २०।

३. श्वानार्णवतन्त्रम् बिलतासहस्रनाम के १६७ श्लोक की टीका में मास्करराय द्वारा उद्धृत।

इनके पाँच मस्तक की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

''व्याकरणमस्या प्रथमशोर्ष भगति, शिज्ञा द्वितीय, कल्पसूत्रस्तुतीय, निरुक्तं **चतुर्य**ं, ज्योतिपासयनं पञ्चमम ।"

"व्याकरण इनका प्रथम मन्तक है, शिक्षा दूसरा, कल्पसूत्र तीसरा, निरुक्त चौथा, और ज्योति के अयन पञ्चम ।"

सिह, वृपभ, गरुड, मृग हस-सभी इनके वाहन हैं।

"मृगेन्द्रवृपपचीन्द्रमृगर्दसायने स्थिताम ।"र

एक ही शक्ति का नाम गायशी और वुण्डलिनी है -

"मुखे त क्रएडखीशकिर्व्यापिनी केशमुखना।"

"(गायत्री ही) मुलाधार में कुण्डलिनी शक्ति हैं, जो नेशमूल तक व्याप्त हैं।" "थारोहादवरोहत क्रमगता श्रीकुगडली थ स्थिता ॥"४

"(गामत्री) श्रीकुण्डली के रूप में आरोह और अवरोह के त्रम से अवस्थित है।"<sup>र</sup>

#### ५. ब्रह्मा

सभी प्रधान देवों के प्रतीकों के निर्माण में ब्रह्म, वाक, माया, दिक, काल, त्रिगुण और धर्म के सिद्धान्तो का प्रधानतया प्रयोग होता है। कोई विदोप प्रयोजन ध्यान में रहने से, इनके अतिरिक्त, अन्य सिद्धान्तों के आधार पर भी प्रतीक की कल्पना की जाती है।

विष्णु और शिव की तरह ब्रह्मा के भी दो रूप हैं— पूर्णब्रह्म और रजोगुण के अधिष्ठाता

गणामिमानी देव।

ब्रह्मा, ब्रह्म है, बात्ममू (आप-से-आप उत्पन्न होनेवाले) हैं। ये स्वयमू हैं और सारी सृष्टि के घाता (बनानेवाले) है। ये सृष्टिस्वरूप है, अर्थात् इनमें और सृष्टि में कोई अन्तर नहीं है--

> "जगद्विराजो सर्चेका पवनस्पन्वयोरिव । बगद्यत्स विराहेव यो विराट् राज्जगत्स्मृतम्। जगद्वसा तिराट् चेति शन्ता पर्यायवाचका ॥"<sup>९</sup>

"पवन और उसके स्पन्दन की तरह जगत् और विराट एक ही सत्ता है, जो जगत् है बही विराट् है, जो विराट् है, वही जगत् है । जगत्, विराट् और ब्रह्मा ये तीन पर्यायवाची (एकार्यक) शब्द है।"

१ गायताहदयस्वीत्रम् ।

२ सावित्रीपञ्जरस्तीत्रम् , स्लोक ४८।

३ गायवास्तावम्, स्लोक २।

४ गायत्रीरतवराज, श्लोक ११।

४ इसके अधिक द्यान के लिये सर जीन कटरफ के Garland of Letters में गायशी पर निवर्ध

६ योगवासिष्ठ (निणय-सागर, बम्बरं, शाके, १८५१, सन् १६३७), निर्वाण-प्रकरण, उत्तराढ, सर्ग ७४, रलोक २४, २५।

इनके चतुर्मु खादि की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

"ऋग्वेदादि चारों वेद, कृत इत्यादि चारों युग और ब्राह्मणादि चार वणों के प्रतीक इनके चारों मुख और चारों भुजाएँ हैं॥"

> ''श्ररुणादित्यसंकाशं चतुर्वेक्त्रं चतुर्मुखम् । चतुर्वेदमयं देवं धर्मकामार्थमोचदम् ॥"<sup>२</sup>

"ब्रह्मा के बालसूर्य के समान लाल वर्ण, चार शिर और चार मुख, चारों वेदमय और घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देनेवाले हैं।"

लाल रंग रजोगुण का संकेत है।

मायाशक्ति ही वाक्, वाणी या सरस्वती हैं, जो ब्रह्म के भिन्न-भिन्न किल्पत रूपों के साथ संलग्न है।

"लक्मीर्मेघा घरा पुष्टिगों री तुष्टिः प्रभा मितः। एताभिः पाहि चाष्टाभिस्तनुभिर्मा सरस्वित ॥"<sup>३</sup>

"देवि सरस्वति ! लक्ष्मी, मेघा, घरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मित — इन आठ रूपों से आप मेरी रक्षा करें।"

इनका वाहन राजहंस है ४, जो शान्ति, पिवत्रता इत्यादि का प्रतीक है। यह हंसः सोऽहं अजपाजप करनेवाले जीव और प्राणशक्ति का भी प्रतीक है, जिसके द्वारा ब्रह्मा सृष्टि का संचालन करते हैं।

रजोगुणाभिमानी ब्रह्म के प्रतीक होने पर ये सत्त्व और तम—दोनों गुणों को क्रियाशील करनेवाले रजोगुण के अधीक्वर है और विधाता और स्रष्टा हैं।

इनका नाम अब्जयोनि है। ये कमल से उत्पन्न होते हैं और उस पर बैठे रहते हैं। यह कमल विष्णु की नाभि से निकलता है।

विश्ववयापी और अविनाशी तत्त्व में जब स्पन्दन होता है तब यह बिन्दु का रूप ग्रहण करता है। इससे शैवों के मूलस्तम्भ, शाक्तों के नाद-बिन्दु और वैष्णव तथा शाक्तों के कमलनाल और कमल का उत्थान होता है ? इस पद्म का रूप है—

"प्रकृतिमयप्तविकारमयकेसरसंविन्नातादिविशेषणशीलं पद्मम्।""

"प्रकृति इसके पत्ते हैं, परिवर्तन या विवर्त इसका केसर है और चेतना इसका नाल है। इस पद्म के ऐसे ही विशेषण है।" इसलिये कहा गया है—

"पद्मं विश्वं करे स्थितम् ॥" ६

१. रूपमण्डन।

२. कालीविलास-तन्त्रम् (लगडन, १६१७ ई०), पटल २०, खोक १२।

३. मत्स्यपुराण (ग्रानन्दाश्रम, पूना) ६६.६६ ।

४. हंस के लिये वाक् श्रीर सरस्वती-प्रकरण भी देखिये।

४. तितासहस्रनाम (सौभाग्य-भास्करभाष्य, वम्बई, १६६४), पृ० ६१।

६. गोपालो तरतापिन्युपनिषत् , श्लोक २६।

"विष्णु के हाथ में पद्म के रूप में विदव है।" यही चेतना का पद्मनाल बौदों का स्तूप और स्तम्म है। यही शैवो का शिवलिङ्ग और जैनो की दण्डायमान तीर्यंकर-प्रतिमा है।

पदा के विषय में हैवेल का अनुमान इस प्रकार है-

"हमलीग देल चुके हैं कि अरबो का घामिक आदर्श और दर्शन कोणवाले मेहराव में एकत्रित था! मुसलमानों के लिये जो मेहराव है, हिन्दुओं और वोदों के लिए वहीं कमल है। तालों के प्रधान्त काले जल पर तैरते हुए और फ़रमलाते हुए कमल, प्रभात-काल में वाल-सूर्य की किरणों के प्रथम स्पर्श से उनके अमन्य दलों वा खुल पड़ना, प्रभात-काल में वाल-सूर्य की किरणों के प्रथम स्पर्श से उनके अमन्य दलों वा खुल पड़ना, और सूर्यास्त के समय किर वन्त्र हो जाना और नीचे पीच में दिये हुए कन्द में, सृष्टि का पूर्ण प्रतीक दिखाई पड़ता था। इसमें आकाश की स्थिरता में अन्यकारमय पून्य की विसृष्टि (chaos) से सृष्टि की दिव्य पवित्रता और सुन्दरता थी। उनके लाल, उज्जवल विसृष्टि (chaos) से सृष्टि की दिव्य पवित्रता और सुन्दरता थी। उनके लाल, उज्जवल विश्व एप त्रिमित के प्रतीक थे, जो एक के ही तीन रूप थे। लाल ब्रह्मा, स्रष्टा, जजला शिव, परमात्मा, नीला दिण्यु, जगत् के त्राता। घटे के आकार का पुष्कर (उनके लिये) रहस्यमय हिरण्यगमें था, जो जगत् का उत्पत्ति-स्थान है और जिसमें अजात अनेक जगत् के दीज पड़े हुए हैं। कमल देवताओं का आसन और पादपीठ था, जो जड़ जगत् और अण्डकटाह (heavenly spheres) का प्रताक है। यह सारे हिन्दू वर्म का उत्ती प्रकार प्रतीक था, जिस प्रकार सारे इसलाम के लिए मेहराव था। ""

ब्रह्मा के एक हाय में पुस्तक और दूसरे में कभी खूब और कभी माला रहती है। एक में कमण्डल और एक में चस्पात्र रहता है। चस्पात्र और खूब यज्ञ के चिह्न हैं।

<sup>? &</sup>quot;We have already seen that the religious idealism and philosophy of the Arabs were summed up in the pointed arch What the mibrab was to the Musalman, the lotus was to the Buddhist and the Hindu The shining lotus flowers floating on the still dark surface of the lake, their manifold petals opening as the sun's rays touched them at break of day, and closing again at sunset, the roots hidden in the mud beneath, seemed perfect symbols of creation, of divine purity and beauty, of the cosmos, evolved from the dark void of chaos and sustained an equilibrium by the cosmic ether, Akash Their colours red, white and blue, were emblems of the Trimurti, the three aspects of the One-red for Brahma, the creator, white for Shiva, the Divine Spirit blue for Vishnu, the preserver and upholder of the universe The bell-shaped fruit was the mystic Hiranyagarbha, the womb of the universe, holding the germ of world's innumerable still unborn. The lotus was the seat and footstool of the gods, the symbol of the material universe, and of the heavenly spheres above it It was the symbol for all Hinduism as the mibrab was for all Islam"

<sup>-</sup>Indian Architecture, EB Havell, London, 1913, chapter II.

पुस्तक वेद है। कमण्डल अमृत से भरा हुआ पात्र है, जो उपनिषदों का अमृतत्व, बौद्धों का निर्वाण और वेदान्तियों का आनन्द-तत्त्व है।

कलश के विषय में हैवेल कहते हैं —

"कमल के प्रतीक के साथ लोटा, कलश या कुम्भ का निकट सम्बन्ध है, जिसमें सृष्टितत्त्व अर्थात् अमृत भरा हुआ है, जिसे देव और दानवों ने विराट् उदिध को मथ कर
निकाला था। भारत के गृह-निर्माण और कला में, निर्माण और सजावट में असंख्य रीति
से इन दोनों प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। विकसित पद्म सूर्य के प्रतीक की तरह भरहुत,
साँची और अमरावती के बौद्ध घेरों पर वनाये गये हैं। जिसे घोड़े के नाल-जैसा मेहराब
कहा गया है आर जो भुकाये हुए बाँस से वनाये जाते थे तथा बौद्ध गृहों के छज्जों के पास
और भरोखों में पाये जाते हैं, वे भी कमल-दल के प्रतीक हैं। बौद्ध तथा हिन्दू-गुम्बज की
बनावट भी बाँस की नकल पर होती थी और उसमें पुष्कर का अनुकरण किया जाता था।
यह कमल-दल के साथ पत्थरों पर अंकित किया जाता था। अधिकांश हिन्दू-मन्दिरों के
स्तम्भ, पद्म, पुष्कर और कलश को मिलाकर बनाये जाते थे। इनका मूल रूप काम की
हुई लकड़ी के बने हुए यूपस्तम्भ थे, जो यज्ञ-स्थल के चिह्न थे और जिनसे बलि-पशु बाँघ
जाते थे।

बौद्धों ने पुष्कर, माला, पुस्तक, कमण्डल वा कलश, पद्म आदि का बड़ी स्वच्छन्दता से प्रयोग किया है।

<sup>?. &</sup>quot;Closely connected with symbolism of the lotus was that of the water-pot-the Kalash or Kumbha-which held the creative element, or the nectar of immortality, churned by gods and demons from the Cosmic Ocean. These two pregnant symbols were employed in Indian architecture and art, both structurally and decoratively, in an infinite variety of ways. The open lotus-flower is used as a sun-emblem on the Buddhist rails of Bharhut, Sanchi and Amaravati, the so-called 'horse-shoe' arch of the early Buddhist gables and the windows, derived from bent bamboo, suggested the lotus-leaf; Buddhist and Hindu domes, constructively derived from the bamboo also, were made to imitate the bell-shaped lotus fruit and sculptured with the petals of the flower. The combination of the lotus-flower, the bell-shaped fruit, and the water-pot forms the basis of the design of most Hindu temple pillars, the prototypes of which were doubtless the carved wooden posts marking the sacrificial area in the ancient Vedic rites, to which the victims were bound".

#### ६ विष्णु

विष्णु शब्द विष् घातु से वनता है<sup>१</sup> । इसका अर्थ है—न्यात होना । जो विश्व में मवंत्र परिव्यात है, वह विष्णु है ।

"यस्माडिश्वमिद सर्वे तस्य शक्त्या महात्मन । तस्माम शोच्यते विष्णुविषेष्ठींतो प्रवेशनात् ॥"र

"वयोकि उम महात्मा की शक्ति से यह सम्पूर्ण विश्व है, जिममें वह प्रविष्ट है, इसिलिये वह विष्णु बहलाता है।

विष्णु प्रहा है और ब्रह्म ही विष्णु है। इसलिये ब्रह्म, विष्णु, महेशादि में तत्त्वत कोई भेद नहीं है। भेद है केवल कल्पित रुपो में।

"च्येय वतृति शिरमेव हि केचिवन्ये शक्ति गणेशमपरे तु विवाकर वै । रूपैस्तु तैगि रिभासि यतस्वमेकस्तरमारामेय शरण सम शङ्खापणे ।"

"कोई शिव का ध्यान करने कहते हैं और कोई शक्ति का, कोई गणेश का और कोई मूर्य का। किन्तु शह्खपाणे <sup>।</sup> एक तुम्ही इन स्पो में प्रकट हो, इसलिये केवल तुम्ही मेरे रक्षक हो।"

> "चिदेश विमु निर्मंत निविक्ठप निरीह निराकारमॉकारवेद्यम् । गुणातीतमन्यक्तमेक तुरीय पर ब्रह्म य वेवृ तस्मै नमस्तै॥"

"जो (विश्वव्यापी) चेतना का अशस्वरूप, विमु (सर्वव्यापी), निर्मेल, निर्विकत्प, निरीह, निराकार, ॐकार द्वारा जानने योग्य, गुणातीत, अव्यक्त, एक, चतुर्य और परब्रह्म है, उसे प्रणाम है।"

अक्रूर श्रीकृष्ण की स्तुति करते हैं-

"मृतास्मा चेन्द्रियास्मा च प्रधानास्मा तथा मरान् । श्रास्मा च परमास्मा च स्वमेक पद्मधा स्थित ॥ प्रसीत् सर्व सर्वास्मन् चराचरमयेश्वर । ब्रह्मिरच्छियावाद्यामि कत्यनामिरद्यीरित ॥ श्रमाप्येयस्वरूपासम् श्रमाप्येयस्योजन । श्रमाष्येयामिधान रता नतोऽस्मि प्रसोस्वर ॥ न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजास्याविकत्यना । तद्मक्ष परम नित्यमिकारि भवानज ॥ न कल्पनाम्हतैऽयस्य सर्वस्थाधिगमो यतः । तत्त कृष्णाच्युतानन्सविष्णुमङ्गाभरोह्यते ॥

१ विष्तु व्याप्ती।

२ विष्णुपुराया,३१४६।

३ श्रीहरिशरणाप्टकम् , श्लोक १ ।

४, विष्णुमुर्गगमयातस्तीत्र, श्लोक १।

सर्वार्थास्वमज विकल्पनाभिरेतत् देवाद्यं जगद्खिलं त्वमेव विश्वम् । विश्वातमंस्त्वमिति विकारभावद्दीनः सर्वस्मिन् निद्दं भवतोऽस्ति किञ्चिद्दन्यत् ॥ त्वं ब्रह्मा पशुपतिरयंमा विधाता धाता त्वं त्रिदशपतिः समीरणोग्निः । तोयेशो धनपतिरन्तकस्तमेको भिन्नार्थेजंगद्पि पासि शक्तिभेदैः॥"

"आप ही भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा तथा परमात्मा—इन पाँचों रूपों मे स्थित हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि कल्पनाओं द्वारा आप ही कहे जाते हैं। आप क्षर और अक्षर हैं। हे सर्व ! हे सर्वात्मन् ! आप प्रसन्न हों। आप के स्वरूप, प्रयोजन और नाम के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हे परमेश्वर ! मै आप को नमस्कार करता हूँ। हे नाथ जहाँ नाम और जाति आदि की कल्पना भी नहीं है, आप वही अज, अविकारी, नित्य परम बहा है। विना कल्पना के कोई विषय समभ में नहीं आ सकता। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनन्त, विष्णु नाम से आप पूजे जाते हैं। हे अज ! ये सभी कल्पित विषय आप ही हैं। देवों से लेकर सारा विश्व आप ही हैं। हे विश्वात्मन् ! आप परिवर्त्तन से रिहत हैं। सब में आप को छोड़कर और कुछ नहीं है। आप ब्रह्मा, पशुपित, अर्यमा और विधाता हैं। आप घारण करनेवाले, देवताओं के स्वामी, वायु और अग्नि हैं। एक आप ही, वर्ण, कुबेर और यम है। भिन्न-भिन्न प्रयोजनवाली शक्तियों द्वारा संसार की भी आप ही रक्षा करते हैं।"

"सुष्टिस्थित्यन्तकरगात् ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् । स संज्ञां याति भगवान् एक एव जनार्दनः ॥ स्रष्टा सृजति चात्मान विष्णुः पाल्यश्च पातिच । उपसंहियन्ते चान्ते च संहर्त्ता च स्वयं प्रभुः ॥"<sup>२</sup>

"सृष्टि, स्थिति और संहार करने के कारण, एक भगवान् जनार्दन ही, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम और रूप धारण करते हैं। अपने को ही स्रष्टा बनाकर सृष्टि करते हैं, विष्णु बनकर पाल्य बनते है और पालन करते है। प्रभु स्वयं ही संहत्ती बनकर उपसंहार करते हैं।"

अनन्त आकाश के रंग से ही विष्णु के श्यामवर्ण की कल्पना की जाती है। श्रुति कहती है—'आकाशशरीरं ब्रह्म'। श्रुति ध्यानश्लोक मे विष्णु का गगन-सदृश मेघ वर्ण कहा गया है। —

१. विष्णुपुराण (जीवानन्द, कलकत्ता, श्रंश ४) श्रध्याय १, श्लोक ५०—५६। श्लोक ५०—५४ तक ज्यों-के-त्यों ब्रह्म श्रोर वायुपुराण में भी मिलते हैं।

र. सत्रैव, १. २. ६२-६३।

३. तैत्तिरीयोपनिषत् , १. ६. २ ।

जाती है। अर्ध्व और अध को मिला देने से दिशाओं की सन्या दस हो जाती है, और तिल-तिल कर दिश्का सत्र ओर विभाग करने से दिशाओं की सरया लमस्य होने के कारण मुजाओ की मस्या भी असम्य हो जाती है।

ऋग्वेद में दिशाओं को वाहु मानने का उल्लेख है।

"यस्पेमा प्रतिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हतिया विधेम ।" ध

पुराणों में इसी माव को पुष्ट और स्पष्ट किया गया है।

"वादव कक्कमो नाथ ।"<sup>२</sup>

'नाव ! दिशाऍ आपकी भुजाएँ हैं।' इसके अतिरिक्त भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे— "विशञ्चतस्त्रव्ययबाह्यस्ते ।"

'हे अविनाशी <sup>।</sup> चारो दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं।

"विशा वश भुजास्ते वै केयुराहत भृतित ।"४

'दस दिशाएँ केयूर और अङ्गद से भूपित आपकी मुजाएँ है।'

"डप्राय च नमो नित्य नमस्ते वराबाहवे ।""

'दस वाहुवाले उग्र को नित्य मेरा नमस्कार।'

वेदान्त-ग्रन्थो में भी इस सिद्धान्त को मान्य समका गया है--

"श्चनन्तविक्तरामोगभुजमयङ्क्तमयिङ्कम् ।"<sup>१</sup>

"अनन्त दिशाओं के विस्तार रूपी मुजाओं से मण्डित।" "विग्वोपी यस्य ।"\*

"दिक् जिनकी भुजाएँ है।"

साधारणत विष्णु के चार हाथो की ही कल्पना की जाती है। ये चारो दिशाओं के ही प्रतीक है, और इनसे यही अभीप्ट है कि विष्णु की शक्ति सर्वत्र फैली हुई है। तमोगुणाभिमानी विष्णु की बामिचारिक कियाओं में दो भुजाओवाले प्रतीक का भी विधान है, और वस्त्र का रग काला होता है। इसे आभिचारिकासन-मूर्त्त कहते हैं-

"देव वेदिकासने समासीन द्विभुज चतुर्भुज वा नीजाभ श्यामवस्त्रघर समोतुर्यान्वितमूर्ध्वाचम् ।

इत्यावि ।"

"देव (विष्णु) को वेदिकासन पर वैठा हुआ, हिमुज अथवा चतुर्भुंज, नीलवर्ण का, काले वस्त्रोवाला, तमोगुणयुक्त, ऊपर देखता हुआ - इत्यादि ।"

भरन्वेद । १० १२१ ४ । ŧ.

स्कृन्दपुराख । विष्णुखयड । २७ ४२ ।

३. विष्णुपुराख । ५४ ६६ ।

वायुपुराखः पूना। २४ १५३। ĸ

यह उक्ति शिव के सम्बन्ध में है। वायुपुराय । पूना । ३० १६१। k

थोगवासिष्ठ । बम्बई । पूर्वोर्द्ध । निर्वोखप्रकरख । ३८ ६ ।

पारमारिमकोपनिषत् । अप्रकाशिता चपनिषद् । मद्रास । १६३३ । पृ० १७७ । 5

Elements of Hindu Iconography, Madras 1914, Vol I, Pt 1 ५० २२ में प्रतिमातच्यानि से उद्भात।

श्रामिचारिकशयनमूत्तिं का विवरण इस प्रकार है —

शेषशयनं जन्महीनं द्विफणं द्विचलयमनुन्नतं शिरःपाश्वे देवनीलाभं द्विभुजं चतुभुं जं वा समनयनं महानिद्रासमायुतं शुष्कवस्त्रं शुष्काङ्गं श्यामवस्त्रधरं सर्वदेवै विंहीनं कारयेत्।

"देव (विष्णु) को शेष पर पड़ा हुआ, लक्षणहीन, नीलवर्ण, द्विभुज अथवा चतुर्भुज, दो आँखोंवाला (विषम = तीन) महानिद्रा में पड़ा हुआ, सूखे वस्त्रोंवाला, सूखे अङ्गों-वाला, काले वस्त्रोंवाला, सभी देवताओं से रहित (और शेष को) दो फणोंवाला, दो वलय ऊँचा (देव के) मस्तक के निकट बनावे।"

इनके प्रत्येक हाथ में शङ्ख, चक, गदा और पद्म हैं। शङ्ख, वाक् या शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, जो सृष्टि का कारण होने के कारण रजोगुण का चिह्न है। चक रक्षाशक्ति का चिह्न है। यह अधर्म का संहारक और धर्म का रक्षक भी है। इसलिये सत्त्वगुण का प्रतीक है। गदा तमोगुणात्मक संहारशक्ति है।

चेतना के विस्तार में स्पन्दन स्थान अर्थात् नाभि-बिन्दु है, जिससे सृष्टि-पद्म का नाल और शैवों का मूलस्तम्भ प्रकट होता है। सृष्टि के साकाररूप ब्रह्मा इस कमल पर प्रकट होते है।

"सिस्चायां ततो नाभेश्वस्यपद्मं विनिययो । तन्नालं हेमनिलनं ब्रह्मणो लोकमज्ञ तम् ॥ तत्वानि पूर्वस्थाणि कारणानि परस्परम् । समवायाप्रयोगाच विभिन्नानि पृथक्-पृथक् ॥ चिच्छुक्त्या सज्जमानोऽथ भगवानाविप्रुषः । योजयन् मायया देवो योगनिद्रामकल्पयत् ॥ योजयित्वा तया चैव प्रविवेश स्वयं गुहाम् । गुहां प्रविष्टे तिस्मस्तु जीवातमा प्रतिबुध्यते ॥ स नित्योऽनित्यसंबद्धः प्रकृतिश्च परेव सा । एवं सर्वातमसम्बन्धं नाभ्यं पद्मं हरेरभूत् ॥ तत्र ब्रह्माऽभवद्ग यश्चतुर्वेदो चतुर्मुखः ॥" वत्र

"तब (विष्णु ने) सृष्टि की इच्छा की और उनकी नाभि से पद्म निकला। उसके नाल पर सोने का अद्भुत कमल निकला, जो ब्रह्मलोक है। मिले रहने और प्रयुक्त नहीं होने के कारण, तत्त्व, उनके पूर्वरूप, और परस्पर कारण, जो मिले हुए थे, वे टूटकर पृथक् हो गये। भगवान् आदिपुरुष ने चित्-शक्ति से माया द्वारा मिलाये जाने पर योगनिद्रा की कल्पना की। उससे मिलकर, उन्होंने गृहा-प्रवेश किया। गृहा में उनके प्रविष्ट होने पर, जीवात्मा जग उठता है। यह नित्य का अनित्य से सम्बन्ध हुआ और जो परा है, वही प्रकृति है। इस प्रकार हरि की नाभि से सब का सबसे सम्बन्धवाला पद्म उत्पन्न हुआ। उसपर चारों वेद-रूपी चार मुखवाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए।"

१. तत्रैव, ए० २५

२. योगशास्त्र, ब्रह्मसंहिता (वसुमती प्रेस, कलकत्ता, वंगाचर), ए० ३११, श्लोक १८-२२ पद्म-प्रतीक के लिये ब्रह्मा और त्रिपुरा-प्रकरण भी देखना चाहिये।

इस प्रकार ये चारो अस्त्र त्रिगुणात्मक चार शक्तियों के प्रतीक हैं। ये स्यूल अस्त्र नहीं हैं। ये चैतन्य शक्ति हैं और विभु की इच्छानुसार नाम करते रहते हैं।

"ज्ञानाहक्कारकैश्चर्यशान्त्रमहाापि केशव । चक्रपद्मगत्रशाङ्कपरियामानि धारयन्॥"

"हे केशव<sup>ा</sup> ज्ञान, बहङ्कार, ऐरवर्ष और शब्दब्रह्म का परिवर्तित स्प चक, परा, गवा और शङ्क आप घारण किये रहते हैं।"

उपनिषत् में आयुष-तत्त्वो का वर्णन इस प्रकार किया गया है---

"श्रीवत्सस्य स्वरूप तु वर्त्तते जान्छने सह ॥ धीउत्सलसण तस्मारकथाते ग्रह्मचाविभि । येन सूर्याधियारचन्द्रतेजसा स्यस्वरूपिणा॥ वत्तं ते कौस्तुमारयमणि वदन्तीराममानिनः। सत्त्व रजस्तमइति श्रहङ्कारश्रतुर्भु ॥ पद्ममूतात्मक शहु करे रजिस मनश्चक बालस्वरूपमन्यन्त थाद्या माया भनेच्चाइ' पद्म विश्व करे स्थितम ॥ ष्याचा विद्या गवा वैद्या सर्वदा मे करे स्थिता॥ धर्मार्थंकामकेयु रैदिब्बैदिव्यमयेरितै । करठ तु निगु र्गं भेक्त माल्यते श्राद्ययाऽजमा ॥ माजा निगयते ब्रह्मस्तव पुत्रैस्तु मानसै । कृटस्थं सत्त्ररूपं च किरीट प्रवदन्ति माम्॥ घरोत्तरं प्रस्फुरन्तं कुण्डलं युगल स्मृतम् ॥""

"श्रीवत्स (विष्णु) का लक्षणों सहित रूप है। इसलिए यहावादी गण श्रीवत्स के लक्षण का विवरण देते हैं। मानरहित पुरुप कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, वाक् और चन्द्र शिक्तन्यरूप तेज ही कैस्तुम नामक मणि है। सस्य, रज, तम और अहकार ही चारो मुजाएँ हैं। रजस्वरूप हाथ में पञ्चभूतात्मक शक्ष्व है। मन ही वालरूप में (छोटे और मनोहर रूप में) चक्र है। आदिमाया शार्ज्ज धनुप है, हाथ में पदारप सृष्टि है। आदि विद्या को गदा जानना चाहिए। यह सर्वदा मेरे हाथ में रहती है। मेरे द्वारा प्रमुक पर्मार्थकाम ही दिव्य केयूर है। निर्मुण कण्ठ है जिसमें आदा अजया (शिक्त) लिपटी रहती हैं। है बहान्। आपके मानसपुन (सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार) उसे मात्रा कहते हैं। कूटस्य सस्य मेरा किरीट कहलाता है। क्षर और अक्षर—ये दोनो चनकते हुए मेरे दो कुण्डल हैं।"

दिक् विष्णु का वस्त्र, पीताम्बर है---

१ स्कन्दपुराण (विष्णुखरह) १०, ३२

२ गोपालोत्तरतापिन्युपनिषय, स्लोक २२-२८ ३ यह मन्दिरों की मियनमूर्ति है।

### ''श्रनन्तपादं बहुहस्तनेत्रम् । श्रनन्तकर्गं ककुभोघवस्त्रम् ॥'' <sup>१</sup>

"(विष्णु के) असंख्य पैर, बहुत-से हाथ और आँखें तथा असंख्य कान है। दिशाओं का समूह (समस्त रूप में दिक्) उनका वस्त्र है।"

दिक् स्थिति-तत्त्व है और स्थिरता के लिये उसमें भार का होना आवश्यक है। पाँच तत्त्व अगत् के निर्माण के उपादान हैं। इनमें आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से अप् और अप से पृथ्वी, क्रमशः अधिकतर स्थूल और भारी है। इन तत्त्वों में पृथ्वी-तत्त्व सबसे अधिक स्थूल और भारी है। स्थिरता के लिये इसके साथ विशालकाय दिग्गज लगे हुए हैं। यह स्थिति-तत्त्व का प्रतीक पृथ्वी के रूप में शेषनाग के मस्तक पर है। ये दोनों अर्थात् शेष और पृथ्वी गित और स्थिति-शिक्त के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा लीलामय अपनी लीला करता रहता है।

तत्त्व और तत्त्व के किसी प्रकट रूप का अन्तर ध्यान में रखने योग्य है। आकाश-तत्त्व का कोई स्थूल रूप देखने में नहीं आता। इसकी शून्यता और विस्तार के भीतर भरा हुआ ईथर इसका स्थूल रूप कहा जा सकता है। सृष्टि में जितने वायवीय पदार्थ है, वे मक्तत्त्व के स्थूलरूप है। वायु उनमें से एक है। तेजस् तत्त्व के स्थूल रूप अग्नि, सूर्य इत्यादि हैं। जितने तरल पदार्थ हैं, वे अप्-तत्त्व के अन्तर्गत है। जल उसके अनेक रूपों में एक रूप है। सृष्टि में जितने ठोस पदार्थ काम कर रहे हैं, वे पृथ्वी-तत्त्व के रूप है। पृथ्वी उसका एक रूप है। तत्त्व का स्थूलरूप एकदेशीय होता है; किन्तु तत्त्व सारी सृष्टि में काम करता है। जैसे, सौरमण्डल आकाश की एक निश्चित सीमा के भीतर घूमता और काम करता है; किन्तु क्षिति-तत्त्व इसके बाहर भी कियाशील रहता है। अन्य तत्त्वों की कियाएँ भी इसी प्रकार होती हैं। इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—

"तारकासि त्रिवेशस्य विवि याविद्ध मण्डलम् । पर्याप्तः सित्रिवेशस्य भूमेस्तावन्तु मण्डलम् ॥ पर्याप्तपारिमाण्येन भूमेस्तुल्यं विवं स्मृतम् । सप्तानामि लोकानामेतन्मानं प्रकीर्त्तितम् ॥ पर्याप्तपारिमाण्येन मण्डलानुगतेन च । उपर्युपरि लोकानां छत्रवत् परिमण्डलम् ॥ संस्थितिर्विहिता सर्वा येषु तिष्ठन्ति जन्तवः । एतव्ण्डकटाहस्य प्रमाणं परिकीर्त्तितम् ॥"र

"आकाश में तारकामण्डल का जहाँ तक विस्तार है और विस्तार की जहाँ तक स्थिति है, वहाँ तक भूमिमण्डल है। विस्तार के परिमाण से भूमि के तुल्य आकाश भी है। सतलोकों का भी इतना ही मान (विस्तार) है। मण्डल के अनुसार स्थिति के परिमाण से, लोकों के ऊपर, यह छाते की तरह मण्डलाकार फैला हुआ है। यह सब प्रकार की

१. स्कन्दपुराया (विष्णुखयड), नृसिंह-स्तुति, श्रध्याय १६, श्लोक ४४

२. वायुपुराण, ४०. ७४-७८

स्थिति का विधान है जिसमें जीव ठहरे हुए हैं। यही अण्डकटाह (अण्डे और कडाही की तरह दिखाई पडने वाली सृष्टि) का प्रमाण (विस्तार) कहा गया है।"

तत्त्वज्ञ, स्थिति के प्रतीक पृथ्वी-तत्त्व का रग पीला बताते हैं। यही विष्णु का पीताम्बर है। शिव के नाम दिगम्बर (दिक् + अम्बर) में यह और भी स्पष्ट हो गया है।

विष्णु के गर्ल में वैजयन्ती नामक माला है। इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है-

"पञ्चरूपा तु या माला चैलपन्ती गदामूत । सा भृतहेतुक्षधाता भृतमाला च चै द्विज ॥"'

"गदाधर की पाँचरपोवाली वैजयन्ती माला तत्त्वो के हेतु का समूह है और हे ब्रह्मन् । वह भूतमाला है।"

"नानारत्नमयी माला विद्युक्कोटिसमप्रमा ।
पञ्चाशन्मातृकावर्णसहिता विश्वमोहिनी ॥
तप्रक्षयं महेगानि विद्यातु नहि शक्यते ।
श्रकारातिष्ठकारान्ता पञ्चाशन्मातृकाव्यया ॥
श्रव्यया चा परिच्छिन्ना तिषुता करटसियता ।
ककारात् परमेशानि कोटि व्रह्मायडराश्य ॥
भस्य वत्त्रचात् सर्वं सहार च तथापि वा ।
पुत्र क्रमेण देवेशि पञ्चाशन्मातृका सदा ॥
स्टिस्थिति च कुरते सहारं च तथा प्रिये ।
रहस्य परमं गुक्ष पञ्चाशाच्यात्यस्युतम् ॥
कजावती महामाजा मम क्रयंड सदा स्थिता ॥
"

"करोडो विजलो की चमकवाली, पचास मातृकावर्णमयी, विश्वमोहिनी नानारत्नमयी माला है। महेशानि । उसके बाध्यमं का वर्णन नहीं हो सकता है। अकार से क्षकार तक पचास अक्षर मातृका, अव्यया और सीमा-रहित है और त्रिपुरा के कण्ठ में पड़ी हुई है। परमेशानि । ककार से कोटि ब्रह्माण्डो को उत्पन्न कर साथ-साथ सहार भी करती है। इस प्रकार हे देवेशि । पचास मातृका सदा सृष्टि, स्थित और सहार करती रहती है। पच्चाशत् तत्त्ववाला यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय है। यह कलावती महामाला मेरे कण्ठ में सदा स्थित है।

"वासुदेवस्य करहे या माला सा च कलावती। पञ्चाशवृचरश्रेणी कलारूपेण साविणी।। श्रव्यया श्रपरिच्छिन्ना नित्यरूपा पराचरा। पञ्चाशवृचर देवि मृतिविग्रह्मारिणी।"

१ विष्णुपुराण, १ २२ ७०

२ रापातन्त्र, पटल ३, श्लोक २१-२७, ३५

३. तत्रेव, श्लोक ६, १०

"बासुदेव के कण्ठ की माला भी कलावती है। पचास अक्षरों की श्रेणी कला (सृष्टि) रूप से साक्षिणी है। यह अव्यय, असीम, नित्या, परा और अक्षर है। हे देवि ! पचास अक्षर, मूर्त्त और प्राणमय शरीरवाली है।"

कला सृष्टि का नाम है। इसिलये निराकार और साकार ब्रह्म का नाम निष्कल और सकल ब्रह्म है। इसिलये कलावती माला और भूतमाला (वैजयंती) एक ही वस्तु है। है

विष्णु के विग्रह के साथ एक और कभी-कभी दोस्त्री-मूर्त्तियाँ रहती है। यह माया-शक्ति है। इसीके नाम श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, वाक्, गौरी, उमा आदि है। इसलिये लक्ष्मी, सरस्वती आदि विग्रहों का व्यवहार, त्रिदेव के साथ बड़ी स्वच्छन्दता से किया जाता है।

विष्णु के विषय में उक्ति है-

"बिम्रत्सरस्वतीं वक्त्रे सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तुते । जन्मीवान् श्रस्यतो जन्मीं बिम्रद् वन्तसि चानव ॥"<sup>?</sup>

"सरस्वती को मुख में धारण करके आप सर्वज्ञ हैं। आपको नमः। लक्ष्मी को हृदय पर धारण कर आप लक्ष्मीवान् है।" यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती, दोनों को ही विष्णु की सहचरी कहा गया है।

> ''वामपारवंगता जन्मीः संरिज्ञष्टा पद्मपाणिना। वरुज्ञकीवादनपरा भगवन्मुख्जोचना॥''<sup>३</sup>

"वामपार्श्व में लक्ष्मी (विष्णु के) कमलवाले हाथ के अन्तर्गत है। वे वीणा वजा रहा है और उनकी आँखे भगवान् के मुख पर लगी है।।" यहाँ लक्ष्मी को वल्लकीवादनपरा कहा गया है।

शिव का नाम श्रीकण्ठ और विष्णु का नाम श्रीधर है-

Elements of Hindu Iconography, Madras, 1914; Vol. 8, Pt. I, page 26.

अर्थात्--"वैजयन्तीमाला रत्नसमूह की श्रेणियों की बनी होती है। प्रत्येक समूह में पाँच रत्न एक क्रम से
गुँथे रहते हैं। विष्णुपुराण में इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—विष्णु की वैजयन्तीमाला पश्चरूपा
है। यह पश्चतत्त्व की बनी है। इसलिये यह तत्त्वमाला कहलाती है। यहाँ पश्चरूपा पाँच प्रकार के रत्नों
की ओर संकेत करती है। जैसे मोती, लालमणि, गोमेष, नीलमणि और हीरा। विष्णुरहस्य में मी
लिखा है—पृथ्वी से नीलमणि, जल से मोती, तेज से कौस्तुम, वायु से गोमेष और श्राकाश से पुष्पराग।"

The Vaijayanti is a necklace composed of a successive series of groups of gems, each group wherein has five gems in a particular order; it is described in the Vishnu Purana thus—"Vishnu's necklace called Vaijayanti is five formed, as it consists of the five elements, and therefore it is called the elemental necklace. 'Here five formed points to five different kinds of gems, namely the pearl, ruby, emerald, blue stone and diamond'. The Vishnu Rahasya also says—'From the earth comes the blue gem, from water the pearl, from fire the Kaustubh, from air the cats-eye and from ether the Pusparaga'."

२. ब्रह्मपुराख (श्रानन्दाश्रम, पूना), १२२-७१

३. स्कन्दपुराय (विष्णुखयड), १०-३४

''मेपामि देपि विविवासिकशास्त्रसारा दुर्गभनसागरनीरसङ्ग । दर्गासि श्रीकेटमारिहृद्यैककृताधिवासा

गोरी व्यमेन शशिमोत्तिकृतनविष्ठा॥ "१

'देवि । आप सभी साम्त्रो का तस्व जाननेवाली मेघा हैं, दुर्गम भवसागर की अकेली नीका होने के कारण आप दुर्गा हैं, विष्णु के हृदय पर अकेली निवास करनेवाली श्री आप ही है, तया शङ्कर द्वारा प्रतिदिन गीरी आप ही है।" यहाँ एक ही शक्ति के भिन्न-भिन नाम को मेघा (सरस्वती), दुर्गा, श्री और गौरी कहा गया हूँ।

बुक्कयजु के उत्तर पुरुष-मूक्त में थी और लक्ष्मी को पुरुष अर्थात् परमात्मरूप विष्णु की पत्नी कहा गया है-

#### "श्रीरच ते लच्मीरच पत्न्यौ ।"

इससे सिद्ध होता है कि बैदिक युग में ही इन भावनाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। श्री और ल्इमी से लोग साबारणत धन समक लेते हैं और धनवान् पुख्य को श्रीमान् और लक्ष्मीवान् कहते हैं, किन्तु यह मूलभाव का सकृचित रूप है। धन, श्री का एक लघु प्रतीक अथवा सकेत-मात्र है। घन रहने पर भी लोग श्रीहीन हो सकते है और घन नहीं रहने पर भी लोग श्रीमान हो सकते हैं। धन श्रीमान के उद्देश्यों का साधन है, साध्य नहीं। वह धन अर्जन करता है और उसके द्वारा ऊँचे उद्देश्यो की पूर्ति करता है, उमे पकडकर उससे चिपका नहीं रहता।। घनशक्ति, ज्ञानशक्ति, वल और सत्त्वशक्ति इत्यादि के रहने से किसी में जो योग्यता, आत्मविश्वास, कान्ति, योग्यता आदि प्रकट होती है, वहीं श्री है। श्री की जो पराकाछा है, वह उसके उद्गम-स्थान परमात्मा मे अपने पूर्ण रूप में वतमान रहती है। इसलिये उनका नाम श्रीपित है। परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, उसमें श्री चमकने लगती है और उसका खेल उस मनुष्य के द्वारा होने लगता है।

ऋग्वेद के श्रीमृक्त में श्री का वणन मिलता है। श्रीसूक्त की कुछ ऋचाएँ इस

प्रकार है -

''श्ररवपूर्वो स्थमध्यां हस्तिनाद्भवोधिनीम् । श्रिय देवीमुपह्नये श्रीमी देवी जुपताम् ॥''

दुर्गामप्तराती, ४११

यह CXII के प्रथम चित्र सरस्वती के विषय में श्री गोषीनाथ राव कहते हैं-It is obviously intended here that Saraswati is to be looked upon as a Shakti of Shiva She is also sometimes conceived as a Shakti of Vishnu Indeed Lakshmi, Saraswati and Parwati are all identified with one Devi

<sup>-</sup>Elements of Hindu Iconography, Madras, 1914,

Vol II, Pt I, p 378 अयात-"यह स्पष्ट है कि यहाँ सरस्वती शिव की शक्ति है। कभी कभी इन्हें विष्णु की शक्ति मी माना गया है। यथार्थ में लदमा, सरस्वती और पावता एक ही देवी के रूप हैं।"

१ शुक्षयज्ञ . ३१ २२

# कांसो स्मितां हिरण्यशकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तपैयन्तीम् । पद्मो स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्नये श्रियम् ॥"

"आगे अश्व, मध्य में रथ और हाथियों के चिघाड़ से जगानेवाली श्रीदेवी का मैं आह्वान करता हूँ। श्रीदेवी मुझे सम्प्राप्त हों।"

ब्रह्मस्वरूपिणी, स्फुटस्मितवाली, सरसा, तेजोमयी स्वयं तृप्ता और दूसरों को तृप्त करनेवाली, पद्मस्थिता, पद्मवर्णवाली, श्री का मै आह्वान करता हूँ।"

पुराणों ने भी इसी भाव को पुष्ट किया है-

यतः सत्त्वं ततो जन्मोः सत्त्वं भूत्यनुसारि च।
निःश्रीकानां कृतः सत्त्वं विना तेन गुणाः कृतः।
सत्त्वेन शीलशौचाम्यां तथा शीलादिभिगुं शैः।
त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले॥
सश्लाघ्यः स गुणी धन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान्।
स शूरः स च विकान्तो यस्त्वया देवि वीचितः॥

"जहाँ सत्त्व (आन्तरिक बल) है, वहीं लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अनुसार ही सत्त्व होता है। श्रीहीन को सत्त्व कहाँ, और उसके विना गुण कहाँ ? अमले ! आप जिसका त्याग कर देती हैं, वह सत्त्व, शील-शौच और शीलादि गुणों को छोड़ बैठता है। हे देवि ! जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है, वही प्रशंसनीय, धन्य, कुलीन, बुद्धिमान्, शूर और विकान्त है।" अर्थात्, सत्त्व, शील, कुलीनता, बुद्धि, पिवत्रता आदि और श्री एक ही हैं। इन पंक्तियों से श्री के यथार्थ रूप का आभास मिलता है।

पद्मस्थिता और पद्मवर्ण का अर्थ है कि श्री सृष्टि (पद्म) में सर्वत्र व्याप्त है। लक्ष्मी का वाहन उलूक है। पंचतन्त्र में इसे नीति-निपुण और चतुर कहा है, किन्तु यह दिवान्ध होता है। धन-संग्रह में यह बड़ा चतुर होता है। किन्तु ज्ञान के प्रकाश को नहीं सह सकता। इसलिये उचित-अनुचित का इसे विचार नह, होता है।

### गरुड़

विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़ को वेद का प्रतीक माना गयां है। वेद पर ही ब्रह्म आरूढ़ रहते हैं, अर्थात् वेद ही ब्रह्म और ब्रह्मविद्या के आधार है।

"गरुडो भगवाँस्तोत्रस्तोमछन्दोमयः प्रभुः।"

"समर्थ भगवान् गरुड़ वेद की ऋचाएँ है।"३

"वन्दे छन्दोमयं तं खगपतिममलस्वर्णवर्णं सुवर्णम् ॥"

"वेदस्वरूप, अमल स्वर्णवर्ण, सुन्दर पंखोंवाले पक्षिराज की मै वन्दना करता हू।" दुर्गा के सिह और शिव के वृषभ की तरह गरुड़ को भी धर्म का प्रतीक माना गया है।

१. विष्णुपुराय १.६०.२६, १२७,१२६

२. नारायणवर्म, श्लोक २६

#### शेप

श्चेपनाग की शय्या बनाकर विष्णु योग-निद्रा में इस पर पढ़े रहते हैं। कहा जाता है कि इस शेपनाग के दस सहस्र अर्थात् असस्य मस्तक है, जिन पर पृथ्वी पड़ी हुई है यह शेप 'काल' का प्रतीक है, जो असस्य रूपो में सारा सृष्टि में विकास और सकोच का काम करता रहता है।

"त्वया एतेऽयं धरणीं विभिन्न चराचर विश्वमनन्तमूनों । कृताविभेदैरजञाजरूपो निमेपपूर्वो जगदेतवृद्धि ॥"

"हे अनन्त रूपवाले । तुम जिस धरती को घारण किये रहते हो, वह चराचर विश्व को घारण किये रहती है। हे अज । निमेष (पल) से लेकर कृत (सत्य) युग आदि विभागयुक्त काल-रूप से इस ससार को खाते रहते हो।"

काल की कल्पना चक के रूप में भी की गई है<sup>3</sup>, किन्तु साधारणत सर्प ही काल का प्रतीक माना गया है।

"रामात् त्रस्यति कालभीमभुजग ।"

"राम से भयद्भर काल सर्प डरता रहता है।"

"कालन्यालक्रालभूषण्धरम् (काशीशम्) ।"<sup>४</sup>

"(काशीश शिव) काल-रूपी भयद्भर सर्प को भूषण की तरह धारण किये रहते हैं।"

''यथा व्यालगत्तस्थोऽपि भेको दशानपेत्तते। तथा कात्ताहिना प्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्॥''<sup>प</sup>

"जिस प्रकार सर्प के मुह में पड़ा हुआ वेंग, मच्छड़ इत्यादि को खाना चाहता है, उसी तरह काल-सर्प से ग्रस्त लोग क्षणिक सुख को भोगना चाहते हैं।"

> "तत स भगवान् हृष्णो स्ट्रह्पघरोऽस्ययः। चयाय यतते कर्तुमात्मस्या सकता प्रजा ॥ तत कार्जाप्तिस्ट्रोऽसी भूतसर्गादरो हर । शेपाद्विश्वाससतापात् पातात्तानि वहत्यय ॥"<sup>६</sup>

"तव अध्यय भगवान् कृष्ण, रुद्र रुप धारण कर सारी सृष्टि को आत्मस्थ करने के लिए सहार का यल करते हैं। तत्पुरुवात् सृष्टि के हरण करनेवाले ये कालाग्नि हर, शेपनाग

**१** विष्णुपुराख, ४,६,२६

२ द्वादरा प्रथयत्यक्रमेक शीखि नास्यानि क ट तश्चिकेत । तरिमन्साक श्रिराता न शकवोऽपिता पश्चिनं चलाचलास ॥ भग्नवेद, १२२ १६४ ४८

३ स्कन्दपुराण, (उत्तर रायड)

४ रामचरितमानस (तुलसीदास), लकाकायड के प्रारम्भिक श्लोक .

५ अध्यातमरामायख, अयोध्याकाएड । ४ २१

र मदापुराण, भध्याय २३२, श्लोक १६ और २४

की साँसों के ताप से नीचे पाताल-लोकों को भी जला देते हैं।" यहाँ सृष्टि की संहारक शक्ति को काल, रुद्र, कृष्ण और शेष कहा गया है। इनमें कोई भेद नहीं माना गया है।

पहिले कहा गया है कि काल के उत्क्षेप और संकोच किया की लपेट में सारी सृष्टि पड़ी हुई है। संसार के ऊपर यही काल-सर्प की लपेट है। काल की गित और दिक् की स्थित—इन दोनों की खींचा-खींची में सृष्टि, स्थिति और संहार की किया चलती रहती है। दिक् की स्थित-शक्ति का प्रतीक पृथ्वी है। पृथ्वी और सर्प—अर्थात् दिक् और काल—इस महालीला में, प्रभु के प्रधान सेवक बनकर उनके इच्छानुसार अपने कार्य में लगे रहते हैं। जब सारी सृष्टि का लोप हो जाता है, तब सब के अन्त के बाद अन्तिम लय तक यह गित-शक्ति कुछ-न-कुछ बची रहती है। इसलिये इसका नाम शेष है। यह शेष (बचा हुआ) भी अन्त में अपनी उद्गम-भूमि महाकाल में लीन हो जाता है। 'शेष' कारण के अर्णव में तैरता रहता है। यह कारण भी पीछे अशेष कारण ब्रह्म में लीन हो जाता है।

वेद में 'आप' का प्रयोग ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूभु वः स्वः और ओम् के अर्थ में होता है—

### ''त्रापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभु व:स्वरोम् ।''

इनका समूह अर्णव है। यह वेद का ऋतं बृहत्, सत्यं बृहत्, तप इत्यादि, दार्शनिकों का अशेष कारण चेतना इत्यादि और योगियों का ब्रह्म और अमृत तथा पौराणिकों का मधुर क्षीर है जिसके विस्तार में ऐसा साकार ब्रह्म अपने माया-व्यूह के साथ पड़ा रहता है।

''यः कारणार्णवजल्ले भजति च योगनिदा-

मनन्त जगदण्डः स्वरोमकूपात्। श्राधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥"<sup>१</sup>

"जो अपने रोमकूपों से असंख्य जगत् के अण्डों को लेकर, अपनी ही दूसरी मूक्ति अनन्त का आधार बनाकर, कारणरूपी अर्णव के जल में सोता है, उस आदिपुरुष गोविन्द को मैं भजता हूँ।"

"श्रनन्तकोटिब्रह्माग्डानामुपरि कारगाजलोपरि महाविष्गोर्नित्यं स्थानं वैकुग्ठः । पद्मासनासीनः कृष्णध्यानपरायगाः शेषदेवोऽस्ति । तस्यानन्तरोमकृपेष्वनन्तकोटिब्रह्माग्डानि श्रनन्तकोटिकारगाजलानि तस्य सप्तकोटिपरिसहस्रपरिमिताः फगाः तदुपरि वैकुग्ठो विष्णुलोक इति रुद्रलोक शिववैकुग्ठ इति ॥<sup>2</sup>

"अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के ऊपर, कारण के जल पर, महाविष्णु का नित्य स्थान वैकुण्ठ है। पद्मासन पर वैठे हुए, कृष्णध्यान में लीन शेषदेव हैं। उनके अनन्तकोटि रोमकूप में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और अनन्तकोटि कारण के जल हैं। उनके लगभग सात करोड़ फण है। उनके ऊपर वैकुण्ठ है, जो विष्णुलोक, रुद्रलोक अथवा शिववैकुण्ठ हैं।"

१. योगशास्त्र, महासंहिता, (कलकत्ता; वंगाचर), श्लोक ५१

२. अप्रकाशिता उपनिषद: (मद्रास, सन् १६३३) राधोपनिषत्, पृ० २०८

श्रह्म का ही दूसरा नाम अशेप कारण है---"बन्देऽह समशेषकारणपर रामाप्यमीश हरिम् ॥"<sup>१</sup>

"उस अशेपकारण, पर, ईश, हिर की में वन्दना करता हूँ, जिनका नाम राम है। भगवान शङ्करावाय ने कारण, अशेपकारण, गत्यात्मक काल, कालसर्प इत्यादि का वडा सुन्दर विवरण दिया है—

"कान्त कारणकारणमाविमनाविं कालघनाभाग कालिन्दीगतकालियशिरिय मुहुर्गृत्यन्त सुनृत्यन्तम् । काल कालकलातीत कलिताशेप कलिदोपध्न कालप्रयगितिहेतु प्रण्मत गोनिन्द परमानन्वम् ॥"<sup>2</sup>

"जो गोविन्द परम मनीहर (कान्त) है, (सृष्टि के) कारणों का भी कारण अर्थात् अरोप कारण है, जो घनीमून काल के आमास-जैसा है, जो यमुना में कालियनाग के मस्तक पर ियरक-ियरक कर नृत्य करता रहता है, जो काल है और काल की नियाकों से वाहर है, जो सबको (अरोप) समेट छेता है, जो कलि के दोयों का नाश करनेवाला है, जो गतिवाले तीनों काल का हेतु है, उस परमानन्द-स्वह्म गोविन्द को प्रणाम कीजिये।"

कारणो का भी कारण अशेष कारण है, क्योंकि सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु या करपना नहीं है, जिसका वह कारण न हों। वनीयूत काल जैसा होगा, उनसे उसका कुछ आमास मिल सकता है। कालिन्दी से अशेष कारणाणंव की ओर सकत है, जिसमें काल-सर्प के मस्तक पर वह नटवर-नटराज लगातार नृत्य करता रहता है। वह स्वय काल है और काल की गति उसके भीतर होती है। वह काल की नियाओं से सीमावद्य नहीं है। वही सबकी समेटकर आत्मसात् कर लेता है। मूत, भविष्य और वर्त मान—सीनो कालो की गति का वहीं हैतु है।

कार्यं और कारण को एक रूप में देखने पर विष्णुरूप में काल अनन्त, और महेशरूप में महाकाल बन जाता है। विष्णुरूप में अनन्त (नाग) की परिकल्पना इस प्रकार की जाती है—

> ' ''अनन्तोऽनन्तस्पस्तु हस्तेद्वांवयभियु<sup>\*</sup>त । अनन्तराक्तिसवीतो गरुबस्यरचतुर्युः ॥ गवास्त्रपायाचकाव्यो वर्जाङ्ग स्वरान्धित । सङ्क्षेट घतु पद्म' दण्डपासी च वामत ॥''',

अनन्त के अनन्तरूप हैं और उनकी अनन्त शक्तियाँ (पित्नयाँ) है। ये गरुड पर हों और इनके बारह हाथ और चार मुख हो। दाहिने हाथ में गदा, कृपाण, चक्र, बच्च, अक्टूश और चरद-मुदा हो और वार्ये में शख, खेट, धन्, पदा, दण्ड और पाश हो।

२ गोविन्दाप्टक (राष्ट्ररा वार्य), श्लोक ७

र रामचरितमानस (तुलसीदास), बालकाग्रह, प्रस्तावना-रलोक ६

Elements of Hindu Iconography, Madras, 1914, Vol I, Pt I, page 257 # sz a 1

गरुडवाहन विष्णुत्व का चिह्न है। कार्तिकेय की तरह बारह हाथ बारह मास हैं और चार मुख चारो दिशाओं में सूर्वव्यापित्व का प्रतीक है। हाथ के अस्त्र विष्णु, देवी और दिक्पालों के अस्त्र है।

काल के सर्परूप में पाँच और सात मुख बनाने का विधान है। यह पञ्चभूत और सप्तलोक में व्याप्त, काल की कियाओं का प्रतीक है।

इस प्रतिमा के विषय में गोपीनाथ राव कहते हैं—''अनन्त रूप में किल्पत विष्णु की प्रतिमा को भ्रमवश सर्प अनन्त की प्रतिमा नहीं समक्षना चाहिये। नाग अनन्त एक प्रकार की विष्णुमृति का अंगमात्र है।' यहाँ राव महोदय का भ्रम स्पष्ट है।

विष्णु के आयुधादि समेत समस्त रूप का विवरण इस प्रकार दियां गया है—
"महेश्वर डवाच—

शस्त्रप्रहं ते वच्यामि ऋणु धर्म श्रुचिस्मिते। महाविष्णोश्च या माऽस्ति तां मायां प्रकृतिं विदुः॥ लोकयात्रा विना तां तु नैति श्रीः सा स्पृता बुधैः । तस्याः श्रियाः स्त्रियोऽभिन्नः पूर्षाश्च पुरुषोत्तमात् ॥ तन्मात्रया श्रिया साधँ पूजयेत् पुरुषोत्तमम्। संसारचक्रयत्नाभ्यां निजं ते स्यात्सदर्शनम् ॥ हंसाख्यं चैतनारूपं सर्वप्राणिहृदिस्थितम्। तन्छङ्करूपो देवश्च पाञ्चजन्याख्य सर्ववेदमयोत्तरः । पञ्चभूतात्मको ह्यस्य युक्तः पत्तिगरोश्वरः॥ **छुन्दोमयाभ्यां पन्नाभ्यां** वाहनश्चापि विष्णोर्देवस्य कीर्त्तितः। पृथिवीवायुसंयोगश्चापः शाङ्ग<sup>९</sup> हरे: स्मृतः ॥ तेजो वायुमयो ह्यस्य नाम्ना संशरणाच्छरः। विद्याविद्याशरैयुक्ते स्रचये ते महेषुधी।। लोकालोकाचलः प्रोक्तो विद्योताख्यं तु खेटकम्। कृतान्तो नन्दकः खड्गं सर्वप्राणिहृदिस्थितम् ॥ या व्यडनीतिः सा ख्याता गदा कौमोदकी हरेः। सर्वप्राणिषु या शक्तिः शक्तिर्विद्युन्निभा मता।। मर्याता यदधोलोके भेरी सा तु महारवा। यो वायुर्वाति सोऽश्वस्तु पुगडरीक पदाह्वयः ।।

<sup>?.</sup> The image of Vishnu concieved as the Infinite Being should not be confounded with serpent Anant, forming an accessory to certain Vishnu image.—Ibid, page 27.

<sup>&#</sup>x27;'ब्रह्मरूप विष्णु की प्रतिमा को धोखे से अनन्त नाग नहीं समभ लेना चाहिये। नाग विष्णु के एक विरोषरूप का श्रंग मात्र है।''

इत्येव ब्रह्मगा चोक्त तस्माह विश्रिया सह । श्रातमानमस्य जगतो निर्लेपमगुर्खोऽमत्तम् ॥ निभत्ति कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान् हरि । ज्ञवेनान्तरितानिलम् ॥ चलस्वरूपमत्यन्त चक्रस्यरूप च मनो धत्ते निष्णु करे स्थितम्। पञ्चरत्ना तु या माला वैजयन्ती गवासृत ।। सा भूतहेतुसघातभूता माला च वै द्विज । यानीद्रियाग्यगेषेग् बुद्धिकर्मात्मकानि वै ।। शराणि या यशेपेण तानि धत्ते जनार्दन । विभत्ति यद्यासिरत्नमञ्जुतोऽन्यन्तनिर्मेत्तम् ॥ विद्यामय तु तज्ज्ञानमित्रद्याचर्मं सस्थितम्। म्तानि च हृपीकेशो घत्ते सर्वेन्द्रियाया च ।। विद्याविद्ये च मैसेय सर्वमेतत्समाश्रितम्। श्रह्मभूषणसस्थानस्वरूप रूपवर्जितम् ॥ विभक्ति मायारूपोऽसी श्रेयसे भगवान् हरि ॥ सविकार प्रधान च पुमान् स्व चाखिल जगत्। विभक्ति प्रस्टरीकाचस्तदेव परमेश्वर ॥"

"महेरवर ने उमा से कहा—शुचिस्मिते । अब शस्त्रो के विषय में कहता हूँ । तत्त्वाय सुनिये। महाविष्णु की जो लक्ष्मी (मा) हैं, उन्हीं को माया और प्रकृति कहते हैं। उनके विना सासारिक काम नहीं होते हैं, इसलिये उन्हें श्री कहते हैं। उस श्री से स्त्री और पुरुपोत्तम से पुरुप अभिन्न है, अत श्री के साथ पुरुपोत्तम की पूजा करे। ससार-चक्र और उसकी कियाएँ —ये दोनो सुदशन-चक्र हैं। हस नामक चेतनाशक्ति सब प्राणियो के हृदय में स्थित है। देव के शह्स का नाम पाञ्चजन्य है। यह पञ्चभूतात्मक है। सर्ववेदमय, बक्षर और वेदो के पह्लुवाले गरुड इनके वाहन हैं। पृथ्वी और वायु का सयोग हरि का शाङ्क धनुप है । जो वायुमय इनका तेज है, वह वराबर निकलते रहने के कारण शर् कहलाता है। शरो से भरे हुए विद्या और अविद्या इनके दो अक्षय तूण हैं। लोक, अलोक और अचल इनके विद्योत नामक ढाल् है । यम, नन्दक नामक खुड्ग है, जो सभी प्राणियो के हृदय में है । दण्डनीति हरि की गुदा है। विजली की तरह चमकनेवाली वर्छी (शक्ति) सब प्राणियों के अन्तर्गत शक्ति है। नीचे के लोको में जो मर्यादा है, वही घोर शब्द करनेवाली भेरी है। जो अत्यन्त चचल है और जप से वायु जिसमें लीन हो गया है, उस चऋस्वरूप मन को विष्णु हाय में धारण किये रहते हैं। गदाघर की जो पाँच रत्नोवाली वैजयन्ती माला है, वह तत्त्वो को एकत्र करने का कारणस्वरूप है। इन्द्रिय और बुद्धि आदि के जितने कर्म हैं, उन्हें जनार्दन बाणरूप में धारण करते हैं। अच्युत जिस अत्यन्त निर्मल असिरत्न को घारण किये रहते है वह विद्यामय ज्ञान है, और अविद्या ढाल है। ह्रुपीकेश तत्त्वो, सभी इन्द्रियो,

१. अपकाशिता उपनिषद (मदास, १६३३), पृष्ठ १६८ में छद्धत ।

विद्या, अविद्या इत्यादि को, निराकार होने पर भी, मायारूपी होने के कारण, अस्त्र और भूषण के रूप में, कल्याण के लिये घारण करते हैं। पुण्डरीकाक्ष परमेश्वर निर्विकार पुरुष है जो सविकार प्रधान को अखिल जगत् के रूप में घारण करते है।"

हिरण्याक्ष मूर्तिमान् अनैश्वर्य है-

# "मूर्त्तिमन्तमनैश्वर्यं हिरण्याचं विदुर्वं धाः । ऐश्वर्येणाविनाशेन स निरस्तोऽरिमद्न ॥"'

"बुद्धिमान् लोग, हिरण्याक्ष को मूर्तिमान् अनैश्वर्य मानते हैं। हे अरिमर्दन ! अविनाशी ऐश्वर्य द्वारा उसका नाश हुआ।" इस प्रकार हिरण्याक्ष महामोह का प्रतीक सिद्ध होता है हिरण्यकिशपु हिरण्याक्ष का भाई था। विष्णु ने नृसिंहावतार में इसका संहार किया। यह भी महामद का प्रतीक है—

## "राम नाम नरकेशरी कनकशिपु क्लिकाल । जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिह वृत्त सुरसाल ॥"<sup>2</sup>

''राम नाम नृसिह है, हिरण्यकशिपु कलिकाल है। जप करनेवाले तपस्वी प्रह्लाद है। राक्षसों का नाशकर भक्तों को पालते है।''

कशिपु का अर्थ है— शय्या। हिरण्यकशिपु वह है, जिसको सोने की शय्या हो। इस प्रकार, हिरण्यकशिपु सोने—अर्थात् धन, बल आदि— से उत्पन्न महामद है। इसका स्पष्टार्थ यही है कि सर्वव्यापी विभु (विष्णु) महामद और महामोह का नाश कर साधु जीवोंका उद्धार किया करते है।

विष्णु की तीन रूपों में उपासना देखी जाती है-

- १. परब्रह्मरूप मे, जिसका विवरण दिया जा चुका है।
- खण्डावतार के रूप में इनकी संख्या २४ कही जाती है जैसे, कार्तवीर्य, दत्तात्रेय इत्यादि । किन्तु आवश्यकतानुसार इसके असंख्य रूप हो सकते है।
- ३. गणदेवता के रूप में -- जैसे बारह आदित्यों मे एक आदित्य। 3

विष्णु के दस अवतारों में सृष्टि के कमिवकास का विवरण मिलता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-तत्त्वों से सारी सृष्टि की रचना हुई है। इनमें आकाश, वायु और तेज सूक्ष्म तत्त्व है। स्थूल सृष्टि में सर्वप्रथम जलतत्त्व है, जिसमें सर्वप्रथम जीव का विकास हुआ। इसका प्रतीक मत्स्यावतार है। तत्पश्चात् कच्छप हुआ, जो जल में अधिक और स्थल पर कम रहता है। तीसरा वराह है जो जल में कम स्थल पर अधिक रहता है। चौथा आधा पशु और आधा मनुष्य, नृसिह है। पाचवा अविकसित मनुष्य वामन (वौना) है। छठा अर्धसम्य मनुष्य परशुराम है, जो अपने अस्व (परशु) के कारण प्रसिद्ध है। सातवाँ पूर्णमनुष्य और पूर्णब्रह्म राम हैं। आठवाँ 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'। नवाँ करुणा की मित्त महायोगी बुद्ध है। दसवाँ कल्कि है।

१. Elements of Hindu Iconography; Madras, 1914; Vol. I, Pt. I, p. 30
में 'प्रतिमालच्यानि' से उद्धृत ।

२. रामचरितमानस, वालकायड, दोहा ३३

३. 'श्रादित्यानाम हं विष्णु:'--गीता, १०. २१

#### ७. शिव

गणेशादि देवताओं की तरह शिव, सर्वव्यापी पूर्णब्रह्म है और इनके रूप और गुण भी वनन्त है। इसलिये इनके रपो और गुणो की नाना प्रकार से कल्पना की जाती है। वैदो और वैदिक साहित्य में रुद्र, भव, ईंग, आदि नामों से शिव का विस्तृत विवरण मिलता है। ऋक और अथर्व की ऋनाओं के अतिरिक्त यजुर्वेद का 'शतरुद्रिय सूक्त' । प्रसिद्ध है। पौराणिको ने नाना प्रकार की कथाओं द्वारा इनके रूप और उपासना के सिद्धान्तों को विस्तार के साथ लिखा है। इन सभी कथाओं और सिद्धान्तों का सार-रूप पप्पदन्त ने 'शिवमहिम्न स्तोत्र' में, बडी योग्यता और सुन्दरता से अत्यन्त सक्षिप्त रूप में, दे दिया है।

शिव सवव्यापी है। इसलिये जो शन्य का विस्तार आँखो के सामने दिखाई पडता वही इनका शरीर है--

> "बोक्यात्री व्विय सूमि पादौ सङ्जनसेनितौ। सर्वेपा सिद्धयोगानामविष्डानं सवीव्रम्॥ मध्येऽन्तरिच विस्तीर्णं तारागणविभूपितम्। तारापय इचामाति श्रीमान्हारस्तवीरसि ॥ विशा वश भुजास्ते वै केयुराहव्सूपिताः। विस्तीर्णपरिखाहरच नीलाम्बुवचयोपम् ॥"2

"यह लोकमाता पृथ्वी आपके दोनो चरण है, सज्जन जिनकी सेवा करते है। सभी सिद्ध योगो का निवासस्थान, ताराओं से विमूपित, विस्तीर्ण, (पृथ्वी और आकाश के) वीच-वाला अन्तरिक्ष, आपका उदर है। तारापय, आपके वक्ष पर चमकता हुआ हार-जैसा मालूम होता है। दसो दिशाएँ, केयूर और अगद से विभृषित आपकी दस भुजाएँ हैं। आपकी फैली हुई विशालता नील जलदमाला-जैसी है।"

आकाश की गोलाकार जँचाई इनका शिर है— "नम शिरस्तै देवेश।"

आकारा की विस्तृत नीलिमा इनके वेश है, इसलिये इनका नाग व्योमकेश है। विस्तृत नील धूप का सबसे सुन्दर रत्न चन्द्रमा इनका शिरोभूषण है, जो घनीभूत सोमरस अर्थात् आनन्दाम्त है। इसलिये इनका नाम चन्द्रशेखर है।

१ यजुर्वेद, भध्याय, १६

२ (६) बायुराख (बानन्दाश्रम, पूना, साके १८२७), २४, १४१, १४७ (य) विष्णु का रूप कहा गया है—'गगनसङ्स मेयवण सुमाक्षस्'।

<sup>(</sup>त) इददारययकोपनिषत् का 'झाकारारारीर महाा, विष्णु और शिव के सम्बध में समान रूप से सागू है।

१. स्कन्दपुराय, विष्णुखयह, २७ ४२

ज्ञान, इच्छा और क्रियाशक्ति इनके तीन नेत्र हैं। तीनों गुण भी इनके तीन नेत्र है, जिनसे ये अपनी सृष्टि को देखते हैं, इसलिये इनका नाम 'त्रिवृत्तनयन' है। तीनों वेद तथा सूर्य, चन्द्र और अग्नि भी इनके नेत्र माने जाते है—

### "नमामि वेदत्रयलचोनं तम्।" र

"तीनों वेद जिनके लोचन हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ।"

इसके अतिरिक्त भी कहा गया है कि चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि इनके तीन नेत्र है—

''इन्द्रक्विद्वित्रिनेत्रम्।''?

और "चन्द्राकवैश्वानरतोचनाय नमः शिवाय।" र

''चन्द्र, सूर्य और अग्नि के तीन नेत्रोंवाले शिव को प्रणाम ।''

आदि, मध्य और अन्तावस्था में सृष्टि का प्रवर्त्त और समावर्त्त करनेवाली शक्ति का नाम काल है। इसका प्रतीक सर्प हैं। काल, जो सृष्टि-कल्पना में सबसे प्रचण्ड और बलशाली समभा जाता है, इनके शरीर पर तुच्छ कीट की तरह रेंगता रहता है और इसकी कृपा और अनुमित से सृष्टि में कार्य करता है। ४

सृष्टि में स्थिरता देनेवाली स्थिति-शक्ति का नाम दिक् है। यह दिक् महायोगी शिव का लघु कटिवस्त्र है। इसलिये इसका नाम दिगम्बर (दिक् + अम्बर) है। दिशाएँ इनकी भुजाएँ भी हैं। इसलिये दिशाओं की किल्पित संख्याओं के अनुसार इनकी भुजाओं की संख्या चार, आठ, दस, सहस्र और असंख्य हुआ करती है—

''यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू ।''६

''ये दिशाएँ जिनकी बाहें है।"

"बाह्वः ककुभो नाथ।"'

"नाथ ! दिशाए आपकी बाँहें हैं।"

''विग्वोषो यस्य विविशश्च कर्णों द्यौरास वक्त्रमुव्रं नभश्च।''<sup>८</sup>

"दिक् जिसकी भुजाएँ, उपदिशाए जिसके कान, द्यु (चमकता हुआ आकाश) जिनका मुख और नभोमण्डल जिसका उदर है।"

मह्मपुराण (श्रानन्दाश्रम, पूना, शाके १८१७, ई० १८६४) १२३. २००

२. वैदसारशिवस्तोत्रम्, श्लोक २

३. शिवपञ्चाचरस्तोत्रम्, श्लोक ४

४० कालसपं के निशेष विवरण के लिये विष्णु-प्रकरण देखिये। कालतत्त्व के लिये काल-प्रकरण देखिये।

विशेष विवरण के लिये दिक्-प्रकरण देखिये।

६. ऋग्वेद, १०. १२१. २

७. स्कन्दपुराया, विष्णुखरह, २७. ४२

मशकाशिता उपनिषदः (मद्रास, १६३३), परमात्मिकोपनिषत् , पृ० १७७

"विशरचतसोऽव्यय बाह्यस्ते ।"<sup>१</sup>

'हे अन्यय ! चारो दिसाएँ आपकी भुजाएँ हैं।"

"विशा वश भजास्ते वे केयुराहृद्मृपिता ।"<sup>२</sup>

"दस दिशाएँ केयूर और अङ्गद ने विभूपित आपकी दस मुजाएँ है।"

"उप्राय च नमी नित्य नमस्ते वस चाहवे।"

"दस मुजाओवाले उग्र (शिव) को नित्य मेरा प्रणाम ।"

"नीखवाहु दशभुज श्यच धृम्नविजोचनम्।"४

"नीलवर्णवाली दस भुजाबोवाले और बूझ (वण) वाले त्रिलोचन को (प्रणाम)।"

"सर्वान्तरस्य जगवादिहेतु कालज्ञमात्मानमनन्तपादम् ।

श्रनन्तवाहृव्रमस्तकाच जलाटनेत्र भज चन्द्रमें जिम् ॥""

"सपके भीतर वर्तमान, मुष्टि के आदिकारण, काल के जाननेवाले, बारमा, असल्य चरणोवाले, असरय बाहु, उदर, मस्नक और नेत्रवाले, माथे पर नेत्रवाले चन्द्रमौलि का भजन करो ।"

"गौरीनिनायकोपेत पद्मवक्त्र त्रिलोचनम् । शिव ध्याऱ्या वशमुज शिवरत्ता पठेन्तर<sup>े</sup>॥"<sup>६</sup>

"पावंती और गणेश-सहित पाँच मुख, तीन नेन और दस मुजाओंवाले शिव का ध्यान कर 'शिवरक्षा' लोगो को पटना चाहिये ।"

शिव के चार प्रसिद्ध आयुध हैं — तिशूल, डमरू, मृग और परशु । साधारण रीति से निसूल निगुण का सकेत है। शाक्त, शैव और बौद्ध दर्शन के अनुसार यह त्रिशक्ति (ज्ञान-इच्छा-किया) का प्रतीक है। शाक्त दर्शन मे इसे त्रिकोण, शून्यस्य, भग और गृप्तमण्डल वहते हैं। यही यौद्धो की शून्यता है। इसके भीतर चेतना के स्पन्दन का नाम 'चिञ्चिनी-कम' या 'चिञ्चिनी-शक्ति' है।

''त्रिकोण भगमित्युक्त त्रियत्स्य गुज्तमयडत्तम् । इच्छाज्ञानक्रियाकोण तन्मध्ये चिञ्चिनीक्रमम् ॥ ७ श्रहिमश्चतुर्दशे धाम्नि स्कुटीभूतत्रिशक्तिके। त्रिशृक्तत्वमत प्राह् शास्ता श्रीपूर्वशासने ॥ 4 कोजीभ्तमत शक्तित्रितय तन्त्रिशूक्वकम्। यस्मिताश समावेशात्रवेद्योगी निरक्षन ॥"

<sup>₹</sup> विष्णुपुराण (जीवान द, कलकत्ता) ४ ६ २६

<sup>₹</sup> वायुपुराख (श्रानन्द।श्रम, पूना, शाके १८१७)—२४ १५३

तर्नेव, ३० १६१

शिवस्तवराज , श्लोक ४५

तर्नेव, श्लोक ६८ ¥

शिवरचास्तोत्रम्, श्लोक २

श्रीत पालीक (बम्बई, १६२०), श्लीक ६४ की टीका।

तत्रैव, रत्येून १८४ तत्रेव, श्लोके रे०प

"तिकोण का नाम शून्यस्थ, भग और गुप्तमण्डल है। इसके तीनों कोण इच्छा, ज्ञान और त्रिया है। उसके भीतर चिञ्चिनों की कियाएँ हैं। इस चौदहवें धाम में तीनों शक्तियों के (सिम्मिलित) स्फोट होने के कारण, भगवान् बुद्ध (शास्ता) ने श्रीशासन (अपने उपदेशों?) में त्रिशूल कहा। इसलिये तीनों शक्तियों का कियाशील होना ही त्रिशूल है, जिसमें प्रवेश करते ही योगी निरञ्जन (मलरहित—विशुद्ध तत्त्वज्ञानवाला) बन जाता है।" यही त्रिशूल का त्रिगुणत्व है। कहा भी है—

"त्रिकोणे देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।" !

"त्रिकोण में ब्रह्माविष्णुमहेश्वर-ये सभी देवता है।

विष्णु के शङ्ख और कृष्ण की मुरली की तरह शिव का डमरू शब्द-ब्रह्म का प्रतीक है। शिव का नाम 'मृगधरः' है। मृग वेद है जिसे, ये कभी अपने हाथ से अलग नहीं करते, सदा इनकी रक्षा में तत्पर रहते है। नटराज सहस्रनाम में 'मृगधर' नाम पर टीका इस प्रकार है —

"धरतीति भरः मृगस्य हरिणस्य धरः। दारुकावने मुनिकृते श्रभिचारकतावुत्पन्नं हरिणं शिवो एतवान् इति स्कान्दे प्रसिद्धिः। हेमसभानाथमाहारूये च प्रतिपादितमिदम्। एतच श्रपस्मृतिन्यस्तपादनामविवरणे द्रष्टन्यम्। यथोक्तं स्कान्दे—

> ततो मृगः समुत्थाय शीव्रमागच्छ्रदम्बरात् । सर्वान् ज्ञानविद्दीनौँस्तान् मृगतुल्यानिवाबुवन् ॥ श्रादाय वामहस्तैन दघारेशश्च निश्चद्धम् ॥

मन्त्रशास्त्रे तु (मृग) वेदरूप इति प्रसिद्धम् । यथोक्तं मृत्युक्जयध्याने — स्वक्रकत्तितमुद्रापाशवेदात्तमाताम् ।

अत्र वेदो सृगः। प्रन्थान्तरे -

मुद्रापाशसृगाचस्त्रविलसत्पाणिं हिमांशुप्रभम् ।

इति समानप्रकरणे स्पष्टतयाभिधानात् ।"२

''घर है घारण करनेवाला, मृग अर्थात् हरिण का घारण करनेवाला। दारुका-वन में मुनियों द्वारा किये गये अभिचार के यज्ञ से उत्पन्न मृग को शिव ने हाथों में ले लिया, यह स्कन्दपुराण में प्रसिद्ध है। 'हेमसभानाथमाहात्म्य' में भी इसकी पृष्टि की गई है। इसे 'अपस्मृतिन्यस्तपाद' नाम के विवरण में देखना चाहिये। 'स्कन्दपुराण' में कहा है—

"तत्पश्चात् निकलकर मृग्शी घ्रा आकाश से आया और उन सभी ज्ञानिवहीन लोगों को मृगतुल्य (पशुवत्) कहा। ईश ने बायें हाथ में दृढ़ता से पकड़कर उसे रख लिया।"

मन्त्रशास्त्र में प्रसिद्ध है कि मृग वेद है, जैसा कि मृत्युञ्जय के ध्यान में कहा गया है कि आप अपने हाथों में मुद्रा, पाश, वेद और अक्षमाला धारण किये हुए है।

यहाँ वेद मृग है। अन्य ग्रन्थों में है—''मुद्रा, पाश, मृग और अक्षसूत्र से सुशोभित हाथ और चन्द्रमा की प्रभावाले इस एक-से प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है।"

१. तत्रैव, श्लोक ११२ की टीका।

२. नटराजसहस्रनाममा 'मृगधर' (नाम-संख्या २६७) पर टीका।

अन्यत्र भी वेद को मृग कहा गया है -

''कुरारवेदाङ्कुशपाशशूलकपालटङाचगुणान् व्यान । चतुर्मु को नीलरचिक्षिनेत्र पाषादघोरो दिशि दिशिणस्याम् ॥''<sup>१</sup>

"परज्ञु, वेद, अकुरा, पाग, झूर, कपाल, ढब्वा और अक्ष-सुत्र को धारण किये हुए, चार मुख, तीन नेन और नील वर्णयाले अधोर दक्षिण ओर मेरी रक्षा करें।"

''वेवामयेष्टानुत्रापाराटककपालढकाचकत्रूत्तपाणि । सितद्यति पद्यसुर्वोऽयतान्मामीशानमूर्यं परमशकाश ॥''<sup>३</sup>

"वेद, अभय, बर, अकुश, पाश, टक, नपाल, दक्का, अक्ष और धूल हाथ मे लिये हुए, उज्जवल वण, पाँच मुखवाले, परम प्रकाशवान् ईशान, ऊर्ध्व की रक्षा करें।"

यहाँ बार-बार मृग का नाम न देकर उसे 'घेद' कहा गया है । वेदमृग-कथा का सार यही मालूम होता है कि नास्तिक विधिमयों के हाथ से शङ्कर ने वेद की रक्षा की ।

चित् के स्पादन-स्वरूप होने के कारण, प्राणियों के क्वास की तरह, वेद शङ्कर की साँस अर्थात् उनसे अभित है —

"यस्य नि श्वसित वेदा यो वेदेम्योऽधित जगत् । निर्ममे तमह बन्दे विद्यातीर्थं महेरवरम् ॥"

"वेद जिसकी साँस है, वेदो से (वाक् से) जिन्होंने ससार का निर्माण किया, विद्या के आगार उस महेदवर की में वन्दना करता हूँ।"

शिव के पञ्चमुखों के नाम हैं — सद्योजात, वामदेव, अघोर तत्पुरुष और ईशान हैं। इन्हें शिविंठग पर बनाते समय सद्योजातािद चार मुख बारों और और ईशान को ऊपर बनाया जाता है। इनके अलग-अलग हम और ध्यान हैं। अघोर और ईशान का ब्यान ऊपर दिया जा चुका है। अन्य तीन हमों के ध्यान इस प्रकार हैं—

''प्रदीहितियुत्कनकावभासो नियायरामीतिकुटारपायि ।

चतुर्मु सस्तत्पुरपिक्षनेत्र प्राच्यास्थित रचतु मामजस्म् ॥"४

"चमकती हुई बिजली जैसा स्वर्णवर्णवाले, हाथ मे विद्या (वेद), वर, अभय और परसुवाले, चार मुख और तीन नेत्रवाले तत्पुरुष, जत्र में पूर्व दिशा मे रहूँ तो, मेरी रक्षा करें।"

"कुन्देन्दुगञ्जरफटिकात्रभासो वेदाखमालात्ररदाभयाङ्क । व्यवश्रतुर्वेषत्र रहमभात्र सद्योऽधिजातोऽयतु मा प्रतीच्याम् ॥"<sup>५</sup>

"कुन्द, इ.दु, शङ्क और स्फटिक की तरह उज्ज्वल वर्णवाले, वेद, अक्षमाला, वरद और अभ्य चिह्नवाले, तीन नेत्र, चार मुख और महा प्रभावशाली सद्योजात पश्चिम दिशा में भेरी रक्षा करें।

१ शिवकवचस्तोत्रम्, स्लोक १२

२ तत्रैव, श्लोक १४

३ ऋग्वेद, सायणमाध्य की भूमिका का प्रारम्भ।

४. शिवकवचस्तीत्रम्, ११

५ तमैन स्लोक १३

# ''वरात्तमालाभयटंकहस्तः सरोजिकञ्जल्कसमानवर्णः । त्रिलोचनश्चारुचतुमु खो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥''

"हाथों में वर, अक्षमाला, अभय और टंक (पत्थर छीलने की छेनी) वाले, कमल के केशर-जैसे वर्णवाले, तीन नेत्र और चार मुखवाले वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें।"

शिव के ये पाँच नाम वेद की पाँच ऋचाओं के प्रथम शब्द हैं। शिव की पूजा में उन मंत्रों का प्रयोग होता है—

स्नान — "सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः।

गन्धदान - वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालायनमः कलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतद्मनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥

धूप—श्रवोरेभ्योऽथ घोरेभ्योऽघोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तै रुद्ररूपेभ्यः ॥

विलेपन—तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोव्यात् ।

अभिमन्त्रणम्—ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम् । त्रह्याघिपतिर्वह्या शिवोमेऽस्तु सदाशिवोम् ॥"

शङ्कर कभी मुण्डमाल, कभी रुण्डमाल और कभी रुद्राक्ष घारण करते है। यह विष्णु की वैजयन्तीमाला, बुद्ध के पद्ममाल और महाशक्तियों की मुण्डमाला की तरह पञ्चाशद्वर्ण-माला है जो सृष्टि का प्रतीक है। इसलिये इनके नाम 'पञ्चाशद्वर्णरूपधृक्' और 'रुद्राक्षस्रङ्मयाकल्प' नाम है।

मस्तक पर जटाओं में गङ्गा और चन्द्रमा है। गङ्गा का नाम धर्मद्रवी अर्थात् धर्म का तरलरूप।

''धर्मस्तु द्रवरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। तह्नै गङ्गेति विख्याता श्रम्ण स्तोत्रं वसुन्धरे। "र

"(वराह ने कहा) — वसुन्धरे ! स्तोत्र सुनो । पुराकाल में ब्रह्मा ने तरल रूप में धर्म का निर्माण किया । इसी का नाम गङ्गा पड़ा ।" तरल रूप में धर्म ही अमृत-तत्त्व है। यह विष्णु के चरण से निकलता है, ब्रह्मा के कमण्डल, शिव की जटा, वृद्ध के अमृत-कलश और शक्ति के कपाल-पात्र और उपनिषत् की ब्रह्मविद्या में इसका निवास है। चन्द्रमा अमृत (महानन्द)-स्रावी चिदानन्द है, जो सृष्टि-कल्पना का मूल है।

इनका वाहन वृषभ है। यह विश्व के रूप में साकार ब्रह्म को धारण करनेवाली ब्रह्म की अपनी शक्ति धर्म है। वेद में परम ब्रह्म यज्ञपुरुष की कल्पना वृषभ रूप में की गई है—

''चत्वारि श्रङ्गास्त्रयो ग्रस्य पादा हुं शोर्षे सप्त हस्तासो श्रस्य । त्रिधाः बद्धो वृषमो रोखीति महो देवो मर्त्या श्राविवेश ॥" र

१. तत्रैव श्लोक १४।

२. वाराहपुराणस्थ गङ्गास्तव, २

३. निरुक्त, ३.१.७

"चार श्रृङ्ग, तीन पैर, दो िगर और सात हाथवाले, तीन स्थान मे वैधे हुए और गरजते हुए वृपभ के रूप मे महान् देव ने मत्यों मे प्रवेग किया।"

निरुक्त के अनुसार ये अङ्ग-प्रत्यङ्गादि तमश चार वेद, तीन स्वर, दो अयन, सात छन्द, और मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प है।

धर्म के वृपभ रूप के विषय मे पुराणादि एकमत हैं —

"सत दवाच—तत्र गोमियुन राजा हन्यमानमनाथवत् । द्रवहस्त च वृपल दृद्रो नृप लाव्छनम् ॥ वृप मृणालध्यल मेहन्तमित्र विभ्यतम्। वेपमान पर्देकेन सीवन्त शूद्रवाडितम् ॥ गा च धर्मदुघा दीना भृश शृद्धदा ह्ताम् पत्रच्छ स्थमारूड ॥ त्व वा मृशालययल पाउँन्यू न पदाचरन्। वृपरूपेण कि करिचदे वो न परिखेवयन् ॥ धर्म ब्रवीपि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृपरूपरम ॥ तप शौच वया सत्यमिति पादा प्रकीत्तिता । श्रधर्माशोखयो भन्ना स्मयसगमदैस्तव ॥ इवानीं धर्मपादस्ते सत्य निवैत्तेयेद्यत । त जिछ्चत्यधर्मोऽयमनुतैनै धित कत्ति ॥ वृषस्य नष्टाखीन्पादाँस्तपः शौच व्यामिति । प्रतिप्तद्वध धारवास्य महीं च समवर्षयत् ॥" ध

"मृत ने कहा—वहाँ राजा (परीक्षित) ने गोमियुन को अनाथ की तरह मार खाते और राजा की तरह वेप-भूपावाले शूद्र को हाथ में लाठी लिये हुए देखा। डर के मारे मृतसाव करते हुए और शूद्र की लात खाकर कष्ट से कांपते हुए मृणालघवल वृपम को और वार-वार शूद्र के पैरो से आहत, धर्म का दूध देनेवाली गाय को रथ पर से ही पूछा—"है मृणालघवल । आपके पांव नहीं हैं। आप केवल एक पैर से चल रहे हैं। वृप-रूप में आप क्या कोई देवता है, जो मुझे जिन्म कर रहे हैं। हे धर्मझ । आप धर्म की बात कर रहे हैं। वृप रपधारी आप धर्म है। तप, शौच, दया और सत्य—आपके ये चार चरण कहें गये हैं। गांव के मदवाले अधर्म के अश से आपके तीन पैर टूट गये हैं। हे धर्म । व्यव आपका केवल सत्य नामक चरण वचा हुआ है। इसिलये असत्य प्र रित किल, धर्म से घृणा कर रहा है। वृप के तीन चरण तप, शौच और दया, जो नष्ट ही गये थे, उन्हें स्थापित कर ससार को बढाया।"

र श्रीमद्भागवत, स्कन्भ १, ऋष्याय १७, श्लोक १, २, ३, ४, ७, २२, २४, २४, ४२

धर्म (वृष) के चार चरणों की अनेक प्रसंगों पर चर्चा की गई है—
"धर्मश्चतुष्पान्मनुजान् कृते समनुवर्त्तते।
स प्वान्येष्वधर्मण व्येति पादेन वर्धता॥ है
विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च॥" है

"कृत युग में चार चरणवाला धर्म मनुष्यों के साथ था। वही धर्म बढ़ते हुए अधर्म के कारण एक-एक चरण खोता जाता है।

"विद्या, दान, तप और सत्य धर्म के चरण हैं।"

श्रीनटराजसहस्रनामभाष्य में शिव के वृषध्वज नाम पर भाष्य में ग्रन्थकार ने लिखा है—

"ग्रस्य च वृषस्य धर्मरूपत्वं विष्णुरूपत्वं च सकलपुराणप्रसिद्धम्— शुद्धस्फटिकसंकाशो धर्मरूपो वृषः स्मृतः ।

वन्दे धमवृषं वृषध्वजरथं तीर्थाश्रितांसं सदा ।

स्कान्देऽपि — तस्माद्धर्मः सदा शम्भोवृ षरूपेण वाहनम् ।

तदेवास्यासाधारणलाम्छनिमत्युक्त्वा धर्मप्रियत्वं सृचितम् । विष्णोर्वृषभरूपत्वं च लिङ्ग-पुराणे प्रसिद्धम् । त्रिपुरविजयप्रयाणावसरे भगवद्वाराचमतयाभुग्नजंघेषु वेदारवेषु पततः रथस्य रूषभरूपेण विष्णुना धारितत्वेन तादशरथारूढस्य परम्परया वृषभारूढत्वात् ।"

"इस वृष का धर्मरूप और विष्णुरूप सभी पुराणों में प्रसिद्ध है। धर्मरूपी वृष को निर्मल स्फटिक-जैसा कहा गया है। कन्धे पर तीर्थवाले, वृषध्वज रथवाले और धर्मवृषवाले (शिव) की में वन्दना करता हूँ।

''स्कन्द पुराण में भी है – इसिलये धर्म ही सर्वदा वृषक्ष्य से शम्भु का वाहन है। इस प्रकार इनके इस असाधारण चिह्न की उक्ति द्वारा, इनका धर्मप्रियत्व सूचित किया गया है। विष्णु का वृषभक्ष्य लिङ्गपुराण में प्रसिद्ध है। त्रिपुर-विजय के लिये प्रयाण करते समय, भगवान् शिव के भार को नहीं सह सकने के कारण वेदाश्वों की जंघा टूट जाने से रथ गिरने लगा। विष्णु ने वृषभक्ष्य से उसको धारण किया। इस प्रकार के रथ पर आरूढ़ होने के कारण, परम्परा से ये वृषभारूढ़ हैं। शिवसहस्रनाम में इन्हें 'सिहवाहन' और श्रीनटराजसहस्रनाम में 'गरुडवाहन,' कहा गया है।"

१. तत्रैव, ३. ११. २१

२. तत्रेव, ३. १२. ४१

३. नदराजसहस्रनामभाष्यम् (मद्रास, १६५१) भाग १, पृष्ठ ७४

४. शाक्तप्रमोद (वम्बई, संवत् २००९) नाम-संख्या, ६८ सिंहगायनमः, ६८१ सिंहवाहनायनमः।

श्रीनटराजसहस्रनाम । (मद्रास, १६४१), नाम-संख्या ७६७ गरुडारूढ: ।

वमं अशेप कारण का पूर्ण रूप और कभी खण्डावतार माना जाता है—"वमं, विष्णु के एक खण्डावतार है। वृहद्धमंपुराण में कहा गया है कि विश्व की रचना कर इसकी रक्षां किया ब्रह्मा किसी को ढूटने लगे। उनके दक्षिण पाश्वं से, कुण्डलधारी खेत पूण खावी, और क्वेत चन्दनधारी कोई जीव उत्पन्न हुआ। उसके चार पैर थे और वह वृप-नैसा था। वह धमं था। ब्रह्मा ने उसे धमं (धारण करनेवाला) नाम दिया, उसे अपना ज्येष्ठ पुत्र बनाया और अपनी सृष्टि विश्व की रक्षा करने के लिये उसे निमुक्त किया। कृतयुग में धमं के चार पैर थे, त्रेता में तीन, द्वापर में दो, और किल में केवल एक। धमं के पैर ह—सत्य, दया, शान्ति, आहिंसा। सस्कृत में वृप शब्द का अयं, घमं और वैल, दोनो ही है। इससे मालूम होता है, कल्पनाप्रवण हिन्दुओं ने वृप को धमं के साथ मिला दिया। आदित्यपुराण के अनुसार धमं का रग दनेत, मुख चार, पैर चार, परिधान क्वेत और उसे सर्व भूपण से भूपित होना चाहिये। एक दक्षिण हस्त में अक्षमाला हो, दूनरा मृत्तिमान् व्यवसाय के मस्तक पर हो। एक वाम हस्त में पुस्तक और अविधिष्ट वाम हस्त में एक पक्ष हो और वह हाथ एक सुन्दर वृप के मस्तक पर हो।"

शिव के आठ प्रत्यक्ष रूप है<sup>२</sup>—पञ्चतत्त्व, चन्द्र, सूर्य और होता । इसलिये इनका नाम अष्टमूर्त्ति है । इनका नाम पशुपति भी है । वेद, उपनिषत् और पुराणो मे प्राणिमात्र का नाम पशु है । इसलिये जगदीश पशुपति है —

"येपामीरो पशुपति पश्ना चतुष्पदामुत द्विपदामिति ।"<sup>३</sup>

Dharma is one of the minor Avatars of Vishnu It is said in the Brihaddharma Purana, that Brahma, as soon as he created the universe, was looking for some one to protect it Then there sprang from his right side a Being, who wore Kundalas in his ears, a garland of white flowers round his neck and white sandal paste on his body, he had four legs and resembled a bull He was called Dharma Brahma called Dharma and asked him to be his eldest son and protect the universe created by himself Dharma is said to have possessed four legs in the Kritayuga, three in Treta, two in Dvapara and only one in Kali limbs of Dharma are said to be Satya, Daya, Shanti and Ahimsa Sanskrit word Vrisha means Dharma as also a bull, a fact which seems to have induced the imaginative Hindu to associate Dharma with a bull According to Aditya Purana, the figure of Dharma should be white in colour and have four faces, arms and four legs, be clothed in white garments, and be adorned with the ornaments, should carry in one of the right hands Akshamala, the other right hand being made to rest upon the head of the personified head of Vyavasaya (industry) One of the left hands should keep a Pustak and the remaining left hand should carry a lotus and placed on the head of a good looking bull

<sup>-</sup>Elements of Hindu Iconograhpy T A Gopinath Rao, Madras, 1914 Vol I pt I page 278

२ भृतार्कं च द्रयज्यानी भूर्लंग अष्ट पकोस्तिता ।

३ नटराजसहस्तनाममाध्य (मदाम, १६४१) में नाम-सख्या ४४३, 'पृग्नुपति' पर टीका में ठळूत ।

"द्विपद और चतुष्पद पशुओं के ईश पशुपति हैं।"

"पशुपितरहङ्काराविष्टः संसारी जीवः स एव पशुः । सर्वज्ञः पञ्चकृत्यसम्पन्नः सर्वेश्वर ईशः पशुपितः । के पशव इति पुनः स तसुवाच जीवाः पशव उक्ताः । तत्पितिवात्पशुपितः । स पुनस्तं होवाच कथं जीवा पशव इति । कथं तत्पितिरिति । स तसुवाच यथा तृगाशिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्यादिकर्मसु नियुक्ताः सकलदुः खसहाः स्वस्वामिबध्यमाना गवादयः पशवः । यथा तत्स्वामिन इव सर्वज्ञ ईशः पशुपितः ।।" ।

"पशुपति । अहंकार से घरा हुआ संसारी जीव, वही पशु है । सर्वज्ञ, पञ्चकृत्य-सम्पन्न, सर्वेश्वर, ईश, पशुपित है । कौन पशु है, यह फिर (पूछे जाने पर) उसने उसे कहा—जीवों को पशु कहा गया है । उनके स्वामित्व के कारण ये पशुपित है । उसने फिर उससे कहा—जीव क्यों पशु है, क्यों उनका पित है । उसने उससे कहा—जिस प्रकार तृणभोजी, विवेकहीन, दूसरों से काम में लाये जानेवाले खेती-बारी के काम में लगे हुए सब प्रकार का दु:ख सहनेवाले अपने स्वामियों से वाँधे जानेवाले गो इत्यादि पशु है और उनके स्वामी भी हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ ईश पशुपित हैं।"

> "ब्रह्माद्यास्थावरान्तारच परावः परिकीर्तिताः । तेषां पतित्वाद्विरवेषः भवः पशुपतिः स्मृतः ॥"

''ब्रह्मा से लेकर नहीं चलनेवाली वस्तुओं तक (सभी) पशु है। उनका पति होने के कारण विश्वेश भव पशुपति कहे जाते हैं।''

तम:प्रधान जीवों को भी पशु कहा गया है-

''पश्वाद्यस्ते विख्यातास्तमःप्राया ह्यवेदिनः । उत्पथ्यप्राहिणश्चैव तैऽज्ञाने ज्ञानमात्रिणः ॥''रे

"जिनमें तम की अधिकता से वेदना (समभ-बूभ) नहीं है, केवल चेतन-मात्र रहकर घोर अज्ञान में पड़े रहते हैं और कुमार्ग पर चलते रहते हैं, वे ही पशु नाम से प्रसिद्ध है। शिव उनके भी त्राता है, इसलिए पशुपित है।"

इनका नाम नीलकण्ठ है। समुद्र-मन्थन के बाद भयंकर विष हलाहल सारी सृष्टि में भर गया और सृष्टि का संहार होने लगा। इसकी रक्षा के लिये भगवान् ने सारा विष समेट कर कण्ठ में घारण कर लिया और सब की रक्षा की। इसलिये इनका कण्ठ नीला हो गया। वेदानुसार जीवन यज्ञ है, जीवन समुद्र है। इसके मन्थन से मोह और घोर कष्ट उत्पन्न होता है। यही हलाहल है, जिसे भगवान् पीते रहते हैं। यह भगवान् नीलकण्ठ के कल्याणमय रूप और भक्तवत्सलता का चिह्न है।

शिव का नाम त्रिपुरारि है। ऐतरेय ब्राह्मण (१.४.६) में लिखा है कि देवासुर-संग्राम में असुरों ने द्यौ, आकाश और पृथ्वी के तीन पुर (दुर्ग) वना लिये जो क्रमशः सोने, वादी और लोहे के थे। छान्दोग्योपनिषत् में विणित लोहित, शुक्ल और कृष्ण का त्रिवृत्त है। ये स्पष्टतः रज, सत्त्व और तम के द्योतक है। त्रिपुर के, सोने, चाँदी और लोहे के

१. जाबाल्युपनिषत्।

२. विष्णुपुरा**य,** १, ५०६

बने हुए तिपुर, तिनुण से उत्पन्न और उसमे निवास करनेवाला महामोह अर्थात् अविद्या है। जिब ने विष्णु, वेद, चन्द्र, सूर्यादि ज्ञानप्रद और मोहनासक उपादानो से त्रिपुर (अविद्या) का सहार किया। पुष्पदन्त ने सक्षेप मे इसका सुन्दर वर्णन दिया है—

> "रथ जोणी यन्ता शतप्रतिरगेन्द्रो धनुरयो रथाह्रे चन्द्राकों रथचरणपाणि शर इति ।"

"पृथ्वी रथ बनी, इन्द्र सारथी, हिमालय धनुप, चन्द्रमा और सूर्य रथ के पिह्ये और विष्णु वाण वने।" इस प्रकार त्रिपुर का सहार हुआ और जिज्ञासु भक्तो के त्रिपुर का नित्य सहार होता रहता है।

पुराणों में इसी विषय को अनेक रोचक कथानकों के रूप में दिया गया है। गजासुर और अन्धकासुर की कथा भी इसीका रूपान्तर है। हाथी के रूप में एक सर्वध्वसी भयद्भूर रक्षिस उत्पन्न हुआ। भगवान् शिव ने काशी में उसका सहार किया। सभी सुखी और प्रसन्न हुए। भगवान् ने उसकी खाल हाथों पर लेकर नृत्य किया।

अन्धकासुर हिरण्याक्ष का वेटा था । हिरण्याक्ष को मूित्तमन्त अनदवर्य कहा गया है-

"मूत्तिमन्तनैश्वर्यं हिरययाच विदुबु<sup>\*</sup>धा । ऐश्वर्येणाविनाशेन स निरस्तोऽरिमर्टन ॥" <sup>२</sup>

"मूर्तिमान् अनैदवर्य को बुद्धिमान् लोग हिरण्याक्ष कहते हैं । हे अरिमर्दन <sup>।</sup> अविनाक्षी ऐस्वर्य के द्वारा उसका नाक्ष हुआ ।"

उसका वेटा अन्वक अर्थात् विचार-यक्ति और ज्ञान को अन्या कर देनेवाला महामोह है, जिसका थिव सर्वदा माश नरते रहते हैं। यह मोह रक्तवीज की तरह बढता रहता है, सरलता से नष्ट मही होता। महामोह अर्थात् अविद्या ना नाम ही अन्य है—

"तमो मोहो महामोहस्तामिको हान्यसन्ति । श्रविद्या पञ्चपर्वेषा प्राहुम्भूता महात्मन ॥ "

"पाँच गुरिययोवाळी अविद्या के नाम हं —तम, मोह, महामोह, तामिल और अन्य । महात्मा से इसकी उत्पत्ति हुई।" अन्यकासुर के सहार का अर्थ है —तत्त्वज्ञान के विरोधी और प्रयळ विष्न अविद्या का नादा।

इस सम्बन्ध में श्रीगोपीनाय राव का मत भी मननीय है-

"वराहपुराण के अनुसार उपयुक्त अन्यकासुर और मातृकाओ की कया एक अलकृत उक्ति है। यह अविद्या के साथ आत्मविद्या के युद्ध का निदरान है। 'यह सब कुछ मेने तुम्हें आत्मविद्यामृत के विषय में कहा"। शिव-रूप में विद्या अन्यकासुर-रूपी अविद्या से युद्ध करती है। विद्या जितना ही इस पर आत्रमण करती है, कुछ समय तक अविद्या

जगद्रधायै स्व नटसि (शिव महिम्न स्तोतम्)।

२ प्रतिमालस्य, पृ० ३०

३ विष्णुपुराख, १ ४ ४

उतनी ही वढती जाती है। अन्धकासुर के रूपों की संख्या का बढ़ना इसीका निदर्शन है। जबतक हृदय के काम, कोधादि विकार पूर्णतः विद्या के वश में नहीं आ जाते, तवतक अन्धकार का नाश नहीं हो सकता।" र

अविनाशी सर्वात्मा का यही शिवस्वरूप है।

#### नटराज

'नटराजसहस्रनाम' में शिव को प्रौढ़नर्त्तनलम्पट, महानटनलम्पट आदि कहा गया है। जगत् का आदिकरण विभु की इच्छा और क्रिया ही उसका निरन्तर नृत्य है। 'पुष्पदन्त' ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

> "मही पावाघाताद्वजित सहसा संशयपदं पदं विष्णोंभ्राम्यद्भुजपरिघरुगणप्रहगणम् । सुहुद्योंदोःस्थ्यं यात्यिनभृतजटाताडिततटा जगद्रचाये त्वं नटिस ननु वामैव विसुता ॥"

"तुम्हारे पादाघात से पृथ्वी सहसा संकट में पड़ जाती है। परिघ की तरह (परिपृष्ट) भुजाओं के घूमने से, जिस आकाश में ग्रहगण घूमते रहते हैं, वे भी पीड़ित हो उठते हैं और आकाश भी संकट में पड़ जाता है। बारम्बार तटों पर जटाओं का आघात लगने से द्युलोक की भी दुरवस्था हो जाती है। आप जगत् की रक्षा के लिये नृत्य करते हैं। आपकी प्रतिकूल किया भी वैभव बन जाती है।"

शङ्कर का नृत्य ही सृष्टिविधान है और इसकी निवृत्ति प्रलय है। जगत् की रक्षा के लिये ये नित्य संध्या समय नृत्य किया करते हैं। उस समय सभी देव, यक्ष, रक्ष आदि इनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और एक शङ्कर की पूजा से सब की पूजा हो जाती है—

"कैलासशैलभुवने त्रिलगजनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शृलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेऽनुभजनित सर्वे॥"

१. According to the Varaha Purana, the account given above of Andhakasur and the Matrikas is an allegory; it represents Atmavidya or spiritual wisdom as warring against Andhakar, the darkness of ignorance; एतत्ते सर्वमाख्यातमात्मविद्यामृतम्। The spirit of Vidya represented by Shiva, fights with Andhakasur, the darkness of Avidya. The more this is attempted to be attacked by Vidya, the more does it tend to increase for a time. This fact is represented by the multiplication of the figures of Andhakasur. Unless the eight evil qualities जाम, कोष etc., are completely brought under control of Vidya and kept under restraint, it can never succeed in putting down Andhakara.

<sup>-</sup>Elements of Hindu Iconography, Vol. II

२. शिव्महिम्नः स्तोत्रम् , श्लोक १६

''वारदेवी ध्तवञ्चकी शतमातो वेणु वधापद्मक — स्तालोन्निद्दकरो स्मा भगवती ज्ञेयप्रयोगान्विता । विष्णु सान्द्रसृष्टद्वयादनपटुर्देवा समन्तास्थियता सेवन्ते तमनु प्रवोपसमये देव सृष्टानीपतिम् ॥

गन्धवयत्तपत्रगोरमसिद्धसाध्य---

तन्त्रवयचप्रवारगास्त्रास्यः

विद्याधरामरवराप्सरसा गयास्य ।

येऽन्ये त्रिजोकनिजया सह मृतवर्गा
प्राप्ते प्रदोषसमयेऽजुमजन्ति सर्वे ॥

श्वत प्रदोषे शिव एक एव, प्रयोऽध नान्यो हरिपद्मजाद्या ।
विस्मत् महेरो विधिनैज्यमाने सर्वे प्रसीवन्ति सुराधनाथा ॥"।

"कैलाम पर्वंत प्रान्त पर जगदिम्बका गीरी को रत्नस्रचित सिंहासन पर बैठाकर शूळ-पाणि जब सध्या समय नृत्य करने की अभिलाया करते हैं, तब सभी देवगण उनकी सेवा मे उपस्थित हो जाते हैं। बाग्देवी हाथ मे बीणा और इन्द्र वेणु छे छेते हैं। प्रह्मा हाथों से तालों को जगाते हैं। भगवती रमा गाने मे सलग्न हो जाती हैं। बिज्यु स्निग्ध मृदग-बादन मे पट्ता दिखलाने लगते हैं। प्रदोपकाल मे मृडानीपित को घेरकर खडे होकर देवगण उनकी सेवा मे उपस्थित हो जाते हैं।"

तीनो लोको मे निवास करनेवाले गन्धर्व, यक्ष, पतग, उरग, सिद्ध, साघ्य, विद्याधर, अमर, अप्सराएँ, मूतादि जितने हैं, प्रदोपकाल होते ही हर के पार्श्व मे जाकर खडे हो जाते हैं। अत प्रदोप-काल मे केवल शिव को पूजना चाहिए—किसी दूसरे को या हरि ब्रह्मादि को नहीं। उन महेज के विधिपूर्वंक पूजे जाने पर सभी प्रधान देवगण प्रसन्न हो जाते हैं।

"कैंबासे च प्रशेष गटित पुरहरे देव दैत्यामिवन्ये परमन्त्या शैंब्रपुऱ्या नटनमितसुदा स्ववेधूसयुतायाम् । व्रद्या तावा च वेणु क्वयति मधवा मर्देव चक्रपायि-पित्ता चित्ता चिमिन्नां चिमि चिमि विभिन्ना विधिमी चिंपिमीति ॥"

"देववैत्यादि के पूज्य पुरहर प्रदोपकाल मे जब कैलास पर नृत्य करने लगते हैं, तब स्वग की सुदरियों के साथ बैलजा बड़े आनन्द से नृत्य को देखती हैं। ब्रह्मा ताल देते हैं, इंद्र वेणु वजाते हैं और चक्पाणि धित्ता धित्ता आदि ताल देकर मृदग वजाते हैं।

"प्रपचसप्टयुन्सुस्त्रास्यकायै समस्तसद्दारकतारहवाय । जगजनन्ये जगटेकपित्रे नम् शिवायै च नम् शिवाय ॥"

१ प्रदोषस्तोत्रम् ।

२ नटराबसहस्रनाम, ४२वें नाम की टीका में उद्भुत ।

१ मधनारोश्वर नटेश्वरस्तोत्रम्, श्लोक ७

"जगत् की सृष्टि का प्रवर्त्तन करने के लिये जो लास्य नृत्य करती हैं, और संमस्त संहार के लिये जो ताण्डव नृत्य करते हैं, उन जगज्जननी और जगत्पिता शिवा और शिव को प्रणाम ।"

एक दिन नृत्य के अन्त में भगवान् ने चौदह वार डमरू बजाया। उससे चौदह शिव-सूत्र निकले। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से समूचा शब्द-शास्त्र बना। यह परमब्रह्म के शब्दरूप में आत्मविस्तार का प्रतीक है। शिव नृत्त हैं। शिव नृत्यमय हैं। यह उनका स्वानन्द है। शिव-शिवा नृत्यमय है। ये दोनों ही नाट्य और संगीत के आदि प्रवर्त्त के हैं।

ब्रह्म के दो रूप हैं—निष्क्रिय और सिक्रिय। अशेष कारण रूप में यह निष्क्रिय है, कूटस्थ है। जब इसमें स्वभाव से स्पन्दन या क्षोभ उत्पन्न होता है, तब यह सिक्रिय ब्रह्म कहलाता है। यह मूलस्पन्द या मूलक्षोभ ही विभु का नृत्य है।

निष्किय ब्रह्म शिव है और सिक्रय ब्रह्म माया है; किन्तु प्रपंच की सृष्टि, स्थिति और संहार रूपी नृत्त में, निष्क्रिय और सिक्रय में कोई भेद नहीं रह जाता। निष्क्रिय, सिक्रय और सिक्रय निष्क्रिय वन जाता है। कभी पार्वती द्रष्टा वन जाती हैं और शिव नृत्य करते हैं। कभी शिव द्रष्टा वनते हैं और पार्वती नृत्य करती है। कभी तो दोनों का ही सिम्मिलित नृत्त होता है। सृष्टि का प्रवर्त्तन, शिवा का नृत्य लास्य (कोमल नृत्य) और इसका निवर्त्तन शिव का ताण्डव (उद्धृत नृत्य) कहा जाता है; किन्तु यह यथार्थ में ब्रह्म के स्व-भाव, उनकी नित्य इच्छा, नित्य किया अर्थात् नित्य आनन्द का कल्लोल है।

नटेश, नटेश्वर या नटराज की मूर्त्ति और चित्रों की कल्पना नाना प्रकार से की जाती है और पुराण, स्तोत्र तथा काव्यों में इसके नाना प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं। मन्दिरों और गुहाओं में इनके वहुत-से उत्कीर्ण और रंगे हुए चित्र तथा मूर्त्तियाँ मिलती है। असम प्रदेश में 'कामाख्या' के मन्दिर में महाकाल की मूर्त्ति दीवार के साथ बनी हुई है। 'नालन्दा' की खुदाई में भी ऐसी मूर्त्ति मिली है। किन्तु, इन सब में प्रसिद्ध दक्षिण-भारत के चिदम्बर की मूर्त्ति है।

नटराज की दो प्रकार की मूर्तियाँ पाई जाती हैं—प्रभामण्डलरहित और प्रभामण्डल-सहित।

प्रभामण्डलरहित मूर्त्ति में शिवरूपी ब्रह्म के सभी प्रतीक वर्त्त मान हैं। प्रभु के आनन्दमय वपु से ही किया का प्रवर्त्तन होता है, जिससे सारी सृष्टि का उद्भव और उसमें

नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपव्चवारम् ।
 उद्धत्त् कामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशें शिवसूत्रजालम् ॥

२. सुधीजन नृत्त, नृत्य श्रीर नाट्य में भेद मानते हैं। स्वामाविक उल्लास से श्रङ्गविद्धेप का नाम नृत्त है। किसी भाव को प्रकट करने के लिए श्रङ्गहार का नाम नृत्य है। किसी निश्चित घटना या विषय को प्रकट करने में श्रङ्गचालन का नाम नाट्य है।

चिदानन्दमय देह तुम्हारी।
 विगत विकार जान श्रिष्कारी॥—तुलसी

परिवर्तान होता रहता है। उस महा आनन्द मे प्रमु आप-मे-आप हिलते, डुलते, थिरकते अर्थात् नृत्त मे निरत रहते है, जो विस्वव्यापी ताल, लय और सगीत वन जाता है। इनके मस्तक पर चन्द्रकला है, जो अमृतमय आनन्द-का प्रतीक है। कभी जटाएँ खुली रहती है, कभी मस्तक पर जटा-मुकुट, कभी करण्ड-मुकुट और कभी करीट-मुकुट रहता है। समें और किट-वस्त्र के रूप मे दिक्काल सेवा के लिए उपस्थित हैं। एक हाथ मे वाक् या अन्द्रब्रह्म टमर है, जिससे जृिंद का प्रवत्तन होता है और जो रजोगुण का प्रतीक है। दूसरे हाथ मे बन्ति है, जिससे ज्वाला की लप्टें निकल रही हैं। यह सहरण-शक्ति का चिह्न और तमोगुण है। एक हाथ अभय-मुद्रा मे ऊपर उठा हुआ है, जो जीवमात्र को अभय-दान देता हुआ मानो कह रहा है—'मा भैपी'', उरो मत, भेरी कृषा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रमु का वार्या पैर उठा हुआ है और वरद हस्त इसकी और सकेत कर रहा है मानो कह रहा है कि इसकी झरण मे जा, यही तुम्हारा त्राता है। यह स्थित का प्रतीक सत्त्वगुण है।

श्रीनटराजसहस्रनाम के 'कुञ्चिनैकपदाम्युज' नाम पर टीका में टीकाकार ने लिखा है —

"तथा चोक्तं चिव्म्यर माहात्म्ये चतुर्विशाध्याये—

मन्त्रान्महेरवरो देवो महादेवो महानट । देवाच्छ्रे स्टतमस्तस्य श्रीमान्तायडवसूपित ॥ भवाम्मीधिमहापोतः पात् पद्मारुयाच्छ्रिव । तस्य दशैनमात्रेया सङ्ग्लापी च मुच्यते ॥ किं पुन मुकृती चेत्रवाती नित्यनिरीचक ॥"

"चिदम्बर माहात्म्य के चौबीसवें अध्याय में कहा है—मन्त्र से देव महेरवर, महादेव, महानट श्रेष्ठ हैं। ससारसागर के महापीत, पद्म के समान अरुण अवि युक्त चरणवाले, ताण्डव में निरत श्रीमान् देव से श्रेष्ठ हैं। एक बार भी उनके दर्शन करने से पापी पाप से छूट जाता है <sup>1</sup> पुन जो इस क्षेत्र के निवासी सुकर्मी नित्य दशन करनेवाले पुरुष हैं, उनका क्या कहना <sup>1</sup>"

प्रमु अपने दक्षिण चरण पर अपने शरीर का सारा भार डालकर उसके नीचे महामीह पुरुष, अर्थात् अविद्या, को दवाये हुए हैं, जिसमे अभियुक्त जनो को चरणो तक जाने मे किसी प्रकार की वाघा न हो।

पैर के नीचेवाले पुरुष को अपस्मार पुरुष कहा गया है। अपस्मृति मनुष्य की ऐसी । अवस्था का नाम है, जिसमें मनुष्य की वृद्धि काम न करती हो, अर्थात् मोहग्रस्त ।

प्रमु पौरे पालने श्रकेले हरवि हरवि श्रवने रग खेलत ।—सूरदास

र व्याकुल न हो कुळ मय नहां, तुम सव श्रमृत सातान हो ।—मारत मारती (मैथिलीशरण ग्रम)

'नटराज-सहस्रनाम' में नटराज का एकादश नाम 'अपस्मृतिन्यस्तपादः' है। इस पर टाका इस प्रकार है —

"ग्रपस्मृतिः श्रपस्मारः तिस्मन् न्यस्तः पादः येन सः श्रपस्मृतिन्यस्तपादः । श्रपस्मारो नाम रोगविशेषः । श्रपस्मर्थते पूर्ववृत्तं विस्मर्यत श्रनेन इति । श्रपपूर्वकात् स्मृति चिन्तायाम् इति धातोः करगो घञ् । तस्य सामान्यरूपं तु—

तमः श्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतैः। श्रपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्चतुर्विधः॥

दारुकावने मुनिकृताभिचारकर्मणि श्रानेरूपन्नः श्रयमपस्मारः। तं चरणेनाधःकृतवान् परमेश्वरः। तदुक्तं सूतसंहितायां मुक्तिखण्डे श्रष्टमाध्याये—

कृपयैषात्ममायोत्थघोरापस्मारसंस्थितः । स्वस्वरूपमहानन्द्रशकाशाशच्युतो हरः ॥ प्रसन्नः सर्वविज्ञानसुपदेच्यति सः प्रसुः ॥

चिन्तामिषा महामन्त्रध्याने च-

व्चपादाञ्जविन्यासाव्धःकृततमोगुणः ।।

श्रस्येव भूत इति मुसलक इति तमोगुण इति च प्रसिद्धिः । तदुक्तं हेमसभानाथमाहालये द्वितीयाध्याये—

> श्रानेहु तादुदीर्णंस्य करिणः कालगासनः। कृत्तिमुत्कृत्य रक्ताद्वीं कृत्वाधत्तोत्तरीयकम्॥ हत्वा तैः प्रेरितं व्याद्यं परिधत्ते स्म तत्वचम्। तन्मुक्तं मृगमुद्वृत्तं पाणो विष्टतवान् प्रभुः॥ उप्रे भु जङ्गे स्तत्सुष्टे रुद्दः स्वाङ्गान्यभूषयत्। वधाय प्रेरितं विष्टेः पावकं पाणिभूषणम्॥ श्राकामनतं स्वतनत्रस्तमाचकाम घृणानिधिः''॥ र

"अपस्मृति अपस्मार है। उस पर जिन्होंने पैर रखा है, वे अपस्मृतिन्यस्तपाद है। एक प्रकार के रोग का नाम अपस्मार है। जिससे पूर्व की घटनाओं का अपस्मरण अर्थात् विस्मरण हो जायेँ। अप के साथ चिन्ता के अर्थ में, स्मृति के धातु में, करणार्थ में घञ् प्रत्यय है। उसका साधारण रूप इस प्रकार है—दोषों के उत्कट हो जाने से स्मृति नष्ट हो जाय और सभी कार्य अन्धकारमय हो जायेँ, ऐसा घोर रोग अपस्मार है। यह चार प्रकार का है।

दारुकावन में मुनियों के किये हुए अभिचार-कर्म में अग्नि से उत्पन्न यह अपस्मार है। उसको परमेश्वर ने लात से नाचे लिटा दिया। यह 'सूतसंहिता' के मुक्तिखण्ड के

१. नटराजसहस्रनाम (मद्रास, १६५१), ए०१६

बाट्यमाध्याय में कहा गया है—'अपनी माया से बनाये हुए घोर अपस्मार के ऊपर, कृषा करके, प्रकाश और महानन्दरूप हर स्थित है। वही प्रभु प्रसन्न होकर सब प्रकार के बिजान का उपदेश करेंगे।'

चिन्तामणि महामन्त्र के ध्यान मे भी-

दाहिने चरणक्रमल को रस कर तमोगुण को नीचे दवा दिया है। यही भूत, मुसलक और तमोगुण के नाम से प्रसिद्ध है। 'हेमसभानाथ-माहात्म्य' के द्वितीय अध्याय में कहा है—

'प्रमु कालशासन (शिव) ने होमाप्ति से उत्पन्न हाथी का चमडा छुडाकर, रक से लिख (उस चमं को) धारण किया। उनके भेजे हुए वाघ को भी मारकर उसका चमं धारण किया और उन (व्याघ्रो) से मुक्त मृग को उठाकर हाथ मे रख लिया। उनके भेजे हुए भयद्धर सपों से अङ्गो को सजा लिया और हत्या के लिए भेजे हुए अग्नि को हाय का भूषण बनाया। प्रचण्ड तथा भयद्धर अपस्मार ने जब आक्रमण किया, तव दयानिधि ने उसके ऊपर पैर रख दिया।"

दर्शन-शास्त्रो, उपासना-पद्धितयो लीर साधना-प्रणालियो मे इस अविद्या या मोह की नाना प्रकार से कल्पना की गई है और उसे दूर करने के लिये भगवान् से प्रायंना की गई है। उपनिपत् मे इसे सोने का थाल कहा गया है और भगवस्प्राप्ति के लिये इसे दूर करने की प्रायंना की गई है—

"हिरयमयेन पात्रेया सत्यस्यापिहित मुह्मम् । तत्त्व पूरक्षपारृषु सत्यधर्माव दृष्टये ॥ १

"सोने के थाल से सत्य का मुख ढँका हुआ है । हे पूपन् । आप उसे हटा दीजिये, जिसमें सत्यधर्म दिखाई पड़े।"

जपनिषत् की भाषा मे इस सोने के थाल का नाम अविद्या, मोह, प्रेय इत्यादि है। इससे लिपट कर 'अय निज अय पर' (यह अपना है, यह पराया है) के केर मे जीव वहिर्मुंख वना रहता है और विषय-वासना मे लिप्त होकर विद्या, ज्ञान, श्रेय इत्यादि से दूर पढ़ा रहता है।

वैष्णव भक्त और कवियों ने इसकी अनेक कल्पनाएँ की है। यह गोपियों का चीर है, जिसके हट जाने से ब्रह्म और जीव के बीच का सीने का याल हट जाता है और जीव भगवत्-रारणापन्न हो जाता है। कवीर और विद्यापित इसे पूँघट का पट और पूर इसे कृष्ण का कम्बल कहते है। तुलसी ने सीधी भाषा मे, इसे 'मक्त मन की कुटिलाई' कहा है। नटवर भक्त जीवों का चीर-हरण कर लेते हैं और नटराज इसे पैर के नीचे दबाकर, अपने चरणों तक जाने के लिये, जिज्ञासु जीवों का माग प्रशस्त कर देते हैं।

१ बृहदारययकोपनिषत्, ४ १४ १

नटराज की जटा में नर कपाल और चन्द्रमा है। ये दोनों ही अमृत के प्रतीक है। ये ही ब्रह्मा का कमण्डल और बुद्ध का अमृत घट है और इसीकी गङ्गाधारा विष्णु के चरणों से बहती रहती है।

एक कान में स्त्री का गोल कुण्डल और दूसरे में पुरुष का कर्णभूषण है। यह अर्धनारीश्वरत्व का प्रतीक है।

नटराज की मूर्ति में प्रभामण्डल रहता है। यह पाँच-पाँच स्फुलिङ्गवाली र ज्वालाओं से घरा रहता है। यह माया-चक्र है। ब्रह्म अपने चरण और हाथों के स्पर्श से इसे अनुप्राणितकर प्रोरित कर देते है और इसकी कियाओं (सृष्टि) का नृत्य होने लगता है—अर्थात् अपने आनन्द में जब ब्रह्म की अपनी इच्छा और कियाशिक का स्फुरण होने लगता है, तब मायाशिक (इच्छा और किया) कियावती हो उठती है, और महदादि से मन, अहंकार, तन्मात्रा, पञ्चतत्त्व आदि तक की लीलाएँ होने लगती है। माया के इस विलास में, सूक्ष्म शिक्तयों का सब से स्थूल रूप पञ्चतत्त्वों के प्रतीक ये पञ्चस्फुलिङ्गवाली ज्वालाएँ है। ब्रह्म जब अपने हस्तपादादि के स्पर्श से माया में प्रोरणा भर देता है, तब माया पञ्चभूतात्मक सृष्टि के रूप में प्रकट होती है।

नादान्त नृत्य में, उत्थितवामपाद के रूप में ही, नटराज की मूर्त्ति पाई जाती है; किन्तु चतुर नृत्य में इनके दोनों ही पैर अज्ञान पुरुष पर नृत्य करते रहते हैं। नृत्यकला के उपर ये मुद्राएँ निर्भर करती है। महामोह के ऊपर नृत्य करती हुई महाशक्ति की मूर्त्तियाँ भी पाई जाती है। इन मूर्त्तियों में यह नृत्य कभी पुरुषमूर्त्ति पर और कभी महिष पर दिखलाई जाती है। इन मूर्त्तियों में बाह्य भेद होना स्वाभाविक है; किन्तु अन्तर्गत सिद्धान्त एक है।

प्रभु की आँखें बन्द है; क्योंकि आनन्द से आत्मविभोर होकर वे यह लीला या नृत्य किया करते है।

मोह पर नृत्य का दार्शनिक अर्थ भी स्पष्ट है कि अज्ञान पर यह संसार चलता है। जैसे — अज्ञान के कारण लोग चोर और डकैत होते है, इनके लिए पुलिस, थाना, कचहरी, वकील, जेल इत्यादि है, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, होटल, वाजार आदि है। यदि अज्ञानी, ज्ञानी वन-कर, चोरी-डकैती को, नीच कर्म समभकर छोड़ दें, तो ये सब भी लुत हो जायें। इसी प्रकार प्रपंच की और कियाओं को भी समभना चाहिये। यही काली का काला रंग और खुले हुए केश है।

ब्रह्म और माया, चन्द्र और चन्द्रिका की तरह, एक अखण्डित और अभिन्न है। इसिलये जब ब्रह्म को पुरुष रूप में दिखलाया जाता है, तब इसका आधा अङ्ग नारी रूप में दिखलाया जाता है। यह निश्चित सिद्धान्त है। नृत्य-मूर्त्तियों में तथा अन्यत्र भी नरनारी के प्रतीक एक साथ दिखाये जाते हैं। जैसी ऊपर चर्चा हो चुकी है—कर्णाभूषणों में यह प्रतीक है। शिवमूर्त्ति में वामकर्ण में नारी का आभूषण और दक्षिण में पुरुष का कुण्डल रहता है। प्रभामण्डलवाली मूर्ति में प्रभामण्डल शिव की शक्ति या माया शक्ति है। केवल

पुष्प रूप मे वाई ओर आधा अङ्ग स्ती का और दाहिनी ओर आधा पुष्प का रहता है। जब शिव-शिवा की, नर-नारी रूप मे अलग-अलग दो भिन्न मूर्तियों में कल्पना की जाती है तव भी उनके नाम, रूप, गुण, चरितादि द्वारा उनकी अभिन्नता दिखलाई जाती है। शिवलिङ्ग के रूप में जब शिव की कल्पना की जाती है, तब यही मायाचक, पट्ट या वेदी के रूप में दिखलाया जाता है।

न्नहा स्वरूप सभी देवताओं की प्रभामण्डलवाली मूर्त्ति होनी चाहिए और होती भी हैं। <sup>१</sup>

विष्णु के भी प्रभामण्डलवाली प्रतिमा का विधान है । यह योगियो की प्रिय और मोक्षदायक मानी जाती है –

> ''एका मृत्तिरन्तुद्देश्या शुद्धा परयन्ति ता वुधा । ज्वालमालावनदाङ्गी निष्ठा सा योगिना परा॥''

"(विष्णु को) एक मूर्ति का पता नहीं लगता। बुद्धिमान् छोमों को यह उज्ज्वले वण की दिखाई पडती है। वह ज्वाला की माला से बिरी रहती है। यह योगियों की चरम श्रद्धा-स्वन्प है।"

मानववुद्धि, कल्पना और कला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन कल्पनाओ के वाद, यह कलाकारों की प्रतिमा और शक्ति पर यह आश्रित है कि वे कैसी मूर्ति का निर्माण या कैसे चिन वो श्रद्धित करेंगे। भारतीय कलाकारों ने इसमें सारी शक्ति लगा दी है। पौराणिकों और कथाकारों ने अपने सस्कारान्कृल कितनी शोभन और अशोभन कथाएँ गढ डाली, मूर्तिकारों और चिनकारों ने अद्भुत कला की मृष्टि की, विद्यों ने काव्य और नाटकों के ढेर लगा दिये, और मकों ने श्रद्धा से प्रेरित होकर भारत के असहय स्थानों की परिक्रमा की। आज उत्तर में कैलास-मानसरोवर से लेकर दक्षिण में पोलेह्याव (श्रीलका) तक और पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में मणिपुर तक कितने स्थानों में और कितने स्था में शिव-िशवा की आराधना होती है, यह कहना असम्भव है। योगीजनों ने इन्हें सुवा और 'शिवीऽह' कहने में परमानन्द प्राप्त किया, भोगियों ने इनसे भोग पाया और साथकों ने इन स्पो में गृढ पाये। देव, असुर, यक्ष, किन्नर, नाग, पुरुष, स्त्री, महर्षि, गूत्र आदि सबने समान श्रद्धा से इनकी आराधना की। गाँब-गाँव में लोगों ने इनकी स्तुति और प्रश्नसा में गीत बनाये, और सारा भारत शिवमम हो उठा।

नटराज के नृत्य के सम्बन्ध में इतने प्रकार के नृत्य का पता लगता है—नृत, चतुर-नृत्य, तालसम्फोटित, भिद्गानाट्य, अमरायित नाट्य, उद्गण्ड ताण्डव, चण्डताण्डव, उर्ध्व-ताण्डव, सन्यताण्डव, महाताण्डव, परमानन्द ताण्डव, महाप्रलय ताण्डव, महोग्र ताण्डव, परिश्रमण ताण्डव और प्रचण्ड ताण्डव।

लास्य के भेद - गेय पद, स्थितपाठ्य, आसीत, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिगूड, सैन्धव, डिगूड, उत्तमोत्तम, अन्यदुक्त, प्रत्युक्त, चर्चरी, दैशिक इत्याटि ।

र यह विश्वों में स्पष्ट होगा ।

दक्षिणापथ में शिवमन्दिरों का नृत्य प्रसिद्ध है। कालिदास ने उज्जयिनी के महाकाल के मन्दिर में नृत्य का विवरण दिया है। मिथिला में अब भी लोग रुद्राक्ष-त्रिशूल धारण कर शिवमन्दिर में नृत्य किया करते है। इससे बोध होता है कि नृत्य द्वारा नटेश की आराधना भारत में सर्वत्र प्रचलित थी।

# त्रिमूर्त्ति

वेद से लेकर सारे वैदिक वाङ्मय और पुराणादि में यही पाया जाता है कि एक ही तत्त्व नाना रूपों से सारी सृष्टि के रूप में वर्त्तमान है। केवल अज्ञानी लोग अपने अज्ञान के कारण नाना रूपों को नाना तत्त्व मान लेते है।

इन्द्रं मित्रं वरुणमिश्नमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरूमान्। एकं सिद्धिश बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः॥ १

''तत्त्वज्ञ लोग एक सत्को ही इन्द्र, मित्र, वरूण, अग्नि, दिव्य, तेजोमय, शब्दवाला, अग्नि, यम और वायु (इत्यादि) कहते हैं।"

> यो वा त्रिमूर्तिः परमः परश्च त्रिगुणं जुषाणः सकतं विधत्ते । त्रिधा त्रिधा वा विद्धे समस्तं त्रिधा त्रिरूपं सकतं धराय स्वाहा ॥ २

"जो परम और पर (सब का कारण) तीन गुणों को लेकर त्रिमूर्त्ति के रूप में, तीन-तीन प्रकार से, तीन रूप धारण कर सब की रचना करता है; उस साकार (सकल ब्रह्म) को प्रणाम।"

> जुषन् रजोगुर्ण तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरि:। ब्रह्मा भूत्वाऽस्य जगतो विसृष्टो सम्प्रवर्तते ॥ सुष्टं च पात्यनुयुगं यावत् कल्पविकल्पना। सत्यभुग् भगवान् विष्णुरप्रमेयपराक्रमः॥ तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः। मैत्रेयाखिलभूतानि भत्तयत्यतिभीषणः ॥ भच्चित्वा भूतानि जगत्येकार्णवीकृते । नागपर्यं कशय ने शेते परमेश्वर: ॥ च करोति ब्रह्मरूपधक् सुष्टि पुन: सृष्टिस्थित्यन्तकरणात् ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् । स संज्ञां याति भगवान् एक एव जनाद्नाः॥ स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यश्चपाति च । उपसंहियन्ते संहत्ती च स्वयं प्रभुः ॥ <sup>8</sup>

१. भाग्वेद-१. १४६. ४६।

२. अप्रकाशिता उपनिषद: (मद्रास, १६३३) परमात्मीपनिषत्—ए० १०२. श्लोक ७।

३. विष्णुपुराय (जीवानन्द, कलकत्ता)—१. २. ५७-६३।

"वहाँ स्वय विज्वेवर हिर रजोगुण को लेकर, प्रलय काल मे, जगत् की रचना मे प्रवृत्त होते हैं। सत्यभोगी, अनन्त वित्रमवाले भगवान् विष्णु, जब तक मृष्टि का लय महों हो जाता, तन्तक युगानुयुगत्म मे पालते रहते हैं। हे मैत्रेय । तम के उद्रेक से कल्प के अन्त में रद्र के रूप में जनार्वन अत्यन्त भयद्भूर बनकर सभी तत्त्वों का भक्षण करते हैं। सभी तत्त्वों का भक्षण करके और जगत् को एकाणव करके नागपर्यंक को सय्या पर परमेस्वर मोते हैं। जगने पर फिर ब्रह्मम्प धारण कर मृष्टि करते हैं। सृष्टि, रह्मा और सहार करने के कारण एक भगवान् जनार्वन ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का नाम धारण करते हैं। स्वय प्रमुखपने को स्रष्टा वनाकर मृजन करते हैं, विष्णु वना कर पालन करते हैं और सहर्ता बना कर समेट लेते हैं।"

ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन् प्रधाना ब्रह्मशक्तयः । <sup>१</sup>

"हे ब्रह्मन् <sup>।</sup> विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ है।"

स्टिस्थितिविनाशाना कर्त्ता कर्नु पतिभैवात् । व्रह्मविष्णशियाच्याभिरातमम्तिभिरीश्वर ॥ ३

"ब्रह्मा, विष्णु और गिव के नाम से, अपने रूपों से ही, आप मृष्टि, स्थिति और विनाश के कर्त्ता तथा किया करनेवाली मभी शक्तियों के अधीश्वर है। आप स्वय ईश्वर (समर्थ) हैं।"

धमार्थकाममोजायां प्रमाण शान्य उच्यते । वत्रापि वैदिक शान्य प्रमाण परम मत ॥ वेदेन गीपते यस्तु पुरुर स पराष्ट्र । मृतोऽपर स विजेयो ह्यगृत पर उच्यते ॥ योऽपूर्व स परोज्ञेयो ह्यगृत मूर्त उच्यते ॥ योऽपूर्व स परोज्ञेयो ह्यग्ते मृत्ते उच्यते ॥ गुण्यामित्याहिमेटेन मृतोऽसी त्रितियो भवेत् ॥ मुद्यातिया शिवस्थित एक एव त्रियोच्यते । त्रयायामित्र दिवाना वेद्यमेक परिद्व तत् ॥ पुकस्य ' बहुधा ध्यादिर्गुणकर्मविभेद्त । लोकानामुपकारार्थमाङ्गितिस्तय भवेत् ॥ यस्तस्य वेति परम स च विद्वान् न चेतर ॥ वत्र यो भेनुमाचन्टे लिङ्गभेदी स उच्यते ॥

"धर्मार्थकाममोक्ष का निरुचय करने वाला (प्रमाण) शब्द है। उसमे भी वेद के शब्द परम प्रमाण है। वेद जिसका वर्णन करना है, वह पुरप है जो पर से भी पर

१ तभेव--१ २२ ५६;

२ तत्रेद--१ ३० १०। इ. मग्रपुराय (मानन्दाशम, पूना ; शाने १८१७)--१३०. ७-१२।

अर्थात् कारण का भी कारण है। पर का नाम अमृत है और अपर को मृत जानना चाहिए जो निराकार है, वह पर है और साकार का नाम मूर्त है। गुणों की व्याप्ति के भेद से यह साकार तीन प्रकार का होता है। एक को ही तीन प्रकार से कहा जाता है— ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन देवों का भी वेद्य (जानने की) वस्तु वही है, जिसे 'तत्' और 'पर' कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एक ही नाना प्रकार से फैला हुआ है। लोकों के उपकार के लिये आकृतियाँ तीन प्रकार की हो जाती है। जो परम तत्त्व (सत्य) को जानता है, वही विद्वान् है, दूसरा नहीं। इसमें जो भेद मानता है, उसका नाम लिङ्गभेदी है।"

एका तनुःस्मृतावेदे धर्मशास्त्रे पुरातने।
सांख्ययोगपरेवीरै: पृथ्यक्त्वेकत्ववृशिभि:॥
इदं परं इदंनेति बुवन्तोऽभिन्नदर्शनाः।
ब्रह्माणं कारणं केचित् केचित् प्राहुः प्रजापतिम्॥
केचिच्छ्रवं परत्वेन प्राहुर्विष्णुं तथाऽपरे।
श्रविज्ञानेन संसक्ताः सक्ताः रत्यादिचेतसा॥
तत्वं कालं च देशं च कार्याण्यावेच्य तत्वतः।
कारणं च स्मृता होता नानार्थेष्विह देवताः॥
एकं निन्दन्ति यस्तेषां सर्वानेव स निन्दति।
एकं प्रशंसमानस्तु सर्वानेव प्रशंसति॥
एकं जो वेत्ति पुरुषं तमाहु ब्रह्मवादिनम्।
श्रद्धं पस्तु सदा कार्यो देवतासु विजानता॥
न शक्यमीश्वरं ज्ञातुमैश्वर्येण व्यवस्थितम्।
एकातमा च त्रिधा मृत्वा संमोहयति यः प्रजाः॥
एकातमा च त्रिधा मृत्वा संमोहयति यः प्रजाः॥

"वेद और प्राचीन धूर्मशास्त्र में एक ही रूप कहा गया है। भिन्नता में एकता देखने वाले सांख्ययोग के वेत्ता वीरों ने भी यही कहा है। यह श्रेष्ठ है (परं) और यह नहीं ऐसा कहनेवाले भिन्न रूपों को देख कर कोई ब्रह्मा को और कोई प्रजापित को कारण मानते हैं। अज्ञान में डूबे हुए और भोगविलास में संसक्त लोग, कोई शिव को और कोई विष्णु को कारण मानते है। तत्त्व, काल, देश और कार्यों पर गम्भीरता (तत्त्वतः) पूर्वक विचार करके, इन देवताओं को नाना प्रकार के कार्यों का कारण कहा गया है। उनमें से एक की भी जो निन्दा करता है, वह सब की निन्दा करता है। एक की प्रशंसा

१. इससे स्पष्ट है कि त्रिदेव का सम्मिलितरूप श्रीर एक परमहा की मूर्तकरूपना शिवलिङ्ग या लिङ्ग — प्रतीक है।

२. वायुपुरार्ण (श्रानन्दाश्रम, पूना; शाके १८२७)— ६६. ११०-११६ ।

करने बाला सबकी प्रशसा नरता है। जो हेवल पुरुष को (पर) जानता है, वहीं ब्रह्मवादी है। ज्ञानवान् को देवताओं से द्वेष नहीं करना चाहिए। ईश्वर अपनी शक्ति से स्थित है। उसे कोई जान नहीं सकता। वह अकेला होने पर भी तीन प्रकार (त्रिगुण) से सृष्टि को मोह में डाले रहता है। इन्हों तीनों के भीतर सृष्टि धमती रहती है।"

श्चय हि विख्वोद्धयसयमानामेक स्वमायागुण्यिम्बितोन्य । विक्तिन्वविष्यनेन्यरनाममेवान् धत्ते स्वतन्त्र परिपूर्णं श्चामा ॥ र

" अपनी माया और गुण से प्रकाशित होकर यही एक विश्व के उद्भव और सयम (रूप सृष्टि) को धारण करता है। वह स्वतन्त्र परिपूर्ण आत्मा ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर का रूप है।"

कालिदास का भी यही मत है। तारकासुर के उत्पीडन मे दुसी होकर देवगण ब्रह्मलोक गये। ब्रह्मा प्रकट हुए और अर्थयुक्त वाक् से उन्होंने वागीश की स्तृति की —

नमस्त्रिमृत् ये तुम्य प्राउत्सष्टे क्वेवलात्मने । गुज्यन्यिनमागाय पश्चाद्मेवसुपेयुपे ॥ तिस्भिस्त्वमवस्थाभिर्महिमानसुवीरयन् । प्रत्वयस्थितिसर्गांशामेक कारणुवागव ॥ १

"त्रिमूर्ति । आपको प्रणाम । सृष्टि के पूर्व आपका एक ही रूप रहता है। तीनो गुणो को अलग दिखलाने के लिये आपके भिन्न रूप होते हैं। प्रलय, स्थिति और सृष्टि का एक नारण आप ही है और आप तीन अवस्थाओं से अपने महत्त्व को प्रकट करते हैं।"

> प्केंच मूर्तिर्विभिदेतिषा सा सामान्यमेषा श्रथमावरत्वम् । विम्पोईरस्तस्य हरि कवाचित् वेधास्त्रयोस्तावि धातुराघौ ॥४

इस पर मिहनाय की टीका इस प्रकार है-

प्कैवेति । सैकेव मृतिहित्रघा महाविष्णुशिवासकरवेन विभिदे । श्रीपाधिकोऽय भेदो न वास्तविक हृत्ययं । शत प्वैपा नयाणा प्रथमावरवोभावः भैथमावरस्व अ्येटक्किन्टमाव सामान्य साधारणम् । हृष्ह्या सर्वे ज्येष्ठा भवन्ति कनिष्ठाश्चेत्वर्यः । प्तदेव विष्ट्योति— क्वाचिद्धरो विष्णोरायः । क्वाचिद्धरिस्तस्यायः । क्वाचिद्वे घारतयोहिरिह्स्योरायः । क्वाचित्ते हरिह्यविषि थात्र स्वष्ट्ररायो । प्रवमेवैपा पौर्वापयमानियमितमिति वृशितम् ॥

१ प्रश्य का अर्थ है परमात्मा। इस राष्ट्र का अनेक प्रकार से अर्थ किया जाता है। सबका माब है—सर्वेव्याची। (क) 'क्षेत्रच आत्मा पुरव' — अमर कोष—(प्रथम कायह, कालवगं—रहे)। (ख) पुर अप्रयमन—जुवन्—आने वटने-बढाने वाला,, गतिशील। (ग) 'पूरी आप्यायने क्वचन्' सबको आप्यायित करनेवाला। (ग) पुरि रारोरे रोते—रारोर के मोतर रहनेवाला।

२ कम्पारमरामायस-वालकारह, ४ ४०। ३ कुमारसम्भव--२ ४ ६।

४ कुमारसम्भव—५ ४४।

"यह एक ही। वह एक ही मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव — इन तीन रूपों में विभक्त हो गई। भाव है कि नाममात्र का यह भेद है, वास्तविक नही । इसिलये इन तीनों का पहिला और दूसरा होना अर्थात् ज्येष्ठ-किनष्ठ का भाव समान अर्थात् साधारण है । अपनी रुचि से सभी ज्येष्ठ और किनष्ठ हो जाते हैं। यही अर्थ है। इसी का विवरण देते हैं। कभी हर विष्णु के पहिले हैं, कभी हरि उनके पहिले हैं। कभी ब्रह्मा उन दोनों के पहिले हैं, कभी हरि और हर—दोनों धाता अर्थात्, स्रष्टा के पहिले हैं। इस प्रकार इनके पहिले और पीछे होने का कोई नियम नहीं है, यही दिखलाया गया है।"

'शिवमहिम्न:स्तोत्र' में इसका विवरण और भी सरल एवं स्पष्ट शब्दों में दिया गया है—

बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः । प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । जनसुखकृते सत्त्वौद्धित्तौ मृडाय नमो नमः । प्रमहिस पदे निस्त्वैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ <sup>१</sup>

रजोगुण की बहुलता से विश्व की उत्पत्ति में भव को प्रणाम । तम की प्रबलता में उसके संहार में हर को प्रणाम । लोगों के सुख के लिये सत्त्व की अधिकता में मृड को प्रणाम । त्रिगुणातीत मायारहित रूप में शिव को प्रणाम । इसीलिये त्रिमूर्त्ति की प्रतिमा या चित्र त्रिगुणात्मक ब्रह्म की भावना के आधार पर बनाये जाते है ।

ब्रह्म, तीनों गुणों द्वारा एक साथ (अलग-अलग नही) विश्व में सृष्टि, स्थिति और लय की किया चलाता रहता है। यह नहीं है कि रज के रहते सत्त्व और तम नहीं रहते, अथवा तम के रहते सत्त्व और रज लुप्त हो जाते हैं। इनकी कियाओं में केवल अधिकता और न्यूनता होती रहती है, और इनकी कियाएं एक साथ होती रहती है। रज, तम और सत्त्व को चालित रखता है, सत्त्व, तम और रज को स्थिति देता है और तम, रज और सत्त्व को समेटता है या उनमें परिवर्त्त न करता रहता है। इसी सिद्धान्त पर त्रिमूर्ति प्रतीक पर तीन मुख अङ्कित कर दिये जाते है। बीच या सम्मुख वाला मुख ओज से भरा हुआ बड़ा ही प्रभावशाली, और कभी खुला हुआ बनाया जाता है। यह रजोगुण है जो सत्त्व और तम को क्षुव्ध और चंचल बनाये रखता है। यह सभी कियाओं का प्रवर्तक है। रजोगुण के वाएं एक दूसरा मुख बना रहता है। यह वन्द रहता है और इसकी मुद्रा अत्यन्त शान्त और स्थिर रहती है। यह सत्त्वगुण है। रजोगुण के दाहिने तीसरा मुख बना रहता है। रजोगुण के दाहिने तीसरा मुख बना रहता है। इनमें वड़ी-वड़ी मूं छें और दाढ़ियाँ रहती है और मुखमुद्रा भयप्रद रहता है। कभी-कभी विस्फारित मुख विकराल मुद्रा में रहता है, मानों कुद्ध होकर घोर गर्जन कर रहा है। यह संहारक तमोगुण का प्रतीक है। इस रूप में त्रिमूर्ति की प्रतिमा या चित्र सगुण ब्रह्म का प्रतीक है।

अजन्ता की गुहा में त्रिमूर्ति का चित्र है। मूर्तियाँ दो रूपों में पाई जाती हैं—पुरुषमूर्ति के स्कन्ध पर तीन मुख के रूप में और लिङ्ग मूर्ति के सब ओर तीन या चार मुख के रूप

शिवमहिम्न: स्तोत्रम् (पुष्पदन्त)—श्लोक ३०।

मे । जब चार मुख बनाये जाते हैं, तब सामने और पीछेबाले दोनों मुख रजीगुण के सिद्धान्त पर बनते हैं और सम्मुख तथा परचान्द्राग से देखने पर त्रिमूर्त्ति का तीनो गुण दानों ओर एक साथ दिखाई देता है जिसमें रजोगुण मध्यस्थ रहता है ।

ब्रह्मस्प किसी भी देवता का प्रतीक निर्मूत के रूप मे अन्द्रित हो सकता है। त्रिमूर्ति के रूप मे शाक्त और वीद्ध देवियो की प्रतिमाएँ तथा चित्र पाये जाते हैं। इस रूप में बुद्ध के चित्र और प्रतिमाएँ भी मिलती है। ये सभी तिमुणात्म ब्रह्ममय और ब्रह्म के प्रतीक है। सबका अन्तर्गत सिद्धान्त एक है।

सारताथ के अञोक स्तम्भ का सिंहशियर भी त्रिमूर्ति वा प्रतीक है। अशोकस्तम्भ, मूलस्तम्भ शिविल्य को तरह, सृष्टि या विश्व का प्रतीक है। शिव और दुर्गा प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि सिंह और वृप, ब्रह्म को विश्व अर्थात् साकार रूप में यह स्पष्ट किया गया है कि सिंह और वृप, ब्रह्म को विश्व अर्थात् साकार रूप में घारण करनेवाली, ब्रह्म की स्वयक्ति थर्ग के प्रतीक हैं। ये दोनो प्रतीक वैदिक और वौदमत में एक ही भाव में प्रयुक्त होते हैं। वौद्धमत में हाथी और घोडें को भी सिंह और वृप्यभ वा स्थान प्राप्त है। हाथी के रूप में बुद्ध ने स्वम में मायादेवी की कुक्षि में प्रवेग किया था और कन्यक पर भगवान् ने महाभिनिष्कमण किया था। इसिलये हाथी और अश्व को भी वृपभ और सिहन्सा युद्धब्रह्म का वाहक धर्म माना जाता है। सम्भव है कि बल और तेज के प्रतीक वैदिक अश्व से यह भावना ली गई हो। सारनाथ वाले अशोनस्तम्भ के शिखर पर ये चारो ही अब्द्धित हैं। उसपर बिद्धत धर्मवक में चौवीस अर है। विष्णु के अवतार २४, जैन तीर्थन्द्वर २४ और सारवत्त्व भी चौवीस है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट है।

सबसे अधिक स्पष्ट प्रतीक के रूप मे उत्पर के सिंह है। अञोक स्तम्भ पर धर्मराज मुद्ध को वभी एक गज, कभी एक वृपम और कभी एक सिंह के रूप मे बनाया जाता है। घोड़े का मुप्त चिनों मे त्रिमृत्ति बुद्ध के मस्तक पर दिखाया जाता है। इसकी प्रतिमा देखने मे नहीं आई है। सारनाथ वाले शिद्धर पर चार सिंह है। सामनेवाले की मूळें चढ़ी हुई है और वाली वी तरह लोल जिह्मा बनी हुई है। यह रजोगुण है। सामने से बाई और का मुख प्रशात और लगभग वन्द है। मालूम होता है कि सिंह धीरे-धीरे गुरगुरा रहा है। यह सत्तवगुण है। बाहिनी औरवाला मुख टूटा रहने पर भी खुला हुआ और विकराल मालूम होता है, मानो घोर गर्जन कर रहा है। यह तमोगुण है। यह तिमूर्त्त ब्रह्म और तिमूर्त्त ब्रह्म और प्रह्मिव की सुन्दर कल्पना है।

१ ये सगृहीत चित्रों में विवरण के साथ मिलेंगे।

२ चित्र देखिये।

चित्रों के विवरण से ये भाव और भी अधिक स्पष्ट होंगे।

## हरिहर

सिद्धान्ततः हिर और हर में कोई भेद नहीं है और न शास्त्रकार ही कोई भेद मानते हैं। अज्ञान के कारण दोनों में भेदबुद्धि उत्पन्न होती है। सुभाषितकार ने सच कहा है—

उभयोः प्रकृतिस्त्वेका प्रत्ययभेदाद्विभिन्नवद्गाति । कत्तयति कश्चिनमुढो हरिहर भेदं विना शास्त्रम् ॥

"दोनों (हरि और हर) की प्रकृति (मूलभावना और शब्द का धातु हू) एक ही है। प्रत्यय भेद से (देखने के भेद से और दो प्रत्ययों, इ और अ, के प्रयोग से) दोनों दो-जैसे मालूम होते हैं। जो मूढ शास्त्र (दर्शन और व्याकरण) नहीं जानते हैं, वे हिर और हर को दो मानते हैं।"

विष्णु पुराण में विष्णु शङ्कर से कहते है-

त्वया तद्भयं वृत्तं तद्दत्तमिखलं मया ।

मत्तोऽविभिन्नमात्मानं दृष्टुमहिषि शङ्कर ॥

योऽहं स त्वं जगचे दं सदेवासुरमानुषम् ।

श्रविद्यामोहितात्मान: पुरुषा भिन्नदर्शिन: ॥ 

\*\*

"आपने जो अभय दिया, वह सब मैंने ही दिया। शङ्कर ! मुझे आप अपने से अभिन्न समिभिये। देव, असुर, मनुष्य समेत, इस जगत् के रूप में, जो आप है, वही में हूँ। अविद्या के कारण जिनकी बुद्धि मोह में पड़ गई है, वे ही हम दोनों में भेद देखते है।"

योग शास्त्र का भी यही मत है -

चीरं यथा द्विविकारिवशेषयोगात् संजायते न तु ततः पृथगस्ति हेतुः । यः शम्भुतामपि तथा ससुपैति कार्याद्— गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ २ ,

"दूध जिस तरह परिवर्तित होकर दही बन जाता है, परन्तु उसका कोई पृथक् कारण नहीं है , उसी प्रकार कार्यवशात् आदि पुरुष गोविन्द, शम्भुता धारण करते है । मै उनकी वन्दना करता हूँ।"

सभी पुराण और उपासना मूलक ग्रन्थ इस भावना से ओत-प्रोत है। रामो ज्ञानमयः शिवः।। ३

हिन्दी के भी विद्वान् और सिद्ध किवयों का यही मत है। इस सम्बन्ध में मैथिल किव विद्यापित का पद इस प्रकार है—

> खन हरि खन हर भल तुश्र कला। खन पित वसन खनहिं बघछुला।। खन पञ्चानन खन भुज चारि। खन राङ्कर खन देव मुरारि॥

१. विष्णु पुराग-श्रंश ५. ३३. ४७, ४ ८।

२. योगशास्त्र 'ब्रह्मसंहिता' (वसुमित प्रेस, कलकत्ता, वंगात्तर), पृ० ३१६, श्लोक ४६।

रु. श्रध्यातम रामायख (काशी)—६. ७. ६८ ।

पन गोकुल भय चरविष गाय ।

पन भिन्नि मानिय डमरु बजाय ॥

पन गोबिन्च भय ली महादान ।

पन गोबिन्च भर ली महादान ।

पन धर्मार घर कान्ह बोकान ॥

पर धरीरे लेल दुई बास ।

पन बैकुपठ प्रनहि कैलास ॥

भनहिं विद्यापति विपरित बानो ।

थ्रो नारायण् थ्रो सुलपानी ॥

सूर ने भी अपने इष्ट कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं माना । दोनों को एक दूसरे में देखा। इस भाव के उनके अनेक पद है—

वस्नौ बाल वेष मुरारि ।

थिकिन जित तित, ग्रमर मुनि गन नन्दलाल निहारि। जिन पवन के चह विशा छिटके सारि। सीस धारे जटा पर मन रूप किय त्रिपुरारि। तित्तक खलित जजाट केसर बिन्द्र सोमा कारि। रेखा श्ररण ज्यों तृतिय लोचन रह्यो जनु रिपु जारि। 26.5 नील मति श्रम्भोज माल कदला सँवारि । गरव ग्रीज कपाल उ₹ श्रहि भाय से सवनारि। कुटिख इरिनख व्ये हरि के हरप निरखित नारि। ईस জনু रजनीस राख्यो भाज हु ते तन स्याम सोभित सुभग उहि झनुहारि। मनह विभृति रजित श्र क समु सो मधुहारि। त्रिवसपतिपति श्रसन को श्रति जननि सो करै आरि। स्रवास विरन्चि जाको जपत निज मुख चारि ॥ १

तुल्सीनृत रामायण मे सर्वत्र शिव राम का ध्यान और स्तुत्ति करते हैं और राम शिव की पूजा करते हैं। सती कथा के प्रसग मे राम ने शिव को पावती से विवाह करने को कहा और शिव ने उत्तर दिया—

> कह शिव यद्धि डिक्त अस माही । नाय बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ शिर धरि ग्रायमु करिय तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हमारा ॥

र स्तार (वन्त्रहे, सवत १६६१) ए० १४२, पर ४८। इसके बादवाला ४६वा पर भी इसा मकार का है।

समुद्र पर सेतु बांध कर, शिवलिङ्ग की स्थापना कर भगवान् ने विधिवत् पूजा की और कहा—

## शक्करप्रिय मम दोही, शिव दोही मम दास । ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महँ वास ॥

हरिहर मूर्ति या चित्र में आधे अङ्ग में व्याघ्र चर्म, त्रिशूल, जटा मुकुटादि और आधे में पीताम्बर, शङ्ख, चक्र, किरीट मुकुटादि रहते हैं। हरिहर नाम पर मन्दिर भी है। पटने के निकट सोनपुर में हरिहरनाथ का मन्दिर प्रसिद्ध है।

### मृत्युञ्जय

ब्रह्म के प्रतीक सभी देवताओं की, सौम्य और रौद्र इन दो रूपों में, उपासना होती है। ज्ञान-विज्ञान तथा परमार्थिसिद्धि के लिए और सांसारिक मारण, मोहन, वशीकरणादि कर्मों के लिये शान्त तथा घोर रूपों की उपासना की जाती है।

शिव, स्वभावतः सौम्य और कल्याणमय है; क्योंकि सृष्टि और स्थिति इनकी स्वाभाविक इच्छा है। इनके अनेक शान्तरूपों में मृत्युञ्जय रूप प्रसिद्ध है। आधि-व्याधि की शान्ति के लिये परब्रह्म की इस रूप में उपासना की जाती है। इस रूप का ध्यान इस प्रकार है—

हस्ताम्भोजयुगस्थकुम्भयुगलाहुद्धृत्य तोयं शिरः सिन्चन्तं करयोयु गेन दधतं स्वाक्कः स्वकुम्भो करौ। श्रचखङ्मगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्थचन्द्रस्रवत्-पीयूषोन्नतन् भजे सगिरिजं मृत्युन्जयं त्र्यम्बकम्॥ '

"दो करकमलों में उठे हुए दो कलश से मस्तक पर जल सिञ्चन कर रहे हैं। दो करों से दो कुम्भ अपनी गोद में रक्खे हुए हैं। हाथों में अक्षमाला और मृग हैं। माथे के ऊपर चन्द्रमण्डल से चूता हुआ और शरीर को प्लावित (उन्न-क्रिन्न, उद क्रोदने क्त) करता हुआ अमृत है। गिरिजा के साथ ऐसे त्र्यम्बक मृत्युञ्जय की वन्दना करता हूँ।"

कोमल और मनोहर भावनाओं का सिन्नवेश कर, वालक के रूप में शङ्कर की उपासना की जाती है, और तब ये आत्मज गणेश, स्कन्द, वटुक क्षेत्रपाल आदि का रूप घारण करते हैं।

गणेश का विवरण दिया जा चुका है। इनके नृत्य और वाललीलाओ का वर्णन पुराणों और स्तोत्र ग्रन्थों में मिलता है। गणेश, शङ्कर के बालरूप और वृद्धि के प्रतीक है।

### स्कन्द

स्कन्द या कार्त्तिकेय शङ्कर के वालरूप और महावल के प्रतीक है। ये देवताओं के सेनापित है। इनकी एक मुख, चतुर्मुख और पण्मुखवाली मूर्त्ति होती है और उसी के अनुसार

१. मंत्रमहोद्धि (वम्बई, संवत् १६८६) तरंग १६, श्लोक १६।

२. श्री टी. गोपीनाथ राव ने इस पर वड़े विंस्तार से विचार किया है। देखिये—Elements of Hindu Iconography, Madras. 1916. Vol. II pt. II page 415-451.

ξao

#### भारतीय प्रतीक-विद्या

इनकी भुजाओ की सत्या भी होती है। पण्मुरा वाले रूप मे छ यहतु इनके छ मुख और वारह हाथ वारह महीने है। सूर्य इनको जाक (वर्छा) है। इस प्रकार ये कालस्वरूप है। इस्हाने हे। सूर्य इनको जाक (वर्छा) है। इस प्रकार ये कालस्वरूप है। इन्होंने विवाह नहीं किया, इसिल्ये इनका नाम 'कुमार' है। इनकी शक्ति देवसेना है। कुमार की मूर्ति मे देव सेना के साथ देवबल्ली नामक दूमरी देवी भी अद्भित की जाती है इन्हें पाञ्चदेवता कहते है। यह त्रिमूर्ति के रूज, मत्त्व और तम का रूपान्तर है। छितमस्ता की और वहुत-मी बौद्धमूर्तियों की कल्पना इसी मिद्धान्त पर होती है। नाना रंगो वाले मयूर, कुक्कुट आदि इनके वाहन है। यह बल के माय लगा हुआ तडक-भडक का लक्षण मालूम होता है। मयूर तो कालमर्य का भी भक्षण करने वाला महाबलवान् वाहन है।

मयूर को गरुड का रूपान्तर कहा गया है—
रहस्य श्रष्ट यच्यामि मयूरस्य यथोचितम् ।
नानाचित्र विचित्राह गरडाज्ञनन तत्र ॥
श्रनन्त्रशक्ति स्युक्तकालाहेर्भवया तत् ।
गरडस्य महाभाग सवा त्वा श्र्यमाम्यहम् ॥
र

"मयूर के उचित रहस्य को बताता हूं, मुनो। नाना प्रकार के चित्र-विचित्र अङ्गी बाले आप है और गरुड से आपका जन्म हुआ है। आप अनन्तवाक्तिवाले हैं, इसिलये काल सर्प का भक्षण करते रहते हैं। महाभाग । आप गरुड हैं। आपको में सदा प्रणाम करता हूँ। यहाँ मयूर को गरुड कह कर मयूर, सिंह, गरुड, वृषभादि बाहनों को एक ही मिद्धात का रप कहा गया है। अर्थात् महाकाल स्कन्द का सर्वभक्षक वाहन काल से भी प्रवल, धर्म है। दक्षिणापय मे स्कन्दरूप की उपामना का बहुत प्रचार है।

#### चेत्रपाल

। शक्दार का एक अन्य वालरूप है—शेतपाल । "लिङ्गपुराण" की कथा है कि एक बार दारूकासुर को मारने के लिये शिव ने कालो का निर्माण किया । उसके वध के पञ्चात् भी उनका कोष शान्त नहीं हुआ । वे कोष से जलती रही । शिव बालक रूप धारण कर रोने लगे । उन्होंने उहे दूध पिलाया । दूध के साथ ही वे उनका कोष भी पी गये । उनका नाम क्षेत्रपाल पडा । क्षेत्रपाल का प्रचलित ध्यान इस प्रकार है—

चच क्पालसुकुपाणसंशूलवृषड — सुग्रहुमहुमरमस्टित पाणि व्यडम् । नीलाञ्जनभचयपुरूजमित्र श्सन्म श्रीचेत्रनाथकमह सतत भजमि ॥

"इनके हाथों में हिलता-दुलता कपाल, कृपाण, शूल, दण्ड और डमरू है। ये नील अञ्जन के पुरुज-जैसे हे और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे क्षेत्रपाल की मैं सर्वदा वन्दना करता हूँ।"

१ कालोविलास तात्रम् (लग्डन, ई० १६१७)—पटल १८, श्लोक ८, १।

### बदुक

शङ्कर का और बालरूप एक बटुक भी है। उपासना में निमित्त भेद से इनके ध्यान में भी भेद हो जाता है। सात्त्विक कर्मों के लिये सात्त्विक ध्यान, राजसिक के लिये राजसिक ध्यान और तामसिक कर्मों के लिये तामसिक ध्यान विहित है। ज्ञान-विज्ञान, परमार्थसिद्धि और सब प्रकार के कल्याण के लिये सात्त्विक ध्यान इस प्रकार है—

वन्देवालं स्फटिक सदशं कुन्तलोद्गासि वक्त्रं विद्याकल्पेर्नवमिणमयैः किंकिणीनूपुराद्येः । दीप्ताकारं विशद्वदनं सुप्रसन्नं महेशं हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डौ द्यानम् ॥

"स्फटिक की तरह श्वेतवर्ण वालक का रूप है। वालों से मुख की शोभा दमक रही है। नाना प्रकार की विद्याएँ, मणि के बने हुए किकिणी नूपुर आदि है। बटुक रूप महेश, प्रसन्न, दीप्ताकार और दमकते हुए मुखवाले है। अपने करकमलों में सदा शूल और दण्ड धारण किये रहते है।

राजसिक कर्मों के लिये राजसिक ध्यान इस प्रकार है-

उद्यन्मग्डलसन्निमं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्नजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं द्धानं करैं: । नीलग्रीवमुदारमूषण्युतं शीतांशुक्तग्डोज्ज्वलं बन्धूकारुण्वाससं भयहरं देवं सदा भावयेत् ॥

"उगते हुए ( सूर्य-चन्द्र ) मण्डल की तरह ( रक्तवर्ण ) तीन नेत्र, (शरीर में) लाल विलेपन और (गले में) माला, मुस्कुराता हुआ मुह, हाथों में त्रिशूल, कपाल, वरद, अभय ( मुद्रा ) नीलकण्ठ, सुन्दर आभूषण धारण किये हुए, चन्द्रमा के खण्ड की तरह उज्ज्वल, बन्धूक पुष्प की तरह रक्तवस्त्रवाले और भय को दूरकरनेवाले (बदुक) देव की सदा भावना करे।"

घोर कर्म में सिद्धि के लिये तामसिक ध्यान इस प्रकार है—
करकित कपाल: कुण्डली दण्डपाणि—

स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयञ्चोपवीती।

कृतुसमयसपर्याविघ्नविच्छेदहेतु—

र्जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम् ॥

''हाथ में कपाल, कानों में कुण्डल, हाथ में दण्ड, घने अन्धकार की तरह नील वर्ण, सर्प का उपवीत, साधनाओं के विद्यों का नाश करनेवाले और साधकों को सिद्धि देनेवाले बटुकनाथ की जय हो।''

#### शरभ

ब्रह्म के घोर-से-घोर रूप की भी कल्पना की जाती है जिसका एक विवरण गीता के एकादश अध्याय में पाया जाता है। शिव के एक अत्यन्त घोर रूप की कल्पना शरभ के रूप

मे की जाती है। सरम एक प्रकार का पशु है जिसके आठ पैर होते हें और वह सिंह से भी वलवान होता है। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु के यथ के उपरान्त भी नृसिंह का त्रोध शान्त नहीं हुआ। उनके भयद्भर त्रोध में मसार जलने लगा। उससे ससार की वचाने के लिए शिव ने शरभ रूप धारण कर उन पर आत्रमण किया। उनके भय से त्रस्त हो जाने के कारण नुसिंह का कोध शान्त हो गया। शरभ मृति के नाय पक्षी के रूप का भी समावेश कर दिया जाता है और इस रप का पूरा नाम है-"शरम शाल्वपक्षिराज'। इस रूप का ध्यान इस प्रकार किया जाता है

> चन्द्रार्काग्निसिद्दष्टि कुलिशाप्तनपञ्चचलाखुप्रजिद्धः । काली हुर्गा च पत्नी हृत्यज्ञठरगो भैरवो वाडवाप्ति । करस्यौ व्याधमृत्य शरमप्रस्वगश्चरवातातिवेग । सहर्त्ता सर्वशत्रुन् स जयित हि शरभः सालुव पितराज ॥

"चन्द्र, सूर्य और अग्नि इनकी तीन आंखें है, बज्जनख है, अत्यन्त उग्रजिह्ना लपल्पा रही है, काली और दर्गा डैने है, हृदय भैरव और उदर वडवाग्नि है, व्याधि और मृत्य जघाएँ हैं। पक्षिरप शरभ भयकर आँधी की तरह वेगवान हैं और सभी शत्रुओं के सहार करनेवाले हैं।"

अनन्त विश्व की तरह शिव के रूप भी अनन्त हैं। यहाँ यह अप्रासिंगक न होगा कि सनातनमत और वौद्धमत मे ऐसी मृतियाँ एक ही सिद्धान्त पर बनती है। इसके अनुसार एक देवता की मृति दूसरे पर बनाई जाती है जिसमे ऊपर बाले देव की श्रेष्ठता दिखलाई जाती है। बौद्ध ग्रन्य 'साधनमाला,' में दिये हुए ध्यान के अनुसार जम्भल की मित शिव पार्वती पर बनाई जाती है और अपराजिता की गणेश पर। ऐसी करपनाओं से साम्प्रदायिक दम्भ की तुष्टि हो सकती है, पर इससे सिद्धान्त में कोई भेद नहीं पडता। मूल सिद्धान्त सब के एक हैं और ज्यों-के-स्यो बने रहते हैं।

#### लिङ

सस्कृतसाहित्य मे, और विशेष कर उपासना तथा साधना साहित्य मे, लिङ्ग और योनि<sup>१</sup> शब्द का प्रयोग, साधारणत, किसी वस्तु के वोधक चिह्न और उत्पत्ति-स्थान के वर्ष मे हुआ है। जन्तुओं की प्रजननेद्रिय के वर्ष मे इसका वहत-ही सकुचित और सीमित

(ख) यथा निरी धनीवदि स्वयोनावुपरााम्यति । तया वृत्तिचयाचितं स्वयोनावपशाम्यति ॥

स्वयोनाव्यशान्तस्य मनस सत्यगामिन ।

इन्द्रियापेबिमृदस्यानृता कमवराानुगा । मैन्याय्युपनिषत् । प्रपाठक ४ । संग्रहश्लोक १,२ ।

इ धन नहीं रहने से जिस प्रकार श्राग ऋपने उत्पत्तिस्थान (योनि) में शान्त हो जाता है, उसी प्रकार सालसाओं के इय से चित्त अपने उत्पत्तिस्थान पर शात हो जाता है। अपनी योनि में शान्त और सत्यगामी मनवाले की इन्द्रियों के निषय निष्क्रिय हो जाते हैं और उसकी निष्प्रयोजन वृत्तियां कर्मवरा कर्म का अनुसरस्य करता है।

(ন) योनिश्च हि गायते। श्रीर (च) वेदों में ब्रह्म की हो विश्व का उत्पत्तिस्थान ( योनि ) कहा गवा है। वे स्त्र, १४ २७।

१ (क) चीरासालाख योनि में मटकना । पश्वादि योनि में उत्पन्न हाना।

प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग बड़ी स्वच्छन्दता और नि:संकोच रूप से किया गया है।

कोषग्रन्थ शब्दों के अर्थ और प्रयोग का निर्धारण करते है। लिङ्ग शब्द का अर्थ 'मेदिनी-कोषकार' इस प्रकार करते हैं—

## लिङ्गं चिह्नेऽनुमानेच सांख्योक्तप्रकृतावि । शिवमूर्त्तिविशेषेच मेहनेऽपि नपुंसकम् ॥

लिङ्ग शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है— चिह्न, अनुमान सांख्य की प्रकृति, शिव की एक प्रकार की मूर्ति और शिश्न के अर्थ में भी। यह नपुंसकलिङ्ग का शब्द है। 'अपि' से लेखक का मन्तव्य है कि शिश्न के अर्थ में भी कभी-कभी इसका प्रयोग होता है। किसी कारण से उत्तर भारत में आज इस 'कभी-कभी' या 'भी' ने साधारण प्रयोग का रूप ग्रहण कर लिया है और इसके चिह्नादि व्यापक अर्थ बोलचाल की भाषाओं में गौण और प्रायः अप्रयुक्त से हो गये हैं।

नटराज सहस्र नाम का ५३१वाँ नाम है - ज्ञान लिङ्ग । टीकाकार कहता है-

ज्ञानमेव संविदेव लिङ्गं गमकं यस्य सः। ज्ञान श्रर्थात् चैतना हो जिसका लिङ्ग, गमक या बोधक है। वहीं ४२८वाँ नाम है—श्रलिङ्ग। टोकाकार लिखता है—

न विद्यते जिङ्गं जिङ्गशरीरं सूच्म शरीरं यस्य सः । सूच्मशरीरशून्य इत्यर्थं: । श्रकायमत्रणिमत्यादिश्रुतेः । श्रकायमित्यनेन सूच्मशरीरशून्यच्वं बोध्यते । यद्वा जिङ्ग हेतुः तच्छून्य इत्यर्थः । अनुमानाच्छुन्यः स्वप्रकाशस्वरूप इति यावत् ।

"जिसको लिङ्ग, लिङ्गशरीर अर्थात् सूक्ष्मशरीर नहीं है। अर्थात् सूक्ष्मशरीशून्य। अकाय, अव्रण इत्यादि वेदवाक्य है। अकाय से सूक्ष्मशरीररिहत होने का बोध होता है। अथवा लिङ्ग का अर्थ है—हेतु। उससे रिहत। अर्थात् अनुमान द्वारा नही जानने योग्य स्वप्रकाश रूप।" वेदान्तसूत्र में ब्रह्म के रूप की कल्पना के सम्बन्ध में कहा गया है—

श्राकाशस्ति विज्ञगात् । इस पर शाङ्करभाष्य है — श्राकाश शब्देन ब्रह्मणोग्रहणं युक्तम्।

अर्थात् आकाश शब्द से ब्रह्म को समभना चाहिये। वेदान्तसूत्र में बोधक संकेत के अर्थ में लिङ्ग शब्द का बारह बार प्रयोग हुआ है। वैशेषिक के ३७३ सूत्रों में इसका २६ बार प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ निर्णण ब्रह्म तथा चिह्न है। एक बार भी शिश्न के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। उपनिषदों में भी लिङ्ग शब्द का इसी अर्थ में व्यवहार किया गया है।

श्रव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च । यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥

१. ब्रह्मसूत्र - १. १. २२।

२. ब्रह्मसूत्र—१. १. ३१. १.३. ३४, १.४. १७, २.३. १३, ३.२, ११, ३.२. २६, ३.३. ४४, ४.३. ३४, ३.४. ३६, ४.१.२,४.३.४।

३. कठोषनिषत्--२.४,८।

''अव्यक्त से आगे पुस्प है जो व्यापक और लिज्ज (स्थिति का सकेतमात्र) है, जिसको जान कर जीव मोक्ष और अमृतत्व को प्राप्त करता है।''

न तस्य कश्चित्पतिरस्तिलोके न चेशितानेव च तस्य बिह्नम् । न कारणं नरणाधिपाधिपो न चास्य मश्चिज्जनिता न चाधिपः । १

"न इसका कोई पति, न द्यासक, न लिङ्ग, न कारण, न करण के स्वामी का स्वामी, न अधिप और न उत्पन्न करनेवाला है।"

न जावन जार न उर्दान कराना है। श्रु के स्वानन्द स्वतीं जैसीपव्यक्ष नीजलीहित रहमुत्राच । भगत्रन् किमपवर्गं साध्यतीति । स प्तैम्यो भगवान् नीजलीहित श्रोताच । सन्तर्वहिर्धारित परमत्रहामिधेय शाम्मय जिक्रम् ।

धन्तर्भारसम्बद्धारको न द्विजोत्तमा । सस्कृत्य गुरुसादत्त रोव विद्वसुरस्थले ॥ धार्य विव्रेस सुक्त्यर्थे रिप्रवत्त्वविद्यो विदु । येनाचिरात् सर्वेषाय स्वपोछ यसपरपुरसमुपैतिविद्वान् ।

श्चरम मात्रा श्वकारो प्रश्नरूप उकारो निष्णुरूपो मकार कालकाल शर्यमात्रा परमशिव श्लोंकारो लिहन्म ।

> योऽसी सर्वेषुवेदेषु पट्यते द्वाज ईरवर । तस्मात्तद्वारखादेविज्वद्वदेदमलोकिकम्॥ यो वा स्व इस्ताचिविज्वद्वमेक परात्पर धारयते नरो वा । तस्यैव जम्म परमेस्वरोऽसी निरक्षन साम्यमुपैतिदिच्यम्॥

यदिद लिङ्ग सकल सकलनिय्मल नियमलन, स्यूल सूक्ष्म च तत्पर, स्यूले स्यूल सूक्ष्मे सदम कारणे तत्परच ।

> श्रात्मानमरीय इत्वा प्रयाव चोत्तरारीयम् । ध्यानिनर्भथनादेव पाश वृह्दित मानव । श्रावर्मेहिरचतिल्लिह विधरो यस्तु शारवतम् ॥

अविद्यावरण भित्वा ब्रह्मण सायुज्यता सालोकतामाप्नोति । तदिद लिङ्ग ब्रह्म । तदिद ॐसत्यम् ॥ २

"तब सदान द सवत जैगिपध्य ने इस नीळ्ळोहित रद्र से कहा—भगवन् कौन जीवन को सफळ बनाता है। भगवान् नीळ्ळोहित ने उनसे प्रहा—भीतर और वाहर अवस्थित परब्रह्म का नाम शम्मळिद्र है।

प्राह्मणो । अपने भीतर धारण करने मे समयं गुरु सस्कार कर शिवलिञ्ज को मुक्ति के लिए हृदय पर धारण करने को अशक्त ब्राह्मण को दे । शिवतत्त्व के ज्ञाता ऐसा कहते हैं। जिससे शीघ्र ही सब पापो से छुट कर विद्वान परात्पर पुरप को प्राप्त करता है।

१ श्वेताश्वतरोपनिषत्—६ ह ।

२. मदानन्दोपनिषत् (अप्रकाशिता उपनिषद मद्रास , १६३३)—ए० ३७६ ।

इसकी अकारमात्रा ब्रह्मरूप, उकार विष्णुरूप, मकार महाकाल, अर्द्ध मात्रा परम, शिव और (सब की समिष्ट) ॐकार लिङ्ग (ग्राहक संकेतमात्र) है। इसे सभी वेदों में अज और ईश्वर कहा गया है। इसलिये इस अलौकिक लिङ्ग शरीर को धारण करने से (अपवर्ग मिलता है)। जो परात्पर एक भी लिङ्ग की अर्चना करके उसे धारण करता है, उसे ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। वह अभिन्न और दिव्य साम्यावस्था प्राप्त करता है।

यह जो लिङ्ग है वह साकार, साकार-निराकार और निराकार है। स्थूल, सूक्ष्म और इनसे पर है। स्थूल में स्थूल, सूक्ष्म में सूक्ष्म और इनसे पर अर्थात् इनका कारण है।

आतमा को नीचे की अरिण (अग्निमन्थन का काष्ठ) और ॐकार को ऊपर की अरिण बनाकर ध्यान से मथने पर मनुष्य बन्धन को जला देता है। भीतर और बाहर इस भाव के स्थिर हो जाने पर इसे लिङ्ग कहा जाता है।

अविद्या के परदे को फाड़कर ब्रह्मलोक और ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। यही लिङ्ग ब्रह्म है। यह ॐकार और सत्य है।"

> ह्यन्तःकरणं ज्ञेयं शिवस्यायतनं परम् । हत्पद्मं वेदिका तत्र लिङ्गमोंकारमिष्यते ॥ १

"हृदय में अन्तः करण (मन) ही शिव का सर्वश्रेष्ठ निवास-स्थान है। वहाँ हृदय कमल वेदिका है और ॐकार लिङ्ग है।"

> बुद्धिर्मनश्च लिङ्गरच महानत्तर एव च। पर्यायवाचकैः शब्दैस्तमाहुस्तत्वचिन्तकाः ॥

"बुद्धि, मन, लिङ्गः, महान्, अक्षर—इन सभी पर्यायवाची शब्दों से तत्त्वज्ञानी उन्हें प्रकट करते हैं।" 'अध्यात्मरामायण' में अगस्त्य राम से कहते हैं—

सुष्टे: प्रागेक एवासीर्निर्वकल्पोऽनुपाधिकः ।
त्ववाश्रया त्विह्वया माया ते शक्तिरुच्यते ॥
त्वामेव निगुं गां शक्तिरावृगोति यदा तदा ।
श्रव्याकृतिमिति प्राहुर्वेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥
मूल प्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन ।
श्रविद्या संस्तिवन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ।
त्वया संस्तिवन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ।
सहतत्त्वादहंकारस्त्वया सञ्चोदिताद्मूत् ॥
श्रहंकारो महत्तत्त्वसंवृतिश्चिविधोऽभवत् ।
सात्त्विको राजसङ्चैव तामसङ्चैति भग्यते ॥

रे. शिवोपनिषत् १२४ । (अप्रकाशिता उपनिषद: ; मद्रास १६३३, पृष्ठ ३२६ ।

२. वायु पुराण য়० १०२ . २१(ऋानन्दाश्रम संस्कृतग्रन्थावित: ; पूना, शाके १८२७) ई० १६०৮।

तामसान् सूपम तन्मात्राण्यामन् भूतान्यतः पदम् । स्यूजानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुषानिह् ॥ राजसानीन्द्रियाण्येय साचिका देवता मन । तेऽस्योऽभनत् सूनरूप जिङ्गसर्वगत महत् ॥ १

सृष्टि के पूत्र, निर्विकल्प और निरुपाधि केवल आप थे। आप पर आधित, और आपका ही विषय माया, आपकी दाक्ति वहीं जाती है। आपको निर्गुण रूप में हिंक जब अावूत करलेती है, तब वेदान्तिनष्ट लोग उसे अव्याकृत कहते हैं। कोई इसे मूल प्रकृति और कोई इसे माया वहते हैं, इसे अविद्या, ससार, बन्ध इत्यादि नाना प्रकार से कहा जाता है। आप से सोभित (अनुप्राणित) होने पर यह महत्तत्त्व उत्पन्न करती है। आपसे प्रेरित महत्तत्त्व से अहकार हुआ। महत्तत्त्व से ढूँका हुआ (सवृत) अहकार तीन प्रकार का हुआ। यह सात्त्विक, राजस और तामस कहा जाता है। तामस से सूक्ष्म तन्मात्राएँ हुई, जिनसे, गुणो के उत्तरोत्तत्त्रम से, स्यूल तत्त्व, राजस इन्द्रियाँ, सात्त्विक देवगण और मन हुए। उनसे सूनस्य, सवगत, महत् लिट्न हुआ।

अध्यातमरामायण मे ही अन्यत ऐसे ही विवरण पाये जाते हैं। नारद राम से

कहते हैं—

स्वतामासोदिताज्ञानमन्याकृतमितीर्थते । तस्मान्महाँस्तत स्त्र लिङ्ग सर्वात्मकं तत ॥ श्रदृष्कारश्च बुद्धिश्च पद्मपायोन्द्रियाया च । लिङ्गमिखुच्यते प्राज्ञैजन्ममृत्यु सुद्मादिमत् ॥<sup>२</sup>

"तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित अज्ञान, अव्याकृतकहलाता है। उससे सुत्ररूप सर्वात्मक लिङ्ग, उससे अहकार, बुद्धि, पञ्चप्राण और पाँच इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। बुद्धिमान लोग इन्हें लिङ्ग कहते हैं। जन्म, मृत्यु, सुख इत्यादि इनके साथ लगे हुए हैं।"

धुद्धीन्त्रयाविसामीष्यावातमन सस्तिर्वेद्धात् । द्यातमास्त्रविद्व द्वु मन परिगृद्धतदुद्भवान् । कामान् खपन् गुणैर्वेद ससारे वर्ततेऽवश ॥ १

"अपनी सृष्टि चुद्धि, इन्द्रिय इत्यादि की समीपता के कारण आत्मा अपने लिङ्ग मन की प्रहण करके कामोपमोग करता हुआ गुणों के वदा में पड जाता है।" अभिनवगुस ने तत्रालोक में लिङ्ग सब्द की व्यारमा इस प्रकार की है—

विक्षरान्देन विद्वास सप्टिसहारकारणम् । स्रयादागमनारचाहुर्मावाना पदमन्ययम् ॥ पुकस्य स्पन्दनस्येपा त्रैध भेदन्यवस्थिति । श्रत्र विंगे यदा विच्ठेत पुजानिश्रान्ति तपर ॥४

भरएय काएड—सर्ग ३ । श्लोक २०-२६ ।

२ अध्यातमरामयण अयोध्याकाण्ड। सर्गर। श्लोक २०,२१

तत्रीय (किष्कित्याकायड) सग ३। श्लोक २३,२४

त तालोक (काश्मीर, १६२२)—माहिक ४, कारिका १३१।

यदुक्तम् —

मृच्छेतिधातुरत्नादिभवं तिङ्गं न पूजयेत्। यजेदाध्यात्मकं तिङ्ग यत्र तीनं चराचरम्। बहितिङ्गस्य विङ्गत्वमनेनाधिष्ठितं यतः॥

"विद्वान् कहते हैं कि लिङ्ग शब्द से सृष्टि और संहार के कारण का ज्ञान होता है। 'ल' से लय और 'ग' से आगमन अर्थात् विकास का बोध होने के कारण यह सृष्टि के अव्यय पद का बोधक है। पूजा में स्थिर होकर जब लिङ्ग पर मन स्थिर होता है, तब (बोध होता हैं) कि एक ही स्पन्दन के तीनों भेद इसमें स्थिर हैं। मिट्टी, पत्थर, धातु, रतन आदि के बने हुए लिङ्ग को न पूजे, आत्मिक लिङ्ग को पूजे जिसके अन्तर्गत चराचर हैं। इसी लिङ्ग के आधार पर बाहर के लिङ्ग बने हुए है।"

अतः मनीषिगण कहते हैं :--

जयं गच्छन्ति भूतानि संहारे निखिलं यतः। सृष्टिकाले पुनः सृष्टिस्तस्मालिलङ्गसुदाहृतम्॥

"प्रलयकाल में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे सृष्टि होती है, उसे लिङ्ग कहते हैं।"

इससे सिद्ध होता है कि लिङ्ग शब्द का व्यवहार, बोधक चिह्न के अर्थ में होता है और जब यह ब्रह्मबोधक चिह्न माना जाता है तब शिवलिङ्ग, ब्रह्मलिङ्ग, विष्णुलिङ्ग, ज्योति-लिङ्ग, बोधलिङ्ग, गगनलिङ्ग आदि नामों का प्रयोग किया जाता है।

पुराणों में शिवलिङ्ग के सम्बन्ध में एक कथा पाई जाती है। अपने महत्त्व को लेकर ब्रह्म और विष्णु में विवाद होने लगा। उन दोनों के बीच भयङ्कर ज्वालाओं वाला अग्निस्तम्भ प्रकट हुआ। उसमें प्रकट होकर शिव ने कहा कि जो मेरे आदि अथवा अन्त का पता लगा लेगा, वही बड़ा समभा जायगा। पता लगाने के लिए विष्णु नीचे चले और ब्रह्मा ऊपर। किन्तु दो में से किसी को पता नहीं लगा यह कथा कूर्म, शिव, वायु (अ०५५), लिङ्ग (अ०१७), मत्य (६०.४), नीलमत (अ०१३५) और सौर पुराण (अ०६६) में पाई जाती है। इससे मालूम होता है कि लोग ब्रह्म (शिव) के संकेत चिह्न (लिङ्ग) को किस रूप में देखते थे।

दूसरी कथा है कि एक बार तपोवन में शिव के नग्न रूप को देख कर मुनिपित्याँ काम पीड़ित हुई। ऋषियों ने ऋढ़ होकर शाप दिया जिससे शिव का शिश्न गिर गया। यह काम की प्रबलता और मदनदहन की कथा का रूपान्तर है। इससे यह भी उद्दिष्ट है कि कामुक का पतन अवश्य होता है चाहे वह शिव-जैसा ही क्यों न हो। जो शिव सत्तामात्र निराकार ब्रह्म है, उसका शिश्न और शिश्न का गिरना कैसा ! इ

१. तत्रैव-महिक ५, कारिका १२०।

२. तिगपुराण-१६.५।

इ. काम की सार्वभौम सत्ता श्रौर श्रजेय शक्ति के विषय में पुराणों में मोहिनी भौर शिव की कथा पाई जाती है। समुद्रमन्थन के बाद शिव ने विष्णु के मोहिनीरूप को देखा। उन्होंने काम को जलाया था किन्तु स्वयं विह्नल होकर मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े।

लिङ्ग और वेदी के विषय मे निम्नलिखित विवरण मिलता है—

ज्ञानकर्मे द्वियैर्ज्ञानविषये प्राणाविषञ्चवायुमनोवुद्विचित्ताहकारै स्यूलकिएने सोऽपि स्यूच
प्रकृतिरिखुच्यते । ज्ञानकर्मे दिवें ज्ञानियये प्राणाविषञ्चवायुमनोवुद्विभिन्च सूज्ञस्योऽपि लिङ्गमेनेखुच्यते ॥ १

"ज्ञान प्राप्त करने के साधन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मे न्द्रिय, प्राणादि पञ्चवायु, मन, बुद्धि, वित्त और अहकार उसकी स्थूल कल्पना करने पर वह (ब्रह्म) भी स्थूलप्रकृति कहलाता है। ज्ञानप्राप्ति के साधन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मे न्द्रिय, प्राणादि पञ्चवायु, मन, बुद्धि द्वारा (ज्ञात) सूक्ष्मस्य को लिङ्ग कहते है।" यहाँ स्यूलप्रकृति को वेदी और सुक्ष्मस्य को लिङ्ग कहा गया है।

विष्णु के रूप मे ब्रह्म के प्रतीक लिङ्ग की उपासना होती है और इसे विष्णुलिङ्ग

कहते है।

विच्छुलिङ्ग द्विधा प्रोक्त व्यक्तमय्यक्तमेव च । तयोरेकमपि स्यक्ता पतस्येव न सराय ॥ त्रिव्यक वैच्छाव लिङ्ग चिप्राया मुक्तिसाथनम् । निर्वाण सर्वधर्मायामिति वेदानुशासनम् ॥

"विष्णुलिङ्ग दो प्रकार के होते हैं — ब्यक्त (माया) और अब्यक्त (ब्रह्म)। उनमें से एक का भी त्याग करने से निश्चय पतन होता है। निदण्ड वैष्णव लिङ्ग है। इससे ब्राह्मणों को मुक्ति मिलती है। इसमे सभी धर्म समा जाते हैं। यही वेद की आज्ञा है।"

विष्णुलिङ्गा यथा ताबदमी च बहुधा स्मृता । जीवासर्वे तथा शर्वा परमामा च स स्मृत ॥ १

"अग्नि (की ज्वालाओ) मे नाना प्रकार के विष्णुलिङ्ग माने जाते हैं। उसे ही सभी प्राणी अप्राणी (शर्व) तथा परमात्मा भी कहते हैं।"

तन्त्रशास्त्र मे भी वैष्णविलिङ्ग का विवरण मिलता है— चतुर्वेर्षामय वापि वैष्णव ज्ञायतऽप्रत ।

चतुर्वर्षामय वापि वेष्ण्य ज्ञायतः । वेष्ण्य शङ्घकाष्ट्रगताः नावितिमृषितम् ॥ श्रीवस कौस्तुमाङ्क च सर्वेसिहासनाङ्कितम् ॥ वेनतेयसमाङ्क वा तथा विष्णुपताङ्कितम् ॥ वेष्ण्य नाम तत्प्रोक्त सर्वेश्वर्यफलभवम् । इति वैष्ण्यवित्तगलच्याम् । शालप्रामादिसस्य तु शशाङ्क श्रीनित्रधनम् । पद्माङ्क स्वस्तिमाङ्क वा श्रीवत्साङ्क विभृतये ॥ इस्यपि वैष्ण्यवित्तगलच्याम् ॥४

योगचृहामग्युपनिपत्—७२ ।
 शाट्यावनीयोपनिपत्—श्लोक ७ = ।

व लितासहस्रनाम (सीमाय्यमास्करमाध्य, वम्बई, १६३४) ए० १३१ में चढ्त ।

भाषतीयसी (वगासर, कलकत्ता, १३३४ साल)-ए० ३२१।

"चारों वर्णवाला वैष्णव लिङ्ग देखते ही पहचान मे आ जाता है। वैष्णवलिङ्ग में शङ्घ, चक्र, गदा, पद्म, श्रीवत्स, कौस्तुभ, विष्णुपद, गरुड तथा सभी सिंहासनों के चिह्न रह सकते है। इसका नाम वैष्णव है। यह सभी ऐश्वर्यों का फल देनेवाला है।" यह वैष्णव-लिङ्ग का लक्षण है।

"शालग्रामादि में चन्द्रमा का आकार धनसम्पत्ति का बढ़ानेवाला होता है। पद्म, स्वस्तिक और श्रीवत्स के चिह्न वाले से विभूति होती है। यह भी वैष्णव लिङ्ग का लक्षण है।" लिङ्गवेदी, ब्रह्ममाया, हरगौरी आदि एक ही तत्त्व के रूपान्तर मात्र है।

#### स्वर्गपाताललोकान्तब्रह्माग्डावरणाष्ट्रके ।

## मेयं सर्वमुमारूपं माता देवो महेरवरः ॥ १

''स्वर्ग से पाताल लोक तक ब्रह्माण्ड के आठों आवरणों के भीतर सभी चालित वस्तुएँ (मेय) उमा के रूप हैं और देव महेश्वर चालक (माता) हैं।''

### लिंगवेदी समायोगादर्धनारीश्वरो भवेत् ।<sup>२</sup>

"लिङ्ग और वेदी के एकस्थ होने से अर्द्ध नारीक्वर बनते है।"

जो नटेशमूर्ति में मायाचक है, हरपार्वती विग्रह में पार्वती है, अर्द्ध नारीश्वर में अर्द्ध नारी है, सीताराम में सीता है, राधाकृष्ण में राधा है, वही लिङ्गवेदी में वेदी है। साकार जगत् को प्रवर्तित और संचालित करनेवाले कूटस्थ निराकार ब्रह्म की तरह, भीतर से मायाचक का संचालन करनेवाला नटेश ही वेदी के भीतर का शिवलिङ्ग है। विभु का यह प्रतीक शरीर के भीतर स्वयंभूलिङ्ग, वाणलिङ्ग और इतरलिङ्ग की आकृति के आधार पर ब्रह्मलिङ्गों का निर्माण होता है। ब्रह्म का यह आन्तरिक और बाह्म प्रतीक एक-सा होने के कारण वाह्म प्रतीक का अवलम्बन कर आन्तरिक तेजोमय प्रतीकों में मनालय करने में साधकों को कठिनता नहीं प्रतीत होती। ब्रह्म का यह प्रतीक अत्यन्त सरल होने के कारण ध्यान के लिये अत्यन्त सुगम और योगीजनों का प्रिय है।

ब्रह्मोपासना का प्रधान साधन होने के कारण पुराणादिको में लिङ्ग की नाना प्रकार से प्रशंसा की गई है और इसके द्वारा उपासना का विधान किया गया है।

### श्रादिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम् । १

"लिङ्ग का आदि मध्य और अन्त नहीं है। यह संसार—रोग के रोगियों के लिये भेषज है।"

## प्रण्वेनेव मन्त्रेण पूजयेन्त्रिङ्गमूर्धनि । ४

"लिङ्ग के मस्तक पर ॐ कार से पूजा करे"

स्तुतियों में भी लिङ्ग को निराकार ब्रह्म का साकार रूप और परमात्मा का बोधक प्रतीक कहा गया है—

१. ललिता सहस्रनाम (सौभाग्यभास्तरभाष्य, वम्बई, शांके १८५७)—ए० १३१ में उद्घृत।

२. लिगपुराण-६६. ।

३. सौरपुराण-४२.४१ (म्रानन्दाश्रम संस्कृतग्रन्थाविल पूना, शाके १८११)।

४. तत्रेव—४२.४२।

जिङ्गारमक **इर** चराचर विश्वरूपितृ।

"हे हर<sup>ा</sup> चर और अचर रूप ससार ही आपका साकेतिक प्रतीक (लिङ्ग) है।" परात्पर परमात्मकलिङ्गम । र

"लिज्ज कारण का भी कारण और परमात्मा का रूप है।" ब्रह्म स्थिरलिज्ञ (निर्विकार निकाल स्थायी सत्ता) है। इसलिए यह स्थायी या अर्थात् कूटस्य स्थाणु है।

वहत्यर्थं स्थितो यच शाणान् शेरपते च प । स्थिरविद्वं च यन्नित्य तस्मात् स्थागुरिति स्मृत ॥<sup>१</sup>

"कपर रहकर जलाने के कारण, प्राण को प्रेरित करने और नित्य कूटस्य\* (स्थिर) रहने के कारण इनका नाम स्थाण है।"

उपनिपत और वेदान्त की तीन ग्रन्थियों के अधिष्ठाता, तात्रिकों के तीन लिङ्ग हैं। ब्रह्मग्रन्यि या मूलाघार मे स्वयमूलिङ्ग, विष्णुग्रन्थि या अनाहत में बाणलिङ्ग, और रुद्रग्रन्थि या आज्ञाचक मे इतरलिङ्ग । स्वयभूलिङ्ग का विवरण इस प्रकार है -

त्रनमध्ये लिङ्गरूपी वतकनकम्बाकोमलः परिचमास्यो ज्ञानध्यानप्रकाश प्रथमिकसत्त्वयाकारूप स्वयम् । विद्यत्युर्गोन्दुजिम्बप्रकरचयस्निग्धसन्तानदासी काशीवासी विकासी विजसति सरिवाव र्वेह्नपप्रकार . 18

"उसके (मूलाधार के) वीच लिङ्गस्प, गलाये हुए सोने की तरह कोमल, ऊपर की बोर मुख (छिद्र) वाला, ज्ञान-ध्यान से प्रकट होनेवाला, नतन पत्र जैसा आकार वाला, स्वयभ है। उसका हास, अनेक विजली और पूर्णचन्द्रविम्बो के समूह जैसा है। काशी वासी (शिव) जल के भवर की तरह है और (मूलाधार मे) शीभायमान है।"

यहाँ स्वयमूलिङ्ग को जलावर्तस्य कहा है। किञ्चित् उन्नत शिलाखण्ड को देखकर शिक्त की क्लिप्टकरपना की भी जा सकती है, किन्तु सलिलावर्त्त के रूप में यह कल्पना भी असम्भव है। बाणिलङ्ग का विवरण इस प्रकार है —

**ए**वन्नीरजकिष्णकान्तरतासच्छकिस्निकोग्राभिधा विश्वत्कोटिसमानकोमजवपु सास्ते तवृन्तर्गत । बावाच्य शिवित्तगकोऽपि कनकाकाराहरागोऽज्यब्तो मौजो स्इम विभेद्युड्मिषिरिव भोतासल इम्याजय ॥

१. वेदसारशिवस्तोत्रम् ।

तिङ्गाष्टकस्तोत्रम्।

महामारतम् । अनुसासन पर्व । १५१ १०। ₹

<sup>&#</sup>x27;यट्चकनिरूपण' श्लोक १।

पट्चकनिरूपण-प्लोक २५।

कुटरय-कूट - निहाई। निहाई पर रखकर सोने, लोहे आदि को पीटकर नाना रूप दिया जाता है, पर निहाई ज्यों-की-स्यों निविकार बनी रहती है। उसी प्रकार सुध्टिकस्पना का निर्विकार मूल तत्त्व कूटस्य कहा जाता है।

"इस कमल (अनाहत) के भीतर शक्ति पड़ी हुई है जिसका नाम त्रिकोण है। यह कोटि विद्युत् के समान कोमल शरीर वाली है। उसके भीतर बाण नामक छोटा-सा लिङ्ग भी है जो सोने की तरह जगमगाता रहता है। इसके मस्तक पर छोटा-सा छिद्र मणि की तरह है। यह उल्लास की शोभा का आलय है।"

पुतत्पद्मान्तराले निवसित च मनः सुचमरूपं प्रसिद्धं योनौ तत्कर्णिकायामितर शिवपदं लिङ्गचिह्नप्रकाशम् । विद्युन्मालाविलासं परमकुलपदं ब्रह्मसूत्र प्रबोधं वेदानामादिबीजं स्थिरतरहृद्यश्चिन्तयेत्तत्क्रमेण ॥ २

इस कमल (आज्ञाचक) के भीतर सूक्ष्मरूप में प्रसिद्ध मनः शक्ति है। उसकी कर्णिका की योनि (मध्यभाग या त्रिकोण) में इतर शिव का स्थान लिङ्ग चिह्न के रूप में स्पष्ट है। यह विजली की माला की चमक-जैसा है, परमा शक्ति (कुल) का निवास है, ब्रह्मज्ञान का बोधक है और वेदों का आदि बीज (ॐकार) है। क्रमशः स्थिर चित्त से इस पर ध्यान करे।"

ब्रह्मवाचक लिङ्ग के ये ही मूलरूप हैं, जिनके आधार पर प्रतिमादि के रूप में । वाह्मलिङ्ग की कल्पना की जाती है।

इन लिङ्गों के अतिरिक्त निम्नलिखित लिङ्गों का भी निर्देश, विवरण और प्रयोग मिलता है—इन्द्रलिङ्ग, आग्नेयलिङ्ग, याम्यलिङ्ग, नैऋतलिङ्ग, वारुणलिङ्ग, वायुलिङ्ग, कुवेरलिङ्ग, रौद्रलिङ्ग, वैष्णवलिङ्ग, शिवनाभिलिङ्ग, दैवलिङ्ग, गोललिङ्ग, आर्षलिङ्ग और पाधिवलिङ्ग। <sup>ब</sup>

'योगवासिष्ठ' में देहलिङ्ग और वोघलिङ्ग का विवरण मिलता है — बाह्यार्थपरिकर्तारं सर्वकार्यस्वरूपदम् ॥ देहिबिङ्गेषु शान्तस्थं त्यक्तिङ्गान्तरादिकम् । यथाप्राप्यर्थसंवित्या बोघिङ्गः प्रपूजयेत् ॥ प्रवाहपतितार्थस्थः स्वबोधस्नानबुद्धिमान् । नित्यावबोधार्हण्या बोधिबङ्गः प्रपूजयेत् ॥

सभी कार्यों को स्वरूप देने वाले, वाहरी विषयों के करने वाले, शान्त वोधलिङ्ग को, जैसा विषय का ज्ञान हो, उसीके द्वारा पूजे। अन्य लिङ्गों का त्याग कर दे। (जगत् के) प्रवाह में पड़े हुए विषयों को देखते-सुनते, अपने ज्ञान में स्नान से शुद्ध होकर, नित्य ज्ञान के लिये वोधलिङ्ग की पूजा करे।"

१. 'ब्रह्मसूत्र-सूत्र-बोधक, पता लगानेवाला। ब्रह्मसूत्र-ब्रह्म का पता देनेवाला, ब्रह्मज्ञान का बोधक।

२. तत्रैब--श्लोक ३३।

प्राण्तोषणी (वंगाचर, कलकत्ता; १३३५ साल) काग्ड १, परिच्छेद १।

४. योगवासिष्ठ (बम्बई, शाकः १८४६, सन् १६३७) निर्वाण प्रकरण, (पूर्वार्द्ध) सर्ग ३६, श्लोक ५-७।

उपर्यु क्त पष्ठ क्लोक पर तात्पर्य प्रकाशव्याख्या इस प्रकार है -

स्वदेहत्तवणेषु जिह्नेषु । तथादि पद्माद्यासनस्यापुर प्रसारितपाणिर्यद्वाष्ट्विदेदे शियजिङ्गाकारो भयतीति प्रसिद्धम् । श्रवपुत त्यक्त मृह्यरुशिलाविजिङ्गान्वर श्राविपदान् प्रतिमान्वर च श्रत्र । शान्ते निर्विचेषसमाने स्थित बोधजिङ्गम् ।

"अपने देहरूपी लिङ्गो में । जैसे पद्म इत्यादि आसन पर वैठकर हाय आगे फैलाकर अजल वाधने से धरीर शिवलिङ्गाकार हो जाता है, यह सभी जानते हैं। अत एव मिट्टी, लकडी, पत्थर आदि के लिङ्गो को छोडकर। आदि शव्द से दूसरी प्रतिमानों सें भी यहाँ उद्देश्य है। शान्त अर्थात अचचल भाव में स्थिर होना बोधलिङ्ग है।"

मुप्ताना प्रद्वाना च त्रेलोक्यस्थसर्वेपाणिना हृदि ग्रनाहतनावातमा श्रकराविमात्रात्रयगृत्यस्य पण्यत्रनावमानास्य शत्वत्रकाटयस्य निर्धं सर्वदैयोचारणावृत् उऽपरिमिततृत्शुण्यस्य फ्रिक्टिलेहा-कारेण स्थितस्य दृहराकाशाय्यस्य शित्रस्य मृन्धि भूषण्यमृता जिन्दुरूपा इन्दुकला उमेत्युच्यते । तथा चोक्त वायवीयसहितायाम् —

र्वे हत्येकाचर वरा शक्काण प्रतिवादकम् । च उ मेति त्रिमात्रामि, परस्तादर्धमात्रया ॥ तत्राकार स्थितोभागे ज्यातातिक्वस्य वृत्तिणे । उकाररचोत्तरे तद्वनमकारस्तरय मध्यत । वर्षमात्रात्मको नाव् श्रयते त्विक्वमुर्धनि ॥ इति

हसोपनिपितृ च 'पूर्वेवले पुण्यमित' इत्यादि ह्वयपुण्डशम्बलेषु जीयस्य मितमेद-युक्तमा लिङ्गो सुपुति पद्मत्यागे तुरीय यदा हसो नादे विलीनो भर्मात तत्तु रीवातीतमिति लिङ्गमुष्टेस्ये नादे सर्मापाधि विलयेन महामित्या तुरीयातोतायस्येत्युक्तमिति भाव ।'

'सोये हुए, और जगे हुए, त्रिलोन के सभी प्राणियों के हृदय में अनाहत नाद के रूप में अकारादि तीनो मानाओं से शून्य ॐ नादभाग रूप घट्द ब्रह्म नामक नित्य सर्वया उच्चारण के कारण, अगूठा भर, हृदय कमल के छिद्र में लिङ्गाकार से स्थित हराकाश नामक शिव के माये पर भूपण रूप, विन्तुरूप चन्द्रकला उमा कहलाती है। वायवीय महिता में कहा है—ॐ यह एकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतिपादक है। अं उ म इन तीन मात्राओं के पर अधंमाना के साथ, ज्वालालिङ्ग से दक्षिण अकार स्थित है। उकार उत्तर की ओर और मकार उसके (ज्वालालिङ्ग के) मध्य मे है। अर्द्ध मात्रारूपी नाद लिङ्ग के माये पर सुनाई पडता है। इति।

"हसोपिनिपत् मे भी 'पूर्वे दले पुष्पमिति , इत्यादि द्वारा हृदयकमल मे जीव के बुद्धि-भेद मो कहकर लिङ्ग मे सुपुष्ति और पद्मत्याग मे चतुर्व (कहा है) । जब हस, नाद मे विलीन हो जाता है, तब तुरीयातीत है । लिङ्ग के मस्तक पर स्थित नाद मे सभी उपाधियों के विलीन हो जाने पर ब्रह्मप्रतिष्ठा (ब्रह्म मे मन का स्थिर हो जाना) , तुरीयातीतावस्था कही जाती है । यहीं भाव है ।

र योगवासिष्ठ (वन्तर्दे, सन १६३७)—निवाखप्रकरख (वत्तराख')—द्र४ १३ की टीका।

लिङ्गिनिर्माण और स्थापना की पद्धित से भी इसके यथार्थ रूप का बोध होता है। लिङ्गिनिर्माण की विधि इस प्रकार है—

भागमेकं न्यसेद्धुमो द्वितीयंवेदिमध्यतः ।

तृतीयभागे पूजा स्यादिति जिङ्गं त्रिधा स्थितम् ॥

भूमिस्थं चतुरस्नं स्याद्ष्टाश्रं वेदिमध्यतः ।

पूजार्थं वर्तुं कार्यं दैर्घान्त्रिगुण्विस्तरम् ॥

श्रधोभागे स्थितः स्कन्दः स्थिता देवी च मध्यतः ।

कथ्वं रुद्रः क्रमाद्वापि ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः ॥

पृत एव त्रयो जोका पृत एव त्रयो गुणाः ।

पृत एव त्रयो वेदा पृतचान्यस्थितं त्रिधा ॥

पृत पृव त्रयो वेदा पृतचान्यस्थितं त्रिधा ॥

पृत पृव त्रयो वेदा पृतचान्यस्थितं त्रिधा ॥

"लिङ्ग की स्थित तीन भागों में होती है। एक भाग भूमि में रहे, दूसरा वेदी में अगर तृतीय भाग पर पूजा हो। भूमि में चतुष्कोण रहे, वेदी में अष्टकोण और पूजा के लिए गोल बनाना चाहिए। (यह गोल अंश) जितना ऊंचा हो उससे तीन गुना इसका घेरा होना चाहिए। निम्नभाग में स्कन्द रहते हैं, वीच में देवी रहती है और ऊर्ध्वभाग में रुद्र हैं अथवा ये भाग कमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। ये ही तीनों लोक है, ये ही तीनों गुण हैं, ये ही तीनों वेद है तथा और जो कुछ तीन रूपों में वर्तमान है।"

इससे स्पष्ट है कि यह अ उ म रूप में ॐकार ब्रह्म का स्थूल रूप है। लिङ्ग के ये तीनों भाग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक होने के कारण समस्त रूप में ॐकार के प्रतीक हैं, इसे वरावर दुहराया गया है—

> रसमुनिवसुभागे वृत्तके ऽष्टाश्रके इन्ते परिधिरथनवांशे लिङ्गतुंगे तु भूयः । त्रिभिरथ गुणभागैश्च त्रिभिस्तुंगमानं द्यजहरिहरभागे तत्तु त्रैराशिकंस्यात् ॥ 2

''लिङ्ग की ऊंचाई में (ऊपरवाला) गोल अंश आठ भाग, (मध्यवाला) अष्टकोण अंश सात भाग और (नीचे वाला) अन्तिम अंश छः भाग और (लिङ्ग की) परिधि नी भाग होना चाहिये। यदि ऊंचाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीन (समान) भागों में विभक्त हो तो यह त्रैराशिक लिङ्ग हुआ।"

जिङ्गोःसंघे तु नन्वांशे षट्ससवसुमागकैः । ब्रह्मविष्णवीशभागानां क्रमान्नाद्याः प्रकीर्तिताः । जिङ्गां त्रेराशिकं नाम भवेत्सर्वसमे तु तत् ॥ इ

"लिङ्ग की ऊंचाई में छः, सात और आठ अंश क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और ईश ऊंचाई कही गई है। यदि सभी भाग वरावर हों तो उसे वराशिक लिङ्ग कहते है।"

१. शिवोपनिषत्। ऋध्याय २, श्लोक ३-६।

२. Elements of Hindu Iconography vol. II pt II. Madras 1916 Appendix B ए॰ २६ में "मयमत" से उद्भृत।

३. तन्नैव—'शिरुपरत्न' अध्याय ३१ से उद्धृत ।

शिविलिङ्ग के अग्रभाग का आकार कैसा होना चाहिये, इसका विधान इस प्रकार किया गया है।

लिङ्गिशिरोचर्तनम्— शिरसो वर्तनमञ्जना लिङ्गाना चचपते क्रमराः । छुत्रामा त्रञ्जपामा कुम्कुटकायडार्वचन्द्रसदराामा । युद्रचुदसदसा पन्चैगेहिष्टा वर्तना सुनिमि ॥ १

"अब क्रमश िक्क् के मस्तक के निर्माण के विषय में कहा जाता है। मुनियों ने पाँच, प्रकार की शिरोवर्तना निश्चित कर दी है— उप्रापार, ककडी-जैसी, बुक्कुट के अण्डे-जैसी अर्थेचन्द्राकार और पानी के बुन्छे-जैसी।"

> हुर्तीत प्रयुसीफलामसद्या छुप्रोपम सस्तकम् । बालेन्ड्राकृतिकुक् टाएडसदश प्रिमानिवर्णकमान् ॥ २

"लिङ्ग के मस्तक को ककडी-फल के अग्रभाग — जैसा, छत्राकार, वालचन्द्राकार, और कुक्कुटाण्डाकार क्रमश विप्रादिवर्ण के विचार से बनावें।"

छ्त्राभ त्रपुपाकार कुङ्गुदागडनिभ तथा क्येन्दुसदरा चाथ धुद्रुचुत्राभ तु पञ्चसम् ॥

"छनाकार, ककडी — जैसा, कुक्कुट के अण्डे — जैसा, अधर्षेन्द्राकार और पाँचवाँ बुदगुद-जैसा।"

यदि लिङ्क् से शिश्न अभीष्ट रहता तो शिश्नाकार लिखने मे कोई वाधा नहीं पी। स्त्रीपुरुषों के अङ्कों के अङ्कन और चित्रण मे प्राचीन शिल्पियों ने जैसी निर्द्ध नहता दिखाई है, उस दृष्टि से शिश्नाग्रभाग लिखने में उनको जरा भी शङ्का नहीं होती। इसके नहीं लिखने का यही अर्थ है कि यह भावना वहाँ थी ही नहीं।

वेदी से भी लोगों को स्त्रियों के गोप्याङ्ग का भ्रम होता है। वेदी का नाम पट्ट, पीठ और आसन भी है। दिवलिञ्ज की उपासना अभिषेक द्वारा होती है। इसलिये जलाधार और जलमार्ग का बनाना आवस्यक हो जाता है। इससे प्रतिमा को अपने स्थान पर बनाये रखने मे स्थिरता आती है। अन्यथा इसके गिर जाने का डर रहता है। बीचे और उपरवाले भागों को स्थिर रखने के लिये मध्य मे वेदी का निर्माण किया जाता है। इसके बनाने की विधि इस प्रकार दी गई ह—

त्रिगुष बिद्धविस्तार त्रिगुनार्थं चतुर्गुषाम् । त्रिविचस्त्वधमाविस्तु पोठिविस्तारमुच्यते ॥ विष्णुमागस्य चोव्होष पोठोव्होयः त्रिशीयते । द्याया ब्रह्मभागस्य चाष्टारोन समन्वितम् ॥ पद्मपीठ भद्गपीटविविका परिमयङ्बाम् ॥ पीठ चतुर्विध ब्रोक्तं वाच्या शृष्णु साम्प्रतम् ॥

१ तज्ञेव-पृ० २८-'मयमते त्रयस्त्रिशाध्याये ।'

२ तभैव-- पृ० ३१ शिल्परत्ने । ३. सभैव--- पृ० ३२ ।

कृत्वा षोडशचोत्सेघं द्वयंशेन च तु पिट्टका । पन्चभागं तद्ध्विञ्जं दृत्तेः षोडशभियुंतम् । दृत्तमर्घाङ्ग्वित्सेघं पद्मपोठिमहोच्यते । जलमार्गं त्रिभागैकं कुर्यात् तत्र विशेषतः । एवं तु पद्मपीठं हि भद्दपोठमथ श्रेष्णु ।। इत्यादि १

"पीठ का घेरा तीन प्रकार का कहा गया है—अधमादि अर्थात अधम, मध्यम और उत्तम। लिङ्ग के घेरे से तिगुना अधम, त्रिगुण का आधा मध्यम और चतुर्गुण उत्तम है। विष्णुभाग (मध्यभाग) जितना ऊँचा हो, आसन उतना ही उँचा हो। अथवा ब्रह्मभाग (निम्नभाग) का आठवाँ भाग सिहत (विष्णुभाग के बराबर) आसन हो। पीठ अर्थात् आसन चार प्रकार के कहें गये हैं—पद्मपीठ, भद्रपीठ, वेदिका और परिमण्डल। अब इनके लक्षण सुनिये। (लिङ्ग की) ऊँचाई का सोलह भाग करके उसके दो अंशों की पट्टिका (पीठ) बनावे। उसके ऊपर पाँच भागों का कमल बनावे जिसमें १६ दल हों। दल आधा अंगुल ऊँचा हो। इसे पद्मपीठ (अर्थात पद्मासन) कहते हैं। (आसन के घेरे के) तीन भाग में से एक भाग का जलमार्ग वनावे। यह पद्मपीठ हुआ। अब भद्रपीठ के लक्षण सुनिये।" इत्यादि।

पीठभेदाः — मयमते । चतुस्त्रिंशाध्याये । चतुरस्र च<sup>२</sup> वस्त्रसं षडश्रं द्वाद्शाश्रक । द्विरष्टाश्रं सुवृत्तंच तैषामेवायनान्यपि ॥ <sup>१</sup>

"पीठों के आकार हों—चतुष्कोण, अष्टकोण, षट्कोण, द्वादशकोण, षोडशकोण, और सुन्दर गोलाकार।"

त्रिकोणमर्धचन्द्रंच चतुर्दशितभातिवे ।
समानि यानि लिङ्गस्य चाहुः पीठंच संज्ञकम् ।।
ग्रायतान्यासनानीति निष्कलानां चदन्तिवे ।
त्रिकोणमर्धचन्द्रंच निष्कले सकले क्रमात् ।।
भद्रपीठं च चन्द्रं च वज्पीठं महाम्बुजम् ।
श्रीकरं (विकरं) पश्चपीठ च महावज्ं च सौम्यकम्
श्रीकामार्थमिति श्रोक्ता नाम्नैता नवपीठिकाः ।
स्वनामाकृतियुक्तातु त्रिकोणाह्रे न्दुसंयुते ।
पीठिकानामलंकारं क्रमशो वच्यतेऽधना ।
गृहीत्सेधमानांशवशेन विविधेन च ॥४

१. तत्रैव--पृष्ठ ३४-३५ । सुप्रमेदागम से उद्धृत ।

२. चतुष्कोर्ण-प्रतीक का विवरण प्रासाद-पुरुष-प्रकरण में देखिये। शिवितिङ्ग में लिङ्ग, विन्दु स्थान मूलस्तम्भ है, श्रीर चतुष्कोर्ण, कारण ब्रह्म की स्थिरता का प्रतीक है।

**३.** तत्रैव—ए० ४१।

४. तत्रैव--ए० ४२-४३।

"चौदह प्रकार के, एक से निकोण और अर्घचन्द्र लिङ्ग के आसन कहलाते हैं। विस्तृत आसन निष्कल (निराकार) के आमन कहलाते हैं। त्रिकोण और अर्घचन्द्र कमय निष्कल (निराकार) और सकल (साकार) कहे जाते हैं। श्रद्रपीठ, चन्द्र, वच्यपीठ, महावच्य, श्रीकर, प्रचपीठ, महावच्य, सीम्य— ये सम्पत्ति देने वाले नो पीठ कहे गये हैं। अपने-अपने नामानुसार आकृतिवाले त्रिकोण और अर्घचन्द्र के साथ तथा उँचाई की नाप के विभागों के अनुसार, आसन की नाना प्रकार की सजावट का अब वर्णन किया जाता है।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदी अथवा पीठ का वया अर्थ है। इस पर भी यदि कोई

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदी अथवा पीठ का क्या अर्थ है। इस पर भी यदि कोई इसका अर्थ 'स्त्री का उपस्थ' करे तो इस पर तक करना व्यर्थ है।

#### मुखलिङ्ग

निराकार ओकारस्वरूप ब्रह्म के किल्पत रूप को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए इस पर मुख बना दिया जाता है। कभी इस पर एक, कभी तीन और कभी पाँच मुख नाये जाते हैं। ब्रह्म विश्व का प्रतीक स्वरूप एक मुख बनाया जाता है। तीन मुख निगुणात्मक स्वरूप के प्रतीक हैं। इनमें सामने वाला एक मुख कुछ खुला रहता है या ओज से जगमनाता रहता है। यह रजोगुण है जो सत्त्व और तमोगुण को जगाये रहता है। इसके वाई बोर वाला मुख प्रशान्त मुद्रा में दिखाया जाता है। यह सत्त्वगुण का प्रतीक है। वाहिनी ओर वाला कराल रूप में दिखाया जाता है। यह सहारक तमोगुण का चिह्न है। विना शिवलिङ्ग के यह मूर्ति त्रिमृति कहलाती है। पींच मुखवाले शिवलिङ्ग में चार मुख बारो ओर यने रहते हैं और पांचवां मुख प्राय नहीं वनाया जाता है। इसका वणन इस प्रकार दिया गया है—

सुप्रजिक्षः जिवनत्र स्यादेकतत्रत्र चतुर्भुः सम् । सन्मुप्त चैकतकत्र स्यात् जिवनत्र एष्टके नद्दि ॥ पश्चिमास्य स्थिरगुष्ठतं कुकुमाभे तथोत्तरे । याम्य कृष्णकराज स्यात् प्राच्या दोलाग्निसन्तिभम् ॥ सद्यो याम तथायोर तस्पुरसद्य चतुर्थंकम् ॥ पद्यक्षम् तथेराान योगिनामन्यगोवरम् ॥ १

"मुखिलिंद्र, तीन मुखवाला, एक मुखवाला और चार मुखवाला होना चाहिये। एक मुख वाले में मुख सामने रहेगा। तीन मुख वाले में मुख पीछे की ओर नहीं रहता। पीछे वाला मुख उजला होना चाहिए। उत्तरवाला लाल, दक्षिणवाला काला भयकर, और सामने वाला ज्वाला वाली आग की तरह हो। सद्योजात, वामदेव, अधोर और चौथे तत्पुरुष हैं। पाँचवें ईशान हैं जिन्हें योगी भी नहीं जानते।"

<sup>&</sup>lt; वज्रपीठ, बुद्ध के वज्रासन को स्मरण कराता है।</p>

र Elements of Hindu Iconography, Madras 1916, Vol II Pt II, रुष २७ मैं स्थमपदन से उद्धा

लिङ्ग भावना का आधार शैव और शाक्त दर्शन हैं। इन दर्शनों के अनुसार सर्व-व्यापी अविनाशी तत्त्व में क्षोभ या स्पन्दन होता है जिससे जलराशि में जलावर्त्त और वायुमण्डल में वातावर्त की तरह शब्द के साथ-साथ बिन्दु बनता है और जल के ऊँ चे तरंग की तरह यह ऊपर उठकर सृष्टि का रूप ग्रहण करता है। बिन्दु से चेतना के इस ऊपर उठने का नाम मूलस्तमभ है। इसी मूलस्तमभ से सृष्टि का विस्तार होता है और मूलतत्त्व में लीन होने के पहिले सृष्टि इसी में लीन होती है। यही मूलस्तम्भ शैवों और शाकों का महाशिवलिङ्ग और बौद्धों के स्तूप और स्तम्भ है जिन पर सृष्टि-शक्तिधर्म के संकेत वृषभ, सिंह, धर्मचक और छत्र के रूप में रहते है।

ज्योति का सिद्धान्त वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्धों को समान रूप से मान्य है। वैष्णवों के विष्णु ज्योति:स्वरूप है। शैवों का मूल स्तम्भ शुद्ध चेतना का ज्योति:स्तम्भ है।

From a tenth portion of the श्रादिशक्ति is evolved the second सदाशिव तत्त्व, श्रमूर्त सादाख्य known also as ईशान। Because श्रादि शक्ति like
पराशक्ति is also formless, this second tattva is called the श्रमूर्त,
that is, this is also निष्मल। This सादाख्य exists as a luminous
pillar, whose lustre is equal to that of a crore of suns put
together. This pillar is called the Divya linga or the
Mulastambha. As everything takes its origin from the मूलस्तम्म
and ends finally in it, it was called the Linga. लयं गच्छन्ति भूतानि
संदारे निखलं यत:। सृष्टि काले पुन: सृष्टिस्तस्मालिङ्ग मुदाहताम्। सुप्रभेदागम।

Elements of Hindu Iconography. T. Gopinath Rao, Madras 1916, Vol.II Pt. II, Page 364.

"पराशक्ति के दशांश से सदाशिव तत्त्व श्रथवा शिवसादाख्य उत्पन्न होता है। इसे सदाशिव मां कहते हैं। शुद्ध श्रौर पराशक्ति से उत्पन्न होने के कारण इसे शिव भी कहते हैं। यह विश्व के श्रवकाश में विजलो को तरह सूद्धम दिव्य ज्योति के रूप में सर्वत्र व्याप्त रहता है। श्रादिशक्ति के दशांश से सदाशिव तत्त्व, श्रमूर्त सादाख्य उत्पन्न होता है, जिसे ईशान भी कहते

मादिशक्ति के देशाश से सदाशिव तत्त्व, श्रमूत सीदाख्य उत्पन्न होता है, ाजस देशान ना पहत हैं। पराशक्ति की तरह श्रादिशक्ति भी निराकार है, इसिल्ये यह द्वितीय तत्त्व श्रमूर्त श्रर्थात् 'निष्कल' है। यह सादाख्य ज्योति स्तम्भ की तरह है जिसका प्रकाश कोटिसूय की तरह है। इस स्तम्भ का नाम दिन्यलिङ्ग श्रथवा मूलस्तम्भ है। सभी वस्तुएँ मूलस्तम्भ से उत्पन्न होती हैं श्रोर इसी मैं समा जाती हैं, इसिल्ए इसे लिंग (ल = लय, ग = गच्छन्ति, निकलना) कहते हैं।"

<sup>ং.</sup> ক. From a tenth of परাशक्ति comes the first सदाशिव तस्व, शिव सादाख्य, known also by the name of सदाशिव; because it is born of पराशक्ति and is pure it is called গ্ৰিব; and it exists everywhere as a subtle divine light bright as the lightening and pervading the space in the Universe;

ख. त्र लोक्यानगरारम्भ मूलस्तम्भाय शम्भवे नमः। बाण्भद्द। 'हर्षचिरत' प्रस्तावना तीनो लोकरूपी नगर की रचना के मूलस्तम्भ शम्भु को प्रणाम ।

पर्वताकार पु जीभूत ज्योति से देवी प्रकट होती है<sup>६</sup> और बौद्धो के बुद्ध महाज्योति के पुज्जी-भूतस्वरूप स्तूप और स्तम्भ हैं।

ब्रह्मविद्या के और प्रतीको की तरह शिविलिङ्ग ब्रह्मोपासना का एक अत्यन्त सरल ब्रह्म प्रतीक है ।

िज्जूरूप में परब्रह्म की पूजा भारत में कब से प्रचितित हुई, यह कहना कठिन है। श्रीलंका से लेकर अमरनाथ और वैलास तक तथा सिन्धु देश से लेकर असम प्रदेश तक इसका सावभीम प्रचार है। कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद के पिहले अरव देशों में भी इसका प्रचार या। ऐसी स्थिति में इसकी पूजा के प्रारम्भ काल को निश्चित करने के लिए यथेप्ट सामग्री था नितान्त अभाव है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ब्रह्मोपासना का यह स्वस्प भारत में प्रचलित है।

'वीघायन गृह्यसूत्र' और 'निक्कं' में इसका निर्देश पाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान् श्री रामचन्द्र ने समुद्र पर सेतु बनाकर उस पर शिवलिङ्ग की स्थापना कर उसकी पूजा की थी और उसका नाम रामेश्वर रक्ष्मा था। सताल परगना (बिहार) के वैद्यनाथ घाम के ज्योतिलिङ्ग की कथा के साथ रावण का नाम सम्बद्ध है। कहा जाता है कि रावण ने इसकी स्थापना की थी। भगवान् श्री रामचन्द्र के समय में लिङ्गपूजा का बहुत व्यापक प्रचार रहा होगा। इसलिये भगवान् और रावण—दोनो ने ही इसकी स्थापना की होगी।

अनेक यूरोपीय विद्वानो ने शिश्नपूजा पर खोज की और अपना-अपना मत दिया। उन्होंने देखा कि यूरोप के देशों में, शिक्त की आकृति के सामने लोग टोना-टोटका करते ये और कुछ लोग अब भी करते हैं। आयरलड, इगलैण्ड, ग्रीस, मिस्र, जापानादि सभी देशों में शिक्तपूजा का प्रचार था।

वेस्ट्रीप का कथन है कि ग्रीस, रोम, असीरिया, प्राचीन अमेरिका, जर्मनी, स्लावोनिया, फास आदि देशों में इनके नाम वेरियापस, (Periapus) फसाइनम (Fassinum) अयवा प्राइप (Pripe) गाला (Gala) आदि है।

सर विलियम जोन्स का कथन है कि मिलदेश मे ओसिरिस (Osiris) ईसिस (Isis) की पूजा परमेश्वर और पराशक्ति के रूप मे होती है। यह भारत के ईश्वर अथवा ईश और ईशी वा रूपान्तर है और केनेडी का कथन है कि ओसिरिस (Osiris) की पूजा शिश्न

१ दुर्गासप्तराता । अव्याय २ ।

२ वीधायन गृह्यसूत्र । ३, २, १६ ।

३ निरुक्ता दैवतकायड । १२, ३, ६, ४० ।

Nelson's Eucyclopaedia—Phallus or Phallie Worship

Hodder M. Westrop—Primitive Symbolism as Illustrated in

า Sir William Jones—Sanskrit Texts Messrs George, Redway London, Vol VI Page 318

Nennedy-Hindu Mythology, Page 38

के रूप में होती है। इन्होंने लिङ्ग शब्द देखा और स्वयंसिद्धि की तरह मान लिया कि भारत में भी लिङ्गपूजा के नाम पर शिश्नपूजा और वेदी के रूप में स्त्री-उपस्थ की पूजा होती है। इसी मत को प्रामाणिक मान कर श्री गोपीनाथ राव ने प्राणपन से यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि शिवलिङ्ग शिश्न का प्रतिरूप है। उन्हें लखनऊ संग्रहालय में भीटा नामक स्थान में पाई गई एक मूर्ति मिली जिसे श्री राखाल दास वन्द्योपाध्याय ने ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी का बताया। दूसरी शिश्नाकार एक मद्रास के गुडीमल्लम् नामक ग्राम में राव महोदय को मिली जिन्हें इन्होंने शिवलिङ्ग का आदि रूप वताया और शिवोपासना को शिश्नपूजा सिद्ध करने की यथासाध्य चेष्टा की। हम इन दोनों की परीक्षा करेगे।

भीटा वाली मूर्ति एक पत्थर का टुकड़ा है। इसका नीचे का भाग बेढंगा कटा हुआ है और ऊपर के भाग पर चारों ओर मनुष्य का शिर बनाने की चेष्टा की गई है। शिरों के ऊपर मालूम होता है कि ककड़ी की आकृति बनाने की चेष्टा की गई है। ऐसा मालूम हाता है कि शिवलिङ्ग के नियमानुसार ऊर्ध्वभाग को त्रपुषाकार बनाने की शिल्पी ने चेष्टा की, किन्तु पत्थर टूट गया। इसलिए वेदी और भूमि के भीतर रहनेवाले भाग को उसने चतुष्कोण और अष्टकोण बनाया ही नहीं और साधारण पत्थर की तरह उसे फेंक दिया। राव महोदय त्रपुषाकार ऊर्ध्वभाग का शिश्न का अग्रभाग कहते हैं और सारे पत्थर के टुकड़े को शिश्न की अनुकृति मानते है और कहते हैं कि शिश्न प्रतिमा का यह प्रारम्भिक रूप है। किन्तु यह तो शिश्न की आकृति है ही नहीं। यह तो अधूरा शिवलिङ्ग है। (देखिये चित्र ५५ और ५६)।

गुडीमल्लम् वाली मूर्ति शिश्न की मूर्ति है। इसकी वेदी का भाग न चतुष्कोण है और न षट्कोण। इसमें सात कोण है। मूर्ति के साथ लगी हुई एक पुरुष मूर्ति है। मोटे-तगड़े मनुष्य के कन्धों पर इसके पैर है। वह मनुष्य वहुत ही प्रसन्न मुखमुद्रा में मुस्कुरा रहा है। इसे आप शिव की मूर्ति कहते हैं। शिव को कही भी नरवाहन नही माना गया है। आपका कथन है कि नटराज के अपस्मार पुरुष की तरह यह भी अज्ञान या मोह पुरुष है। नटराज की मूर्ति में मोहपुरुष की कमर, शिव के पैर के भार के नीचे टूटती-सी है और मोहपुरुष का नाश हो रहा है, इसलिये वह कष्ट में है। कभी उसकी आँखें बन्द और कभी कष्ट में निकलती हुई-सी दिखाई जाती है, किन्तु इस मूर्ति में तो वह बड़ा प्रसन्न दिखाया गया है। इसलिये यह मोहपुरुष हो नही सकता। पुरुष मूर्ति, नीचे वाले नर के कन्धे पर खड़ी है और इसके गुप्ताङ्ग प्रकट है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, नग्नरूप में कहीं भी पूजा नहीं होती है। इस पुरुष के यज्ञोपवीत नहीं है, और केवल दो आँखे हैं और हाथ में गदा-जैसी कोई वस्तु है। यह शिव के प्रसिद्ध, त्रिशूल डमरू, मृग, परशु आदि अस्त्रों में से कोई भी नहीं है। न इसके तीन नेत्र हैं और न इसमें यज्ञसूत्र और सर्प है। यह शिव की मूर्ति तो किसी-भी प्रकार नहीं हो सकती है। किस देवता की मूर्ति है, जिसकी शिश्नरूप में पूजा हाती थी, यह कहना कठिन है। रावमहोदय का कहना है कि यह शिव का बहुत प्राचीन रूप है। ये अनार्यों के देवता थे। इसलिए पीछे इन्हें जनेऊ दिया गया और शायद तीसरी ऑख भी बना दी गई।

युक्ति और तर्कहीन हठ-कल्पना है। जय मोहनजोदडो की पुदाई में भी तीन अंधिवाली पशुपित की मूर्ति मिली है, और वेदों में भी ज्यम्बक शब्द आया है, तब कसे कहा जाय कि ईसा पूर्व दूसरी या पहिली शताब्दी के बाद शिवजी को ब्रह्मसूत्र दिया गया और इनकी तीसरी आंख का निर्माण किया गया। यजुर्वेद के १६वे अध्याय के 'शतर द्विय' सुक्ती से स्द्राभिषेक किया जाता है। इसमे शिश्त की कही चर्चा भी नहीं है। इसलिए यह मूर्ति शिव की मूर्ति है, ऐसा कहना ठीक नहीं मालूम होता है। यह किस देवता की मूर्ति है, जिसकी शिश्तरूर में पूजा होती थी, यह अनुसन्धान का विषय है। (देखिये चित्र ५३ और ५४)।

्रत्यवेद में शिक्तदेव साद्य वा व्यवहार हुआ है। इसका लोग धिरनपूजक अर्थ लगाते हैं। निक्ककार और सायण—दोनों ने ही इसका अर्थ "धिक्त को ही आराध्य मानने वालें भोग विलासी" किया है और पूर्वापर परम्परा, सस्कार और साहित्य पर विचार करने से यही अर्थ ठीक मालम होता है।

शिक्त के बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं। बोलचाल में लोग कभी उनका व्यवहार नहां करते। किन्तु ऋषियों ने लिङ्ग पुराण की रचना की। यह ब्रह्मपुराण का दूसरा नाम है। मालूम होता है कि लिङ्ग पुराण की रचना के पूर्व ब्रह्मपुराण की रचना हो चुकी थीं। इसिलये उस नाम का दो बार व्यवहार न कर ब्रह्मवाची लिङ्ग शब्द का व्यवहार किया गया। जिस शिक्त और उसके पर्यायवाची शब्दों का साधारण बोलचाल और लेख में भी व्यवहार करने में लोग कुण्ठित होते हैं, उसका व्यवहार कर जनता के लिये ऋषियों ने एक पुराण की रचना कर डाली। यह भी विचारणीय है।

शिद्दन की यह मूर्ति कैसे और कहाँ से आई और इसके लानेवाले कौन थे, — यह विचारणीय है। यूरोप के कुछ लेखक यह सिंद्ध कर चुके हैं कि यूरोप और यूरोप के वाहर वहुत से देशों मे शिद्दन पूजा प्रचिलत थी और है। यह सिद्ध हो चुका है कि सिकन्दर के भारत में आने के बहुत पहिले से ही रोम, ग्रीस, मिस्र, अरव आदि देशों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। ऐसा हो सकता है कि शिद्दन पूजक देश से ऐसे लोग आये होंगे, जिन्होंने अपने व्यवहार के लिये ऐसी मूर्तियाँ वनाई होगी।

इटली का पिम्पआई नगर, इस्वी सन् से ७८ वर्ष पूर्व विसूवियस ज्वालामुखी के स्फोट में वहते हुए लावा (lava) में दब गया था। उसकी खुदाई हुई है। उसमें एक सडक के किनारे एक ताक में एक चित्र है जिसमें एक पुरुष हाथ में तराजू लिये बैठा है। उमके एक पलरे में सोने की सीलें हैं और दूसरे में एक पुरुप की कमर से लटकता हुआ उसका शिश्न है। सोने वाला पलरा ऊँचा है और शिरनवाला भुका हुआ है। प्रदर्शक ने समकाया कि इस चित्र का यही अर्थ है कि मानव जीवन में शिश्न सोने से भी अधिक मूल्यवान है। मानव जीवन में सोन वाला में सोने की तुलना शिश्न से नहीं हो सकती। ऐसे लोगो

र किलरूप का वर्धन इस प्रकार किया गया है—पिशाचवडन क्रूर किलश्च कलडिप्रय'। बामहरूते भूत शिश्लो दल्ले जिल्ला च नृत्यति। भवात् किले के बार्ये द्वाय में शिश्ल और दाहिने में जिल्ला रहता है।

२ यह चित्र मैंने १६३३ के सितम्बर में देखा था।

के लिये यह स्वाभाविक होगा कि शिश्न की उपासना करें। हाल में ऐसा प्रमाण भी मिला है कि दक्षिण भारत में वहुत से रोमन आ बसे थे या रहते थे। उनकी कब्न भी पाई गई है। 'यदि उनके साथ शिश्नमूर्ति भी पहुंच गई हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार की अब तक केवल एक मूर्ति पाई गई है। हो सकता है कि कुछ और भी मिलें। इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जिस शब्द को लोग मुंह से निकालने में भी लज्जित होते थे और है उसको मूर्ति बना कर उसकी उपासना का सारे भारत के कोने-कोने तथा घर-घर में प्रचार कर दें और लोग इसे मानने भी लगें।

भारतीय सभ्यता के विषय में यूरोपीय विद्वानों का मत बहुत समभ बूभ कर ग्रहण करना चाहिये। इसके अनेक कारण है। आरम्भ में भारतीय सभ्यता पर लिखने वाले अधिकतर पादरी थे। ये अपने कट्टर धार्मिक विचारों से चिपके रहते है। दूसरे धर्मावलिम्बयों को उपहासास्पद देखने और बनाने में उन्हें स्वाभाविक आनन्द आता है। दूसरे, यूरोप के लोगों का संस्कृतज्ञान अत्यन्त साधारण होता है। बहुत से संस्कृतज्ञ नागरी अक्षर जानते तक नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। तीसरे, ये लोग जहाँ तहाँ पूछताछ कर सुनी-सुनाई बातें लिख मारते है। हमलोगों में—विशेष कर अंग्रेजी पढ़े-लिखों में, ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे इसे अकाट्य प्रमाणस्वरूप मान लेते हैं। 'यह प्रवृत्ति अशुद्ध है। चौथे, इनके संस्कार और विचार हम से सर्वथा भिन्न हैं। इस लिये अपनी दृष्टि से ये केवल हमारे विकृत रूप को देख सकते हैं, प्रकृत को नहीं। विचार की भिन्नता के कारण इनके और हमारे व्यवहार भी इतने भिन्न है कि जो इनके लिये शिष्ट है, वह हमारे लिये उपहासास्पद है और जो इनके लिये उपहासास्पद है, वह हमारे लिए शिष्ट और संयत है। अपने समाज, दर्शन और जीवन के गम्भीर तत्त्व जो इनकी समभ के बाहर की चीजे है, उन पर, विना परीक्षा किये, इनके मत को मान लेना ठीक नही है।

भारतीय सभ्यता और संस्कार का आधार इन्द्रिय संयम, ब्रह्मविद्या और ब्रह्मचर्य हैं। शिश्नपूजा सर्वथा इसके विपरीत और घृणास्पद है। श्री ई० मी० हैवेल का यह कथन बहुत यथार्थ है कि असभ्यों की शिश्न पूजा को शिवलिङ्ग से मिलाना अनुचित है। 2

उत्तर भारत में लिङ्ग शब्द का शिश्न के अर्थ में व्यवहार होने का एक कारण मालूम होता है। उत्तर भारत की बोलचाल की भाषाए संस्कृतमूलक है। बोलचाल

<sup>1.</sup> A recent exploration by Union Government has shown that there was an Indo-Roman trading centre at 'Nattamedu' in the South Arcot District of Madras State.

Indian Nation, Patna, August 10, 1957. Page 5, Column 1.

G. In those days (B. C. 25 to A. D. 25) a vast interchange of ideas was carried on between the east and the Hellenic and the Roman worlds by means of the newly opened high ways.

A Gruenwedel. Buddhist Art in India. London, 1901 Page 78.

The Ancient and Mediaeval Architecture of India, A study of Indo-Aryan Civilization. E. B. Havel. London 1915. Chapter on Lingam.

की भाषा मे शिश्तवाची मेहन, उपस्य, शेफ वादि शब्द अत्यन्त छज्जाजनक समके जाते हैं। प्रमग आने पर शिक्त के लिये लोग पितृत्र प्रह्मयाची लिङ्ग शब्द का साकेतिक ट्यवहार करने लगे जैसे इन्द्रिय घट्द का भी शिश्न के लिये ट्यवहार करते हैं। कालान्तर मे यह साकैतिक प्रयोग रूढायं वन गया और मूल शन्द प्रयोग से बाहर हो गये और लोग उन्हें भूल से गये। इसलिये मेदिनी कोपकार को लिखना पड़ा कि लिख्न घान्य का व्यवहार मेहन के अथ मे भी हो सकता है-(मेहनेऽपि)।

दक्षिण भारत मे लिङ्ग शब्द का व्यवहार परमात्मा के अर्थ मे ही होता है। उडीसा मे भुवनेश्वर में लिङ्गराज का मन्दिर प्रसिद्ध है। लोगों के नाम लिङ्गराज, महालिङ्ग, िन्द्रस्वामी आदि हुआ करते हैं और इसमें किसी प्रकार की कुण्ठा का भाव नहीं है। बोध होता है कि दक्षिण भारत मे बोलचाल की भाषा मे शिक्त के लिये लिङ्ग शब्द का

व्यवहार नही होने के कारण इसका अपना अर्थ ज्यो का त्यो यना रहा।

शिवलिङ्ग के स्वरूप और पूजा का जो विधान, शास्त्र पुराण और दैनिक व्यवहार मे देखा जाता है, उसमे शिश्नभावना की कही आशङ्का तक नही है। ऋग्वेद से 'एकं सिंद्रप्रा बहुषा बदन्ति' की जो धारा चल पडी, शिवलिङ्ग उसी का एक अत्यन्त सरल और मनोहर रूप है।

अपने वेद, शास्त्र, सिद्धमहापुरुष और ब्रह्मज्ञानियो को देखते हुए शिवलिङ्ग <sup>के</sup> सम्बन्ध मे हमारे आचार-विचार और व्यवहार स्पष्ट है। इस विषय में अटकल लगाने वाले देशी और विदेशी लोगी का मत मान्य नहीं हो सकता। इसका सुद्ध और मनोहर रूप हमारे बीच अपने ज्वलन्त रूप मे वर्तमान है।

#### १ = श्री राम

राम भारतीय जीवन और भारतीय सभ्यता के मूलस्तभ्भ और विशालस्तम्भ है। राम नाम लेते ही भारत की प्रत्येक भोपडी से भी इसकी प्रतिघ्वनि सुनाई पडने लगती है। इस नाम ने कितने युगो से और कितने रूपो मे भारत को नित्य नृतन जीवन और वल दिया इसका लेखा करना कठिन है।

भारत मे राम दो रूपो मे वत्तमान हैं—नारायण रूप मे और नररूप मे । पहिले हम नारायण रूप पर विचार करेंगे।

#### नारायण राम

भगवान राम पूर्णब्रह्म है। ससार में अघर्म वहुत वढ गया और भय होने लगा वि धम उठ जायगा। तव सृष्टि और सज्जनो की रक्षा के लिये प्रभु ने मनुष्य रूप घारण क्या और अर्घीमयों का नाश कर धर्म की रक्षा की और सब का कष्ट दूर किया। जब जब ऐसी विपत्ति उपस्थित होती है, तब तब प्रभु नाना रूप घारण कर धर्म को रक्षा और धर्म के बाधक अधर्म का सहार किया करते हैं और अपनी लीला, इस सृष्टि को वनाये रखते हैं।

<sup>।</sup> १ धमाधर्म के हप के लिये धर्म प्रकरण देखिये।

अपनी इच्छा से रूप ग्रहण करने के लिये प्रभु कोई निमित्त और साधन चुन लेते हैं और उन्हीं के द्वारा रूप ग्रहण करते हैं। रामावतार में अधर्ममूर्ति रावण का संहार कर सृष्टि के नियमों की रक्षा करना निमित्त था और दशरथ तथा कौशल्या को पिता-माता वनाकर इन्होंने रूप ग्रहण किया। मनु-सतरूपा रूप में दशरथ कौशल्या ने पूर्वजन्म में प्रभु को पुत्र रूप में देखने के लिये वड़ी तपस्या की थी और उनकी इच्छा पूर्ण हुई। धन्य हैं वे प्राणी, जिन्हें प्रभु अपनी इच्छा की सिद्धि के लिये साधन वना कर सत्कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करते है, और उन प्राणियों के सौभाग्य का क्या कहना जिन्हें वे अपने माता पिता के रूप में ग्रहण करते है।

प्रभु जब मनुष्य रूप ग्रहण कर प्रकट होते हैं तो उनके यथार्थ रूप को, ब्रह्मविद्या के जानने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग ही पहचान सकते हैं।

## चन्नुष्मन्तोऽनुपस्यन्ति नैतरेऽतद्विदो जनाः ।<sup>२</sup>

"केवल आँखों वाले लोग ही उन्हें देख पाते हैं, उनको नहीं जानने वाले और लोग उन्हें नहीं जान पाते।"

वाल्मीकि, भरद्वाज, अगस्त्यादि ब्रह्मज्ञों ने इन्हें तुरत पहचान लिया और इनकी पूजा की किन्तु औरों ने इन्हें साधारण मनुष्य समक्षा और कुछ ने अपशब्द तक का भी व्यवहार किया।

वेद, शास्त्र, पुराण और सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य तथा भारत की लोक भाषाओं में फैले हुए राम के ध्येय और उपास्य ब्रह्मरूप का विस्तृत विवरण, संग्रहरूप में अध्यात्म रामायण में मिलता है—

सोऽयं परातमा पुरुषः पुराण एष स्वयंज्योतिरनन्तराद्यः । मायातनुं लोकविमोहनीयां धत्ते परानुप्रह एष रामः ॥ श्रयं हि विश्वोद्भवसंयमानामेकः स्वमायागुणबिम्बितो यः । विरन्धिचविष्णवीश्वरनामभेदान् धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्णं श्रात्मा ॥ १

"वही ये परात्मा, पुरुष, पुराण, स्वयञ्ज्योति, अनन्त, आद्य, राम, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिये, संसार को मोह लेने वाला मायाशरीर धारण करते हैं। यही विश्व के विकाश और संयम के (कालस्वरूप) एक आत्मा है, जो अपनी माया और अपने गुणों पर विम्वित होकर स्वतन्त्र और पूर्णब्रह्म होने पर भी ब्रह्मा विष्णु और ईश्वर के भिन्न नाम को धारण करते हैं।"

जगतामादिभूता या सा माया गृहिग्गी तव । त्वं विष्णुर्जानकी जन्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा ॥

१. प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाग्यात्ममायया ॥ गी० ४. ६ ॥ "मैं अपनी प्रकृति का श्रवलम्बन कर अपनी माया से प्रकट होता हूँ।"

२. दुर्गासप्तराती प्राधानिक रहस्य।श्लोक २४।

२. श्रहस्याकृतरामस्तुति:। श्रध्यात्मरामायण । बालकाण्ड । सर्ग ४, श्लोक ४६, ५०

प्रका स्व जानकी वाणी स्वैस्व जानकी प्रमा ।
भवान् प्रशाङ्क सोता च रोहिणो छुमजचणा ॥
शक्तस्वमेव पौजोमी सोता स्वाहाऽनजो भवान ।
यमस्व कालरूपरच सीता स्वमिनी प्रमो ॥
निक्वं तिस्व जाननाथ तामसी लानकी छुमा ।
रामस्यमेव यस्णो भागवी जानकी छुमा ।
रामस्यमेव यस्णो भागवी जानकी छुमा ।
खुस्य राम सीता तु सवागितिस्तिरिता ॥
छुनेरस्य रामसीता सर्वयम्प्रकोतिता ।
रद्धाणी जानकी भोका रदस्य जोकनाशस्य ॥
लोवे स्त्रीवाचक यचत् तस्पर्य जानकी छुमा ।
पुन्नामगाचक यावचल्लवं त्व हि राचव ।
वस्माल्कोकत्रये देव युवाम्यां नास्ति किञ्चन ॥।

"जगत् का प्रारम्भ माया आप की गृहिणी है। आप विष्णु है जानकी लक्ष्मी हैं, आप जिन्न हैं जानकी जिना हैं, आप उद्या है जानका वाक् हैं, आप स्व हैं जानकी प्रभा हैं, आप चन्द्र हैं जानकी द्वान हैं, आप उद्या है जानका वाक् रोहिणी हैं, आप इन्द्र हैं सीता अवी हैं, आप अनि हैं सीता स्वाहा हैं, आप कालक्ष्य यम हैं सीता स्वामिनी हैं, हें जगननाथ । आप निन्हों ति हैं सीता सुमलकाणों वाली तामसी हैं, आप वरण हैं जानकी मागंबी हैं, आप वायु हैं सीता सदागित हैं, आप कुवेर हैं मीता सर्वसम्पत् हैं, आप लोक्सहारक स्द्र है सीता स्वाणी हैं, ससर में जितने स्नीवाचक हैं वे जानकी हैं और पुवाचक सब चुछ आप है। इसिल्ये प्रभी। तीनो लोकें में आप दोनो को छोड़ कर और कछ नहीं है।"

अयोध्याकाण्ड मे वामदेव कहते हैं—
प्य राम परो निष्णुराविनारायण स्मृत ।
प्या सा जानकी लच्मी योगिमायेति विश्वता ।।
असौ शेयस्त्रमन्त्रेति लच्मणास्यश्च साम्प्रतम् ।
प्य मायागुणैषु कस्तत्तदाकारवानिव ।।
प्य प्र र रजोषुको प्रकाडमृद्विर्यमायन ।
सन्वाविष्टस्त्या विष्णुस्त्रिज्ञगरमतिपालक ॥
प्य रदस्तामसोऽन्ते जगलज्ञवकारणम् ।
प्य सीता हरेमीया सुद्धिस्वय्यन्तकारियी ॥ ।

"ये राम, पर, विष्णु और आदिनारायण है और ये वहीं जानकी लक्ष्मी और योगमाया है। अभी ये लक्ष्मण नाम से क्षेप उनके पीऊं-पीछे चल रहे है। माया और गुण से युक्त होने के कारण इन्होंने ये रूप ग्रहण निये है। रजीयुक्त होने से ये ही विश्वल्रष्टा ब्रह्मा बने, सत्त्वाविष्ट होने ने जगत्प्रतिपालन विष्णु और तामस होने से अन्त मे जगत्सहारक रुद्र बने। यह सीता, सृष्टि, स्थित और अन्तरारिणी भगवान वी माया है।"

१ नारदकृत रामस्तृति । अध्यातमरामायस । अयोध्याकायस । १ १०, १३-१६ । २, तत्रेव । २ ४ ११-१४ . २३ ।

भरत ने जब राम के लौटने के लिये बड़ा हठ किया तब विसष्ट ने राम का संकेत पाकर एकान्त में भरत को समकाया —

> रामो नारायणः साचाद् ब्रह्मणा याचितः पुरा । रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ।। योगमायापि सीतेऽति जाता जनकनन्दिनी । शेषोऽपि जच्मणो जातो राममन्वेति सर्वदा ॥ १

"राम जो साक्षात् नारायण र है उनसे रावण वध के लिये ब्रह्मा ने प्रार्थना की। वे दशरथ के पुत्र बने है। योगमाया भी जनकपुत्री सीता वनी है। शेष भी लक्ष्मण बने है और सर्वदा राम के पीछे लगे रहते है।"

सुद्धेः प्रागेक एवासीर्निर्विक्त्पोऽनुपाधिकः।
त्वदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरूच्यते।।
त्वामेव निगुणं शक्तिराष्ट्रणोति यदा तदा।
प्राच्याकृतमिति प्राहुर्वेदान्तपरिनिष्ठिताः।।
मूल १ कृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन।
प्रावद्या संस्तिबंन्ध इत्यादि बहुधे च्येत।।
सृष्टिलीलां यदा कृतुं मीहसे रधुनन्द्रन।
प्राह्मीकरोषि मायां त्वं तदा वै गुगावानिव।।

"सृष्टि के पहिले कल्पना (रूप) और उपाधि (नाम) रहित केवल आप थे। आप पर आश्रित और आपका विषय माया शक्ति कहलाता है। निर्गुण आप (ब्रह्म) को जब माया ढंक लेती है तब वेदान्तवित् आपको अव्याकृत (नामरूप से पूर्ण) कहते है। मूल प्रकृति, माया, संसृति, बन्ध इत्यादि नाना प्रकार से (यह) कहा जाता है। रघुनन्दन! जब आप सृष्टिलीला करना चाहते है, तो गुणवान् (सगुण, साकार) के रूप में माया को अङ्गीकार कर लेते है।"

कबन्धरूपी गन्धर्व राम से कहता है -

सूचमं ते रूपमन्यक्तं देहद्वयवित्वच्यम् । द्यप्रमितरत्सर्वं दश्यं जडमनात्मकम् ।। तत्कथं त्वां विज्ञानीयाद् व्यतिरिक्त मनः प्रभो । हिरण्यगर्भस्ते सूच्मं देहं स्थूलं विराट् स्मृतम् ।।

१. अध्यात्मरामायण । श्रयोध्याकारङ । २.६.४३, ४४ ।

२.क. नर(जीव)का समूह नार । नारशब्देन जीवानां समूह: प्रोच्यते बुधै: (पारमात्मिकोपनिषत्। प्रपाठक १)। उसका अयन अर्थात् आधार । जिसमें जीवों की उप्ति स्थिति और लय हो उसे नारायण कहते हैं । ख. आपो नारा इति प्रोक्ता । आपको नारा कहा गया है । आप शब्द का यहाँ वैदिक अर्थ में प्रयोग हुआ है। वेद में आप का इतने अर्थों में प्रयोग होता है—आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम् —आप ज्योति रस, अमृत, ब्रह्म भूर्भुवः स्वः और ॐ है। यह अरोषकारणार्थव हैं । वह जिसका अयन अर्थात् निवासस्थान है । विष्णु के सगुगरप का स्थित्याधार उसका अरोषकारण रूप है।

३. श्रध्यात्मरामायस । अरस्यकार्य । ३. २०-२२,३१।

भावनातिषयो राम स्चमं ते ध्यावृमङ्गलम् । भृत भव्य भविष्यच यत्रेद दरश्ते जरात् ॥ १

"आपके दो रूप अव्यक्त और सूक्ष्म अवर्णनीय हैं। और जो कुछ दिखाई पडता है वह जड है आत्मा नहीं। इसिलये प्रभों मन को छोड़ कर आप और कैसे जाने जा सकते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ और स्थूल शरीर विराट् किहलाता है। राम श्रीपका सूक्ष्म शरीर भावना का विषय है और ध्यान करनेवाले के लिये कल्याणकारी है। बही भूत, वर्तमान और भविष्य रुप हे जिसमे यह जगत् दिसाई पडता है।"

राम के विराट रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है-

रबमेन मर्वकेवल्य लोकास्तेऽवयवा स्मृता । पाताल ते पादमूल पार्टिण्स्तव महातलम् ॥ रसातक वै गुल्को तु तकावकभिवीर्यते । जानुनी सुतल राम उरु ते वितल तथा।। श्रतल च मही राम जवन नामिग नमः। दर स्थल ते ज्योदींपि मीवा ते मह दच्यते ॥ ववन जनलोकस्तै तपस्ते शह्वदेशगम । सव्यक्तोको रघुश्रेष्ठ शीर्पाण्यास्ते सता मभी ॥ इन्डावयो लोकपाला बाहवस्त विश श्रती। श्ररियनी नासिके राम यक्त्र तेऽप्रिरदाहरत । चचले संविता राम मनरचाद उवाहत । अभग पृव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिर्भवेत् ॥ रहोऽहकाररूपस्ते वाचश्छन्त्रासि तेऽध्यय । यमस्ते दण्डदेशस्थो नचत्राणि द्विजालय ॥ हासो मोहकरी माया सुन्दिस्तैऽपाग मोचगाम। धर्म पुरस्तेऽधर्मरच प्रष्ठमाग ख्वोरित ॥ निमेपोन्मेपणे रात्रिविवा चैव रपत्तम । समुदा सप्तते कृतिर्नाड्यो नयस्तव प्रमो ॥ रोमाणि वृत्तोपधयो रेतो वृद्धिस्तव प्रभो । महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एव स्थूल वपुस्तव॥ १

''वेवल लाप ही सब कुछ हैं और लोक आपके अवयव कहे गये हैं। पाताल आपका चरण तल हैं, आपका पार्टिण (गुल्फ के नीचे का भाग) महातल और रसातल हैं, रसातल

र तथैव। ६ ३१-३४।

२० विराट् शब्द वि उपमा के साथ राज (राजू दीमी) थातु से बनता है। इसका अध है विराजमान् सर्यांद की विरोव रूप से दमकता हुआ रूप शह्य कर श्रांतों के सामने व्यक्तियत हो। जगत् के रूप में विसु के रूप का नाम विराट् है। विरोप विवरण के लिये वावप्रकरण देखिये।

३ अध्यातमरामायस । ३०६ ३६-४४ ।

आप के गुल्फ (छुट्टी) है। सुतल जान्नु, वितल और अतल उरु पृथ्वी जघन, आकाश नाभि ग्रहनक्षत्र उरुस्थल और मह ग्रीवा है। जनलोक मुख, तप ललाट और हे प्रभु रघुश्रेष्ठ ! सत्य लोक आपका मस्तक है। इन्द्रादि लोकपाल आपकी भुजाएं और दिशाएं कान है। दोनों अश्विनी कुमार नाक और अग्नि आप का मुख कहा गया है। सूर्य ऑख और चन्द्रमा मन है। आपका भ्रूभङ्ग काल और बृहस्पित बुद्धि हैं। हे अव्यय ! रुद्र आपका अहंकार और वेद वाणी हैं। यम दाढ, तारे दाँत, मोहिनी माया हंसी और अपाङ्गचालन सृष्टि है। सामने का भाग धर्म और पश्चाद्भाग अधर्म है। हे रघूत्तम ! आँख का खोलना और बन्द करना दिन और रात हैं। प्रभो ! सात समुद्र आपका उदर और निदयाँ नसें है। प्रभो ! वृक्ष और बूटे रोम और वृष्टि आपका वीर्य है। ज्ञानशक्ति आपकी महिमा है। ऐसा आपका स्थूलरूप है।"

इस स्थूल रूप की कल्पना का उद्देश्य इस प्रकार वताया गया है —

यद्स्मिन् स्थूलरूपे ते मनः संधार्यते नरैः।

श्रनायासेन मुक्तिः स्याद्तोऽन्यन्निह किञ्चन॥

श्रतोऽहं राम रूपं ते स्थूलमेवानुभावये।

यस्मिन्थ्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्॥

तदेव मुक्तिः स्यादाम यदाते स्थूलभावकः।

तद्यास्तां तवैवाह्मेतद्रूपं विचिन्तये।।

"आपके इस स्थूलरूप में मन लगाने से लोग अनायास मुक्ति पा लेते हैं। इससे आगे और कुछ नहीं है। अतः राम ! मै आपके स्थूल रूप की चिन्तना करता हूँ जिसके ध्यान से प्रेमरस की उत्पत्ति और रोमाञ्च होता है। आपके स्थूलरूप की भावनामात्र से मुक्ति होती है। वह भी दूर रहे, मै तो आपके जिस स्थूलरूप की चिन्तना करता हूँ वह इस प्रकार है—

धनुर्वाण्यधरं श्यामं जटावल्कलभूषितम् । श्रपीच्यवयसं सीतां विचिन्द्रन्तं सल दमण्म् ॥ सर्वे ते मायया मूहास्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः । नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥ श्रयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्रि सेवित । त्राद्दि त्राहि जगन्नाथ मां माया मावृणोतु ते ॥

"धनुर्बाण, जटा और वल्कल घारण किये हुए सीतालक्ष्मण सहित आपका मैं ध्यान करता हूँ। सभी आपकी माया के कारण मोह में पड़े हुए हैं और आपको तत्त्वतः नहीं जानते है। रामभद्र को प्रणाम। स्रष्टा परमात्मा को प्रणाम। लक्षमण से सेवित आपको प्रणाम। जगन्नाथ! मेरी रक्षा करो, आपकी माया मुझे ढँक न ले।"

१. ऋध्यात्मरामायख । ३. १. ४६-४८ ।

२. तत्रैव। ३. ६. ४६, ५४।

किष्किन्धानाण्ड मे वटुरपहनुमान कहते है-

मायया मानुपाकारी चरन्ताविव लीलया।

नरनारायणी लोके चरन्तावित्र में मति ॥

"मुक्ते मालूम पडता है कि माया द्वारा मनुष्य स्प धारण कर नर (जीव) और नारायण (ब्रह्म) लीला के लिये घूम रहे हैं।"

ये ही भाव अध्यात्मरामायण में वार-वार दुहराये गये हैं। ३ ग्रन्थकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है शिव ही राम है और सीता काली है—

रामो झानसय शिव । रे

काली राध्यस्त्रीय जातो दृशस्थालये ! काली सीताभिथानेन जाता जनकनन्विनी ।। ४

"राम ज्ञानमय शिव है। (महा) काल रामरूप में दशरथ के घर उत्पन्न हुए हैं और काली सीता नाम से जनकपत्री के रूप में उत्पन्न हुई है।"

राम शब्द अकार का ही रूपान्तर है-

नामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च । नमो वेवाविरूपाय ॐकाराय नमोनम ॥

रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममूर्तये॥ ५

"इच्छान्पधारी मायामय राम को प्रणाम । वेदादिरप अ्रकार को नमीनम । आत्मस्वरप श्रीधर राम को प्रणाम ।"

अकार के समस्त रूप अ और व्यस्त रूप अ, ज, म की तरह राम और इसका व्याकृत रूप र, अ, म ब्रह्म के समस्त और व्यस्त रूप के वाचक है। अकार का रामशक्तियूह के रूप में विवरण इस प्रकार है—

ष्ठकारावभनद्वस्या जामन्रनानिति सञ्जकः ।

डकारावरसम्भूतः उपेन्द्रोः हिरिनायकः ॥

सकारावरसम्भूतः शिनस्तुः हनुसान्स्मृतः ।

बिन्दृरीश्वरसञ्जस्य शतुःज्ञश्रकरार् स्त्रयम् ॥

नादो महापभुजेयो सरत श्रञ्जनामकः ।

कलाया पुरप साचाञ्चनमयो धरयीधरः ॥

कलाता भगवती स्वय सीरेति सङ्गिता ।

तत्वर परमाभा च श्रीराम पुरुयोत्तमः ॥

श्रीसित्येववचरित्वः सर्वम् ॥

र तनेवा४ १ १४, १६ ।

२ तप्रैव। किष्कि धाकायङ । ७१६१ = १, सुद्धकायङ । २३४,३४,४४०।

३ त्रीवाह७६८। ४ तहेवाह२३४३५।

४ राम पूर्वतापिन्युपनिषत्। श्लोक १२, १३।

६ तारमारोपनिपत्।

ς

"ॐकार के अकार से ब्रह्मा जाम्बवान् नाम से हुए, उकार अक्षर से विष्णु सुग्रीव बन कर उत्पन्न हुए, मकाराक्षा से शिव हनुमान रूप से उत्पन्न हुए, ईश्वर नामक बिन्दु स्वयं-चकराट् शत्रुघ्न हुए। नादको महाप्रभु शङ्ख नामक भरत जानना चाहिए। कलापुरुष धरणी घर (शेष) साक्षात् लक्ष्मण है। कलातीता स्वयं भगवती का नाम सीता है। इन सब के कारणं (तत्परः) परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीराम है। अविनाशी ॐ यह सब कुछ है।"

इसी भाव को आगे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है -

अकारवाच्यः ब्रह्मस्वरूपा जाम्बवान् १, उकारवाच्य उपेन्द्रस्वरूपो हरिनायकः २, मकार-वाच्यः शिवस्वरूपो हनुमान् ३, बिन्दुस्वरूपशत्रु इनः ४, नादस्वरूपो भरतः ५, कलास्वरूपो लक्ष्मणः ६, कलातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा ७, ॐ यो ह वै श्री परमात्मा नारायणः स भगवाँस्तत्परः परमपुरुषः पुराणपुरुषोत्तमो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्ताद्वयपरिपूर्णः परमात्मा ब्रह्मैवाहं रामोऽस्मि भूर्भुवः सुवस्तस्मै नमोनमः ।

अकार से जिनका बोध होता है वे ब्रह्म जाम्बवान् है, उकार विष्णुस्वरूप किपनायक सुग्रीव का बोधक है, मकार शिवस्वरूप हनुमान् का बोधक है। बिन्दुरूप शत्रु इन हैं, नादरूप भरत हैं, कला (प्रकृति-सृष्टि) रूप लक्ष्मण है, कला से भी आगे चेतना रूपी भगवती सीता हैं। ॐ जोश्री परमात्मा, नारायण, भगवान, तत्स्वरूप, परमपुरुष, पुराण पुरुषोत्तम नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परम, अनन्त, एक (अद्वय), परिपूर्ण, परमात्मा, ब्रह्म राम में हू। भूः भुवः स्वः स्वरूप उसे अनेक प्रणाम।

राम पञ्चायतन भी ॐकार का स्वरूप है-

श्रकाराचरसम्भूतः सौमित्रिविंश्वभावनः उकाराचरसम्भूतः शत्रु ध्नस्तैजसात्मकः॥ प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराचरसम्भवः॥ श्रधंमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः॥ श्रीरामसान्निध्यवशाज्जगदाधारकारिणी । उत्पत्तिस्थिति संहारकारिणी सर्वदेहिनाम्॥ सा सीता भवति ज्ञेया मूळप्रकृतिसंज्ञिता। प्रण्वत्वात्प्रकृतिरित्तिवदन्ति ब्रह्मवादिनः॥

अकार से विश्वरूप लक्ष्मण, उकार से तैजस् रूप शत्रु इन और मकार से प्राज्ञ रूप भरत उत्पन्न हुए। ब्रह्मानन्दरूप राम अर्धमात्रा है। श्रीराम के निकट रहने के कारण, जगत् के आधार स्वरूप, सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति-संहार करनेवाली मूल प्रकृति सीता हैं। प्रणव रूप होने के कारण ब्रह्मवादी इन्हे प्रकृति भी कहते है।"

मानस रामायण के वालकाण्ड में तुलसीदास ने भी इसी भाव को व्यक्त किया है-

वन्वौं राम नाम रघुवर के। हेतु कृशानु भानु हिमकर के॥ विधि हरिहरमय वेवप्राण से। श्रगम श्रनूपम गुण निधान से॥ महामन्त्र जोइ जपत महेशू। काशी मुक्ति हेतु उपदेशू॥

१. तारसारोपनिषत्।

२**. रामोत्तरता**पिन्युपनिषत्।

३. तुलसीकृत मानसं रामायण । वालकायड ।

'रघुवर के राम नाम की में बन्दना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा का हेतु है। यह अग्नम्य (अज्ञेय) अनुपम और सभी पह ब्रह्मा, हिर और हर है और वेद का प्राण है। यह अग्नम्य (अज्ञेय) अनुपम और सभी गृणो (सस्व, रज, तम) का आश्रय है। यह वह महामन्त्र है जिसे महेश सर्वेदा जपते रहते हैं और उपदेश देते हैं कि कादी मुक्ति का कारण है।'

उन्होंने राम को प्रहा, सीता को माया और लदमण को जीव कहा है—
श्रुति सेतु पाछक राम तुम जगदीश साया जानकी!
जो सजति पाछति हरति पुनि रख पाइ कृपानिघान की॥

जा संज्ञात पायात घरात युगा रखनाव हुना साम माना है, जी "वेद के सेतु का पालन करनेवाले राम । आप जगदीश है और जानकी माया है, जी कृपानियान का रूख देपकर सृष्टि, पालन और हरण करती रहती है।"

उभय बीच सिय सोहति कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसा ॥<sup>2</sup>

"दोनो (राम लक्ष्मण) के बीच सीता कैसी शोभा पाती है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच मे माया हो।"

कहत सुनत सुमिरत सुिंद नीके। राम खखन सम प्रिय तुलसी के।। वरण्व वरण्य प्रीति विज्ञनाही। क्षस जीव सम सहज संचाती॥ नर नारावण सरिस सुधाता। जनपालक विशेष जनपाता॥

"राम और लक्ष्मण तुलसी दास को एक-से प्रिय हैं। इनके विषय में कहना, सुनना, स्मरण करना सुदर और अच्छा लगता है। अक्षरो का वर्णन करने में प्रेम बढ़ने लगता है। ब्रह्म-जीव की तरह इन दोनो का स्वामाविक साय है। नर-नारायण की तरह दोनो प्रिय भाई हैं। लोगों के पालक और विशेष कर मकी के रक्षक हैं।"

तुल्सीकृत सम्पूर्ण रामायण राम की ब्रह्मभावना से ओतप्रोत हैं। वे राम की निर्मुण ब्रह्म और समुण रूप मे राजा राम को अपना उपास्य मानते हैं और साकार निराकार रूप मे कोई भेद नहीं मानते ।

उपनिपत् मे शिवोमाराममन्त्रद्वारा शिव और राम के एक ही रू८ ो पुरहचरण का विधान है। उसमे राम का व्यान इस प्रकार है—

राम त्रिनेत्र सोमाद्द<sup>°</sup>धारिण शृक्षिन परम्। मस्मोढ क्वितसर्वाद्व कपदिनमुपात्महे॥ रामाभिरामा सौन्दर्यसीमा सोमाववसिकाम्। पारणाङ्क्षुराधनुर्वाण्यसा ध्यायोक्षित्रवोचनाम्॥<sup>४</sup>

"िननेतवाले, अद्धचन्द्र और शूलधारी, पर (कारणस्वरूप) भस्मभूषित सर्वाङ्ग राम-कपर्दी की में उपासना करता है।

१ तत्रैव। अयोध्याकायङ।

२ तत्रव। अयोध्याकाएड।

३ तुलसीकृत मानस रामायण । वालकायङ । दोहा १६।

<sup>&</sup>lt; रामरदस्योपनिषत्। अध्याय २ ।

सौन्दर्य की सीमा, चन्द्र का कर्णाभूषणवाली, पाश-अङ्कु,श-धनुर्वाण-धारिणी, तीन नेत्रोंवाली रामप्रिया (सीता) का ध्यान करे ।''

रामशक्तिव्यूह के प्रसंग में एक कथा कही जाती है कि शङ्ख और चक्र विष्णु के हाथ में रहते हैं। उन्हें गर्व हुआ कि भगवान हमारे ही बल से राक्षसों का संहार करते हैं। माया पैरों के पास बैठी रहती है और शेष को पैर की ठोकर लगती रहती है। इसलिये उनके मन में ऐसा अहंकार नहीं हुआ। इसलिये रावणादि के वध के लिये वन जाते समय भगवान ने शङ्ख (भरत) और चक्र (शत्रुष्ठ) को साथ नहीं लिया।

प्रतीक रूप में राम ब्रह्म है, सीता माया है, लक्ष्मण जीव है, भरत शङ्ख (शब्दब्रह्म) और शत्रुघन चक्र हैं। विष्णुवत् पीताम्बर दिक् है, धनुष काल है और इससे जितने वाण निकलते हैं वे घड़ी, घंटा, पल, दिन, रात आदि है।

लव निमेष परमाण युग, वर्ष करूप शर चण्ड। भजसि न मन तेहि राम कहँ, काल जासु कोवण्ड॥ १

"लव, निमेष भर, युग, वर्ष, कल्प ये जिनके भयङ्कर बाण हैं, हे मन! उन राम का भजन क्यों नहीं करते, काल जिनका धनुष है।"

इतना विवेचन करने के पश्चात् रावण का स्वरूप आप से आप स्पष्ट हो, जाता है। रावण शब्द रु धातु से बनता है। इसका अर्थ है शब्द करना। जो हल्ला वा घोरशब्द करता हो वह रावण है। जो स्वयं शब्द करे वा दूसरों से शब्द करावे वह रावण है। जो गर्व से उन्मत होकर स्वयं शब्द करता है और अपने साथियों में दम्भ भर कर उनसे, अथवा कष्ट पहुँचा कर दूसरों से शब्द कराता है वह रावण है।

सृष्टि के आदिरूप माया के दो रूप कहे गये है—विद्यामाया और अविद्यामाया। विद्यामाया आनन्द और मोक्ष प्रदान करती है और अविद्या माया कष्ट तथा बन्धन का कारण है। मोह, मदादि इस अविद्या के नाना रूप है। प्रभु इनका नाश कर जगत् वा बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। जगत् के सभी रूपों के अन्तर्गत यही सिद्धान्त है। जीव के बन्धन का कारण मोह है और विश्वव्यापी अविद्या वा मोह का नाम महामोह है। ब्रह्म प्रतीकों के थ यही महामोह नाना रूप से सम्बद्ध रहता है। जो महामोह विष्णु का हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु, शिव का त्रिपुर, अन्धक और गजासुर, तथा दुर्गा का महिष, चण्ड-मुण्ड, शुम्भिनशुम्भादि है वही राम का रावण-कुम्भकर्ण, कृष्ण का कंस-शिशुपाल और भगवान् बुद्ध का मार है। अविद्या अर्थात् प्रचण्ड महामोह की विश्वव्यापी शक्ति और प्रभाव ही रावण के दशमुख है जो दशों दिशाओं में व्याप्त है। यह महामोह के सर्वव्यापित्व का लक्षण है। द

राजा राम और ब्रह्म राम का सामञ्जस्य इस प्रकार दिखाया गया है— राम सकुल रण रावण मारा। सीय सिंहत निज पुर पगु धारा। सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती।।

मानस रामायग । लंकाकाएड । मङ्गलाचरण ।

२. रावण के ऐतिहासिक रूप का विवेचन नर-राम प्रकरण में आगे किया जायगा।

३. मानसर्ामाययः। वातकारङ।

"राम ने कुळ समेत रावण को मार डाळा और मीता जी के साथ अपनी नगरी में छौट आये । सेवक प्रेमसिंहत नाम का स्मरण कर अनायास मोहसमूह को जीत छेता है ।"

मानस रामायण मे राम कथा के प्रतीको का विवरण इस प्रकार विया गया है—

राम एक तापस विव वारी। नाम कोटि एउल छुमति सुधारी।।

ऋषि हित राम सुकेनु सुवाकी। सिहत सेन सुव कीन्द्र निवाकी।।

सिहत वीप हुए वास हुराणा। वृद्ध नाम जिमि रिनिलिश नाशा॥

भज्यो राम श्राप भव बापू । मवभय भजन नाम प्रताप्॥

व्यडक वन श्रम्र कीन्द्र सुदानन। जन मन श्रमित नाम किय पावन॥

रिशिचर निकर वृत्ते रहुनन्दन । नाम सकल किलकलुप निकन्दन ॥

शवरी शीध सुसेवकिन, सुगति दीन्द्र रहुनाथ।

नाम उधारे श्रमित खल, वेष्ट्र विविद्य ग्रुणनाथ॥

राम भाल कपि कटक वटारा। सेतु हेतु श्रम कीन्द्र न योरा।।

नाम लेत मवसिन्छ सुहार्धा। करह विचार सजन मन मादी।।

एतदनुसार अहल्या दुष्ट दुर्वु दि है, ताडका, मारीच, सुनाह और उसकी सेना, दोप दुख और दुराशा है, महादेव का घनुष ससार का भय है, दण्डक वन भक्तों का हृदय है, राक्षसी का दल किलक्षुप है, अवरी जटायु आदि असस्य पतित जीव है और सागर, जिस पर सेतु बनाया गया है, भवसिन्धु है।

#### नर राम

इतना विवेचन हो जाने पर यह प्रश्न उठता है कि राम केवल काल्पनिक पुरप हैं अथवा दशरथनन्दन अयोध्यापति राम कोई राजा हुए हैं। यदि ये कोई राजा हुए तो फिर ये ब्रह्म कैसे हुए।

हम कह चुके है कि भारतीय धमग्रत्थों और परम्परा में ऐसा टर्न है और लोगों का विस्वास है कि ब्रह्म अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। साधारण जीवों जैसा रप रहने पर भी, जीवों की तरह उन पर कर्मवन्धन नहीं रहता। अपनी इच्छा से वे प्रकट होते हैं और तिरोहित हो जाते हैं। माया का आवरण अपने ऊपर डाल कर वे रूप ग्रहण करते हैं। जो मायाग्रस्त अर्थात् काम क्रोधादि के वदा में हैं, वे उसके उस आवरण के भीतर वाले सच्चे रूप को देख नहीं सकते, किन्तु जो आत्मशक्ति के विकक्षित रहने के कारण माया के भीतर वेख सकते हैं वे उन्हे पहचान कर जीवन को सार्थंक समभते हैं। कैकेयी मन्यरादि ने राम को घर से निकाल दिया और राक्षसों ने मारडालने की चेष्टा की, क्योंकि उन्होंने उनके यथायँ एव को नहीं पहचाना। किन्तु ऋषिमुनिगण उनके इस माया के आवरण वाले रूप को देख कर चिकत और मुग्ध हो गये और इनका ध्यान और पूजन कर उन्होंने अपने को कृतकृत्य समभा। सभी अवतारों के अन्तर्गत ये ही सिद्धान्त हैं।

"आँखों वाले देख सकते हैं, अन्य अज्ञ लोगों को सूफता ही नहीं है।"

भगवान् श्री रामचन्द्र के ऐहिक अस्तित्व के विषय बहुत से युरोपीय विद्वानों ने नाना प्रकार की अटकलें लगाने की चेष्टा की है और सिद्ध करना चाहा है कि श्रीराम नामक कोई ऐतिहासिक पुरुष हुए ही नही, और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें काल्पनिक और निराधार है । अपने-अपने समाज और सभ्यता के अनुसार किसी वस्तु को देखने की, प्रत्येक जाति और व्यक्ति की अपनी-अपनी आँखें होती है। कोई विदेशी, जिसका भारतीय सभ्यता से कोई सम्बन्ध नही है, वह भारतीय विचारधारा की सूक्ष्मताओं को समभ लेगा, ऐसा सोचना बेढंगी वात है। संस्कृत साहित्य से पूर्ण परिचय नहीं रहने से, भारतीय सभ्यता की गूढ़ता नही समभ सकने के कारण, उनमें ऐसी भ्रान्ति का होना स्वाभाविक है। उनकी तीसरी कठिनाई है उनके पठन-पाठन की विचित्र पद्धति। किसी वस्तु को तोड़-फोड़ कर विक्लेषणात्मक रीति और आधुनिक इतिहास की पद्धति से छान कर वे 'विशेष अध्ययन'' द्वारा सत्य तक पहुँचने की चेष्टा करते है। इस पद्धति से उन्होंने राम कृष्णादि को ही नहीं, ख्रिस्त के अस्तित्व को भी उड़ा दिया । जड़ विज्ञान के अध्ययन में यह पद्धति काम कर सकती है, पर विचार और सभ्यता के अध्ययन के लिये यह घातक है। यह उनका नहीं, उनकी दूषित पठन-पाठन की पद्धति का परिणाम है। सारांश यह, कि भारतीय विषयों में उनके कथनों को जाँचने की आवश्यकता है। उन्हें वेदवाक्य की तरह स्वीकार कर लेना ठीक नहीं।

रावण के दशमुख और बीस भुजाएँ, हनुमान का समुद्र लॉघना, बन्दरों का पहाड़ उठाना, समुद्र पर पुल बनाना, आदि को पढ़ कर, ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि ये कविकल्पनाएँ हैं और इनके भीतर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है।

रामकथा इतनी पुरानी है कि इसके काल का अब तक निर्णय नहीं हो सका है और न इसकी सम्भावना है। वाल्मीकिरामायण रामकथा पर आश्रित आदिकाव्य है। जर्मन विद्वान् हर्मन् याकोबी का कहना है कि इसका भी रचना काल विक्रम से पूर्व ६०० वर्ष से इघर नहीं हो सकता। इतने दीर्घकाल में रामकथा का अवलम्बन कर कितनी रचनाएँ हुई अथवा वाल्मीकि रामायण में ही कितने प्रक्षेप हुए और मूलकथा में कितने परिवर्तन हुए इसका निर्णय करना असम्भव है। इतना होने पर भी रामकथा के ऐतिहासिक तथ्यों का सर्वथा लोप न हो सका है। वे अब भी वाल्मीकिरामायण में पाये जाते है।

## रावगा

इस पर विचार हो चुका है कि ब्रह्म रा सर्वव्यापी प्रबल अविद्या और उसके परिवार का किस प्रकार नाश करते हैं। किसी स्तु के सर्वव्यापित्व का बोध कराने के लिये

१. एनसाश्वलोपाडिया निटेनिका, ११वॉ संर रा। यीस्ख्रिस्त पर लेख देखिये। लेखक ने सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ख्रिस्त नामक कोई पुरुष हुए ही नहीं। यीस्ख्रिस्त किसी का नाम नहीं है यह ज्ञानी ऋषि जैसा उपाधिमात्र है।

उसको चतु शीर्पा, दशशीर्पा वा सहस्रशीर्पा कहना स्वाभाविक है। रावण का दशमुखत्व इसी सर्वव्यापित्व का बोधक है। जब मुख दश हुए तो भुजाएँ स्वत वीस हो जाती हैं। यह रूपकरपना साधको ने परमार्थसिद्धि के लिये की।

रामकथा के लौकिक रूप मे रावण के एक ही मुदा और दो मुजाओ आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रामकथा के आदिग्रन्थ वाल्मीकि-रामायण मे रावण के एक किर, दो आर्खे, दो कान, दो मुजाओ आदि का उल्लेख है।

#### एक मुख

हनुमान् सीता को खोजते हुए रावण के शयनगृह मे गये। वहाँ उन्होने देखा---

वस्य राचसराजस्य निश्चकाम महामुखात्।

शयानस्य विनि श्वास पूरयन्निव तद्गृहम् ॥

मुक्तामिथविचित्रेण काञ्चनेन विराजता

मुक्ट्रेनापरृत्ते न कुण्डलोज्ज्विलताननम् ॥ १

"उस सोये हुए राक्षसराज के बहुत वडे मुख मे नि स्वास निकला जिससे सारा कमरा भर-सा गया। कुण्डलो से उसका मुख चमक रहा था। विचित्र मुक्तामणि बाला उसका मुकुट उससे हटा लिया गया था।"

यहाँ मुलात्, मुकुटेन और आननम् शब्दो का प्रयोग एक वचन मे किया गया है।

राम का जब रावण से युद्ध होने छगा तब राम ने कहा-

श्रष्ठ ते मच्छ्रदेशिद्धन्म शिरोज्यालतकुषडलम् । कव्याचा व्यपकर्षन्तु विकीर्णस्यपासस् ॥ ३

"आज मेरे वाणो से कटा हुआ और कुण्डलो से चमकता हुआ तेरा शिर रणभूमि मे मासभक्षी जीव घसीटें।"

यहाँ शिर और उसके विशेषण छिन्नम् और ज्वलितकुण्डलम् का एक ववन मे प्रयोग हुआ है।

रावण के मारे जाने पर उसकी स्त्रियो मे से कोई मूर्छित हो गई और कोई अपनी गोद मे उसका शिर रखकर मुख देख-देखकर रोने लगी—

इतस्य ववन द्या काचिन्मोद्युपागमत्।

काचित्रक्के शिरः कृत्वा रुरोद मुखमीचती ॥ रे

यहाँ वदनम्, शिर और मुखम् का एकवचन मे ही प्रयोग हुआ है।

मरे हुए रावण को विभीषण ने देखा कि सूर्य की तरह चमकता हुआ उसका सुकट गिर गया है—

#### मुकुटेनापरृत्ते न भास्कराकारवर्चसा ॥<sup>४</sup>

१ रामायस । सुन्दरकारह । १० २४, २४

३ रामायण । युद्काएड । १०३ २०

यहाँ मुकुटेन और उसके विशेषण अपवृत्तेन का प्रयोग एक वचन में हुआ है।
मृत रावण को देखकर मन्दोदरी कहती है —

हा राजन् सुकुमारं ते सुभु सुत्वकसमुन्नतम् । कान्तिश्रीद्युतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मिव्वाकरैः ॥ किरीटकूटोज्ज्वितितं ताम्रास्यं वीसकुण्डलम् । मव्च्याकुललोलानं भृत्वा यत्पानभूमिसु ॥ विविधस्तरधरं चारु वलगुस्मितकथं शुभम् । तदेवाद्य तवैवं हि वक्त्रं न भ्राजते प्रभो ॥ रामसायकनिर्मिन्नं रक्तं रुधिरविश्रवैः ॥ विशीर्णमेदोमित्वकं रूनं स्यन्वनरेशुभिः ॥

''हा राजन् ! आपका सुकुमार, सुन्दर भौह और चर्मवाला पुष्ट कुण्डल और मुकुट से जगमगाता हुआ मुख, जो कान्ति श्री और द्युति में चन्द्र, पद्म और सूर्यतुल्य था, पानगृह में जिसकी आँखें मद से व्याकुल होकर घूमती थी, जिस पर नाना प्रकार की मालाएँ पड़ी रहती थी और मन्द मुसकान के साथ जिससे सुन्दर बाते निकलती थीं, प्रभो ! आज आपका वह मुख शोभाविहीन हो गया। आज वह राम के बाणों से छिन्न-भिन्न हो गया है, उससे रक्त स्नाव हो रहा है, उससे मेद और मस्तिष्क निकल पड़े हैं और रथों की धूल से वह रूखा हो गया है।"

इसमें मुखवाची आस्यम् और वक्त्रं का तथा इनके विशेषणों का सर्वत्र एकवचन में ही प्रयोग हुआ है।

# द्विनेत्रत्व

अशोकवन में रावण के प्रेमप्रस्ताव करने पर सीता ने रावण को कठोर वचन कहे। इस पर कुद्ध होकर रावण ने उनकी ओर देखा।

सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राचसाधिपः। विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैचत ॥ २

यहाँ 'नयने' और इसके विशेषण कूरे' का द्विवचन में प्रयोग हुआ है।

महावीर ने अशोकवन का ध्वंस कर दिया। यह समाचार जब रावण को मिला तो वह आग में डाले हुए घी की तरह कोध से जल उठा। क्रोध के मारे उसकी आँखों से ऑसू की वूँ दे टपकने लगी। मालूम होता था कि दीप से तेल की जलती हुई वूँ दे टपक रही हैं—

राज्ञसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राज्ञसेश्वरः । हुताग्निरिव जज्वाल कोपसंवर्तितेज्ञणः ॥

१. तत्र व । युद्धकारङ । १२१.३४-३७।

२. तत्रव। सुन्दरकायड। २२.२३।

तस्य मुद्रस्य नेत्राम्या प्रापतन्नश्रुतिन्त्व वीप्तान्यामित्र वीणस्या साचिप स्नेहियन्द्व

यहाँ विशेषण समेत 'नेत्राभ्याम्' के द्वियलन में प्रयुक्त होने गस्पष्ट है कि रावण की दो ही ऑसें थी।

#### दिकर्गत्व

अशोकवन मे सीता के कर्कश वचनों को सुनकर रावण अशोकवन मे शोध में तनकर सडा हो गया--

तरुणावित्यवर्णाम्या कुण्डलाम्या त्रिभृपितः । रक्तपद्यपुष्पाम्यामशोकाभ्यामियाचल ॥ ९

''वालसूय के वणवाले बुण्डलो में वह विभूपित था। वह उस पर्वत-जैसा मालूम होता था जो लाल फल और पत्तो वाले दो अशोज से विमूपित हो ।"

यहाँ 'कुण्डलाभ्याम्' का और इसके विशेषण 'तरुणादित्यवर्णाभ्याम्' का द्विवचन मे प्रयोग हुआ है। इससे उसके दो कानो मे दो कुण्डलो का होना स्पष्ट है।

#### **द्धिभ्रजत्व**

सीता की सोज मे हनुमान ने रावण के शयनगृह मे प्रवेश किया और सीये हुए रावण को देखा--

> काञ्चनाइ दसन्नदी दवशै स महात्मन । विचित्तो राचसेन्द्रस्य भुजानिन्द्रध्वजीपमी ॥ वृत्रे स कपिस्तस्य वाह् शयनसस्यितौ। मन्दरस्यान्तरे सुत्तो महाही रिपतानिय ॥ ताम्या स परिपूर्णाम्यामुभाम्या राजसेश्वर । शुशुमेऽचलसकाश व्यज्ञान्यामिय मन्दर ॥

"उन्होंने महात्मा राक्षसेन्द्र की सोने के अद्भद वाली पडी हुई दो भुजाओं को देखा जो इन्द्रध्वज की तरह पड़ी हुई थी।

कपि ने पलेंग पर पड़ी हुई उसकी दो भुजाएं देखी जो मन्दर के पार्झ मे पड़े हुए और फुफकारते हुए दो अजगर की तरह मालूम होती थी। उन दोनो पुष्ट भुजाओं के कारण राक्षमेश्वर पर्वत की तरह मालुम होता था। मानो मन्दर पहाड और उसके दो खड़ हो।"

१ वाल्मीकि रामायसा । सुन्दर काग्रङ । ४२ २२, २३।

र तर्नेव (३२ २०)

तथैव। १०१४ २१, २२।

यहाँ 'भुजी' और 'बाहू' का और सभी विशेषणों का द्विवचन में प्रयोग हुआ है। यदि रावण की बहुत-सी भुजाएँ होतीं तो जातिवाचक एकवचन अथवा संख्यावाचक बहुवचन का प्रयोग होता, द्विवाचक द्विवचन का नहीं।

रावण के मर जाने पर शोकसंतत विभीषण ने उसकी दोनों भुजाएँ अपने हाथों में ले ली-

## डिन्तिष्य दीघौँ निश्चेष्टौ भुजावङ्गद्भृषितौ ॥ ध

"अङ्गद से विभूषित निश्चेष्ट लम्बी भुजाएँ उठा ली।"

यहाँ पर भी "भुजी" और इसके विशेषणों का द्विवचन में प्रयोग हुआ है।

रावण की स्त्रियों में से भी कोई-कोई भुजाओं को उठाकर भूमि पर उलट-पुलट रही थी।

# उत्तिप्य च भुजो काचिद्भूमो सुपरिवर्तते ॥<sup>२</sup>

यहाँ भी "भुजौ" का द्विचन में प्रयोग हुआ है।

वाल्मीकि रामायण पर तिलक नामक सुप्रसिद्ध टीका लिखी गई है। 'ददर्श स कपिस्तस्य' इत्यादि पर टीका करते समय टीकाकार ने लिखा है—

# स्रत्र द्विभुजत्वकथनायुद्धादि काल एव विंशतिभुजत्वं दशशीर्षत्वन्चेति बोध्यम् ।

"यहाँ दो ही भुजाओं के कथन से केवल युद्धकाल में ही दश शिर और बीस भुजाएँ जाननी चाहिएँ।"

रावण के दशशिरत्व और विंशतिभुजत्व का इतना प्रचार हो चुका था कि तिलक टीकाकार घबड़ा गया और उसने इस प्रकार व्याख्या की। पर यह व्याख्या भी ठीक नहीं बैठी। युद्धकाल में भी राम ने रावण के एक ही शिर का निर्देश किया। यदि रावण के दश शिर रहते तो राम कहते कि तुम्हारे सभी मस्तकों को काट डालूँगा, केवल एक को काटूँगा ऐसा नहीं कहते।

ऐसा मालूम पड़ता है कि जन साधारण में राम के नर-रूप का प्रचार था और ब्रह्मज्ञानी परमार्थिसिद्धि के लिये उनके नारायण-रूप का ध्यान करते थे जिसमें विश्वव्यापी महामोह को महापराक्रमी और अधर्मी दशमुख रावण कहा जाता था। पीछे जब रामकथा के दोनों ही रूपों का प्रचार होने लगा और चमत्कारपूर्ण पौराणिक शैली चल पड़ी, तब नर-नारायण रूप को एक कर देने का प्रयत्न किया गया और नर-नारायण राम तथा एकमुख और दशमुख रावण को मिलाकर एक कर दिया गया। जब तक पुराणों का समाज पर प्रभाव रहा तब तक किसी के हृदय में कोई सन्देह नहीं उठा, किन्तु आज की आलोचना पद्धित से अध्ययन करनेवालों को रामकथा मनगढ़न्त गप्प-जैसी मालूम पड़ती है। किन्तु भारतीय जीवन में और साधना-पद्धित में राम का नर-नारायणत्व और रावण का एकमुखत्व और दशमुखत्व जवलन्त सत्य है, जिसके द्वारा लोग लोक और परलोक दोनों को ही सुधारते है।

१. वारमीकि रामायण । युद्धकायड । १०६.३

२. तत्रैव। ११०.६

#### सागर संवरण

हनुमान् ममुद्र को तैरकर लक्षा गये थे लाघ कर नही । वाल्मीकि रामायण मे इसका विम्नृत विवरण है । लैंका के लिये हनुमान् के प्रस्थान करने के समय लोग कहते हैं—

प्प पर्वतस्वारो हन्मान् माह्तास्त्रज ।
तिर्वार्षेति महानेग समुद्र चरुपालयम् ॥
य य देश समुद्रस्य जताम स महाकिषे ।
स तु तस्याह्नचेनेन सोन्माव् ह्य वस्पते ॥
सागरस्योमजालानामुरसा शेकवरमेष्या ।
श्वमिनस्तु महानेग पुर्वुदे स महाकिष ॥
निर्मुन्तृमिनालानि गृहन्ति लचणाम्मिस ।
पुर्वुदे कषिशाद्देलो विकितित्रव रोग्नसी ॥
येनासी याति चल्चान् येगेन कषिनुञ्जर ।
तैन मार्गेय सहसा होप्योहत ह्वार्यंव ॥
धापाते पित्तसंवाना पित्राज ह्व व्यात् ।
हन्सान् मेवजालानि मकर्यन् मास्तो यथा ॥
प्रतिशत्रज्ञजालानि निपत्रश्च पुन पुन ।
परस्तुत्रश्च शकाराश्च चन्द्रमा ह्व व्यव्यते ॥
परस्तुत्रश्च शकाराश्च चन्द्रमा ह्व व्यव्यते ॥
परस्तुत्रश्च शकाराश्च चन्द्रमा ह्व व्यव्यते ॥

यह पर्वताकार और वह वेगवाले महत्पुत्र हनुमान् वरुणालय समुद्र को तैर जाना चाहते हैं। महाकिप समुद्र के जिन भागा से होकर गये वे उनके अङ्ग के वेग से पागल जैसे मालूम होते थे। चट्टान की तरह चौड़ी छाती से सागर के तरङ्गो पर आधात करते हुए वे वह वेग से तैरकर जाने लगे। लवण महासागर मे मागर के तरङ्गो को खीच कर आकाश की ओर फेंक्ते हुए-से किपशाई ल तैरने लगे। ये बलवान् किपकु-अर वेग से जिस मार्ग से जाते है उसमे समुद्र, महसा, दोने की तरह बन जाता है। जिस तरह आकाश मार्ग मे पिक्षराज चलते है अथवा मेघसमूह को छिन्न-भिन्न करता हुआ वायु चलता है उसी तरह हनुमान् जा रहे थे। वार-वार छिपते और प्रकट होते हुए हनुमान्, वादल मे छिपते और प्रकट होते हुए हनुमान्, वादल मे छिपते और प्रकट होते हुए वन्द्रमा की तरह मालूम होते थे।"

जब हनुमान् लड्डा से लौट आये तो लोगो ने कहा-

इनुमान् पुष्लुवे तूर्यं महानोरिव सागरम् । व्यपारमपरिधान्तव्यास्त्रधि समगाहतः ॥ ३

''हनुमान् अपार सागर को, महानीका की तरह, फट से पार कर गये और कुछ भी नहीं यके।''

र बारमीकि रामावण । सु दरकायह । १. २६, १ ६६, ७०, ७२, ७३, ८१, ८३।

२ तरेवा४७-४।

हनुमान् जब किनारे लग रहे थे तब उनके हाथों और जंघाओं के वेग का पानी में शब्द, और उत्साह का गर्जन सुनकर बन्दर बड़े प्रसन्न हुए और जहाँ-तहाँ उछलने-कूदने लगे—

> तस्य बाहूरुवेगं च निनादं च महात्मनः। निशम्य हरयो हृष्टा समुत्पेतुर्यतस्ततः॥ '

लङ्का से लौटकर हनुमान श्रीराम से मिलने गये। उस युग के वीराग्रणी महापराऋमी योद्धा भगवान् श्रीरामने भी कहा —

> कृतं हनुमता कमं सुमहद्भुवि दुर्जभम् । मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ न हि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोद्धिम् । श्रन्यत्र गरुडाह्यायोरन्यत्र च हनूमतः ॥

''हनुमान ने ऐसा काम किया जो इस भूमण्डल पर दुर्लभ है। इस पृथ्वी तल पर कोई इस बात को मन में भी नहीं ला सकता है। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर ऐसा तो कोई नहीं दीख पड़ता जो समुद्र तैर जाय।''

श्रीराम-जैसे महापराक्रमी वीर भी हनुमान के दुःसाहिसक कार्य को देखकर चिकत हो गये। तिमि, तिमिङ्गिल, मकर (शार्क), अष्टापद (औक्टोपस), समुद्री सर्प आदि भयंकर जीवों से भरे हुए समुद्र में तैरना, मृत्यु के जबड़े में घूमने के समान था। महावीर हनुमान् ने इसकी कोई गणना न की और समुद्र तैर गये। संसार के इतिहास में समुद्र संतरण — जैसे महासाहस के काम की यह सर्वप्रथम घटना है जो भारतवर्ष में हुई और जिसे महाबली वज्राङ्ग वीर ने किया।

# सेतु निर्माण

समुद्र का नैर जाना या उस पर पुल बाँधना सम्भव था या नहीं यह भी विचारणीय है।

लंका और भारत के बीच ५८ मील समुद्र है । ३५ मील तक मनार और रामेश्वर के टापू हैं और केवल २३ मील समुद्र बच रहता है, जिसका जल बहुत छिछला है। समुद्र के इस अंश में मूंगा की चट्टानों है, जिनसे भारत लंका से प्रायः मिला हुआ है। उक्त चट्टानों के बीच कहीं भी इतना जल नहीं है, जिससे कोई बड़ा जहाज निकल सके। लंका को रेल द्वारा भारत के साथ जोड़ देने के लिये अंग्रे जों ने सर्वे (नाप जोख) की थी, जिसके अनुसार ३५ मील रेल मनार तथा रामेश्वर के टापुओं पर, २२ मील रेल उक्त मूंगा वाली चट्टानों पर और केवल १ मील रेल मनार की खाड़ी पर, जिसमें बहुत कम जल रहता है, अर्थात् कुल ५८ मील रेल बनाने की योजना की गई थी।

१. तत्रैव—५७-२४।

२. वाल्मोिक रामायण। युद्धकाएड। १,२,३।

इस पर निम्नलिखित उद्धरण पठनीय है-

It (Ceylon) is separated from India on the north-west by the Gulf of Manar, but nearly connected with it by the Manar and Rameshwaram Islands and the coral reef called Adam's Bridge There is no channel across the reef deep enough for a large steamer to pass and surveys have been made for a projected railway to connect India and Ceylon, 35 miles of which would be on the island, 22 miles on the reef and only one mile across the shallow channels 1

जब बाज लोग इस भूभाग पर रेल बनाने की योजना कर रहे हैं, तब इस पर श्रीराम

का पुल वाधना असम्भव नहीं कहा जा सकता।

बाज जब २१ मील इंगिलिश चैनेल की साढ़ी की स्त्रिया भी तैरकर पार कर जाती हैं तो हनुमान २३ मील खिछला समुद्र यदि तैर गये तो इसमें कीन-सी विचित्रता है।

रामायण में सेत बनाने की प्रक्रिया का भी विवरण है-

हस्तिमात्रान् महाकाया पाषाणांत्र महावला । पर्वताश्च समुरपाठ्य यन्त्रै परिवहन्ति च ॥ र

"विशाल शरीरवाले महावली (योद्वागण), जितना वडा हायी होता है, उतने वडे पल्यरों को पर्वतों से उखाडकर यन्त्र से ढोते थे ।"

इससे वन्दरों का पहाडों को लेकर उडना, पीछे के कवियों की कल्पना की उडान सिद्ध होता है।

#### श्रीलंका

कुउ लोगों ने यह सन्देह प्रकट किया था कि वर्तमान लका रावण की लका नहीं है। इस पर, १६४८ ई० में ओरिएन्टल कान्फरेंस के उद्घाटन के अवसर पर श्रीमाघव श्रीहरि अणे महोदय का भाषण पठनीय है। लका से सम्बद्ध उसका कुछ अग इस प्रकार है—

रामायण के सुन्दर तथा लकाकाण्ड मे वर्णित लका आज की लका से ठीक-ठीक

मिलती है।

सीलोन का नगर उद्वेल और रामायण का सुवेल सम्भवत एक ही है । इसके उत्तर तीन कें चे पहाड हैं जिनको रामायण मे त्रिकूट कहा है। लका त्रिकूट शिखर पर स्थित थी यह सच है। वन्दरवेला, तोतापत्ला, किनिगल पोता और आदम, ये तीनो शिखर एक साथ देखे जा सकते हैं।

न्यूरेलिया से ६ मील पर एक परम रम्य उद्यान है जिसे आजकल हेगेल गार्डन कहते हैं। पहाडी प्रान्त तथा न्यूरेलिया के लोग इसे अशोक वन वहते हैं। सारा प्रान्त लाल फ्लो वाले अशोक वृक्षों से भरा है।

२. बाब्मीकि रामायण । युद्धकाएड । २२ ४,६

The International Geography by Seventy Authors. Edited by Mill Sect III Asia Macmillan & Co London, 1907. Page 504

न्यूरेलिया से चार मील पर सीता एलिया है। यहाँ एक घारा पहाडी से निकली है जिसे लोग सीताधारा भी कहते है। लंकाप्रवास में सीताजी यही रहती थीं। एक हिन्दू महिला ने वहाँ मन्दिर बनवा दिया है, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ स्थापित है। उस महिला को ये मूर्तियाँ यही मिली थी।

स्वर्गीय सर पी. रामनाथम् ने नमनकूल पर्वत के विषय में विशेष अध्ययन और अनुसन्धान कर यह निश्चय किया कि नमनकूल पर्वत ही रामायण का हनुमानकूल पर्वत है। यह उन्ही पहाड़ों की श्रेणी है जहाँ हनुमानजी ने डेरा डाला था। यहीं पर इला पर्वत है जिसे रावण पर्वत कहते हैं।

अविसावेला के निकट सीतावका है। सीतावका का अर्थ है सीता का कटा शिर। मोम की सीता का शिर काटकर मेघनाद ने यहीं रक्खा था। यहीं कल्याणी गंगा नामक एक घारा बहती है।

कल्याणी के निकट बिहार में विभीषण की एक सिहासनस्थ मूर्ति स्थापित है, जिसकी सभी पूजा करते हैं।

रावणादि पुलस्त्य के वंशज थे। लंका के पुलियनखा नगर का नाम, प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थों में पुलस्त्य नगर है।

लंका के दक्षिणपूर्व किनारे पर हमवनतोता नामक पोताश्रय है। इसे लोग हनुमान् तोता का अपभ्रंश मानते हैं।

गौल पोताश्रय से ४ मील पर समुद्र में एक पर्वत है जिसे आजकल संजीवी मलाइ या मारुति मलाइ कहते हैं। तामिल में मलाइ पर्वत को कहते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण के लिये लाई हुई संजीवनो बूटी का बचा हुआ अंश वहीं फेक दिया गया था। अब भी उस पर बहुमूल्य औषिधयाँ पाई जाती हैं और दूर-दूर से वैद्य लोग वहाँ औषिष के लिये जाया करते हैं।

वहाँ के ग्रामगीतों में रामायण की कथा पाई जाती है। कंबूकगम नदी के किनारे एक स्थान का नाम होमग्राम है। कहा जाता है कि इन्द्रजित् यहीं पर होम किया करता था।

लंकानिवासी रामायण को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और इसके लंकाकाण्ड की टीका भी सिंहलभाषा में है। <sup>१</sup>

इससे कोई सन्देह नही रह जाता कि वर्तमान लंका ही रामायण की लंका है।

## वानर

श्रीराम के मित्र सुग्रीवादि और उनकी सेना के योद्धाओं को वानर और भालू कहा गया है। यह इतिहास नहीं कविकर्म मालूम होता है। बन्दरों और भालुओं को आजतक किसी ने घोंसला तक वनाते नहीं देखा है। फिर वे किष्किन्धा जैसी नगरी का निर्माण और समुद्र पर सेतु बनाने में यंत्र चालन कैसे कर सकते थे। अब तक बन्दरों को तोते की तरह भी

१. इसकी बिरोप जानकारी के लिये देखिये-शिवनन्दन सहाय कृत "लंका" पटना. १६५२।

मनुष्य के कण्ठरव का अनुकरण करते नहीं देखा गया है, किन्तु हनुमान् को ब्रह्मज्ञानी महापण्डित कहा गया है जो छूत सस्कृत बोलते थे। मालूम होता है कि इस सभ्य और सुशिक्षित जाति के योढ़ाओं की चुस्ती और फुर्ती देखकर लोगों ने इन्हें बन्दर कहना आरम्भ किया होगा। जापानियों की फुर्ती और कूद-फाँद देखकर रुसी उन्हें पीले बन्दर (एलो मकी) कहते थे, युरोप के लोग रुसियों को रुसी भालू (रिसयन बीयर) कहते हैं और अग्रे जो का नाम जीनवुल (श्रीमान् बैल) था और वे अपने को बृटिश सिंह (लायन) कहा करते थे। इनमें से कोई न बन्दर है न भालू, और न बैल और न सिंह है। ये केवल गुणानुरूप उपनाम मात्र है। चन्दर और भालू शब्दों का प्रयोग भी ऐसा ही मालूम होता है।

#### गरुड, वायु और हनुमान्

रामायण की पक्तियो और विवरणो से मालृम होता है कि भगवान् राम के समय गरुड और वायु नामक दो महावलवान् पुरुष थे जिनके साथ भगवान् ने हनुमान् की गणना की, जय उन्होंने कहा कि—

न हि त परिपरयामि यस्तरेत महोदधिम् । श्रन्यत्र गरडाद्वावोरम्यत्र च हन्मत ॥

मालूम होता है कि पीछे पौराणिको ने जब चमत्कारपूर्ण अत्यन्त अलकृत शैली का प्रचार निया, तव गरुड को विष्णु के वाहन पक्षी गरुड के साथ और वायु को वायुतत्त्व के साथ मिला दिया।

लका में नागपाश से बद्ध होने पर, राम-लक्ष्मण को उस अस्त के बन्धन से मुक्त करने के लिये गरुड बुलाये गये। भगवानु ने गरुड से कहा—

> यथा तात दशस्य यथाज च पितामहम्। पथा भगन्तमासाच हृत्य मे प्रसीत्ति।।

"आपसे मिलकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है मानो मैंने पिता दशरथ और पितामह अज को पा लिया है।"

यह अपने वाहन पक्षी गरुड के लिये विष्णु की उक्ति नहीं है । ये एक आदरणीय पुरुष के लिये विनम्र वचन है। मालूम होता है कि भगवान से मिलते समय गरुड की अवस्था अधिक हो गई थी। इसलिये भगवान् ने उन्ह पिता-पितामह की तरह सम्बोधन किया।

वायु हनुमान् के पिता थे और उनकी स्त्री का नाम अञ्जनी था।

हत् वा हत् का अय है जबडा, टुड्डी नहीं । मालूम होता है कि महाबीर का जवडा साधारण लोगों के जवटो से अधिक वडा था । इसलिये लोग इन्हें हनुमान अर्थात् विशिष्ट जनडावाला कहते थे ।

१ वास्माकि रामायण । युद्धकारह । ५४,३

### राचस

राक्षसों के विषय में भी कुछ ऐसी ही बात मालूम होती है । रामायण, महाभारत और पुराणों के राक्षस भी किसी अद्भुत अथवा अस्वाभाविक सृष्टि के द्योतक नहीं है। रावण ब्राह्मण था और पुलस्त्य ऋषि का नाती था । स्वयं बड़ा विद्वान्, नीतिज्ञ और पूजा-पुरक्चरण में निपुण था। उसके परिवार में देव, नर, गन्धर्वादि परिवार की स्त्रियाँ थीं। कंस भगवान् कृष्ण का मामा था। भगिना भगवान्, मामा राक्षस और उसके पिता उग्रसेन परम धार्मिक रार्जाष थे। शिशुपाल भगवान् कृष्ण का मौसेरा भाई होने पर भी राक्षस था। जरासन्ध कंस का श्वसुर और राक्षस था किन्तु उसका पुत्र सहदेव सुशील और धार्मिक क्षत्रिय था। इससे यही सिद्ध होता है कि राक्षस नामक ब्रह्मा की कोई विचित्र सृष्टि नहीं थी। जीवन के आदर्श और दैनिक व्यवहार में भेद होने से ही लोग मनुष्य और राक्षस कहलाते थे।

मनु ने राक्षस की परिभाषा इस प्रकार दी है-

यत्तरत्तः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम् । १

''मद्य, मांस, सुरा और आसव को अन्न की तरह व्यवहार करनेवाले लोग यक्ष, राक्षस और पिशाच है।''

मनु ने राक्षस विवाह का विवरण इस प्रकार दिया है-

हित्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुद्तीं गृहात्। प्रसद्य कन्याहरणं राज्ञसो विधिरुच्यते॥ २

"मार-काट कर रोती-चिल्लाती कन्या को जो घर से निकाल लावे, यह राक्षस विवाह की विधि है।"

रावण ने सीता को समभाने-बुभाने के लिये कहा-

स्वधमों रचसां भीर ! सर्वधेव न संशय:। गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमध्य वा ॥

" हे भीरु ! परस्त्री गमन वा बलपूर्वक उन्हे उठा लाना, यह तो सदा राक्षसों का स्वधर्म रहा है। इसमें उन्हें हिचिकचाहट (संशय) नहीं होती।"

आज भी जो लोग धर्माधर्म का विचार नहीं करते, घोर कर्म करने से नहीं हिचिकचाते, बहुत खाते-पीते हैं और हेय जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें लोग घृणा से राक्षस और पिशाच कहते हैं।

पिशाच विवाह के विषय में लिखा है-

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्राष्टमोऽधमः ॥

१. मनुस्पृति:। १.३७

२. तत्रैव। ३.३३

३. वाल्मीकि रामायण । सुन्दरकायड । २०.५।

"सोई हुई, मद्यपान किये हुई, मद्यपान से अचेत रूनी से एकान्त मे सगम कर जो उसे घर मे रख ले वह पापिष्ठ (नीचतम) पैशाच और अधम विवाह है।"

मानूम होता है कि ऐसे ही पितित और पर्युप्राय लोगों को लोग राक्षस और पिशाच कहने थे। उनकी मीग, पूँछ, बडे-बडे दाँत, विकृत मुखादि के जो विवरण वा चित्र दिये गुये हैं वे उनके नीच और विकृत कर्म के प्रतीक मात्र है।

#### द्राविड रामायग्रकथा

तामिल भाषा मे एक रामायण है। उसमे दी हुई राम-कथा इस प्रकार है—

"द्राविड देस के राजा जीमूनवाहन ने अनु शो के डर से लका और पाताल लका के
प्रतापी और वलवान राक्षस राजा भीम की शरण ली। राजा भीम वृद्ध हो गये थे और

उन्ह पुत्र नहीं था। राजा भीम ने उसे दत्तक पुत्र वनाया और एक राक्षस कन्या से विवाह
कराकर लका और पाताल लका का राजा वना दिया। प्रसिद्ध है कि लका आज का
सिलोन है और कन्याकुमारी से लेकर गोकर्ण तक और पश्चिम घाट तथा समुद्र के बीच के
प्रदेश का नाम पाताल लका था। अर्थात् नावणकोर, कुर्ण और कानडा जिलो के कुछ
भाग का नाम पाताल लका था। लका राज्य केवल सिलोन मे ही नहीं था, वरन उत्तर
पूर्व दिशा मे आधुनिक निचनापद्धी तक और उत्तर-पश्चिम मे समुद्रतट तक फैला हुआ था।

इस जीमूतवाहन के वश में माली, सुमाली और माल्यवान तीन पराक्रमी राजा हुए। विद्याधर देश के राजा इन्द्र में उनका राज्य छीन लिया था और उन्हें पाताल लका में बाक्ष्य लेना पढ़ा था।

इनमें सुमाली के पुन का नाम रत्नश्रवा था। और रावण इस रत्नश्रवा का पुन था।
राक्षम कुल में यह रावण अस्यन्त प्रतापी और दिग्विजयी राजा हो गया है। इसने विद्याघर
देश के राजा इन्द्र को जीतकर लका के आधिपत्य में सिम्मिलत कर देने के लिये, फिर इसने
किष्किन्या राज्य को जीतकर उसके राज्यपद पर ऋक्षज और सूर्यंज को स्थापित किया।
सूर्यंज के वाली और सुग्रीव, दो पुन थे। रावण ने किष्किन्या राज के साथ सम्बन्य के
लिये, इसके बदले में, उनसे पारितोपिक इल में बाली और सुग्रीव से उनकी विहन की मगनी
की। वाली इस पर सहमत नहीं हुआ और सुग्रीव से उसका मतमेद हो गया। इस पर
सुग्रीव ने अपना राजपाट अलग कर लिया और रावण के साथ अपनी विहन का विवाह कर
निविष्त राज्य करने लगा। वाल्मीकि रामायण में (सुन्दर काण्ड सर्ग ५१) हिनुमान् रावण
के दरजार में गये थे। उम समय उन्हों ने रावण को सम्बोधन कर कहा है कि—है राक्षसराज प्राहार सम्बन्धी सुग्रीव ने सुम्हारा कुशल पुठा है। इससे वोत्र होता है कि इस
वाक्य में 'सम्बन्धी' शब्द उपमुँक सम्बन्ध का बोधक है।

र राष्ट्रिश हरीसास्त्रां झाता कुरालम नवीत्। आतु शृष्णु समादेश सुधीवस्य महास्मन । सुन्दरकायङ ४१-२, ३। वहा शक्य को सम्बन्ध में सुमीव का माई (भमेरा, फ़लेरा हस्वादि) कहा गया है।

एक समय अपनी स्त्री 'सुतारा' के साथ सुग्रीव का अनवन हो गई। घृणा के मारे राजधानी से दूर किसी स्थान पर (बहुधा ऋष्यमूक पर्वत पर) वह अज्ञातवास करने लगा। इस वीच में एक दुष्ट मनुष्य, सुग्रीव का वेष धारण कर, राजधानी में आकर राज्य करने लगा।

जब सच्ची बात सुग्रीव को मालूम हुई, तब वह चिन्तातुर होकर अपने प्राणिष्ठय सिन्न, हनुवर देश के राजा और पवनजय के पुत्र हनुमान् की सलाह लेने गया। राजा हनुमान् को अपने दूत द्वारा खबर मिली थी कि कोसलदेश के सूर्यवंशी रामचन्द्र नामक कोई एक अति बलवान् वीर अपने पराक्रमी बंधु लक्ष्मण के साथ, किसी कारण से वनवास स्वीकार कर, पाताललंका के सामने अरण्य में घूम रहे है। इस पर स्वयं वहाँ जाकर उन्होंने रामचन्द्र से मेंट की और अग्नि साक्षी रखकर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। इन्होंने परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। दोनों के बीच यह निश्चित हुआ कि वेषधारी सुग्रीव को मारकर, सुग्रीव की राज्य-प्राप्ति के पश्चात् वह रामचन्द्र की पत्नी सीता की खोज करने में और उन्हें प्राप्त करने में रामचन्द्र की सहायता करेगा। सच्चे सुग्रीव और वेषधारी सुग्रीव में बहुत समता होने के कारण पहचान के लिये रामचन्द्र ने सच्चे सुग्रीव के गले मे एक माला पहिनाई और वेषधारी सुग्रीव के साथ युद्ध करके और हनुमान् की सहायता से उसे मारकर असली सुग्रीव को राज्य पर स्थापित किया। पीछे सुग्रीव ने सीता की खोज में चारों ओर दूत भेजे।

ये दूत चारों दिशाओं में फेरा लगाकर यह समाचार ले आये कि लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया है। रास्ते में सीता का विलाप सुनकर राजा जटायु ने इस दुष्ट के पंजे से सीता को छुड़ाने की चेष्टा की थी। किन्तु इसमें उसको यश न मिला और रावण ने उसे मार डाला। इस प्रकार सीता की खोज हुई, फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि रावण के हाथ से किस प्रकार उन्हें छुड़ाया जाय। इसमें राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान्, इन सबका विचार हुआ कि राजा हनुमान् दुष्ट रावण के पास जाय और सामोपचार से उससे बाते करके सीता को सौप देने की बाते करे। इस कार्य के लिये हनुमान् के भेजने की योजना अत्यन्त समीचीन थी, कारण कि हनुमान् रावण की तरह राक्षसवंश के और रावण के दूर के सम्बन्धी थे। वली होने के अतिरिक्त, अत्यन्त बुद्धिशाली, असामान्य वीर और कुशल वक्ता थे।

इस योजना के अनुसार वे शिष्ट कार्य के लिये निकले। जाने के पहिले पहचानने के लिये कुछ निशानी, सीता को वताने के लिये, उन्होंने राम से ले ली। वे महेन्द्र और दिध-मुख पर्वत के मार्ग से लंका जा पहुँचे। रावण से मुलाकत कर, जो वात थी, वह कही। किन्तु रावण उन्मत्त था। उसने वह कथन स्वीकार नहीं किया।

शिष्ट प्रयत्न के निष्फल हो जाने पर युद्ध छोडकर अन्य कोई मार्ग नही रहा। तब राम, सुग्रीव और हनुमान् युद्ध की तैयारी करने लगे। सुग्रीव और हनुमान् ने अन्य द्राविड राजाओं की सहायता से बहुत बड़ी सेना एकत्र कर लंका की ओर प्रयाण किया। इस प्रयाण के मार्ग में वेलांधपुर, सुवेलाचल, हंसद्वीप इत्यादि राज्यों का विस्तार पड़ता था।

उम ममय बेलाधपुर मे समुद्र नाम का कोई राजा राज्य करता था। उसने अपने राज्य से व मार्ग दिया।"<sup>1</sup>

इस क्या को वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलाकर पढ़ने से बहुत-सी वार्ते और विशेष कर कवि-करपनाएँ म्पष्ट हो जाती हैं। मालूम होता है राजा सागर ने अपने राज्य से सेना का प्रयाण रोका था, जिससे भगवान् राम से उसका कुछ मनमुटाव हो गया था। पीछे कवि वा कवियो ने राजा सागर और जलराशि सागर को एक रूप में दिललाया।

#### रामायण की मूल भावना

नर को नारायण रूप मे देखना और नारायण को नरत्व प्रदान करना भारतीय सस्कार और नम्यता की मनोहर, किन्तु अद्भुत विशेषता है। पूर्णश्रह्म परमात्मा को राम-रूप में और राजा राम को पूर्णद्रह्म के रूप में देखकर प्रत्येव भारत-सन्तान का रोम-रोम पुलकित हो उठता है। जिनकी प्रतिभा और कल्पना ने इसकी मृष्टि की और जिनकी तपस्चर्या से उन्मीलित दिव्यदृष्टि ने इस रूप को देखा, वे धन्य हैं।

रामायण महाकाव्य, ब्रह्म और जगत् अथवा परमायं और प्रमच की युग्मभावना पर वना हुआ आपंग्रन्थ है। इन्द्रियपरायणता वा बहिर्मु ब्रवृत्ति ही जगत्, अर्थात् प्रपन, का मूल है। मनुष्य की शक्ति की वही सीमा नहीं है। यदि वह अपनी सारी शक्ति को अध्यात्मविहीन केवल प्रपञ्च-सिद्धि से लगा दे, तो सोने का पहाड लग जाय, शराव की निर्द्यां चहने लगें, मास अथवा स्वादिष्ट भोजन का टेर लग जाय और भोग-विलास की कहीं सीमा न रहे और इसका परिणाम होगा महार।

इन सबकी, अर्थात् घोर प्रपत्त-सिद्धि की, प्राकाछा के प्रतीक है रावण, कुम्भरुण, मेघनादादि और सोने भी लका और लकानिवासियों का अधर्म और विलासमय जीवन । प्रवाद है कि रावण ने एक लाख पुत्र और सवा लाख नाती थे, किन्तु दिया देने वाला भी नोई नहीं रहां।

दूसरी बोर अध्यात्म-जीवन है, जिसका श्रीगणेश आत्ममयम से होता है और परिणाम है जगद का ब्यम्युदय और कत्याण । इसके प्रतीक राम, लहमण, सीता, भरत, दशरय, कौसत्यादि हैं। गृह ने राम से कहा कि हनी के विना अश्वमेध नहीं होगा। श्रीराम ने कहा—तो अश्वमेध नहीं होगा। गृह ने व्यवस्था दी—हमी की मृत्ति बनाकर और उसमे प्राण-प्रतिष्ठा कर यज्ञ हो सकता है। भगवान् ने कहा — वह मूर्ति सीता की होगी। राम और रावण, अर्थात् बाध्यात्मिक और प्रपचमय जीवन, में यही अन्तर है।

र वंगला मासिक प्र 'वगाली' क मन् १३२७ के आबयावाले श्रक में शीयुत अन्तत्ताल शोल ने इस पर एक लेख लिखकर प्रकाशित किया था। चसके आधार पर शीयुत वासुदेव गोविन्द आप्टे ने यह लेख मराठों 'केमरो' में लिया था। (यह मूल लेख का अरा है)।

तुनसी-कृत रामायण गुजराती भाषा तर-सहित सबत् १६८२ में सस्तु साहित्य-मुद्रपालय से प्रकारित हुआ। उसका प्रस्तावना के ए० ११६-११० में इसका गुजराती रूप प्रकारित हुआ है, जिसका यह हिन्दी रूप है। (ग्राथकार का निवेदन)।

आध्यातिमक जीवन का परिणाम सार्वभौम और सार्वजनीन अभ्युदय और कल्याण है और मानव-जीवन सब प्रकार से सार्थक होता है।

यह संयम और दुराचार का द्वन्द्व, विद्या और अविद्या का द्वन्द्व है। यह चिरन्तन है, और सृष्टि के साथ इसका आरम्भ हुआ और सृष्टि के साथ ही इसका अन्त होगा। भाव-जगत् में राम-रावण का युद्ध एक अनन्त किया है। इसिलये विद्या और अविद्या की भावना पर आश्रित यह काव्य भी चिरन्तन है।

''यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । तावदामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥''

# श्रीकृष्ण

राम की तरह कृष्ण भी पूर्णब्रह्म के आविर्भूत रूप है। अपने आनन्द में अपने शक्तिमायाव्यूह को लेकर ये जगत् के बद्ध जीवों के उद्धार के लिये प्रकट हुए और जगत् के बाधक अविद्याग्रस्त राक्षसादिकों को हटाने में अपनी लीला का विस्तार किया और शरणार्थी मुमुक्षुजनों के अवलम्बस्वरूप अपनी लीला की गाथा छोड़कर अन्तर्धान हो गये।

वाल्मीिक ने भगवान् राम पर नरत्व का कुछ कठोर आवरण-सा डाल दिया है और सारे रामायण में इन्हें एक सर्वगुणसम्पन्न महापुरुष के रूप में दिखलाया है। इनके नारायणत्व के विषय में केवल यत्र-तत्र संकेतमात्र है। ब्रह्मज्ञानियों ने इनके ब्रह्मरूप को प्रकट किया। किन्तु कृष्ण में नरत्व और नारायणत्व इस प्रकार ओतप्रोत है कि इनमें विभेद करना कठिन है। जन्म लेते ही देवकी को विश्वरूप का दर्शन देते हैं। बाल्यकाल से ही राक्षसों का नाश करते है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एक ओर शिशुपाल गालियाँ वक रहा है और दूसरी ओर भीष्म शङ्ख में अर्घ्यद्रव्य लेकर प्रथम पुरुष का अर्घ्य देते हैं। आरम्भ से अन्त तक, कृष्णचरित, नरत्व और ब्रह्मत्व से इस प्रकार अनुस्यूत है कि इसे अलग करना असम्भव है। अलग करने में, यथार्थ रूप से नहीं सोच सकनेवाले जीव घबड़ा उठते हैं। आध्यात्मिक भावनाओं को जन्तुओं के पञ्चभूतात्मक शारीरिक कियाओं के रूप में देखने से यह महाभ्रम उत्पन्न होता है। किन्तु कृष्णचरित में नरत्व और ब्रह्मत्व अलग हो नहीं सकते। जिन्होने कृष्ण को ब्रह्मरूप में देखा, उन्हें सिद्धि और मुक्ति मिली और जिन्होने केवल मनुष्य रूप में देखा, उन्होने घोखा खाया। ऐसे ही प्रसंग की ओर लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा कि—

"राम देखि पुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहिं बुघ होंहि सुखारे ॥"

और

''उमा रामगुण गूड् पण्डित मुनि पावहिं विरति पावहिं मोह विमूढ जे हरिविमुख न धर्मरति ॥''

#### नारायगा-कृष्ण

ब्रीकृष्णचरित से महाभारत और भागवतादि पुराण भरे-पडे हैं। उनके शक्तिमायाब्यूह-सहित ब्रह्मरूप को उपनिषदों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

"प्कमेवाद्वध व्रश्च मावया च चतुर्टयम् ।
रोहिश्यीतनयो निश्च श्रकाराचरसम्भन ॥
तैनसात्मक प्रयुक्त टकाराचरसम्भन ॥
प्राज्ञात्मकोऽनिरुद्दोऽसौ मकाराचरसम्भन ॥
श्रव्यमात्रात्मक इन्यो यस्मिन्दिरच प्रतिष्टितम् ।
इन्याप्तिका जगकर्री मूलप्रकृती रिनम्यो ॥
धन्नवीजनसम्भूत श्रुतिस्यो ज्ञानसम्बत् ।
प्रयाववेन प्रकृतित्व चवन्ति व्रक्षवादिन ॥
ससादोङ्कारसम्भूतो गोपालो निरवसस्थित ॥"
!

"प्रह्म एक है, दो नहीं । माया से वह चार हो जाता है । अकारात्मक बलराम विश्व हैं, उकारात्मक विश्व तेजस हैं, मकारात्मक अनिरुद्ध प्राज्ञ हैं और अर्थमायात्मक कृष्ण हैं, जिनमें सबकी स्थिति हैं। रुक्मिणी जगत् को बनानेवाली कृष्णात्मिका मूल प्रकृति हैं। वेदस्प गोपियों से उत्पन्न ज्ञान-सगत कृष्ण है। प्रणबह्नप होने के कारण ब्रह्मवादी प्रकृतिरूप भी कहते हैं। इसल्यि गोपाल विश्वव्यापी ध्यकाररूप हैं।"

> ''यो नन्त्र परमानन्त्रो यशोदा मुक्तिगेहिनी। माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सरवराजसतामसी।। प्रोक्ता च सास्त्रिकी रुद्धे भक्ते ब्रह्मणि राजसी। तामसी दैत्यपत्तेषु माया श्रेषा हादाहता॥ श्रजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा। देवकी बहापुत्रा सा या वेदैरपगीवते ॥ निगमो बसुदेने यो वेदार्थं कृष्णरामयो । स्तुवते सवत यस्त सोऽवतीयों महीवले।। वने वृत्वावने क्रोडन् गोपगोपीसुरै सह। गोप्यो गाउँ क्रचस्तस्य यष्टिका कमलासन् ॥ वशस्तु मगवान् रुद् श्वहमिन्द्र सगोसुर । गोकुल वनवैकुषठ तापसास्तत्र ते दमा: ।। कलिकालस्तिरस्कृत । ब्रोमफोधावयो दैत्या गोपरूपो हरि साचानमायावित्रहघारिय ॥ दुर्वोध क्षद्दक तस्य मायया मोहित जगत्। दुर्जया सा सुरै सर्वष्ट हिरूपो भवेद्द्रिज ॥

र गोपानोत्तरतापि गुपनिषद् । श्लोक १०-१३।

रुद्रो येन कृतो वंशस्तस्य माया जगत्कथम्। वलं ज्ञानं सुराणां वै तेषां ज्ञानं हतं चणात्।। शेषनागो ८भत्रदामः कृष्णो ब्रह्मेव शारवतम् । त्रष्टावष्टसहस्रे हुं शताधिक्यः स्त्रियस्तथा ।। ऋचोपनिषद्स्ता वै ऋचस्त्रियः । ब्रह्मरूपा मुष्टिको द्वेषश्वागारमञ्जोऽयं मत्सरो वृर्षः कुवलयापीडो गर्वो रत्तः खगो दया सा रोहिणी माता सत्यभामा घरेति वै।। श्रवासुरो महाव्याधिः किंकः कंसः स भूपतिः। शमो मित्रः सुदामा च सत्याक्रूरोद्धवो दम:। य. शङ्खः स स्वयं विष्णुर्लं चमीरूपो व्यवस्थितः ॥ दुग्धसिन्धौ समुत्पन्नो मेघघोषस्तु संस्मृतः। दुग्धोद्धि: कृतस्तैन भन्नभागङो व्धियहे ॥ क्रीडतै बालको सूत्वा पूर्ववत्सुमहोद्घौ। संहारार्थं च शत्रूणां रचणाय च संस्थितः ॥ कृपार्थे सवभूतानां गोहारं धर्ममात्मजम्। यत्सष्टुरीश्वेरणासीत्तचक्रं ब्रह्मरूपचक् ।। सम्भवो वायुश्चमरो धर्मसंज्ञित । जयन्ती यस्यासौ ज्वलनाभासः खड्गरूपो महेश्वर: ।। ख्यातो रज्जुर्मातादितिस्तथा। काश्यपोलूखलः चक्रं शंखं च संसिद्धि बिन्दुं च सर्वमूर्धनि ।। यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विबुधा जनाः। नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशयः ॥ गदा च कालिका साचात् सर्वेशत्रुनिवर्हिणी। धनु: शाङ्ग<sup>ं</sup> स्वमाया च शरत्काल: सुभोजन: ॥ १ श्रब्जकारण्ड जगद्वीजं धतं पार्यौ स्वलीलया । वटभाग्डीरः सुदामा नारदो मुनि:। सर्वजन्तुप्रकाशिनी ।। क्रियाबुद्धिः तस्मान्त भिन्नं नाभिन्नमाभिर्भिन्नो न वै विभुः। भूमाबुत्तारितं सर्वं वैकुगठं स्वर्गवासिनाम् ।। सर्वतीर्थंफलं लभते य एवं वेद । देहबन्धाहिमुच्यते । इत्युपनिषत् ।""

"परमानन्द नन्द हैं, मुक्ति उनकी गृहिणी यशोदा हैं। उनकी अजेय वैष्णवी माया के तीन रूप है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी। सात्त्विकी रुद्र है, राजसी ब्रह्मा है और

र. ऋग्वेद । पुरुषसूक्त । यजुः ३१.१४—'त्रीष्म इध्मः शरद्धविः'।

२. ईशाचष्टोत्तरशतोपनिषत्सु कृष्योपनिषत्। बम्बई। १६२५। पृ० ५२२।

तामसी अमुरो मे है । अजेय वैष्णवी माया, जो पहिले अक्षर से उत्पन हुई, यह बहा (कृष्ण) की माता देवकी है, वेद जिसकी स्तुति करते हैं। निगम और वेदार्थ वसुदेव हैं, जो राम और कृष्ण की सर्वदा स्तुति करते है, जो गोप-गोपियों के साथ खेलने के लिये पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए । गोपी और गाएँ वेद की ऋचाएँ हैं, ग्रह्म लाठी हैं, भगवान् रुद्र वक्षी है, इन्द्र सीग हैं, देवगण गाय और वैल हैं, वैकुष्ठ गोकुल और वन है, तापस गण वहाँ के बृक्ष हैं, लोभ, फोधादि देश्य हैं, अपमान कलिकाल है, माया से बारीर घारण करने बाले साक्षात् हरि गोप हं, दुर्गोध कुहरे-जैसा यह समार उनकी माया से मोह मे पडा हुआ है । वह बड़ी बृष्ट है और देवताओं के लिये भी दुर्जय है। जिसने मायास्पीरद्रकी बद्दी बनाया, उसके लिये जगत् क्या है। उसने दैवताओं के ज्ञान और वल को क्षण भर मे हर लिया । शेषनाग वलराम हुए और चिरन्तन ब्रह्म कृष्ण हुए । ऋचाएँ गोषियाँ हुई । होप-चाणूर महा है, मत्सर मुश्चिक है, दर्प कुवलयापीड हायी है और गर्व वकासुर है। देवा रोहिणी माता है, पृथ्वो सत्यभामा है, महाव्याबि अघासुर है और कलि राजा कस है। शम जनका मित सुदामा है, सत्य अकूर और दम उद्धव है। लक्ष्मीरूप मे स्वय विष्णु मेघ के समान शब्दवाला सह्ध हैं, जो क्षीर समृद्र से उत्पन्न हुआ था। दिघ लेने मे पात्र तोड कर उन्होंने क्षीर समुद्र बनाया । दुष्टो के नाश और सज्जनों की रक्षा के लिये बटपत्रशायी की तरह वालक बनकर ये क्षीरसागर मे फीडा करते हैं। सब जीवो पर दया करने के लिये और अपने पुत्र घम को रक्षा करने के लिये ब्रह्मरूप चक्र है । वायु, जयन्ती से उत्पन्न धर्म नामक चैवर है, महेव्वर आग की तरह जलता हुआ राड्ग है। कश्यप ऊखल है , माता अदिति रज्जु हैं। सङ्ख् और घन्न सब के मस्तक पर (रहनेवाले) सिद्धि के प्रतीक-विद् हैं। बुद्धिमान् छोग देवताओं के जितने हप बताते, हैं, उनमे उमी की स्तुति करते हैं, इसमें कोई सशय नहीं। शत्रुओं का सहार करनेवाली कालिका गदा है और विष्णुमाया शाह्म धनुष है। शरत्काल भोजन है। अपनी लीला के लिये हाय मे लिये हुए कमल का नाल ससार का वीज है। गहड भाण्डीर वट हैं, नारद सुदामा है और सब जीवो को प्रकाश देनेवाली भक्ति, ज्ञान और त्रिया बृन्दा है। इसलिये विमु (सवव्यापी) इनसे भिन्न वा अभिन्न नहीं हैं। स्वगवासियों के वैकुण्ठ को उतार कर उन्होने पृथ्वी पर रख दिया। जो यह जानता है, उसे सभी तीयों का फल मिलता है। देहवन्य से बह विमुक्त हो जाता है। यही उपनियत् है।"

"हैस्यर परम कृष्ण मखिवानम्बिपह । श्रनाविरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम् ॥ सद्द्वयत्र समल गोकुकाष्ट्य महत्पदम् । तत्कणिकार तत्राम तद्गन्ताशसम्भवम् ॥ कृषिकार मह्यन्त्र पट्षोण वज्कोक्षकम् ॥ पडह्नपट्पत्रीस्थान मकृत्वा पुरपेण् च ॥ प्रेमानन्द्रमहानन्द्रमेनावस्थित हि यद् ॥ ज्योतीक्रपेण मनुना कामबीजेन सनावम् ॥

तिकञ्जितकं तदंशानां तत्पत्राणि श्रियामपि । तत्परितः श्वेतद्वीपाष्यमद्भुतम् ॥ चतुरस्रं चतुमू तेंश्चतुर्धाम चतुःकृतम् । पुरुषार्थैंश्च चतुर्भिहेंतुभिवृ तम् चतुर्भिः शूलै ईश्रमिरानद्धमूर्ध्वाधोदिग्विदिच्वपि ١ सिद्धिभिस्तथा ।। ग्रष्टिमिर्निधिमिर्जुष्टमष्टिमे: मनुरूपैश्च दशभिर्दिक्पालैः परितो वृतम्। श्यामेगोरे रच रक्ते रच शुक्री रच पार्ष देव तम्।। शोभितं शक्तिभिस्ताभिरद्भुताभिः समन्ततः। पुवं ज्योतिर्भयो देवः सदानन्वः परात्परः॥ श्रात्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः।। मायया रममाणस्य न विज्ञोभस्तया श्रात्मना रमया रेसे त्यक्तकालं सिसच्या । नियतिः सा रमा देवी तक्षिया तद्वशंगता। तिल्लङ्गः भगवान् शम्भुज्योतीरूपः सनातनः ॥ या योनिः सा परा शक्तिः कामबीजं महद्दरेः। **बिङ्गयोन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी** प्रजाः ।। शक्तिमान् पुरुषः सोऽयं लिङ्गरूपी महेरवरः। तस्मिन्नाविरभूत्विङ्गः महाविष्णुर्जगत्पतिः ।। सहस्रशोषी पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात् । सहस्रबाहर्विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रस्ः ॥"

"सिन्चिदानन्दरूप कृष्ण परमेश्वर है। गोविन्द, अनादि, आदि और सभी कारणों के कारण है। सहस्रदल कमल ही उनका गोकुल नामक महास्थान है। उनके अनन्त अंशों से निकली हुई उसकी किणका के दल उनके धाम हैं। किणकार महायन्त्र है, जिसमें छः कोण हैं और वज्रकीलक है। प्रकृति और पुरुष के साथ षड्झ षट्स्थान है। प्रमानन्द के महानन्द के रस में, ज्योतिरूप कामबीज (क्ली) मन्त्र के साथ अवस्थित है। उनके अंशों के बने हुए केशर है और उनकी श्रियों के बने हुए पत्र है। उनके चारों ओर चौकोर अद्भुत श्वेतद्वीप है। यह चतुष्कोण र, चार मूर्ति, चार धाम, चार पुरुषार्थ और चार कारणों से घिरा है। दिशा-विदिशा और ऊपर-नीचे—दशों स्थानों में दस शूलों से, आठ निधिसहित आठ सिद्धियों से और मन्त्ररूप दस दिक्पालों से घिरा है। श्याम, गौर, रक्त और शुक्ल (अर्थात्, त्रिगुण-रूपी) पार्षदों से घरा है। चारों ओर स्थित इन अद्भुत शक्तियों से सुशोभित है। परात्पर, ज्योतिर्मय, सदानन्द देव ऐसे है। अपने ही आनन्द में विभोर उनका प्रकृति से

१. योगशास्त्र । बह्मसंहिता । वंगाचर । वसुमती प्रेस, कलकत्ता । ए० २०७।

२. चतुम्कोण के लिये लिङ्गपकरण श्रौर प्रासाद-पुरुषप्रकरण देखिये।

सम्पर्क नहीं है। उस माया के साथ बिहार में उनमें कोई क्षोभ नहीं होता। कालरहित होकर अपने ही प्रतिरूप रमा के साथ वृष्टि की इच्छा से उन्होंने बिहार किया। उनके वश में रहनेवाली उनकी प्रिया रमा देवी ही नियति है। ज्योतिरूप समातन भगवान् शम्भ उनके साङ्के तिक चिह्न (लिङ्ग) हैं। हरि की पराणिक्त, जो महाकाम वीजस्वरूपिणी (क्ली) है, बही उद्देगमस्थान (योनि) है। महेश्वर की यह सृष्टि इन्हीं लिङ्ग-योनि से उत्पन्न हुई। लिङ्गम्पी महेश्वर ही शक्तिमान् पुरुष हैं। उममें जगत्पित महाविष्णु लिङ्ग-रूप में प्रकट हुए जिनके सहल मस्तक, सहल नेत्र, सहल पैर, सहस्र बाहु, सहस्र अदा और सहस्र सत्तिति है और जो विश्वारमा है।"

कृष्ण पूर्णब्रह्म है। उनकी शक्ति राधा माथा है, जो उनकी चिरमगिनी हैं। "सुन्दर त्रयगुण रसकी सोमा सर राधिका स्वाम ।"

"सूरदास का क्यन है कि राधा और कृष्ण, सुन्दरता, त्रिगुण और महारस की चरम सीमा है।

कृष्ण की राधिका के प्रति उक्ति हैं -

"व्रजहिं बसे धापुहिँ विसरायो । | प्रकृति पुरप पुके करि जानहु । | बातनि भेद करायो ॥''४

''श्रज मे रहवर अपने यो भी भूळ गई। जान छेने पर प्रकृति और पुरुष एक ही है, भेद केवल (दो) शब्दो का।''

> "तब नागरि मन हरप भई। नेह पुरातन जानि श्याम को छति छानन्त्रमई।। भक्तनि पुरुप नारो में वे पति काहे मूर्लि गई। जन्म-जन्म थुग-युग यह खीला प्यारी जान लई।।" अ

"सदा एक रस एक ऋराडित छादि छनादि छन्। कोटि करुप बीतत निर्द जानत बिहरत सुगल स्टब्स् ॥ सक्त तस्य ब्रह्मायङ देव पुनि भाषा सव विधि काल । महित पुरुष श्रीपति नारायण सव हैं श्रद्य गोपाल ॥"

१ इसके मम्बंध में विङ्ग श्रीर कामकवा-प्रकरण देखना चाहिये।

र अधिक स्पष्टता के लिये लिझ-पकरण देखिये।

३ स्रसागर। बम्बई। सबत् १८६०। स्व घ१०। पृष्ठ ३४४। पद ३१

४ तत्रीय । ए० २६२ । पद २६ ।

४ तत्रीव ए० २६२ पद २७।

६ मूरसारावली, पद १०६६—११०१।

''कृष्ण सदा समरस, पूर्ण, एक, आदिरहित, सब के आदि और अनुपम है। सभी तत्त्व, ब्रह्माण्ड, देवगण, सब प्रकार की माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति, नारायण ये सभी गोपाल के अंश हैं।

कृष्ण का कम्बल, माया की जवनिका है, जिससे वे आच्छन्न रहते हैं और इसके भीतर छिपे रहते हैं।

## स्वमायया संवृतरुद्धदृष्टये । १

''अपनी माया से आवृत होने के कारण दृष्टि को इन्होने अवरुद्ध कर दिया है।'' नमस्तरमें भगवते कृष्णायाकुण्ठमेघसे। स्वयोगमायथाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने।।<sup>२</sup>

"अकुण्ठित मेघावाले भगवान् कृष्ण को नमः, जिन्होंने अपनी योगमाया द्वारा अपनी महानता को छिपा रक्खा है।"

निराकारं ब्रह्म मायाजवनिकाच्छन्नम् । ३

"निराकार ब्रह्म माया की जवनिका से आवृत है।"

इसको सूर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कृष्ण ने गोपियों से कहा-

यह कमरो कमरो किर जानित ।
जाके जितनी बुद्धि हृद्य में सो तितनी श्रनुमानित ।
या कमरो के एक रोम पर बारों चीर नील पाटम्बर ।
सो कमरी तुम निन्दित गोपी जो तीनि लोक श्राडम्बर ।
कमरी के बल श्रसुर संहारे कमरिहिं ते सब मोग ।
जाति पांति कमरी सब मेरी सूर सबिहं यह जोग ।

कृष्ण का कम्बल तीन लोक का आडम्बर (त्रिगुणात्मिका माया) है, जो जात-पाँत, योग-भोग सब कुछ है।

राध् धातु से राधा और रम् से रमा शब्द वनता है। दोनों का अर्थ एक है। राध् रम् का और राधा रमा का क्पान्तर है। यह ब्रह्म की शक्ति और चिरसंगिनी माया है। इसी का नाम प्रकृति है। "

अविद्या-माया अथवा माह को उपद्रवी गाय भी कहा गया है-

माधव जू नेकु हटको गाई। निसि बासर यह भरमत इत उत श्रगह गही नहिं जाइ।।

१. भागवत । १०.५६.४८

२. तत्रेव। १०.८४.१७

३. अगुभाष्य । १.२.२६

४. सूरसागर । बम्बई । संवत् १६८०। पृ० २४२ । स्कन्ध १०। पद ६६ ।

५. यह उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट है।

खुधित शहुत श्रद्धात नाहीं निगम हुम-जल पाड । 
श्रद्धार घट नीर श्रेंचये तृपा तद न सुमाह ॥ 
धुह् रसह धरित श्रामे यहै गध सुहाह । 
श्रीर श्रहित श्रमरङ् भग्छित गिरा घरनिन जाह ।। 
ध्योम नव धर शैख कानन हरी चरि न श्रद्धाह । 
हरे रााल बल वनुज मानव सुरिन सीस चढाइ । 
रिचित्रिय मुन्मों छुमीली चलत चित्रिह सुराह ॥ 
गील पुर तिमि श्रर्प लोचन स्वेत सीग सुहाइ । 
विन चहुई श पेल प्रूंचित सु यह वहा समाह ॥ 
गारवादि सुकादि सुनिनन यके करत टपाइ ॥ 
वाहि कह कैसे कृपानिधि सुर सक्त चराह ॥

दिक् पीताम्बर है। वालिय काल है जिसको उपकरण बनाकर नटवर महानृत्य करता है।  $^{3}$ 

विष्णु के हाय का शंस और शिव का डमर कृष्ण के हाय मे वशी का रूप ग्रहण करता है, जो वाक् वा शब्द, ब्रह्म वा प्रतीक है और सृष्टि-प्रवर्तन मे महासाया का रूप ग्रहण करता है।

> शब्दमहासय वेणु वादयस्त सुखाम्द्रजे । विकासिनीगरणज्ञत ते स्वर स्वैरसमिण्डतम् ॥ श्रथ वेणुनिनादस्य प्रयोगृर्तिमतो गति । स्फुरन्तो प्रिवेशाशु सुसाज्जनि स्वयस्त्रव ॥

"मुखकमल से शब्द प्रहास्वरूप वेणु वजा रहे हैं। सुन्दरियां उनको घेरकर घीरे-घीरे स्तुति कर रही हैं। तत्र वेणुनाद को गित तीनो वेदो की मूर्ति हुई। वह विरक्ती हुई ब्रह्मा के मुखकमलो मे प्रविष्ट हो गई।"

<sup>1</sup> शन्दवसमय वेख वादयन्त सुसाम्बुजे । ४

"कमल-जैसे मुख से शब्दब्रह्मभय वेणु को बजा रहे है।"

< नामजीलारूप वेग्रुन द निरूपयित ।"

"नाम, लीळा और रूप ही वेणुनाद है । इसका निरूपण करते हैं।" चेतना मे स्वामाविक आनन्द का स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है। यही रास है। उसकी विहारमूमि सम्पूर्ण विश्व का प्रतीक मथुरा और वृन्दावन है। ये सब निस्य हैं।

१ सूरमागर। बम्बर। संबत् १६८०। ए० ३४। स्कन्ध १, पर ६।

२ दिकाल के विरोप विवरण के लिये विष्णु प्रकरण देखिये।

३ योगरास्त्र । बस्रसहिताः वस्रुमता प्रेस । कलकत्ता । वंगाक्षर । ए० ३१३, श्लोक २६, ३०।

४ महामहिता। लगडन । सनत् १६८५ । भध्याय ४, रलोक २४।

५ वेणुगीनम्। सुबोधिनीसहितम्। ए० १७ ।

सर्वश्रीसुमगो विष्णुयों वे प्रेममयो बिहः। श्रीसम्पद्मेमजलिः स एवान्तरतस्तव।। श्रष्टो प्रकृतयो बाह्या जीवभूता तथा परा। य एताभिः समं नित्यं रासलीलापरायणः।। स एव तत्त्वरूपाभिः सखीभिश्र व्यया सह। देहवृन्दावने नित्यं रासलीलां करोति हि॥ <sup>१</sup>

"सब प्रकार की श्री से मनोहर विष्णु है, जो बहिर्जगत् में प्रेम के रूप में हैं। वे श्रीमान् और प्रेम के सागर है। वे ही तुम्हारे भीतर वर्तमान हैं। आठ बाह्य प्रकृति और जीवरूप पराशक्ति के साथ वह नित्य रासलीला करता रहता है। वह तुम्हारे और तत्त्व रूप सिखयों के साथ देह के वृन्दावन में नित्य रासलीला करता है।"

मोरपक्ष इसके महाकालत्व का लक्षण है, क्योंकि मयूर कालसर्प का भक्षण करता रहता है। •

अष्ट बाह्य प्रकृति ललितादि सखियाँ है और जीवभूता पराशक्ति राधा है। सोरह सहस पीर तन पके राधा जिब सब देह। <sup>३</sup>

"सोलह सहस्र गोपियाँ एक शरीर की पीड़ा की तरह है, और राधा जीव।"

नित्य धाम बृन्दावन रयाम । नित्य रूप राधा ब्रज वाम ।। नित्य रास जल नित्य विहार । नित्य मान खिण्डताभिसार ॥ ब्रह्म रूप एई करतार । करन हार लिभुवन संहार ॥ नित्य कुंज सुख नित्यहिं डोर । नित्यहिं त्रिविध समीर भकोर ॥

सदा वसन्त रहत जहँ वास । सदा हर्ष जहँ नहीं उदास ॥

कोकित कीर सदा कत रोर। सदा रूप मन्मथ चित चोर ॥

अर्थात् ये सभी अविनाशी ब्रह्म की अविनाशी लीलाएँ है।

रास रस रीति नहिं वरनि श्रावै।

कहाँ वैसी बुद्धि कहों वह मन लहों कहाँ इह चिल जिय अम भुलावै ॥ जो कहों कौन माने अगम निगम जों कृपा बिनु निहं या रसिहं पावै । भाव सों भजे बिनु भाव सों यह नहीं भाव ही माँह याको बसावै ॥ यहै निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान है व्रस दास दम्पित भजन सार गाऊँ । इहै मांग्यो बार बार प्रभू सूर के नैन वोऊ रहें नर देह पाऊँ ॥ "

श्याम महा श्रस श्रुति बोलत सो देविक सुत गोपाल। याको तुम भजन करो।

--काष्ठिह्वा स्वामी।

१. वैजयन्तीतन्त्रम्। कलकत्ता। १३३६ साल। वंगाद्धर। पटल ७। श्लोक १२-१४।

२. मोरपच येही दरसावत सर्पकाल को काल।

३. सूरसागर। वम्बई। संवत् १६८०। ५० ३५६। १०.२६

४. तत्रैव । ए० ४२६ । १०.७२ ।

५. तत्रेव। ए० ३४० । १०.६३।

भगवान् का नटवर-हप नटराज-ह्य वा प्रतिह्प है। नटराज का ज्वालमालयुत मायानक गोपीमण्डल है, जो उसके पैरों के ताल और वशी की तान पर थिरकता रहता है। यही नटवर का नित्य विश्वनृत्य रास है, जो निदानन्द के आनन्द के महास्फोट का प्रतीक है। इसके चिंतन और कलात्मक अनुकरण में दार्गनिक, किंव, चित्रकार, मूर्तिकार आदि कलाकारों ने अपनी-अपनी सारी शक्ति लगा दी है। यह भारतीय प्रतिभा की एक अनमोल मृष्टि है।

भगवान् ने कालिय के मन्तक पर चित्रताण्डव नामक नृत्य किया या— तन्मूर्यत्ननिद्धरस्यांतितान्न-यात्राग्डकोऽस्तिलक्कादिगुरनैनते । त नर्जुस्रवतमरेक्य तदा तदीयगा-प्रवेमिद्रसुरवार्ग्यदेगक्य ॥ प्रीम्या स्वक्ष्यण्यशाणकात्रात्रातेषुष्पोपदार्श्वतिम सहसापसेट्ड तक्षित्रताण्डविदरुण्कणात्रपत्रो रक्त सुर्वेरस्ट्यम-नृपमद्यगात्र ॥

"उस (कालिय) के मस्तको पर रत्नों के स्पर्ग से उनका चरण कमल प्रगाढ रक्तवर्ण-वाला हो गया और अखिल कलाओं के आदि गुरु नृत्य करने लगे। उनको उस समय नृत्य के लिये उद्यत देखकर गन्धनं, सिद्ध, सुर चारण और देववधूगण प्रेम से मृदग, पणव, आणकवार्य, गीत, पुष्पोपहार और स्तुति के साथ सहसा घेरकर खडी हो गई। उस चित्रताण्डव में (कालिय के) फैले हुए फण भीटित और क्षत-विक्षत हुए और वह रक्तवमन करने लगा।"

रास का वर्णन इस प्रकार किया गया है-

तत्रारमव गोविन्दो ससक्रीडामनुत्रते ॥ स्त्रीरत्नेरन्वित भीते रन्धोन्यानद्ववाहमि ॥ रामो सव सप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डत । योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये ह्योह यो ।। म येर नभस्तान्द्रिमानशतम्बद्धम् । वियोकमा सवाराणामो सम्यापहतात्मनाम् ॥ सतो दुन्द्रभयो नेद्रनिपेतु 'पुष्परृष्टय । जगुर्गन्धवपनय ससीकास्तग्रशोऽमलम् । बळवाना नृपुराणां किंत्रिणीना च योधिताम् । मियाणामभूच्छुव्यस्तुमुलो रासमग्डले॥ तत्राति शुशुभे ताभिभगवा देवकीसत । मध्ये मणीना हैमाना महामरकतो यथा॥ पाउन्यासैर्म्जिविष्ठतिमि सस्मित्रेष्ट्रविखामे । मञ्चन्मध्येश्चलकुचपटे कुएड जैगेएड खोले ॥ स्विद्यासुख्य कमरवशानाग्रन्थय कृष्णवध्यो । गायन्यस्तं सडित इव ता मेघचके विरेज ॥

र भागवन। र०, रह, २६, २७, ३०। नन्बर के इस नृत्य का वयन नटराज क प्रदोपस्तीत्र में दिये हुए मदीय-नृत्य की तरह है।

डचे जीनुर्ध्यमाना रक्तकण्ठ्यो रितिष्रियाः । कृष्णाभिमश्ममुद्तिता यद्गीतैनेदमावृतम् ॥ काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातीरिमिश्रिताः । डिनिन्ये पूजिता तैन शीयता साधु साध्यिति ॥ तदेव श्रुवमुन्निन्ये तस्ये मानञ्ज बह्वदात् ॥ ।

"गोविन्द ने रासकीड़ा आरम्भ की। अनुरक्त सुन्दरी स्त्रियों ने हाथों में हाथ डाल कर उन्हें घेर लिया। गोपीमण्डल से मण्डित रासोत्सव का आरम्भ हुआ। दो-दो के बीच कृष्ण सम्मिलित हुए। स्त्रियों-सिहत मुग्ध देवगण के सैकड़ों विमानों से आकाश भर गया। तब दुन्दुभी बजने लगी और पृष्पवृष्टि होने लगी। सस्त्रीक गन्धवंपित उनके यश का गान करने लगे। स्त्रियों के कंकण, किकिणी और नृपुर से रासमण्डल में तुमुल शब्द होने लगा। उन सबके बीच भगवान् इस तरह सुशोभित हुए, जैसे कनक मिण के बीच महामरकत शोभता है। पादन्यास, भुजविक्षेप, मुसकान के साथ भ्रू संचालन, कपड़ों के मोड़, गाल पर हिलते हुए कुण्डल, मुख पर स्वेदिबन्दु, कमर और केश बँघे हुए और गाती हुई गोपियाँ, बादल में बिजली की तरह चमकने लगी। नाचती हुई प्रेममग्ना गोपियाँ, कृष्ण की निकटता से मुदित होकर भावभरे उच्चस्वर से गाने लगी और गीत से इसे दँक लिया। कोई मुकुन्द के साथ स्वर और लय को न मिला कर गेय को आगे ले चली। कृष्ण ने साधु-साधु कह कर उसका सम्मान किया। फिर ध्रुवपद को आगे बढ़ाकर उसका बहुत मान किया।

चृन्दावन हिर यहि विधि कीडत सदा राधिका संग। भोर निसा कवहूँ निहं जानत सदा रहत यक रंग॥ ३

इस कीडा में भोर-निशा का ज्ञान नहीं है क्योंकि यह कालातीत है। शक्ति और शक्तिमान् सदा अभिन्न और एक रस है। इसलिये सदा एक रंग में रंगे रहते है।

# स्त्री-पुरुष श्रीर जीव-ब्रह्म

विश्वलीला अर्थात् सृष्टि, स्थिति और लय की कियाओं में ब्रह्म और उसके स्व-भाव, नित्य आनन्द का उल्लास माया के साथ, जिस महा आनन्द अथवा महारस की कल्पना वा अनुभव किया जा सकता है, राधिका और श्याम के नाम-रूप उसीके प्रतीक है और प्रेम द्वारा ब्रह्मप्राप्ति के लिये प्रत्येक जिज्ञास जीव के लिये अवलम्ब है। भावाश्रयी भक्तों और योगियों ने समान रूप से इसका अवलम्बन किया।

योगमार्ग में समाधि की छ प्रणालियाँ कही गई है — १. ध्यानयोग समाधि, २. नादयोग समाधि, ३. लयसिद्धियोग समाधि, ४. भक्तियोग समाधि, ५. राजयोग समाधि और ६. रसानन्द समाधि।

१. तन्तेव। १०, ३३, २-१०।

२. विद्यापित श्रीर सूर की रचना में श्रानन्दसागर का चोभ नहीं, श्रानन्द के उन्माद-सागर का महाविप्लव है

३. सूरसागर । बम्बई । संवत् १६८० । सूरसारावली, पद १०६६ ।

लयासिद्धियोगसमाधि ना विवरण इस प्रकार है-

श्रनिल मन्द्वेगेन श्रामरीकुम्मक चरेत् । मन्द्र मन्ट रवजेद्वायु भृद्रनादस्ततो मवेत् ॥ श्रन्त स्य श्रामरीनाद् श्रुच्वा तत्र मनो लयेत् । समाधिर्जायते तत्र श्रानन्त्र सोऽहमित्यत ॥ ।

"मन्दवेग वाले वायु द्वारा वृम्भक करे और घीरे-धीरे वायु वो छोडे। इससे भीरे का दान्द होता है। भीतरवाले श्रामरी नाद को सुनकर उसमे मनको लीन करे। इससे समाधि लग जानी है और सोऽह का आनन्द प्राप्त होता है।"

यह भ्रामरी नाद वृष्ण-कया ना अमर और तत्सम्बन्धी भावनाएँ भ्रमरगीत ह।

रसानन्द समाधियोग का वर्णन इस प्रकार है-

योनिसुदा समासाय स्वय शक्तिमयो भवैत् । सुन्यद्वाररसेनैय विद्वेरेलरमात्मनि ॥ रमानन्द्रमयो भूत्वा ऐक्य प्रवश्यि सम्मवैत् । श्रद्ध बद्धोति शद्दैत समाधिस्तेन जायते ॥ य

"योनिमृता घारण कर स्वय शक्तिमय (स्त्री-स्प) हो जाय और सुन्दर श्रृङ्काररस द्वारा परमात्मा मे विहार करे। रस के आनन्द मे सराबोर हो जाने पर में ब्रह्म हूँ, इस अढ़ैत भावना द्वारा ब्रह्म का ऐक्य सम्भव हो जाता है और इसमे समाधि होती है।"

ार कर रहा पार पार का पार हो जाता हु जार इतन तनाज होता है। यह रसानन्द समाधि माधको का सामरस्य है, जिसका म्थुल प्रतीक मिथुनमूर्ति है।

ब्रह्म के पुरुष-स्प और जीव के स्त्री-रूप के विषय में आपंमत स्पष्ट हैं। वेदों में ब्रह्म का नाम ही पुरुष है। यह पुरुषमुक्त से स्पष्ट है। अन्यत्र भी यही भाव है—

ने दवत्वा पुरम् आविवेश कान्यत्वा पुरमे अपिवानि । पुराद्वाह्मस्म रपवल्ह्मामसि स्वा किस्विश्व प्रति बोचास्वत्र ॥ पद्मस्वन्त पुरम अविवेश सान्यन्त पुरमे श्रपिवानि । पुरादान श्रीतमन्त्रानो सिस्म न मायया भवसि उत्तरी मत् ॥ १

"िकनके भीतर पुरुष छा गया, पुरुष मे विनका अपैण किया गया, यह मेरा आग्रह है,

इस पर आपका क्या उत्तर है।

पञ्च (तत्त्वो) के भीतर पुरुष छा गया, उन्हे (पञ्च तत्त्वो को) पुरुष मे अर्पण कर दिया गया। यहाँ यहीं में तुम्ह समकाना चाहता हूँ, मेरा उत्तर माया के कारण समक में नहीं बाता है।"

वेवाहमेत पुरुष महान्तमावित्यवर्षं तमस परस्तात् । तमेव विदित्वातिमृत्युमेतिनान्य पन्या विद्यते श्रयनाम ॥४

१ घेरएडसिहता। ७ १०, ११।

र तत्रैदा ७१२१३।

३ यजुर्वेद।२३ ८१,५२।

४ तत्रेव। ३१.१८।

"मैं इसे जानता हू , जो पुरुष है, महान् है, आदित्य रूप है और अन्धकार से परे है । उसको जानकर मृत्यु को पार कर जाता है । आगे बढ़ने के लिये दूसरा मार्ग नहीं है ।"

पाद्मे —शब्दोऽयं सोपचारेण तथा पुरुष इत्यपि। निरुपाघी वदन्त्येते वासुदेवे सनातने॥ सर्वेजोकप्रतीत्या च पुरुषः प्रोच्यते हरिः। तं विना पुगडरीकाचं कोऽन्यः पुरुषशब्दभाक्।।

"यह शब्द ही उपचार-मात्र से पुरुष भी कहलाता है। उपाधिरहित सनातन वासुदेव में सारी सृष्टि के पड़े रहने के कारण हिर का नाम पुरुष है। उस पुण्डरीकाक्ष को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष शब्द का भागी कैसे हो सकता है।"

> स्कान्दे — यथा भास्करशब्दोऽयमादित्ये प्रतितिष्ठित । यथा चाम्रो शृहद्भानुर्यदा वायौ सदागतिः ॥ तथा पुरुषशब्दोऽयं वासुदेवेऽवतिष्ठिते ॥ २

"जिस प्रकार भास्कर (भाः कर = प्रकाश करनेवाला) शब्द सूर्य पर ही लगता है, जिस प्रकार बृहद्भानु (बहुत बड़ा प्रकाशवाला) अग्नि में लगता है, जिस प्रकार सदागित (सर्वदा गितशील) वायु पर लगता है, उसी प्रकार यह पुरुष शब्द वासुदेव पर ही बैठता है। नारसिंहे—य एव वासुदेवोऽयं पुरुषः प्रोच्यते बुधैः।"

प्रकृतिस्पर्शराहित्यात् स्वातन्त्रये वैभवादिष ॥ स एव वासुदेवोऽयं साचात् पुरुष उच्यते । स्त्रीप्रायमितरत्सर्वं जगद्बह्मपुरःसरम् ॥ १

''ये जो वासुदेव हैं, बुद्धिमान् उन्हें ही पुरुष कहते हैं। अपनी स्वतन्त्रता में, वैभव और प्रकृति के स्पर्श से रहित होने के कारण, ये वही वासुदेव है, जो साक्षात् पुरुष कहलाते हैं। ब्रह्म द्वारा आगे बढ़ाया जानेवाला यह जगत् और अन्य सब कुछ स्त्रीप्राय है।''

कोष-ग्रन्थों में भी पुरुष शब्द का यही अर्थ है १. पुरि अग्रगमने + कुषन् आगे बढ़ने — वढ़ानेवाला । २. आप्यायने — कुषन् — तृप्ति, अर्थात् आनन्दप्रद ।

पौराणिक अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। पुराणों मे ही अन्यत्र इसका अर्थ है— १. पुरि देहे शेरते लोकाः यस्य—जिसके शरीर के अन्तर्गत सारा लोक हो। २. पुरि देहे शयः—शरीर के अन्तर्गत रहनेवाला।)

वेद, दर्शन और पुराणों के भावानुकूल पुरुष शब्द का अर्थ, परमात्मा पर ही लग सकता है। परमात्मा ही जीव-मात्र को आगे वढ़ाते है, सुख देते है और आत्मगत कर रखते है। मनुष्य के सम्बन्ध मे एक अत्यन्त संकुचित अर्थ मे इस शब्द का प्रयोग होता है। कोई मानव पुरुष, यथार्थ में, न किसी को अग्रसर कर सकता है, न सुख दे सकता है और न आत्मसात् कर सकता है। सांसारिक व्यवहार मे यदि थोड़ा-वहुत कर भी सकता है, तो यह शब्द के

१. अप्रकाशिता उपनिषदः । मद्रास । १६३५ । ए० १७५ में उद्घृत ।

२. तत्रेव।

३. तत्रैव। पृष्ठ १७६।

अथ वा मक्वित प्रयोग ही कहा जायगा। प्रकृत अथ में तो महत्रशीर्षा, सहस्राक्ष और महत्रपात् पुरुष ही एक पुरुष है और उससे तृष्ठि, उतित और अवलस्य की आकाद्यावाले मभी स्त्री है। यह जीव-त्रह्म, स्त्री-पुरुष, गोषी कृष्ण, राधा-गोविन्द, हर-पावंती वा मीरा-गिन्दिर का रहस्य है।

विमु की विश्वतीहा में गोपादि शक्तिमाया ध्यूह के अङ्ग-उपाङ्ग हैं— गोपज्ञातिमतिच्युषा देवा गोपाज्ञरूपिया । श्रीहरे छत्यासमी च नटा इव नट ग्रुप ॥

"गोप जाति मे ठिपकर देवताओं ने गोपो का रूप धारण किया। जिस प्रकार (नाटक मे) एक नट दूसरे नट की सेवा मे उपस्थित होता है, उसी प्रकार वे राम और कप्ण की सेवा मे छगे रहे।"

उस भाव का विस्तार मुर ने इस प्रकार किया-

नक्ष जिनहि यह थायसु दोन्हों। विन विन सरा जन्म जियो प्रज मे सक्षा सरा किर परगट कीन्हों। गोपी स्थाज का ह दुई नाहों ये कहुँ नेक न न्यारे। यहाँ जहां ध्यतार धरत हिर ये नहिं नेक विसारे।। पुके देह विजय किर रास्त्रे गोपी स्वाज सुरारि। यह सुस्त देखि सुर के प्रमु को थिक्ट थ्यसर सँग नारि॥

"ब्रह्म ने जिन्हे बाजा दी, उन्होंने ब्रज मे जन्म लिया और सखी, सखा ब्रादि के रूप मे प्रस्ट हुए। गोपी-वाल और बाह~ ये दो नहीं हैं। ये कभी अलग नहीं होते, अर्थात् एव होने के कारण अभिन्न हैं। हरि जहाँ-जहाँ अवतार प्रहण करते हैं, वहाँ इन्हें कभी नहीं भूलते, अर्थात् अवस्य साथ ले लेने हैं। गोपी, ग्वाल के रूप में, मुरारि ने, एक ही जरीर को भिन रूप में कि रूप में सुरारि ने, एक ही जरीर को भिन रूप में कि रूप में एक प्रमुखा यह (आन दमय रूप) सुख देखकर देवी-देव-गण स्तरिभत हो गये।"

ससार को दागिनको और कविया ने महावृक्ष वहा है, जिसके बीज ब्रह्म हैं, अथवा ब्रह्म ही ससारवृक्ष के रूप म अवस्थित है।

> कर्पम् लोऽवाक्षास प्रवोऽधाय सनातन वदेव ग्रुक तद्मझ तदेवाग्रतमुख्यते ॥ तस्माप्लोका श्रिता सर्वे तहुनात्येति कथन । प्रवाहे तत ॥४

र मागवत । १० १=,११ ।

रे सुर सागर। वम्बद । सबत् १६८०। पृ० २४०। स्वाम १०, पद ८४।

३ द्वर्गीमक्षरात्री के रम रलोक की मिलाइये—'पक्षेवाह जगस्यत्र दितीया का ममापरा । पश्येता हुन्ट मय्येव विशन्त्वी मदिभुतव ।'

४ वेनोप<sup>त्</sup>पद्।२६१।

"मूल ऊपर है, शाखाएँ नीचे की ओर हैं। यह चिरन्तन अश्वत्थ है। यहीं तेज है, यहीं ब्रह्म हैं, इसे ही अमृत कहते हैं। इसीसे सब लोक लगे हुए है। इसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। यही वह हैं।"

# ऊर्ध्वमूक्तमधः शाखमधत्थं प्राहुरव्ययम् । <sup>९</sup>

"अन्यय को ऊर्ध्वमूल और अध:शाखावाला अरवत्थ कहा गया है।"

स वृत्तकालाकृतिभिः परोऽन्यो । र

''वह वृक्ष काल, आकृति आदि से परे और कुछ है।''

## संसारविटप नमामहे।

राधा और कृष्ण को लेकर आधुनिक 'रिसर्च-पण्डितों' ने नाना प्रकार की वितण्डाएँ खड़ी कर दी हैं। उनका कहना है कि महाभारत, हरिवंश, श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों में राधा का नाम नही मिलता है। इसलिये कृष्ण-कथा में राधा काल्पनिक पात्र हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं हैं। कृष्ण के सम्बन्ध में भी उन्होंने ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। ऋग्वेद में कृष्ण का नाम आया है, वेदच्यास का भी नाम कृष्ण है, एक वासुदेव कृष्ण हुए, एक आभीर कृष्ण हुए, रासलीलावाले कृष्ण और महाभारतवाले कृष्ण भिन्न-भिन्न पुरुष हैं, कृष्ण नामक कोई मनुष्य हुए या ये कल्पनापुरुष हैं, इत्यादि-इत्यादि अटकलों से ये स्वयं विक्षिप्त हैं और दूसरों के भी सुलझे हुए विचारों को उलभाना चाहते हैं। इनके विचार से राम और कृष्ण तो कल्पना-पुरुष हैं ही, यीसू ख्रिस्त नाम के भी कोई पुरुष नहीं हुए। ४ विश्लेषण तथा काल-निर्णय द्वारा सत्य तक पहुँचने का प्रयत्न करना और विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलने पर भी जहाँ-तहाँ से समरूप घटनाओं अथवा विवरणों को एक साथ मिलाकर अटकल लगाते फिरना, इनकी ऐसी विध्वंसक प्रणाली है कि राम, '' कृष्णादि जैसे महापुरुषों के साथ-साथ महात्मा ख्रिस्त भी लुप्त हो गये। संस्कृति और सभ्यता के विषयों में यथार्थ को पाने के लिये यह प्रणाली अशुद्ध और अहितकर है।

राम-कृष्णादि का शुद्ध रूप हमारे ग्रन्थों में वर्तमान है और उसे ठीक-ठीक समभ लेने से वह भूतकाल की तरह वर्तमान और भविष्य में भी हमारे लिये कल्याणकर होगा।

आध्यात्मिक विषयों को आध्यात्मिक रीति से और लौकिक विषयों को लौकिक रीति से ठीक-ठीक समभ लेने से ही भारतीय पुरुषों और उनके चरित्रों का यथार्थ रूप स्पष्ट हो जाता है।

१. गीता।

२. श्वेताश्वतरोपनिषत् । ६.६ ।

तुलसीकृत मानस रामायण । उत्तरकाग्छ । वेदस्तुति ।

v. Encyclopaedea Britania. 11th Edition. Article on Christ.

४. संस्कृत-साहित्य के इतिहास में वेवर मैकडोनल श्रादि विद्वानों ने यह प्रतिपादन करने की चेष्टा की है कि रामकथा वैदिक कल्पनाश्रों के श्राधार पर निर्मित हुई है। इन्द्र राम है, सीता जोती हुई धरती है, मरुत् हनुमान है, वृत्र रावण है इत्यादि।

### सूर्य

भारतीय सनातन वैदिक समाज मे, प्रत्येक सत्कर्म के आरम्म मे, पञ्चदेवता के रूप मे, परमात्मा की आराधना करके, किसी कर्म का आरम्भ किया जाता है। ये पञ्चदेव हं— गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा।

किसी मूर्ति, नित्र, वा यत्र की तरह, सूर्यमण्डल भी विभुशक्ति का प्रतीक है और परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप मे इनकी उपासना होती है। यह मत श्रुति, स्मृति, पुराण, नित्रादि-सम्मत है।

य द्यादित्ये विच्छत् श्रावित्यावन्तरो य द्यावित्यो न वेद यस्यावित्य शरीर य श्रावित्यमन्तरो यमयरवेष त श्रामान्तर्यान्यमृत ॥ <sup>१</sup>

"जो आदित्य के भीतर अवस्थित है और आदित्य से भिन्न है, जिसे आदित्य नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, जो आदित्य के भीतर रहकर इसका नियन्त्रण करता है वही तुम्हारा आत्मा, अन्तर्यामी और अविनाशी है।"

इस उद्धरण में सूर्य का ब्रह्मप्रतीकत्व स्पष्ट है।

स्पांह्रे खलु हमानि भूतानि जायन्ते । स्पांधः पर्जन्योऽक्रमात्मा नमस्त श्रादित्य । खमेव प्रत्यन्त कर्म कर्जासि । खमेव प्रत्यन्त ब्रह्मासि । खमेव प्रत्यन्त उद्धोऽसि । खमेव प्रत्यन्त उद्धोऽसि । खमेव प्रत्यन्त उद्धोऽसि । खमेव प्रत्यन्त उत्पासि । खमेव प्रत्यन्त प्रत्यन्त सामासि । खमेव प्रत्यन्तम् वासि । खादित्याद्वापो जायन्ते । श्रादित्याद्वापो प्रद्वापो व्यव्यादित्यां व्यव्याद्वापो व्यव्यादित्यां व्यव्याद्वापो व्यव्याद्वापो व्यव्याद्वापो व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यव्याद्वापा व्यापा व्यव्याद्वापा व्यव्यापा व्यव्यापा व्यव्यापा व्यव्यापा व्यव्यापा व्यापा व्यव्यापा व्यव्यापा व्यव्यापा व्यापा व्य

स्पाद्रवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । सूर्ये लय प्राप्तुवन्ति व सूर्ये सोऽहमेव च ॥ ३ हत्यादि

"सर्य से ही सभी जीव उत्पन होते हैं। सूर्य से ही यज्ञ, मेच, अन्न और आत्मा है। है बादित्य, जापको नम। आप प्रत्यक्ष कर्मकत्ती हैं। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आप प्रत्यक्ष विष्णु है। आप प्रत्यक्ष च्या हैं। आप प्रत्यक्ष च्या हैं। आप प्रत्यक्ष च्या हैं। आप प्रत्यक्ष च्या हैं, आप प्रत्यक्ष स्वा हैं। आप प्रत्यक्ष च्या हैं। आप प्रत्यक्ष साम हैं, आप प्रत्यक्ष स्वा च्या सभी छन्द हैं, आदित्य से बायु उत्पन्न होता हैं, आदित्य से मूर्प उत्पन्न होती हैं, आदित्य से मूर्प उत्पन्न होती हैं, आदित्य से वेदगण उत्पन्न होती हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं। आदित्य ही यह मण्डल हैं, जिससे यह ताप मिलता हैं। यह आदित्य सब हो हैं।

१ बृहदारययकोपनिपत् । ३.७१।

२ सूर्योपनिषद्।

''सूर्य से भूत (पञ्चतत्त्वात्मक) उत्पन्न होते हैं, सूर्य से पालित होते हैं और सूर्य में लीन होते हैं। जो सूर्य है, वहीं मैं (अहम्) हूँ। इत्यादि।।''

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्ध एष हि भास्करः । विमूत्त्र्यात्मा त्रिवेदातमा सर्वदेवमयो रविः ॥ प्रत्यचदेवतं सूर्यः परोचं सर्वदेवताः । सूर्यस्योपासनं कार्यं गच्छेत्सूर्यसँसदम् ॥ र

''यही ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र और भास्कर है। सर्वदेवस्वरूप रिव त्रिमूर्ति और त्रिवेद हैं। सूर्य प्रत्यक्ष और अन्य देव परोक्ष है। सूर्य की उपासना करनी चाहिये। इससे सूर्य का सान्निध्य प्राप्त होता है।''

त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । त्वमग्निस्त्वं मनः सूच्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्मशाश्वतम् ॥ १

''आपको लोग<sup>,</sup> इन्द्र कहते हैं, आप रुद्र, विष्णु, प्रजापित, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु और शास्वत ब्रह्म हैं।''

त्रादित्यो मातृको भूत्वा ग्रादित्यो वाङ्मयं जगत् ॥<sup>४</sup>

"आदित्य मातृका बनकर वाङ्मय जगत् का रूप है।"

सूर्य के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है-

नमोङ्कार वषट्कार सर्वयज्ञ नमोऽस्तुते । ऋग्वेताय यजुर्वेत सामवेत नमोऽस्तुते ।। त्वं ज्योतिस्त्वं द्युतिर्वद्धा त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापितः । त्वमेव रुद्दो रुद्दात्मा वायुरिप्तस्त्वमेव च ।। नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूर्याप्तिचचुषे । नमो दिज्याय ज्योमाय सर्वतन्त्रमयाय च ॥ नमो वेदान्तवेद्याय सर्वकर्मादिसाचिगो । नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः ॥ "

''ओंकार, वषट्कार और सर्वयज्ञस्वरूप ! आपको बार-बार नमस्कार । हे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ! आपको नमस्कार । आपही ज्योति, द्युति, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापित, रुद्र, रुद्रात्मा, वायु और अग्नि है । चन्द्र, सूर्य और अग्निरूप नेत्रवाले राक्षसहन्ता को नमस्कार । दिव्यव्योम और सर्वतन्त्रमय को नमस्कार । वेदान्त से जानने योग्य और सर्वकर्म के आदिसाक्षी को नमस्कार । हरित वर्ण और सुवर्ण को नमो नमः ।।

१. सूर्यतापिन्युपनिषत्। श्रप्रकाशिता उपनिषदः। मद्रास । १६३३ । ए० ५५ ।

२. तत्रैव। पटल ६, ए० ६०।

३. महाभारतोत्तं युधिष्ठरकृतं सूर्यस्तोत्रम्।

४. आदित्यहृदय । श्लोक ३६ । मातृक और वाक् के विशेष विवरण के लिये वाक्प्रकरण देखिये ।

५. तत्रैव। श्लोक ४४-५३।

जारह महीनो मे तपनेवाले बारह आदित्यों के नाम और विवरण इस प्रकार है— एकघा वराधा चैत्र शतधा च सहस्रधा।

तपन्ते विश्वरूपेण स्जन्ति सहरन्ति च ॥ एप विष्णु शिवश्चेव ब्रह्मा चैव ब्रजापति । महेन्द्रश्चैव कालस्य यमो वस्या एव च । वायुरिप्तर्यनाध्यदो भूतकर्ता स्वय प्रभु ॥ डदये ब्रह्मणी रूप मण्याह्ने तु महेरवर । श्रास्तमाने स्वय विष्णुखिमृतिरच विवाकर ॥

"एक प्रकार से, दश प्रकार से, सौ प्रकार से, सहस्र प्रकार से, विश्वरूप से ये तपते हैं, सृष्टि और सहार करते है । यही विष्णु, शिव, त्रहा, प्रजापति, महेन्द्र, काल, यम, वरुण वायु, अग्नि, कुवेर, तस्वो के सप्टा और स्वत सिद्ध अधीश्वर हैं। उदय-काल मे ब्रह्मा, मध्याह्न मे महेरवर और अन्त काल में स्वय विष्णुत्प दिवाकर त्रिमृति हैं।

त्रिगण च त्रितस्य च त्रयो देवाखयोऽग्नय ।

त्रयाणी च त्रिमृतिस्व तुरीयस्त्र नमोऽस्तुतै ॥<sup>२</sup>

"आप त्रिगुण, त्रितत्त्व, तीन देव, तीन अग्नि, तीनो के त्रिमूर्ति और चतुर्थ है । आपको प्रणाम ।"

सवित्रे जगदेकचतुरे जगलस्तिस्यितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणातमधारियो विरिज्ञिनारायण शङ्करातमने ॥

"ससार वे एकमा चक्षु, जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, नाश के हेतु, त्रिवेदमय, त्रिगुण के आत्मा और आधार, विरिञ्चि-नारायण और शङ्कर के आत्मा-स्वरूप मिवता को नम ।"

सर्व का ध्यानवलोक इस प्रकार है-

सरसिजासनसिबिय । ध्येय सवा सविवृमग्डलमध्यवर्ती नारायण केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरयमयवपुर्धतशङ्खचक ॥४

"सवितृमण्डल मे वर्त्तमान, पद्मासन लगाये हुए, वेयूर, मकर कुण्डल, किरीट और हारवाले शह्वचत्रयुत, सोने-जैसा शरीरवाले नारायण के का ध्यान करे।"

इस प्रकार सूर्य-प्रतीक पर भी केवल परमात्मा के ध्यान का विधान है।

सर्य की सात रगवाली किरणें इनके सात घोडे हैं -जयोऽजयश्च वित्रयो जितप्रायो जितप्रम । मनोजवो जितकोघोवाजिन सप्तकीविवा ॥ ६

तत्रैव। श्लोक ५६, ६०, ६१, ११८।

श्रादित्यहृदय । श्लोक १३० ।

तनेव। इलोक १३६।

तत्रेव । श्लोक १५५ ।

नारायण राज्य के तीन अर्थ किये जाते हैं-१ नारा-जल - अरोप कारण का अणव। वह जिसका विशाम-स्थान है, अर्थात् अरोप कारण स्वरूप परमहा । २ नर, अर्थात् जीवों का समूह नार है। उनका विशाम-स्थान, अर्थात् आधार परमहा परमारमा । ३ आपी नारा इति ग्रीका-आप का नाम नारा है, और आप का अर्थ है—आपो ज्योतो रसोऽन्तत बहा भूमुव स्वरोम्—ज्योति, रस, अनृत, बहा, भूमुव स्व और श्रीम्। भर्यात् जित् का ज्योति या ब्रह्म जिसका भ्रयन हो, अर्थात् श्ररीय कारण ब्रह्म का साकार रूप। तत्रवं। श्लोक १२१।

"जय, अजय, विजय, जितप्राण, जितश्रम, मनोजव, जितकोध—ये सात घोड़े कहे गये है।"

विष्णुलिङ्ग और शिवलिङ्ग की तरह ब्रह्मलिङ्ग के रूप में सूर्य की उपासना होती है। इसका नाम गगनलिङ्ग है। इसमें आकाशवेदी और सूर्यमण्डल लिङ्ग है।

> त्र्राखण्डमण्डलाकारं व्यातं येन चराचरम् । गगनलिङमाराध्यं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ १

"चराचरव्यापी अखण्ड वृत्त के आकारवाले, पूजनीय गगनलिङ्ग<sup>फ</sup> सूर्य ! तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ।"

जिस प्रकार शिवलिङ्ग और शालिग्राम पर सभी देवताओं का आह्वान करके पूजन किया जाता है, उसी प्रकार सूर्यमण्डल में सभी देवताओं का ध्यान कर साधना द्वारा सिद्धिलाभ किया जा सकता है। वाग्देवी, गायत्री आदि देवियों का और नारायण, ब्रह्मा, शिवादि देवों का ध्यान सूर्यमण्डल में विहित है—

त्रिपुरा के सहस्रनामों में एक नाम है --

भानुमग्डलमध्यस्था ॥<sup>२</sup>

सूर्यमण्डल में ललिता के ध्यान का विधान इस प्रकार है —
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम् ।
पाशाङ्कुशधनुर्वाणहस्तां ध्यायेत्सुसाधकः ।
त्रैलोक्यं मोहयेदाशु वरनारीगणैयु तम् ॥

"पाश, अङ्कुश, धनुष और बाण हाथों में लिये हुए, देवी त्रिपुरसुन्दरी का सूर्यमण्डल के बीच ध्यान करे। वह श्रेष्ठ स्त्रियोंवाले त्रैलोक्य को मोह लेता है।"

ये चिन्तयत्यरुणमण्डलमध्यवर्तिरूपं तवाम्ब नवयावकपङ्कशोणम्। तैषां सदैव कुसुमायुधबाणभिन्नवत्तस्थला मृगदृशो वशगा भवन्ति॥

"अम्ब! नये यावकपङ्क के रंगवाले तुम्हारे रूप का जो सूर्यमण्डल के मध्यभाग में ध्यान करते है, कामवाण से विद्ध हृदयवाली मृगलोचनाएँ सदा उनके वश में हो जाती है।"

सूर्यमण्डल में गायत्री का ध्यान-

रवेतवर्णा समुहिष्टा कौशेयवसना तथा। रवेतै विंतेपनै: पुष्पेरलङ्कारैशच भूषिता।। म्रादित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा। म्रास्त्रभ्यरा देवी पद्मासनगता सुभा।।

"(गायत्री का) श्वेतवर्ण, रेशमी वस्त्र, श्वेतचन्दनादि का विलेपन, पुष्प और अलंकार, अक्षसूत्र, पद्मासन तथा आदित्यमण्डल अथवा ब्रह्मलोक में स्थिति का निर्देश किया गया है।"

१. सूर्यस्तोत्र । रलोक ७। गगनलिङ्ग के विशेष विवरण के लिये लिङ्ग विग्रह-प्रकरण देखना चाहिये।

२. वितासदस्रनाम । श्लोक ११६।

उपयुक्त सूयमण्डल मे नारायण के ध्यान के अतिरिक्त, अन्यत्र परम पुरुष के ध्यान का विधान इस प्रकार है—

> ईश्वर पुरुरात्य च सत्यधर्माणमञ्जुतम्। भर्गात्य विग्लुसङ्ग च ध्यात्वामृतमुपारनुते।। दश्यो हिरयमयो देव ध्रानियो नित्यसंस्थित। य सूचम सो ८हमित्येन चिन्तयाम सबैव तु।।

"ईश्वर का नाम पुरुष, सत्यधर्मा, अन्युत, भर्ग और विग्ण है। इनका ध्यान करने से अमृत (त्व) की प्राप्ति होती है। जो नित्य स्थित हिरण्मय देव आदित्य के रूप मे दिखाई पडता है, उस सुक्ष्म की 'अह' रूप मे में सबदा चिन्तना करता हूँ।"

गगनलि इ के रूप में सूर्य विभु का प्रत्यक्ष प्रतीक है।

#### कामदेव

प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि नगर के बाहर उद्यान में कामदेव का मन्दिर रहता था, जिसमें निश्चित तिथि पर एकत्र होकर लोग काम वी प्रतिमा द्वारा आराधना करते थे। जिल्पशास्त्र में ऐसी प्रतिमाक्षों के बनाने का विधान है और उनके उद्देश्य का भी निर्देश है।

विमु की नित्य इच्छा वा काम, उसकी छीछा के मूळ कारण मे से एक है। उसकी कामना ही उसकी छीछा (त्रिया) को प्रेरणा देनेवाली शक्ति है। इसिलये सभी कामनाओं के मूळ, ब्रह्म का नाम कामेस्वर है। सृष्टिनिया मे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—ये सभी कामो-द्भव और काम-स्प है और सवव्यापी ब्रह्म, काम के पूर्ण रूप है—

थानन्दचिन्मयस्सात्मतया मन सु य प्राधिना प्रतिफल्लन् स्मरतासुपेत्य । लीलायिवैन सुजनानि जयत्यजस गोविन्यमाविपुर्य तमह भजामि ॥

"जो चित् और आनन्द के रस से मन को भरकर और प्राणियों मे प्रतिफलित होकर, स्मर का रूप धारण कर, अपनी लीलाओ से, निरन्तर अगणित भुवनो की सृष्टि करता रहता है उस आदिपुरुष गोविन्द का में भजन करता है।"

मृष्टि मे सभी छोटी अथवा वडी दाक्तियों के, बनाने और विगाडनेवाले दो रूप हुआ करते हैं, जो दक्ति ने प्रयोगक्ती की सुद्ध और अशुद्ध बुद्धि पर आधित हैं। भगवान् ने

गीता में कहा-

#### धर्मातिरुद्धो लोकेऽस्मिकामोऽस्मि भरतर्पम ।

"हे भरतपंभ<sup>ा</sup> उपर जठानेवाली (धर्म) की अविरोधी कामशक्ति में ही हूँ।" इसका अर्थ होता है कि एतद्विपरीत नीचे गिरानेवाली कामशक्ति राक्षस है।

नाम के नाम मनोज, मानसजन्मा, मदन, मन्मय आदि है, क्योंकि मन से इसकी जलाति है और मन को यह मथ डालता है। जहाँ मन है, वहाँ काम है और इसको

१ इस प्रकरण को कामकला-प्रकरण के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिये।

२. योगशास्त्र । बहासदिता । वसुमती प्रेस, कलकत्ता । ए० २१८, श्लोक ४६ ।

अनुभव करना स्वस्थ प्राणी का स्वभाव है। इसके वश में पड़कर उन्मत्त होना भी स्वभाव है। इस भावना की विवृति, पुराणों में नाना प्रकार के काव्य और कथानकों के रूप में दी गई है। आदिदेव जगतत्स्रष्टा ब्रह्मा भी सरस्वती के पीछे दौड़ते है और आदिदेव महादेव भी मोहनी के पीछे दौड़ते हैं। रसानन्दमय मन्मथ के रूप में गोपीकृष्ण की उपासना होती है।

पुराण में द्वादशी व्रत की कथा है। इसमें कामदेवता के रूप में विष्णु की पूजा का विधान है—

कामनाम्ना हरेरचीं स्नापयेद्गन्धवारिणा। शुक्रपुष्पाचतित्तेरचयेन्मधुसूद्नम् ॥ श्रीयतामत्र भगवान् कामरूपी जनादंनः॥ हृदये सर्वभूतानां य श्रानन्दोऽभिधीयते॥ यः स्मरः संस्मृतो विष्णुरानन्दात्मा महेश्वरः॥ सुखार्थी कामरूपेण स्मरेदङ्गजमीश्वरम्॥

"काम नामक हिर की पूजा करे। सुगन्धित जल से स्नान करावे। उजले फूल और अक्षत और तिल से मधुसूदन की पूजा करे कि कामरूपी भगवान् जनार्दन, जो सब जीवों के हृदय में आनन्द का विधान करते है, प्रसन्न हों। जिसे स्मर्य कहते है, वह आनन्द का प्राण विष्णु और महेश्वर है। सुख चाहनेवाला, अङ्ग में उत्पन्न ईश्वर का काम-रूप में स्मरण करे।"

वेश्याएँ स्पर्शसुख के व्यापार से जीविकोपार्जन करती है। इस जीविकोपार्जन की किया को भी धर्म का रूप देकर रूपाजीवाओं की आत्मिक पिवत्रता और विकास के लिये, काम के रूप में विष्णु की पूजा का विधान है। वेश्याधर्मनिरूपण के प्रसंग में अनङ्गदान-व्रत की कथा है, जिसमें अनङ्गदान का विधान इस प्रकार किया गया है—

कामदेवं सपत्नीकं गुडकुम्भोपरि स्थितम् । ताम्रपात्रासनगतं हैमनेत्रपटावृतम् ।। सकांस्यभाजनोपेतिमज्जव्यडसमन्वितम् । वृद्यादेतेन मन्त्रेण तथेकां गां पयस्विनीम् ।। यथान्तरं न पश्यामि कामकेशवयोः सदा । तथेव सर्वकामाहिरस्तु विष्णो सदा मम ।। यथा न कमजा देहात् प्रयाति तव केशव । तथा ममापि देवेश शरीरे स्वे कुरु प्रभो ।।<sup>३</sup>

"सपत्नीक कामदेव को ताम्रपात्र में रखकर गुडकुम्भ पर रक्षे और सोने के पत्र से उसकी आँखें ढक दे। काँसे की थाली में खाने की वस्तुएँ और ईख का दण्ड एक दूव

१. मत्स्यपुराण । श्रानन्दाश्रम । पूना । शाके १८२६ । श्रध्याय ७ श्लोक १४,१६,२८ ।

२. स्मर—स्मरण-मात्र से जो जग जाय, काम।

३. मत्स्यपुराण। श्रानन्दाश्रम। पूना। शाके १८२६। श्रध्याय ७०। श्लोक ५०-५३।

देनेवाली गाय के साथ इस मात्र से दान कर दे। नयोकि काम और कैशव में मैं कभी कोई अन्तर नहीं समफती, इसलिये हैं विष्णु ! सर्वदा मेरी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो। है केशव ! जिस प्रकार कमला आपके शरीर से कभी अलग नहीं होती है, उसी प्रकार है देवेश ! मेरे शरीर को भी अपने रूप में ले लीजिये।'

काम की प्रतिमा के निर्माण का विधान चित्पशास्त्र में इस प्रकार किया गया है-

वामदेवस्तु वर्तेष्यो रूपेषाप्रतिमो मुपि । यष्टवाहु परतेष्य शङ्गपद्मविमूपणः ॥ चापनाणकस्यां व मदोद्गितत्तोचन । स्ति भीतिस्तथाशक्तिर्मवृशक्तिस्तथोज्ञ्चता ॥ चतत्तस्तस्य वर्त्तेष्या पत्न्यो रूपमनोहरा । चत्वास्त्र करास्तस्य कार्या मार्यास्तनोपमा । कतुश्च मकर कार्य पद्मनासुसी महान् ॥ १

'कामदेव को ससार में बेजोड सुन्दरताबाला बनावे। इसनी आठ मुजाएँ हो, जिनमें शङ्घ पय, जाप और वाण हो। मद से उसकी आँगें घूमती हो। उसकी चार स्त्रियाँ हो—रित, प्रीति, शक्ति और मदलिक। वे देखने मे मनोहर और जगमगाती हुई हो। उसके चार हाथ भाषांवा के स्तनो पर बनाना चाहिये। घ्वजा पर बडा-सा मकर हो जिसका मुख पाँच वाणो का बना हो।"

प्रीतिर्वंचियामागेऽस्य मोजनोपस्करान्त्रिता । वामभागे रति कार्या रन्तुकामा निरन्तरम् ॥ र

"कामदेव के दक्षिण भाग में भोजन की मामग्रीवाली प्रीति की प्रतिमा वनानी चाहिये। वाम माग मे रति को बनाना चाहिये, जिससे रति की इच्छाएँ प्रकट होती रह।"

ग्रीस में क्यूपिड की आँखें अन्धी कर दी गई हैं। इससे सौन्दर्य की भावना पर बोट लगती है। नाम से अन्ये प्राणी की आँखें फूट नहीं जाती। वह भावावेश में उचित-अनुचित का विचार को देता है, अर्थात् ज्ञान का अन्धा हो जाता है। काम की आँखो पर सोने का पर वाधकर भारतीय विचारने और कलाकारों ने अपनी कोमल भावना प्रकट की है। भावावेश का चकाचौब, सोने का पर है। प्रतिकृति की आँख फोडना असम्यता होती।

बष्टमाहु इसके बाठो दिशाओं में व्याप्तित्व का चिह्न है। पद्म हाथ में रहना सारी मृष्टि पर शासन का प्रतीक है। शह्य अवारस्वरूप शब्दब्रह्म है। इससे काम का ब्रह्मत्व प्रकट होता है।

कन्दप का घनुप, रम से भरे हुए एक प्रकार के इक्षुदण्ड का होता है, जिसे पुण्डे धु कहते हैं। जीवन की आनन्दमय सरसता, सृष्टि की वृद्धि और पुष्टि का कारण हैं। रस से भरा हुआ जीवन, पुण्डे क्षु धनुष हैं और इससे निकलती हुई कोमल भावनाएँ पुण्पदान हैं, जो चेतना को आन-द में विभोर कर प्रपचलीला की सृष्टि और विस्तार करते रहते हैं।

१ विष्णुधर्मात्तर।

२ शिल्परत्न ।

मनीषियो ने कामदेवता के पञ्चवाणों को स्थूल, सूक्ष्म, प्रकृतिमय, भावमय आदि नानारूप दिये है।

स्थूल रूप का विवरण इस प्रकार है-

काममन्मथकन्द्रपेमकरध्वजसंज्ञकाः । मीनकेतुस्तथा पुत्र पद्मबागा इति स्मृताः ॥ १

काली ने कृष्ण से कहा—''वत्स । काम के पाँच वाणों के नाम ये है—काम, मन्मथ, कन्दर्प, मकरध्वज और मीनकेतु।"

सूक्ष्मरूप-

हीं क्लीं ऐं क्लूं स्त्रों एते पञ्चबाणाः। एते सर्वचक्रं व्याप्य वर्तन्ते ॥ भ क्लीं इत्यादि पञ्चबाण है। ये सर्वचक्रं (संसार-भर) में व्याप्त है। "

बाह्यप्रकृतिमय--

श्ररविन्दमशोकं च चूतं च नवमन्निका। नीकोत्पज्जञ्च पञ्जे ते पञ्चवाणस्य साथकाः॥

"श्वेतकमल, अशोक (के फूल), आम (की मंजरी) नवमिललका और नीलकमल—ये काम के बाण है।"

भावनामय-

उन्मादनस्तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा। सम्मोहनश्च कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः॥४

"उन्मादन (पागल कर देनेवाला), तापन (दुःखी कर देनेवाला), शोषण (शरीर को सुखा देनेवाला) स्तम्भन (कोई काम करने के अयोग्य बनानेवाला) और सम्मोहन (मुग्ध कर देनेवाला) - ये (काम के) पाँच वाण कहे गये हैं।"

काम की कल्पना विभु की, आनन्दमय वृत्ति का रूपान्तर-मात्र है, जिसका महास्फोट, रास महानट का नृत्य, संगीत, कोमल भावनाओं का विलास इत्यादि है।"

# दुर्गा

पुरुषरूप में विष्णु, शिव, प्रजापित, ब्रह्मा इत्यादि के रूप में जिस प्रकार परब्रह्म का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार स्त्रीरूप े, दुर्गा के रूप में उनका ध्यान और उपासना की जाती है। पुरुषरूप में माया और मायी की कभी एक ही और कभी दो भिन्न (स्त्री-पुरुष के) रूपों में कल्पना की जाती है। प्रभामण्डलविहीन नटराज और कालिय पर

१. कालं।विलासतन्त्रम्। लगडन। १६१७। पटल २४, श्लोक २३।

२. त्रिपुरातापिन्युपनिषत्।

३. श्रमरकोष ।

४. तत्रैव।

५. इसकी विशेष जानकारी के लिये त्रिपुरा-प्रकरण भी देखना चाहिये।

नृत्य करती हुई कृष्ण-मूर्ति में एक ही मूर्ति मे त्रिगुण।त्मिका माया और ब्रह्म के प्रतीक हैं। ये ही भाव अलग-अलग हर-गौरी, राघा-कृष्णादि के रूपो मे साकार किये जाते हैं।

. पुरुष वा समरेहे नि स्त्रीरूप वा विचिन्तयेत्। श्रथवा निष्कल ध्यायेत सचिदानन्वलचणम ॥ १

"(परब्रह्म का) पुरुषस्प मे वा स्त्रीरूप मे ध्यान करे अथवा निराकार सत्-िवत्-आनन्द्रमात्र का चिन्तन करे।"

वहा एक शक्तिमान है, इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। इसलिये न इसका कोई दिया जा सकता है। विजली एक शक्ति है। इसका यया स्वरूप है, यह कहा नहीं जा सकता. पर निमित्त भेद से प्रकाश देती है, यत्र चालन करती है और उष्णता तथा शीतलता भी प्रदान करती है। ब्रह्म के विषय में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। पिता का स्नेह प्राप्त करने के लिये पिता के रूप मे और माता की अगाध करणा के लिये मात- रूप में इसकी उपासना होती है। इस प्रकार अनन्त रूप अनन्त भावनाओं पर आश्रित है।

न स्वमन्य प्रस्थो न चाहुना चित्स्यरूपिणि न प्रयहतापि ते । नापि भतु रिप ते त्रिलिहता त्वा विना न तदपि स्फ्रेरेदयम् ॥ र

"अम्ब <sup>।</sup> तून तो पुरुप है, न स्त्री और न नपु सक । तूतो केवल चित्-मात्र है। तुम्हारे पित में भी तीनो लिङ्ग नहीं है। तुम्हारे विना उनमें स्फूरण नहीं होता।"

राजा सुरथ ने मेधा ऋषि से प्रश्न किया-

भगवन् का हि सा देवी महामायेति या भवान् । ववीतिकथमुत्पन्ना सा कर्मास्याध्य कि द्विज ॥

"भगवन् । जिसे आप महामाया कहते है, वह देवी कौन है। ब्रह्मन् ! वह किस प्रकार उत्पन होती है और उसके कौन-से कर्म है।"

मेघा ने उत्तर दिया--

नित्यैव सा जगनमृतिस्तया सर्वमिद ततम् । तयापि तत्त्तमुत्पत्तिर्वहुचा श्रूयता मम ॥४

"वह सर्वेदा बनी रहती है। ममार ही उसकी मूर्ति है। उसीने यह सब फलाया है। तथापि उसकी नाना प्रकार की उत्पत्ति मुक्तमे सुनिये।"

वहाँ ही ब्रह्मस्तुति में जो लिखा है वह मननीय है। ब्रह्मा कहते ह-

त्व स्वाहा त्व स्वधा त्व हि वपट्कारस्वरात्मिका । सुधा खमत्तरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥

लितासइस्रनाम । सीमाग्यभास्करमाप्य । वस्वई । शाके १८५७ । १७वें श्लोक की टीका मैं च्यूत। तत्रेव। एष्ठ २६ में चयुत्।

दुर्गासप्तराती । १ ४४ ।

तथैव । १ ४७ ।

त्रधंमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। त्यमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा।। त्ययेतद्धार्यते विश्वं त्ययेतत्स्व्यते जगत्। त्वयेतत्पाल्यते देवि त्यमत्स्यन्ते च सर्वदा।। विस्वः सिष्ठिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पाजने। तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगनमये।। प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनो। यच किञ्चल्विच्द्रस्तु सद्सद्धाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्त्यसे तदा।।

"तुम स्वाहा, स्वधा, वषट्कार अर्थात् सर्वयज्ञमयी, स्वरों का प्राण (वाक्), अमृत अक्षर, व्रह्मस्वरूपिणी) नित्या (अविनाशी) और तीन मात्राओं (अ, उ, म) के प्राण रूप (ॐ) में स्थित हो। अर्द्धमात्रा (तुरीया) में स्थित नित्या जिसका उच्चारण नहीं हो सकता, वह तुम ही हो। तुम सावित्री हो और सब की जन्मदात्री परा (कारण स्वरूपा) हो। तुम ही विश्व का पालन, सृजन और संहार करती हो। जब सृष्टि नही रहती है, तब सृष्टिरूप में तुम ही प्रकट होती हो। जगन्मिय ! पालन मे स्थितिरूपा और अन्त में हितरूप तुम ही हो। सबका उत्पत्तिस्थान तुम ही हो और तीनों गुणों को विभावित (क्रियाशील) करनेवाली हो।

''सव के प्राण ! सत् असत् जहाँ जो कुछ है, उन सबकी जो शक्ति है उसकी क्या स्तुति हो।''

जिसकी प्राप्ति कष्टसाध्य हो, उसे दुर्गा कहते हैं। ब्रह्मप्राप्ति की योग्यता का लक्षण कहा गया है—'इहांमुत्र भोगविरागः'। – जीवनकाल में और मरने के बाद भी भोग से उदासीनता। यह बड़ा कठिन व्रत और दुःसाध्य अवस्था है। इसलिये ब्रह्मप्राप्ति के व्रत को क्षुर की धार पर चलने के समान कहा गया है –

च्चरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥<sup>२</sup>

देव्युपनिषत् में दुर्गा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाचिणी॥ यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकीर्तिता। । तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्। नमामि भवभीतोऽहं संसाराण्वतारिणीम्।

१. दुर्गासप्तराती । १. ५४, ५४, ५६, ५७, ५६, ६३।

२ कठोपनिषत्। ३.१४

३. देव्युपनिषत्। श्लोक १७, १८, १६।

"देवी मन्त्रो की जननी और शब्दो का ज्ञान है। ज्ञान में भी चेतना से आगे और शून्यों में भी जून्य की साक्षिणी है। जिनसे बढकर कोई नहीं है, उसीका नाम दुर्गा है। उस पापनाशिनी, भवसागर से उद्घार करनेवाली दुगमा दुर्गा देवी को, ससार से त्रस्त होकर में प्रणाम करता हूँ।"

वहाँ ही देवी के स्वरूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है-

सर्वे वै देवा देवीसुपतस्थु कासि त्व महादेशि। साऽत्रवीव्ह ब्रह्मस्थियो। मत प्रकृतिपुरपात्मक जगन्छुन्य चाशून्य च । श्रह्मानन्दानानन्दा । विज्ञानानिकानेऽहम् ब्रह्माऽत्रहायी वेदिवन्त्रे । इत्याहायवैयो श्रृति ॥'

"सभी देवता देवी को घेर कर खडे हो गये—'देवि । तुम कौन हो । उन्होंने कहा में ब्रह्म हूँ। मुक्ति ही प्रकृति-पुरुष और शून्य-अगून्यवाला जगत् है। में आनन्द और अनानन्द है। जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म (हूँ)।' यह अथर्व वेद का मत है।"

विष्णु, शिवादि रूपो से भिन्न अपनी विभूतियो और शक्तियो समेत, ब्रह्म के एक अभिनव रूप कल्पना का प्रतीक दुर्गा की प्रतिमा है।

दुर्गापराविक्त अथवा परब्रहा है। त्रिशक्ति (ज्ञान, इच्छा और त्रिया) इनके तीन नेत्र है। ज्योति-स्वन्प सूर्य, चन्द्र और अनिन भी त्रिनेन कहे जाते हैं। जय आगे-पीछे अथवा दिक्षण-वाम—इन दो ही भागो में दिशाओं की करपना की जाती है, तब इनकी दो भुजाएँ होती है। मीनाक्षी, कुमारी पावती आदि रूपो में दो भुजाएँ मानी जाती है। जब दिशाओं के पूर्वादि बार रूप माने जाते है, तब इनकी चार भुजाएँ होती हैं। चार दिशाओं और वार उपदिशाओं की करपना पर आठ भुजाएँ मानी जाती है। कर्च्य और अथ जोड देने से दश दिशाओं के प्रतीक दश भुजाएँ और असस्य करिपत दिशाओं में सर्वव्यापित्व दिखानों ने छिये सहस्र अथवा दश सहस्र भुजाओं की करपना की जाती है।

महिपासुर ने देवी को देखा-

स दृत्रर्थं ततो देवीं व्यासबोकत्रया स्विपा । पादाकान्या नतसुव किरोटोल्लिखतान्यसम् ॥ चीमिनाशोपपाताला धनुचर्यानि स्वनेन ताम् । विशो भुजसहस्रे स्व समन्ताद्य्याप्य सस्थिताम् ॥ ॥

देव्युपनिषत् ।

भीनस्येव इंद्रख्य यस्या । भीनानां बीद्यख्मात्रे शियः तामिम्बृद्धिनंतु स्तन्यदानादिनेति प्रसिद्धे । तेन कटादमात्रेख सक्तपेयका इत्यर्थ । अर्थात् मञ्जलो केवल दृष्टि-पातमात्र से अपने वर्षों को पोसती हैं । वर्षों हो तुर्व पिलाकर नहीं । उसी तरह दुर्गों दृष्टिपात-मात्र से मक्तों को पोसती हैं । लिलता स० न०, स्लोक ५७ को टोका ।

व 'यो मां जब त समामे यो में दम ज्यपोदति यो में मतिनलो लोके समें मत्ता मिल्यति । दुगो ०स० ४ ६६ 'जी सुन्ते युद्ध में जीत ले, जो मेरा दर्ष दूर कर दे, जो मेरे जैसा मली हो, जहीं मेरा पायिमहत्व करेता।' महामवी की तुलना में पेमा को ह नहीं है। इसलिये वह कुमारी है।

"तव उसने देवी को देखा। उनकी ज्योति से तीनों लोक भर गया था। पैरों के दवाव से पृथ्वी धँस रही थी और किरीट आकाश को कुरेद रहा था। धनुष की डोरी के टङ्कार से अन्तिम पाताल तक डगमगा रहा था और उसकी सर्हस्रों भुजाएँ आकाश की ओर फैलकर भर गई थीं।"

यह देवी के सर्वव्यापी रूप की कल्पना है।

दश भुजाओं की कल्पना में, इनके दश हाथों में, दश दिक्पालों के अस्त्र रहते हैं — पूर्व दिशा के अधिपति इन्द्र का वज्र, अग्निकोण के अग्नि की शक्ति, दक्षिण के अधिपति यम का दण्ड, नैऋ त के निऋ ति का खड्ग, पश्चिम के वर्ण का पाश, वायुकोण के वायु का अंकुश, उत्तर के कुबेर की गदा, ईशान के ईश का शूल, ऊपर विष्णु का चक्र और नीचे ब्रह्मा का पद्म।

चार और आठ भुजाओं की परिकल्पना में अस्त्रों के विधान भी तदनुसार होते है। इनके चतुर्भुज और अष्टभुज विग्रहों की उपासना का भी बहुत प्रचार है।

दो भुजाओं वाले विग्रह की कल्पना करने पर दोनों में विग्रह के निमित्त सूचक दो अस्त्र रहते है। जैसे वगला के हाथ में गदा और शत्रु जिह्वा और छिन्नमस्ता के हाथ में छिन्न मस्तक और खड्ग। अथवा दोनों हाथ अभय और वरद-मुद्रा में रहते है।

महिषासुरमिं के रूप में एक सर्प है, जो महिष के अङ्ग से लिपटकर उसे विवश किये रहता है। अध्यात्म-पक्ष में महिषासुर महामोह का प्रतीक है। जब वह कालक्रम से परिणतावस्था प्राप्त कर घोर उपद्रव का रूप धारण कर लेता है, तब कालशक्ति (सर्प) द्वारा विवश कर महाशक्ति उसे समेट कर आत्मसात् कर लेती है। विद्या और अविद्या की यह किया सृष्टि में निरन्तर चलती रहती है। इसलिये इनके इस रूप की परिकल्पना भी चिरन्तन है।

मधु-कैटभ, महिष, शुम्भ-निशुम्भादि महामोह वा अविद्या है। इनका महा-पराक्रमी रूप और सवपर विजय प्राप्त करना इनका प्रचण्ड सर्वव्यापित्व का लक्षण है। देवी से युद्ध करते समय शुम्भ और निशुम्भ के रूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

स रथस्थस्तथात्युच्चैगृ हीतपरमायुधैः । भुजैरष्टाभिरतुलैर्ब्याप्याशेषं बभौ नभः ॥ पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः। चक्रायुतैन दितिजरछादयामास चिराडकाम्॥

"वह (शुम्भ) रथ पर बैठा था। अपने अतुलनीय हाथों में बड़े-बड़े अस्त्रों को ऊँचा उठाये हुए सारे आकाश को भरकर जगमगा रहा था।"

"फिर दैत्याधिपति (निशुम्भ) ने अपना सहस्रों हाथ प्रकट कर सहस्रों चक्रों से उस राक्षस ने चिष्डका को ढेँक दिया।"

शुम्भ-निशुम्भ की ये आठ और सहस्रों भुजाएँ प्रवल महामोह का सर्वव्यापितव है।

१. दुर्गासप्तशती । ६.१६।

२. तत्रैव। ६.२८।

र. यह वेद का वृत्र है। जितना हो इमका नाश किया जाना है, उतनी ही इसकी वृद्धि होती है।

अपनी विश्वधारण-शक्ति धर्म पर अवस्थित रहकर, जगन्मृति की सारी कियाएँ वा लीलाएँ सवन होती रहती हैं। इमलिये मभी रूपो में घर्म ही उसका वाहन है। विष्णु-रप में धर्म गरुड और खिब-रूप में वृषम है। दुर्गा-रूप में सिंह और बुद्ध-रप मे सिंह, वृपभ, गज, और अब्ब है। जैनमत में गोमुख के रूप में धर्म को (वृपभ-रूप में) ज्यों का त्यो ग्रहण कर लिया गया है।

दर्गा के मिह का विवरण इस प्रकार दिया गया है -

विचेषे प्रस्त सिंह समग्रधर्ममीश्वरम। वाहन पुत्रयेहें स्या छत येन चराचरम ॥

'देवो के दक्षिण ओर, सामने, शक्तिशाली समग्रधर्मस्वरूप सिंह की पूजा करे। यह देवी का वाहन है, जो चराचर को घारण किये रहता है।"

पराशक्ति की लीला का अवलम्ब होने के कारण सिंह को विष्णु और महिप को सदाशिव भी कहा गया है-

> थधुना सम्बद्धामि सिंहस्य च यथोचितम्। सिहस्त्व हरिरूपोऽसि स्वय विष्णुनं संशय ॥ पार्वत्या वाहन त्व हि श्रतस्त्वा पुजयाम्बहम् ॥ ध

'अब सिंह ना यथोचित विवरण देता हूँ। सिंह ! आप हरि-रूप (सिंह-रूप में) नि सन्देह स्वय विष्णु है । आप ही पार्वती के वाहन हैं, इसलिये आपकी पूजा करता हूँ ।

यहा ससार की स्थिति के कारण विष्णु और धारणशक्ति धर्म को एक ही रूप में देखा गया है।

> श्रधुना सम्प्रयच्यामि महिपस्य च पूजनम् । महिषस्य महावीर शिवरूप सदाशिव । श्रनस्त्वा पूजविष्यामि चमस्य महिपासुर ॥<sup>२</sup>

"अब महिष के पूजन का विवरण देता हूँ। महिष् । आप बहुत बडे वीर शिवरूप सदाशिव है। इसलिये आपकी पूजा करूँगा। महिपासुर क्षमा कीजिये।"

यहाँ महिप को भी प्रपचलीला का अवलम्य माना गया है।

वाहनरहस्य का विवरण इस प्रकार दिया गया है-

सिंहस्था परमेशानी ब्रह्मविष्णुशिवाचिताम् । वेतस्था च महामाया रक्तपद्मासनस्थिताम्॥ सिंहस्था च तथा दुर्ना ध्यायेत्वरममोचवाम् । शिव प्रेती महादेवी ब्रह्मा लोहितपञ्चन ।

वैकृतिरहस्य।

कानीविनासत त्रम् । लगडन । १६१७ । पटल १८ श्लोक २६ ।

र. तज़ैव।१६१,२।

विष्णुः सिंह इति ख्यातः वाहनानि महौजसः ॥
स्वमूर्त्या वाहनं नैव तैषां देवि प्रयुज्यते ॥
तत्तनमूर्त्यन्तरं कृत्वा वाहनत्वं गतास्त्रयः ।
शिवप्रेते कदाचित् सा कदाचिद्रक्तपङ्कजे ॥
कदाचित् केशिएष्ठे वसते परमेश्विर ।
कामकाले शिवप्रेते वसते सिंहवाहिनी ॥

"ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूज्या, महामाया, परमेश्वरी का सिंहस्थ, शवारूढ तथा रक्तपद्मस्थ, और दुर्गा का सिहस्थ ध्यान करे। यह परम मोक्ष देनेवाली है। महादेव शिव, शव है, ब्रह्मा लाल कमल हैं और विष्णु सिहरूप में विदित है। ये बड़े तेजस्वी वाहन है। देवि ! अपने ही रूप पर ये नहीं चढ़ सकते, इसिलये अपनी ही दूसरी मूर्ति बनाकर ये तीनों अपने वाहन बन गये। कभी शिव-शव पर, कभी लाल कमल पर, कभी सिहपीठ पर सिहवाहिनी रहती है।"

आध्यात्मिक पक्ष में वाहनतत्त्व का अभिप्राय यही है कि अशेष निष्क्रिय तत्त्व पर उसकी शक्ति प्रकट होकर क्रियाशक्ति के रूप में त्रिगुणात्मक प्रपंचलीला की रचना करती है।

देवी-प्रतिमा के एक ओर बुद्धि के प्रधान देवता गणेश और धनशक्ति लक्ष्मी है और दूसरी ओर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और सैन्यबल के प्रतीक सेनापित कार्तिकेय हैं।

गणेश के स्वरूप पर विचार हो चुका है। लक्ष्मी के तत्त्व और रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

> या विद्या प्रकृतिर्कं चमी दुर्गाया दिल्णे स्थिता । तां तप्तकान्चनाभासां द्विभुजां जोजलोचनाम् ।। कटाचित्रिाखोदीप्तामन्जनाञ्चितलोचनाम् । शुक्लाम्बरपरीधानां सिन्दूरित लकोज्ज्वलाम् । शुक्लपद्मासनगतां ध्यायेन्नारायणित्रयाम् ।।

"जो विद्या (ब्रह्मस्वरूपिणी) प्रकृति (जगत्कारणरूपा, मूलतत्त्व ब्रह्म की प्रतिकृति) लक्ष्मी रूप में दुर्गा के दाहिनी ओर स्थित है, उस नारायणिप्रया का तपाये सोने-जैसे वर्ण-वाले, द्विभुज, कटाक्षवाण से उद्दीष्ठ लोल अञ्जित लोचनवाले, शुक्लाम्वरवाले, सिन्दूर-तिलक से जगमगाते हुए, श्वेतपद्म पर वैठे हुए, रूप का ध्यान करे।

सरस्वती और कार्तिकेय के तत्त्व और रूप का विवरण इस प्रकार है---

शङ्खेन्दुकुन्दसंकाशां द्विभुनां कमन्नेचयाम् । कटाचेया च सोहीसामन्जनाञ्चितन्नोचनाम् ।।

१. तत्रैव।२१.२६--३३।

२. तत्रैव। पटल २०। रलोक १-३।

#### सिन्दूरविजकोदीसा विच्याम्बरपरिच्छवाम् । विच्याभरणशोभाद्या वाक्यरूपा सरस्वतीम॥ ।

"शह्ल, कुन्द, चन्द्रमा— जैसी, द्विभुजा, कटाक्ष से उद्दीप्त, अञ्जित, कमल-मे नेत्रवाली. सिन्दूर-तिलक से चमकनी हुई, दिव्य वस्त्रोवाली, दिव्य भूषणो की शोभावाला वाक्-रूपणी सरस्वती का (ध्यान करे)।"

> सोष्णीशमस्तक देव मयूरवरवाहनम्। व्रह्मायडाभ्यन्तरे वीर व्रह्मविन्कुश्चितस्मकम् ॥ ३

"मस्तक पर उष्णीश, मयूरवर वाहन, ब्रह्मविष्णुशिवस्वरूप वीर (स्कन्द) का ब्रह्मव्यापी (ध्यान करें)।"

### दुर्गासप्तशती

दुर्गोपासना का सर्वप्रधान ग्रन्थ दुर्गासप्तराती है। यह मार्कण्डेय पुराण का ८१ से ६३ अध्याय तक है। इसमे ५६७ क्लोको के ७०० मत्रो मे विभाग किये गये हैं। इसलिये इसे दुर्गासम्बत्ती कहते हैं।

ससशती की कया सूक्ष्म भावनाओं का प्रतीक है । दुर्गा को जावने और प्राप्त करने की जिज्ञासा और उद्यम की क्या का आरम्भ राजा सुर्य (अच्छे रयवाला, अर्थात् कर्मेनिष्ठ) और समाधि वैश्य (चित्त की एकाग्रता) की कथा से, होता है । सुर्य द्वायुओं से पराजित हुए और राज्य छोड़कर उन्हें वन में दारण लेना पड़ा। समाधि को स्त्रियों और पुत्रों में धन के लोभ से, मार-पीट कर घर से निकाल दिया। अर्थात् , कर्मेट्रताविरोधी शक्तियों से पराजित हुई और चित्त की एकाग्रता ससार की चचलताओं से घवराकर भाग खड़ी हुई। वर्म और समाधि, दोनो व्याकुल होकर ऋषि सुमेधा (सद्मुद्धि, विचार-शक्ति) के पास जाते हैं और देवी महामाया क विषय में प्रश्न करते हैं। उनके उपदेश से वे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैं और उनके वताये हुए उपाय से ब्रह्मशक्ति को प्रवट करते हैं। देवी की कृषा से सुर्य को राज्य (भोगसिद्धि) मिलता है और समाधि को उसकी इच्छा के अनुसार मोक्ष मिलता है।

दुर्गांसप्तवती मे दुर्गापासना का जिस प्रकार विधान किया गया है, उसमे मानवबृद्धि और समाज के गूढतम सिद्धात सिनिहित हैं। आध्यात्मिन और लौकिक शक्ति के उद्भव और विकाश के स्यूल, सूक्ष्म और पर— जितने रुप हो सकते हैं उनके प्रपचात्मक तथा आध्यात्मिक सभी पक्षो पर विचार किया गया है और उनकी साधना की रीति वताई गई है।

मनुष्यमात की प्रथम आवश्यकता भोजन है। इसका विकसित रूप व्यक्तिगत सम्पत्, प्रीडस्प राष्ट्रसम्पत् और और विराट्-रूप महालश्मी है। इसकी रक्षा के लिये तमश

र तत्रवा२०७,⊏।

२ त्त्रीवामटल १= । श्लोक ७ ।

उसी परिमाण में व्यक्तिगत राष्ट्रीय और विराट् रूप में वल चाहिये नहीं तो गदहे गेहूँ चर जायंगे और लक्ष्मी को राक्षस लूट ले जायंगे। वल के भी तीन रूप हैं—व्यक्तिगत शिक्त, सुसंगठित समूहशक्ति और विराट् वा महाकाली शिक्त। सम्पत्ति और वल के समा-योग से पशुशक्ति, अर्थात् मनुष्य का शारीरिक आवश्यकताओं वाला पशुरूप पूर्ण हो जाता है। मनुष्य और पशु दोनों समान रूप से इसका उपयोग करते हैं। शारीरिक वल में श्रेष्ठ मनुष्य और पशु वलहीन का सर्वस्व अपहरण कर आत्मसात् कर लेते हैं। इतने में ही अपने को आवद्ध रखनेवाला मनुष्य राक्षस हो जाता है। (रावण, कंसादि ऐसे ही राक्षस थे)। मनुष्यत्व और देवत्व के लिए, इन शक्तियों के अतिरिक्त विवेक की अपव-रियकता होती है। इसका व्यस्तरूप व्यक्तिगत विद्वत्ता और ज्ञान, समस्तरूप विद्याविलासियों और ज्ञानियों का समाज और विराट् रूप महासरस्वती है। मानव और मानवता को परमोत्कृष्ट रूप देने के लिये ही, उस एका महाशक्ति की, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में उपासना की जाती है।

दुर्गा की प्रतिमा समस्त शक्ति अर्थात् राष्ट्रशक्ति का प्रतिरूप है। जो व्यक्ति और व्यक्तियों का सम्मिलत रूप राष्ट्र, शारीरिक बल, सम्पत्तिबल और ज्ञानबल से सिंह सहश है, उस व्यक्ति में और उस राष्ट्र पर दुर्गा (शिक्त) प्रकट होती है। राष्ट्र को पशुबल (कार्तिकेय) और सम्पत्तिबल (लक्ष्मी) और ज्ञानबल (सरस्वती) अवश्य चाहिये, किन्तु बुद्धिहीन खल, सम्पत्ति और ज्ञान निरर्थक ही नहीं, वरन् आत्मसंहार के लिये प्रबल अस्त्र सिद्ध होते हैं। इसलिये मनुष्यता के आदि देव, बुद्धि के महाकाय (गणपित) वर्तमान हैं, जिनकी विशाल बुद्धि (शिरीर) के भार के मीचे सभी विघ्न (चूहे) विवश रहते हैं। सभी दिशाओं में फैली हुई राष्ट्रशक्ति ही, राष्ट्र की, दो, चार, आठ, दश, सहस्र और अनन्त तथा असंख्य मुजाएँ हैं और सब प्रकार के उपलब्ध अस्त्र-शस्त्र ही दिक्पालों के अस्त्र-शस्त्रादि इनके आयुष्ठ हैं। कोई व्यक्ति और राष्ट्र ऐसा नहीं है, जिसका विरोधी न हो। यही महिष है, शक्ति जिसका सर्वदा संहार करती रहती है। दुर्गा के रूप में यह भारतशक्ति की उपासना है।

दृशुस्ते तती देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्।
सिंद्रस्योपिर शैलेन्द्रशृङ्को महित काश्चने॥ दु. स. ७.२
"उन्होंने देखा कि शैलराज का एक वड़ा भारी सोने का शिखर है। वहाँ सिंद्र पर वैठी देवी
जरा-सा मुस्कुरा रही है। राज्ञसों की घृष्टता देखकर उनको बड़ा कीथ हुआ—
तत: कोपं चकारोच्चेरिम्बका तानरीन्प्रति। कोपेन चास्या वदनं मधीवर्णमभूत्तदा। तत्रैव ७.२
भूकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृदुतम् कालो करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी। तत्रैव ७.४
"तव अम्बिका को उन शत्रुओं पर बड़ा कोध हुआ। क्रोथ से इनका रंग काला हो गया।
टेढ़ी भौहोंवाले इनके ललाटपट्ट से करालमुखवाली काली, खड्ग और पाश के साथ निकल
पड़ीं।" इससे स्पष्ट है कि मां के क्रियारूप का ही नाम काली है।

रे. महाकाली—कल गती। काली-क्रियारूपियो महाशक्ति, जो अपने ज्ञानवल और सम्पत्तवल से सिष्टि का प्रवर्तन, संचालन और रहा करती रहती है। चयड-मुगड और उसके योद्धाओं ने देवी को देखा—

दुर्गा सप्ततती की कथा मे, समाज की अविकसित, अर्द्ध विकसित और पूर्ण विकसित अवस्थाओं में, शक्ति के मिन्न-भिन्न रूपों का, वडा सुन्दर विवरण मिलता है। मधु-कैटम की कथा में समाज की आदिम अविकसित अवस्था का वित्र हैं। इस अवस्था में व्यक्ति क्वा पाया में समाज की आदिम अविकसित अवस्था का वित्र हैं। इस अवस्था में व्यक्ति गत पशुवल, अर्थात शारीरिक वल, काम करता है, वृद्धि काम नहीं करती । मधु और कैटम एक वृद्ध और नि सहाय पुरुष (ब्रह्मा) को देवते हैं और विना कारण ही उनकी हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। विष्णु से मह्मयुद्ध करते-करते प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें इतनी ही वृद्धि हैं कि मरने-मारने पर तुले हुए शत्रु (विष्णु) को वर दे बैठते हैं। यह पश्चित और वृद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। घवराकर प्राणरक्षा के लिये चारों और देखते हैं। देखते हैं कि सर्वत्र प्रलयकाल का जल ही जल हैं। उनकी समक्त में यह नहीं आता है कि कही सूखा भी हो सकता है। मन्न कह बैठते हैं—जहाँ घरती पर पानी न हो, वहाँ हमें मार डालो। उनकी आँवों के सामने ही सूखा निकल आता है—विष्णु की जाँध, और उसी पर रखकर उनके शिर काट दिये जाते हैं। यहाँ व्यक्ति में पशुत्व की प्रसुरता और वृद्धि का नितान्त अभाव दिखाया गया है।

महिपासुर की कथा में समाज की व्यस्त शक्तियों की, समस्तरूप में अग्रसर होते की कथा है। देवगण राक्षसों से हारकर आत्मरक्षा का उपाय ढँढ निकालने के लिये अपने गायक ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते हैं। महिपासुर पर देवनायकों को कोध होता है। उनमें से प्रत्येक के शरीर से ज्योति निकलती है और मिल जाने से, जलते हुए ज्योति के पर्वतन्ती दिखाई पड़ती ह। यह ज्योतिराशि धनीभूत होकर स्त्री-रूप में परिवर्तित हों जाती है। उसक प्रकाश से सारी सृष्टि भर जाती है। देवी को देखकर सभी वडे प्रस्क होते हैं और जिसक पास जो अस्त्र-सस्त्र है, उसका सार भाग देकर देवी का सम्मान करते हैं। आदर पाकर देवी प्रसन्न होती है और अट्टहास करने लगती है। इससे कृद्ध होकर मिह्मासुर उन पर आक्रमण कर देता है और अट्टहास करने लगती है। इससे कृद्ध होकर सिह्मासुर उन पर आक्रमण कर देता है और सैन्यसमेत मारा जाता है। यह व्यक्ति की सिक्सी का सप्टन कर समष्टि, अर्थात् सस्या, के रूप में समाज का निर्माण करना है। जै किसी सस्या के सभी सदस्य इसमें अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, तब वह शक्तिशालिनी वर्ष कर अट्टहास करने लगती ह। उसकी प्रवण्ड शक्ति क सामने कोई विरोधी ठहर नहीं सकता।

शुन्म-निशुन्म की कथा में समाज के चरम विकास की कथा है। शुन्म-निशुन्म दो थे। उन्होंने रक्तीज के रूप में अपने दल और समाज का अद्भुत सघटन किया था। वे स्वय वलवान् चतुर और बुद्धिमान् तो थे ही, रक्तवीज के रूप में उनकी सघटित शक्ति ने उन्हें युदान्त और उद्देश्व वना दिया था। उनके दल में जहां एक गिरता था वहां सौ (रक्तवीज) उठकर खडे हो जाते थे, जहां से एक हटता था वहां असस्य योद्धा उनका स्थान लेने को प्रस्तुत थे। देवी एक थी, उन्होंने असस्य शक्तियों के रूप में अपने को प्रकट कर फैला दिया। घोर युद्ध हुआ और सब राक्षस मारे गये। केवल शुन्म वच गया। उसने कहा—में अकेला है और तुम बहुत-सा हो। यह कैसा युद्ध है। देवी ने कहा— तुम्हारी बुद्धि भष्ट (दुष्ट) है। मुमको छोडकर ससार में दूसरा है कौन ? देखों, मेरी विभृतियां मुफार्म अभी समा जाती हैं। देवते-ही-देखते देवी की सारी विभृतियां महााणी इत्यादि उनमें

समा गई' और देवी अकेली रह गई। युद्ध हुआ और शुम्भ मारा गया। इसस राज्ञ जब समाज की व्यक्तिगत शक्तियाँ असंख्य रूपों में प्रकट हों और आवश्यकता पड़ते ही एक रूप वारण करें, और आवश्यकता पड़ते ही एक से असंख्य बन जायँ— तो यह सामाजिक विकास और संघटन की पराकाष्ठा है। इसी में दुर्दान्त देवी और प्रचण्ड दानवी शक्तियाँ सन्निहित हैं।

(किसी व्यक्ति वा संस्था का देव और दानव रूप विचार की शुद्धता तथा अशुद्धता पर आधित है। अशुद्ध विचारों के कारण कोई राक्षस बन जाता है और शुद्ध विचारों से मनुष्य और देवता बनता है।)

दुर्गा सप्तशती में बारम्बार यही दिखाने की चेष्टा की गई है कि देवी विश्वव्यापिनी और एक है और उनकी इच्छा से उनके असंख्य रूप हो जाते हैं। शुम्भ-निशुम्भ से उत्पीड़ित देवताओं ने देवी की स्तुति की। उसी स्थान पर एक पहाड़ी सोते में स्नान करने पावंती आईं। उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। उनके शरीर से निकल कर एक देवी ने कहा—'स्तोत्र' ममैतित्कयते'—यह मेरी स्तुति हो रही है, और पावंती का रंग काला हो गया। वे काली बन गईं। ऐसी कथाओं द्वारा यही स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि देवी एक हैं, किन्तु उनके रूप अनेक हैं और हो सकते हैं। नवार्ण मन्त्र (ऐं हीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे) द्वारा इसे और भी स्थिरता दे दी गई है। सप्तशती के पटलों का कम है काली, लक्ष्मी और सरस्वती; किन्तु, मन्त्र के बीजों का कम है सरस्वती (ऐं) लक्ष्मी (हीं) और काली (क्लीं), अर्थात् काली-पटल की कियाएँ सरस्वती-बीज से होती हैं और सरस्वती-पटल की कियाएँ काली-बीज से। देवी के आदि रूप को लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्म का अर्थ है चिह्न, लिङ्ग। यह ब्रह्म की त्रिमूर्ति की तरह है। लक्ष्मी, अर्थात् ब्रह्म की प्रगट इच्छाशक्ति मध्य में रहकर ज्ञान (सरस्वती) और किया (काली)-शक्तयों का संचालन करती रहती है, इसलिये यह हीं (देवी प्रणव) का वाच्य बन कर मध्यस्थ रह जाती है।

यंत्र-प्रतीक पर भी, सभी देवताओं की तरह, देवी की भी पूजा होती है। उसमें प्रधान देवता का स्थान यन्त्र क मध्य में होता है और आवरण देवताओं की पूजा प्रधान देवता के भिन्न-भिन्न पार्श्व में यंत्र के भिन्न-भिन्न भागों पर होती है। वहाँ उन देवताओं की प्रतिमा नहीं बनाई जाती। केवल ध्यान और मन्त्र से उनकी पूजा होती है।

यंत्र और प्रतिमा एक ही भावना के भिन्न-भिन्न प्रतीक हैं। देवी के रूप की कल्पना भी शिवलिङ्ग की तरह यंत्र की भावनाओं के आधार पर की जाती है। दिव्यज्योतिस्वरूप पराशक्ति का घनीभूत रूप यंत्र है और दिव्यज्योति का घनीभूत लघुरूप शिवलिङ्ग है। दुर्गासप्तशती के द्वितीय अध्याय में है कि देवताओं की आत्मज्योति जलते हुए पर्वत की तरह दिखाई पड़ने लगी (अतीव तेजस: कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्) और वह घनीभूत होकर स्त्रीरूप में परिवर्तित हो गई। रुद्र-अंश से उसका मुख बना (यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्)। यह शिवलिङ्ग का गोल रुद्रांश है। आठ भुजाए विष्णु-अंश से बनीं (बाहवो विष्णुतेजसा)। यह शिवलिङ्ग का वेदी के भीतरवाला अष्टप्रकृति का सूचक अष्टकोण है। ब्रह्मा के तेज से उनके चरण वने (ब्रह्मणस्तेजसा पादौ) यह शिवलिङ्ग के निम्नस्थ ब्रह्मांश का सूचक स्थितितत्त्व चतुष्कोण है। ये ही यन्त्र क क्रमशः विन्दु, अष्टदल और चतुष्कोण-भूपुर हैं।

### दशमहाविद्या

ब्रह्म न्या ही दूसरा नाम ज्ञान या विद्या है। शाक्तसम्प्रदाय मे जिन दश्च प्रवान रूपों मे ब्रह्म की उपासना होती है, उन्ह महाविद्या कहते हैं।

ब्रह्म, अर्थीत् ब्रह्ममयी की असस्य रूपों मे उपासना हो सकती है और होती है।

श्रसख्या त्रिपुरा देवी श्रसख्याता च कालिका। वागीरारो तथा सप्यातया च सुकुवाङ्का ॥ गातिहिनी तथा पूर्णा जिसला चयडनाविका। त्रिपुरैकज्ञटा दुर्गा या चान्या कुलसुन्द्री ॥

"त्रिपुरा देवी असस्य हैं, कालिका, वागीव्वरी, शक्तिमयी (सुकुला) देवाबमयी (बकुला) र, मातिङ्गनी, पूर्णा, विमला, चण्डिका, एकजटा, दुर्गा, मुण्डलिनी (कुलसन्दरी) शादि में भी असरय (नाम और रूप हैं।'

विंव बोर निमित्तभेद से इन असम्य रूपों में से किसी भी या अनेक रूपों में ब्रह्मविद्या की उपासना की जा सकती है।

ये वश महाविद्याएँ हैं--

काली सारा छिशमस्ता सुन्दरी बगला रमा। मातक्षी भुवनेशानी सिद्धविद्या च मैरवी। धूमावती च दशमी महाविद्या दश स्पृता ॥ १

"सिद्ध महाविद्या के रूपो मे ये दशमहाविद्या हैं – काली, तारा, पोडशी सुन्दरी, छ्निमस्ता, बगला, कमला, मातङ्गी, भुवनेश्वरी, भैरवी और घूमावती ।"

शाक्तदर्शन मे प्रकाश और विमर्श, इन दो शब्दो का प्रयोग होता है। विमर्श का

सर्यं है--

विमृश्यते परामृश्यते इत्म् इति विमर्शं प्रपन्न ।। "जो सकल्प-विकल्प का विषय हो सके, उसे विमर्श वर्यात् प्रपञ्च कहते हैं।" वेदान्त का परमार्थ और प्रपञ्च ही तन्त्रदर्शन का प्रकाश और विमर्श है। सकत्रभुवनोवयस्थितित्वयमयत्वाताविनोवनोयुक्त । श्रन्तर्जीनविमर्शे पातु महेशः प्रकाशमात्रतत् ॥ ४

"सारी सृद्धि के उदय, स्थिति, लयरूप लीला-विनोद मे सलग्न, जिसके भीतर विमर्श हीन है, प्रकाशमाय शरीरवाले महेश रक्षा करें।"

कुल चुडामणि । कलकत्ता । १६१४ । पटल १ । श्लोक १, २ ।

कुल-राक्ति । खुकुल-रिव । इसलिये राक्तिस्थान मृहाधार का नाम है । कुलकुषड, और सहसार का नाम है अकुल।

युररचर्यार्थन । नेपाल महाराज प्रताप सिंह कृत । बनारस । १६०१ । पू० १३ में शक्तिसेगप

कामकलाविलास। कलकत्ता। १६२४। मङ्गलावरण। यह शाकदरीन का प्रन्त है, ĸ कामशास्त्र का नहीं।

प्रकाश और विमर्श पर भास्करराय का मत है -

प्रकाशात्मकस्य परब्रह्म**याः** स्वाभाविकं स्फुरणं विमर्शे इत्युच्यते ।

"प्रकाश रूप परब्रह्म के आप-से-आप स्पन्दन को विमशं कहते हैं।" स्वाभाविकी स्फुरता विमर्शस्त्रपास्य विद्यते शक्तिः। सैव चराचरमखिलं जनयति जगदेतवृपि च संहरति॥

"स्वाभाविक स्फुरण इसकी (परब्रह्म की) विमर्शरूप शक्ति है। वही सभी चर-अचर के रूप में संसार को उत्पन्न कर उसका संहार करती रहती है।"

वासकेन विमर्शेन विना किंवा प्रकारयते। वाच्येनापि प्रकाशेन विना किंवा विमरयते।। तस्माद्विमर्शो विस्फूतौ प्रकाशं समपेचते। प्रकाशश्चारमनो ज्ञानं विमर्श समपेचते।

"वाचक विमर्श के विना क्या प्रकाशित होगा, और वाष्य प्रकाश के विना किस पर विमर्श होगा। इसलिये स्फुरण के लिये विमर्श को प्रकाश की अपेक्षा है, और प्रकाश को अपने ज्ञान के लिये विमर्श की आवश्यकता है।"

रक्तग्रज्ञबिन्दुमयप्रकाराविमर्शात्मकब्रह्मणः सर्वं जातम् ।

"रक्त-शुक्रबिन्दुमय प्रकाश-विमर्शवाले बहा से सब कुछ उत्पन्न हुआ।"

वन्दे गुरुपरद्वन्द्रमवाङ्मनसगोचरम् । रक्तशुक्रप्रभामिश्रमतक्यं भैरवं महः॥

"महः, भैरव, वाणी और मन के बाहर और अतर्क्य हैं। ये रक्त और शुक्त प्रभा के सम्मिश्रण, गुरु के दोनों चरण हैं। इनकी मैं वन्दना करता हूँ।"

जब निमर्श प्रकाश में लीन होकर स्थिर हो जाता है तब इसको एकरस , समरस, सामरस्य, रसानन्द आदि संज्ञाएँ दी जाती हैं। यही वेदान्तियों की निरुपाधि निर्विकलप समाधि, बौद्धों की शून्यता और जैनों का कैवल्यज्ञान है। यह शिवत्व की स्वाभाविकी स्पन्दनहीन अवस्था है।

## सामरस्यसम्बन्धेन शक्तिविशिष्टः शिवः प्रव हि परं ब्रह्म ।

"समरस रूप में शक्तिमान् शिव 'परंब्रह्म' है।"

ये ही प्रकाश और विमर्श, शाक्तदर्शन और प्रतीकों में नाना प्रकार से विणत है। इन्हीं भावनाओं के आधार पर शाक्तप्रतीकों का निर्माण होता है।

- १. वलितासहस्रनाम । सौभाग्यभास्करभाष्य । वम्बई । १६३३ । १६३वें श्लोक की टीका ।
- २. तत्र व। मातृकाविवेक से उद्धत।
- **३. कामक्लाविलास ।** श्लोक ६ की टीका ।
- ४. दारुणसप्तकः। श्लोकः १।
- ५. मिलाइये—सदा एकरस एक अखिएडत आदि अनादि अनूप। कोळि करण बोतत नहिं जानत बिहरत युगल स्वरूप॥ सूरसागर।
- ६, विवितासह्स्रनाम । श्लोक २०१ पर भारकरराय की टीका ।

त्तव रूप महाकालो जगत्संहारकारक । महासंहारसमये केंाल सर्वे प्रसिप्यति १। फल्रमात् सर्वभूताना महाकाल प्रकीतित । महाकालस्य कल्लीतत् त्यमाया कालिका परा ॥१

"जगत् का सहार करनेवाला महाकाल तुम्हारा ही रूप है। महासहार के समय कील सबका ग्रास रूर लेगा। सभी तत्त्वों को समेट लेने के कारण इनका भाम महाकाल है। तुम बाबा (सबसे पहिली) और परा (सब का कारण) हो, महाकाल की भी समेट लेने के कारण तुम कालिका हो।"

परापरासमा काजरच पर सर्विदि वर्तते। काजी नाम पराशक्ति सैव देवस्य गोपते। । रे

"फ्रम और अफ्रम (आगे-पीछे) का निर्धारण करनेवाले काल का पररूप (कारणरूप उद्गम स्थान) सवित् (वेतना रूप ब्रह्म) मे रहता है, अर्थात् चिद्रब्रह्म का फ्रियात्मक आधिक रूप ही काल है। ब्रह्म की नित्य-फ्रियादाक्ति-रूप पराशक्ति का ही नाम काली है, अर्थात् निष्क्रिय ब्रह्म का सिक्य-रूप ही काली है।"

इसी प्रसग को और भी अधिक स्पष्ट इस प्रकार किया गया है-

एप काळो हि देवस्य विरवामास्तिकारिया । क्रियाशक्तिः समस्तानां वस्तानां च पंरं वद्र । पतवीस्वरतस्य सन्छियस्य वपुरस्यते गो

'विश्व के रूप में प्रकट होनेवाली देव की यह कियाशक्ति ही काल है, जी सभी 'तत्त्वों का कारण रूप है। यही ईरवर तत्त्व है, जो शिव का शरीर कहलाता है।"

'शिवस्य दपु ' इस पर टीका मे अभिनव गृप्त कहते हैं— यहिरीत्सुरुयेऽपि स्वात्मन्येव विद्यान्तम्

"बाहर की जोर उन्मुख होने पेर भी यह तत्त्व ( क्रियाशक्ति ) अपने ऊपर ही स्पित है।"

अर्थात्, शिव और उन पर स्थित उनकी फ्रियार्शाक रूप केाली, एक ही तत्त्व के दो नाम हैं।

भाराविषा की प्रशसा इस प्रकार की गई है-

कालसकलनात् काली सर्वेषामादिरूपिणी। कालसावाविभूतत्वादाचा कालीति गीयते॥

१ प्रावितिष्ण । वगावर । १३३४ साल । ए० ३०२ में महानिर्वाचतत्त्र के चतुर्वीलास से उद्घत ।

२ तन्त्रालोक। बम्बरे। १६२०। ऋहिक ६। श्लोक ७।

र सबैव। ६३८, ३१।

पुनः स्वरूपमासाय तमोरूपं निराकृतिः। वाचातीतं मनोगम्यं त्वमेकैवावशिष्यसे।। साकारापि निराकारा मायया बहुरूपिणी। त्वं सर्वादिरनादिस्त्वं कत्रीं हत्रीं च पालिका॥ श्रतस्ते कथितं भद्ने ब्रह्ममन्त्रेण दीन्तितः। यत्फलां समवामोति तथैव तव साधनात्।।

"आप सबके आरम्भरूप हैं और (सबका संग्रह करनेवाले) काल को भी अपने में समेट लेने के कारण आप काली है। कालत्व, अर्थात् जिन गुणों को लेकर काल उत्पन्न होता है, वे गुण आप ही हैं और (काल का भी) प्रारम्भ आप से ही होता है, इसलिये आपका नाम आद्या काली है।

फिर विना किसी रूपवाले अपने रूप अन्धकार (काला) के रूप में, अकथनीय (वाचातीतं) अनुभव के रूप में (मनोगम्यं), (अशेष कारण के रूप में) एक आप ही अविशष्ट रहती है।

साकार होने पर भी आप निराकार है और माया से बहुत रूप धारण करती हैं। आपका आरम्भ नहीं है और आपसे सबका आरम्भ होता है। आप ही करने, हरने और पालनेवाली हैं।

भद्रे ! (कल्याणमिय !) इसलिये आपसे कहा कि ब्रह्ममन्त्र से दीक्षित होने पर जो फल मिलता है, वही आपकी साधना से भी प्राप्त होता है।"

दितीय क्लोक में काली के घोर काले रंग का रहस्य है। अशेषकारण का रंग न उजला है और न काला। वह तो सत्तामात्र है। प्रकाश रूप में उसे 'सूर्यकोटिप्रतीकाशः चन्द्रकोटिसुशीतलः' (करोड़ों सूर्य-जैसा प्रकाशमान और करोड़ों चन्द्रमा-जैसा शीतल) कहा जाता है। और, अन्धकार रूप में उसे सभी रूपों को मिटाकर सत्तामात्र एक तत्त्व के रूप में महाघोर काला रंगवाली सत्ता कहा जाता है। यही तांत्रिकों की तिरस्करिणी विद्या है, जो सभी वस्तुओं को आत्मसात् कर उन्हें अपने भीतर छिपा लेती है।

काली-तत्त्व का विवरण इस प्रकार दिया गया है-

महालक्मीः समाख्याता साहं सर्वाङ्गसुन्द्री।
महाश्रीः सा महालक्मीरचण्डा चण्डी च चण्डिका।।
भद्रकाली तथा भेदाः काली दुर्गा महेरवरी।
त्रिगुणा भगवत्पत्नी तथा भगवती परा।।
एताः संज्ञास्तथान्यारच तत्र मे बहुधा स्मृता।
विकारयोगादन्यारच तास्ता चच्याम्यरोषतः।।

१, प्राणतोषिणी। वंगाचर। १३३५ साल। पृष्ठ ३८३।

रचयामि जगत्सर्व प्रयाप्रयये कृताकृते । प्रकीतिता ॥ महनीया च सर्वेत्र महाखच्मी महान्विश्रययीयत्वान्महाश्रीरिति रीयते । भगडस्य द्विता भगडी भगडत्वाद्रणिडका मता।। कल्यायारूपा भद्रास्मि काली भद्रा स्त्ररूपत्वाविप कान्नी प्रकीर्विवा ।) **6**स्तात्मता युगपत्सवसद्विभी । द्विपाञ्जे व सहवान समाख्याता मायाश्चर्यगुषात्मिका ।। भद्रकाली माया योग इति होया यज्ज्ञानाज्ञानयोत्र याम् । चाह पूर्णयाङ्गुणयरूपत्वात्स्मृता शासनाच्छक्तिरूपाह राज्यह रक्षनात्सवाम् । शान्तविकारत्वाच्छान्ताह परिकीर्तिवा ॥ मत्त प्रक्रमते जिश्वं प्रकृति साहिम कीर्तिता। श्रयन्ति द्ययना चास्मि ऋगोमि दरित सताम्।। श्रुणोमि इस्मावाच श्रुणोमि च गुणैजनव्। शरण सर्वभूताना रमेऽह सर्वकर्मणाम्॥ ईडिता च सदा देवें शरीरज्ञास्मि वैध्यावम्। गुणान्द्रपुर वेववेवाजपारमा ॥ गुणयोगविधानज्ञा श्रिय मा साऽहमेवविधा नित्या सर्वाकारा सनातना ॥ इति ॥

"जिसे महालहमी कहा गया है, वह सर्वाङ्गसुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी—पोडशी) में ही हैं। महाश्री, महालहमी, चण्डा, चण्डी, चण्डिका, भद्रकाली, नाना प्रकार की काली, दुर्गा, महेदबरी, त्रिगुणा, भगवान की स्त्री, भगवती, परा,—ये तथा और बहुत-से मेरे नाम है। परिवर्तन (विकार) होते रहने के कारण और भी नाम है। उन्हें में विस्तारपूर्वक कहती है। पुण्य-अपुण्य, कर्तव्य-अकर्तव्य-स्प सारे जगत की में रक्षा करती हूँ और सर्वत्र लोग मुक्ते बडण्पन देते हैं, (इसलिये) भरा नाम महालहमी है। (अधेपकारण-रूप) महासागर को आश्रय बनाने के कारण महाश्री नाम है। भण्ड की स्त्री भण्डी और भण्ड होने के कारण भण्डिका नाम है। कल्याण-रूपिणी होने के कारण भग्ना हूँ और भद्रकाली नाम कहा गया है। कला (साकार जगत) को आहमसात् करनेवाला स्प होने के कारण भी काली वहा गया है। मित-शत्रु और सत्-असत्—दोनो मे एक साथ व्याह होने के कारण, आश्चर्य गुणवाली माया, काली कही जाती है। माया के सम्पर्क से ही में, मनुष्यों के ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण पड्गुण-रूप में समभ में आती हूँ। इसलिये में पर से भी पर हूँ। सासन करने के कारण में शक्तिरूपा है। सज्जनो का

१ अप्रकाशिता वपनिषद । गुद्धपीदान्यासीपनिषत् । मदास । १६३३ । एछ १६२ में लक्ष्मीतात्र से चदुत ।

रंञ्जन करने के कारण में राज्ञी हूँ। सर्वदा शान्त विकार के कारण मुझे शान्ता कहते हैं।
मुभसे सृष्टि का प्रवर्तन होता है। इसलिये मै प्रकृति कहलाती हूँ। मुभ में लोग आश्रय
पाते है, इसलिये मै अयना (अवलम्बरूपा) हूँ। सज्जनों के दुःख को सुनती हूँ, करुणवचन
सुनती हूँ, गुणों द्वारा जगत् को सुनती हूँ, सब जीवों की रक्षा करती हूँ, सभी कर्मों के भीतर
रहती हूँ, देवराज सदा मेरी पूजा करते हैं, विष्णुरूप में मै ही हूँ। मुभमें इन गुणों को देखकर, वेदवेदान्तपारग और गुणयोग के विधान को जाननेवाले मुभे श्री कहते हैं। वहीं मै
इस प्रकार नित्या, सर्वाकार और सनातनी हूँ।"

कराजवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुभु जाम्। कालिकां दिच्यां विद्यां सुगडमालाविभूषिताम्॥ सद्यश्छिन्नशिर:खड्गवामाघोध्वंकराम्बुजाम् वरत्ञ्चाभयं चैव दृ चिणाघोध्वपािश्वाम् ॥ महामेवमभां स्यामां तथैव च दिगम्बरीम्। कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधिरचर्चिताम् कर्णावतंसतानीतशवयुग्मभयानकाम् घोरदंष्ट्रां करालास्यां पीनोन्नतपयोधराम् ॥ शवानां करसंघातैः कृतकाञ्चीं हसन्मुखीम् । सक्कद्वयगच्चद्रकथाराविस्फुरिताननाम् महारौदीं श्मशानात्वयवासिनीम्। बालाकंमगडलाकार लोचनत्रितयान्विताम् द्विण्व्यापिमुक्तालिम्बकचोच्चयाम् । शवरूपमहादेवहृदयोपरि संस्थिताम् । शिवाभिघोररावाभिश्रतुर्विच्च समन्विताम् महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम्। स्मेराननसरोहहाम् । सुखप्रसन्तवदुनां भजेत् त्रिजगतां धात्रीं सर्वकामार्थसिद्धिदाम्।।'

"कराल वदनवाली, घोर, खुले हुए बालोंवाली, चतुमुँ जा, ब्रह्मरूपिणी (विद्या),
मुण्डमाला से विभूषित, बाँये नीचे और ऊपरवाले हाथों में तुरत का कटा हुआ शिर और
खड्ग, दाहिने नीचे और ऊपरवाले हाथों में वरद और अभय, महामेघ के समान श्याम
वर्ण, दिग्वस्त्रा, गले से लटकती हुई मुण्डमाल से टपकती हुई रक्त की बू दों से चिंचत, दो
शवों के बने हुए दो कर्णाभूषण से भयानक, घोर दाँतोंवाली, भयंकर, पृष्ट और उन्नत
स्तनोंवाली, शवों के हाथों के बने हुए कटिबन्धवाली, हँसती हुई, ओठ के कोनों से
टपकती हुई रक्त की बूँदों से फड़कता हुआ मुख, घोर महारौद्र रूपवाली, श्मशान में
निवास करनेवाली, बालसूर्यमण्डल की तरह तीन नेत्रोंवाली, बड़े-बड़े दाँतोंवाली, दाहिनी
ओर खुले हुए केशों से ढँकी हुई, शवरूप महादेव के हृदय पर स्थित, घोर शब्द करनेवाली

१० श्यामारहस्य। जीवानन्द । कलकत्ता । १६८६ । १० ३७ में भैरवतन्त्र से उद्घृत ।

शिवाजों से थिरी हुई, महाकाल के माथ निपरीत रित में आतुर, सुप से प्रसप्त वदनवाली, मुस्कुराता हुआ मुखकमलवाली, सभी काम और अर्थ को सिद्ध करनेवाली व लोक्यजननी दक्षिणा कालिका का ध्यान करे।"

#### अन्यत्र ध्यान इस प्रवार है-

देव्या ध्यान प्रयस्यामि सर्वदेवीपसेविधाम् । धनादिनिमां देवीं कराजववना शिवास ॥ मुण्डमालात्रकीर्णांशं स्कर्मा स्मिताननाम्। महाकालहृद्यमोजे स्थिता पीनपयोधराम ॥ शिवै त्रिपरीतरतासक्ता घोरदश सह नागयज्ञोपवीताम्च चन्द्रार्थंष्ट्रवशेष्यसम् ॥ स्यदमाला वमूपिताम् । सर्भाजकारयुक्ताञ्च मृत इस्तसहस्र स्तु कार्ष्चायद्वा विगम्बरीम् ॥ शिशकोटिसहस्ते स्त योगिनीमिविराजिताम् । रत्तपूर्णमुखाम्मोजा मव्यानप्रमत्तकाम् ॥ वह यर्जशशिनेत्रान्त विद्विन्द्युताननाम् । विगतासु किशोराम्या कृतक्यांत्रवसिनीम् ॥ करठावसक्तमुयडार्जी गलद्वधिरचर्चिताम् । **्मशान**्रहिमध्यस्था मज्ञकेशववन्त्रिताम् ॥ सद्यरिद्यन्नशिर खड्गनराभीतिकराम्युजाम् वामोध्यं हस्तेन य-पाल तदध चोध्वंहस्ते वित्रयो द्यभय सवधो चरम्॥ १

"सभी देवताओं से सेवित देवों का ध्यान करता हूँ। देवी अञ्जनाद्रि की तरह हैं। धिवा का कराल वदन है। कन्ये पर मुण्डमाला पड़ी हुई है, केश सुले हैं, मुख पर मन्द मुस्कान है, महाकाल के हृदयकमल पर स्थित हैं, स्तन पुष्ट हैं, भयद्भर दाँत हैं, शिवों के साथ विपरीत रित में आसक्त है, नाग वा यक्तोपबीत है, मस्तक पर अर्द चन्द्र है, सब अलद्भारों से युक्त हैं, मुण्डमाला से विभूषित हैं, मृतकों के सहसों हायों की बनी हुई काञ्ची वैंधी हुई है, दिगम्बरी है, सहसों कोटि शिवा और योगिनी से पिरी हैं। मुखकमल रक्त से भरा हुआ है, मदपान से मत्त हैं, अग्नि, सूर्य और बन्द्रमा के नेत्रोवाली, अग्नि और विनदुस्त नेत्रवाली, दो मृतक किशोर के कणभूषणवाली, गले में पड़ी हुई मुण्डअंणी से टपकते हुए रक्त से चिंचत, समशान की आग में रहनेवाली, प्रह्मा और केशव से बन्दित, तुरत कटे हुए शिर, खड्ग, बर और अभय युक्त हाथोंबाली, नहीं कपरवाले बार्ये हाथ में कमाल और नीचेवाले में शिर, साहने अपरवाले हाथ में अभय और नीचेवाले में वर हैं।"

१ तत्रैव। ए० ३७ में स्वतन्त्र तात्र से उद्धता।

"अपरवाले बायें हाथ में पूजाण, नीनेवाले करकमल्यल में विवस्तुण्य मोर पाहिने में अभय तथा वर ।"

महाकाल-स्तव में उपयुक्ति विशेषणों के असिरिक पामीनी जीर पाति भूनती जन्म

का भी प्रयोग हुआ।

काली-मूर्ति में उन्हीं तत्त्वों का शिक्षिश है, जिसके जमार पर विष्णु किताबि के का की कल्पना की जाती है। काली रूप में अक्षेपतहम का निक्तिय और तिमुणाहमक सिक्रिय रूप है। नीचे पड़ा हुआ उज्ज्वल पुरुषक्ष पिविश्व ज्ञानरमक्ष प्रता हैं भही वेदान्त का निरुपाधि निविकल्प अक्षेप तत्व, बीदों का धून्य और भनेषा जपरिमत्तिकील 'वज्रतत्त्व', और जैनों का 'केवल' तत्व है। यही शिक्रिय हातर माली रूप में प्रकट होता है।

निराकार ब्रह्म का प्रथम सामार-एप भव है। यह विकाल तत्म का प्रतिक है, इसलिये इसे शब और बज्ज कहा जाता है। यही जन इन्हां जीए विमा कर्णात विम्वादि के, सृष्टि के रचना-कार्य में सिक्षय हो जटता है, अर्थात् जिस इसकी काक स्वादि के प्रवाद जीता है। इसे ही अर्थकृत पापा में कहा जाता है कि इकार जिला की बीर शक्तिहीन ब्रह्म शब है और शक्तियुक्त होने में वह जिस कहलता है। महाजानि की कीडा का आधार होने के कारण इसे शवासन कहा जाता है। अर्थकी पूना को महा कि

हेली: सवाशियमहाधेगपवासनाय भगा । १

'हेसी:' शबवीज वा प्रेतवीज है। परमगत्य का ही भाग भवाणिय है। मह महाशत के रूप में बाद्य आसन है। यही पहुम में रूप में साकार गृष्टि का रूप प्रहण करता है जो महामाया का आसन अथवा कीटारथल वन जाता है। यही पहाप्र शपहुमानन है।

पीठ अर्थात् बाहुन के नस्य का विवरण इस प्रकार दिया भया है - -

सिहरूयां परमेशानी झहाविष्णणियाचिताम्।
वेतस्यां च महामायां रणपदाायनीस्थनाम्।।
सिहरूयां च स्था हुर्गाः ध्यायेणस्मामेणयाम्।
शिवः में तो महादेशे झहा कीहिर्गयकता।।
शिक्षः में तो महादेशे झहा कीहिर्गयकता।।
स्यम्पा सहर्भ निय तथा सहनानि महीत्तमा।
स्यम्पा सहर्भ निय तथा हिर्म स्थापता।
स्यम्पा सहर्भ निय तथा हिन्द प्रमुच्ये।।
स्यम्पा सहर्भ प्रमा साहनानि मगान्त्रमः।
स्यम्पा स्वाप्ति प्रमा साहनानि ।।
स्वाप्ति स्वाप्ति प्रमा प्रमानिक्ता।
स्वाप्ति स्वाप्ति प्रमानिक प्रमानिक ।।

इ. क्यून्टरक अक्षान्तः । कर्यस्यः । केर्याः । पात्रः । पात्रः । पात्रः । प्रतिकार्षः विशेषः । विशेषः । विशेषः अस्तिः क्षाः । क्षित्रं क्षां क्षां क्षां क्षां क्षां व्यापानां क्षां ।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव से पूजित, परम मोक्षदा, परमेशानी, महामाया, सिंहवाहिनी दुर्गा का सिंह, प्रेत (शव) पर अथवा रक्तमल पर ध्यान करें। महादेव शिव, प्रेत (शव), ब्रह्मा रक्तकमल और विष्णु सिंह, ये तीनो महातेजस्वी वाहन हैं। अपने ही रूप (मूर्ति) को वाहन नहीं बनाया जा सकता। इसलिये अपने ही रूप का दूसरा रूप (मूर्ति) बनाकर ये तीनो वाहन वन गये हैं। वह परमा ईश्वरी कभी (शिव प्रेत) शव-रूप महादेव पर, कभी रक्तपदम पर और कभी सिंह-पीठ पर रहती है। सिंहवाहिनी कामकाल मे अर्थात् सृष्टि के इच्छा-काल मे कामकला रूप मे शिवप्रेत (निष्क्रिय ब्रह्म अर्थात् अपने ही स्थिर रूप) पर रहती है।

फ़िलतार्थ यह हुआ कि निश्चल शिव पर उसका अपना ही हिलता-डुलता अर्थात् त्रिया-शील रूप काली (कल-गती) है, अर्थात् महाकाल और महाकाली एक ही तस्त्व के दो नाम है

और काली की प्रतिमा निष्किय और सिक्य ब्रह्म का प्रतीक है।

परमतत्त्व के आदिमध्यान्तहीन रूप की करपना प्रकाश और अन्यकार के रूप में की जाती है। प्रकाश रूप में वह परम ज्योतिर्मय शिवस्वरूप है और अन्यकार-रूप में वह सभी प्रकाश और रूपों को आत्मसात् कर महाअन्यकारमय शून्यरूपा वनकर स्थित रहती हैं। यही वेदान्तियों का निरुपाधि निर्विकरूप तत्त्व, तान्त्रिकों का स्मशान, बौद्धों की शून्यता और जिनों का केवलतत्त्व है—

श्रनन्तकोटिश्रद्मायहराजवृत्ताप्रके शिवे । स्थाप्य शून्याखय कृत्वा कृष्यायर्थे विधाय च ॥ महानिगु यास्या च वाचातीता परा कता । क्रीडाया सस्थिता देवी शून्यस्पा प्रकल्पयेत् ॥ १

"असस्य कोटि ब्रह्माण्ड को अपने राजदन्त (चौह) के अप्रभाग पर रखकर अपनी स्थिति को शूय और काला बनाकर, वाक् से मी पूर्ववर्ती, परा, कला और महानिर्गुणरूपा अपनी त्रीडा में स्थित शून्यरूप देवी की कल्पना करे।"

काळी का महानिर्गुणरूप ही महान्धकाररूप है, जिसमे सभी आकार समाकर गुप्त हो जाते है।

#### शिवयोग्योमरूपत्वाद्वित जस्यते वषु । शिवा च शिवश्र तयो । ?

"आकाशवत् होने के कारण (आकाशस्तिह्निङ्गात्) शिवो का (शिव और शिवा) का आकार काला दिखाई पडता है।"

#### मोचे साचाव्येताम्बदगगननिभा भारयेद्रकिगम्याम् ॥ <sup>व</sup>

"मोक्ष के लिये भक्तिगम्या (पराशक्ति) की, साक्षात् निर्मेष आकाश के रूप मे, भावना करे।"

र राक्तिप्रमोद। कालीसहस्रनाम। श्लोक १६, १७।

२ कर्पूरादिस्तोत्र। भाथर भावलन । कलकत्ता । १६२२ । ५० ३ में योगवासिष्ठ से उद्धृत ।

३ त्रिपुरासारसमुख्य । वहीं उद्भुत ।

काली के कूटस्थ अव्यक्त रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है—
श्राद्यन्तहीनं जगतात्मरूपं
विभिन्नसंस्थं प्रकृतेः परस्तात्।
कूटस्थमव्यक्तवपुस्तवेव
नमामि रूपं पुरुषाभिधानम्॥ "

"आपके पुरुष नामक रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, जो आदि-अन्तरहित, जगत् का आत्म-स्वरूप, भिन्न-भिन्न रूपों में वर्तमान प्रकृति से भी आगे, कूटस्थ और अव्यक्त शरीर-वाला है।"

काली के नील वर्ण का ऊपर विवरण हो चुका है। इनके नीलवर्णवाले रूप को ही नील सरस्वती वा तारा कहते हैं और इन्के रक्तवर्णवाले रूप का नाम रक्तकाली वा षोडशी है—

> इ्यं नारायणी काली तारा स्यात् शून्यवाहिनी। सुन्दरी रक्तकालीयं भैरवी नादिनी तथा॥<sup>२</sup>

"यही नारायणी काली, तारा, शून्यवाहिनी, सुन्दरी, रक्तकाली, भैरवी और नाद-रूपिणी (वाक्) हैं।

यही शून्यवाहिनी तारा बौद्धों की तारा अथवा शून्यता हैं।
कालिका द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता प्रभेदतः।
कृष्णा तु दिचिणा श्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता।।

"कृष्ण और रक्त वर्ण के भेद से काली दो प्रकार की हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा है और रक्तवर्णा का नाम सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी, षोडशी) है।"

कृष्णा काली का नाम तिरस्करिणी विद्या भी है। इस रूप की कल्पना इस प्रकार की जाती है—

नीलं हयं समधिरुद्य पुरः प्रयान्ती नीलांशुकाभरणमाल्यविलेपनाट्या । निद्रापुटेन भुवनानि तिरोदधाना खड्गायुधा भगवती परिपातु भक्तान्॥

"नीले घोड़े पर चढ़कर आगे चलती हुई, नीले वस्त्र, आभूषण, माला और विलेपन युक्त, निद्रा के पुट में सृष्टि को छिपाती हुई, खड्ग-आयुधवाली भगवती भक्तों की रक्षा करें।"

्यहाँ त्रिभुवन को आत्मसात् करनेवाली निद्रा का महाविस्तार, काली का सर्वग्रासी घोर अन्धकारमय कृष्ण वर्ण है। घोड़ा और खड्ग, महाशक्ति की शक्ति के प्रतीक है।

१. तत्रैव । ए० ७ में रामकृतासितास्तोत्र से उद्भृत ।

२. तत्रैव। बृहन्नीलतन्त्र से चद्धृत।

३. तत्रव।

काली का नाम दक्षिणकालिका है। ऋग्वेद मे प्रयुक्त दक्ष, दक्षिण और दक्षिणा शरो पर श्रीअरविन्द के विचार इस प्रकार हैं—

"इन सभी प्रमाणो पर एक साथ विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कभी दश का अर्थ, विवेचना, निद्धान्त और विचार-शक्ति, रहा होगा और इसका अर्थ मानसिक शक्ति या योग्यता, इन मानसिक त्रियाओं के विदलेपण से निकलता है, शारीरिक शक्ति का मानसिक शक्ति पर आरोप करके नहीं।

इस प्रकार, वेद मे दक्ष शब्द के तीन धर्य सम्माव्य है—साधारण अय मे बल, मानसिक शक्ति वीरे विशेषत निरेक्शिकि। दक्ष सदा ऋतु के साथ सम्बद्ध है। ऋषिगण मिलकर उनकी—दक्षाय तत्वे—की लालसा करते हैं, जिसका सीधा अर्थ हो सकता है—'योग्या और कार्यचम-शिक्त' अथवा 'दई इच्छा और विवेचना-शिक्त'। जहाँ सारे प्रसग का मानसिक किया से सम्बन्ध है, वहाँ ऋचाओ मे लगातार यह शब्द मिलता है। अन्त मे, दिशिणा देवी है, जो दक्ष का स्नीरूप होना चाहिये। दक्ष स्वय देव है और पीछे के पुराणों मे एक प्रजापति, अर्थात् आदि पितर हैं। इमलोग दिशाणा को ज्ञान के विकाश के साथ सम्बद्ध पाते है। कभी-कभी दिव्य दिनादि और प्रकाशदात्री ज्या के माथ इसका पूर्ण तादात्स्य देखा जाता है। मेरा तो यह प्रस्ताव है कि अधिक प्रसिद्ध इडा, सरम्बती और सरमा की तरह, दक्षिणा चार देवियों में से एक है, जो ऋतम अर्थात् तत्त्वयोध की चार शक्तियों के प्रतिरूप है। इडा सत्यदर्शन है, मरस्वती सत्यध्युति अर्थात् वाक् प्रेरित है, सरमा आत्मज्ञान (Intuition) है और विज्ञाण विकासात्मक आत्मविवेक हैं।"

t "All this evidence taken together seems to indicate clearly enough that दच must have meant at one time discernment, Judgement, discriminative thought-power and that its sense of mental capacity is derived from this sense of mental division and not by transference of the idea of plupical strength to power of mind

We have therefore three possible senses for stain the Veda, strength generally, mental power or especially the power of Judgement, discernment ag is continually associated with ag, the Rishis aspire to them together, suit ad, which may mean simply, "capacity and effective power" or "will and discernment" Continually we find the word occurring in passages where the whole context relates to mental activities Finally we have the goddess Dakshina, who may well be a female form of Daksha, himself a god and afterwards in the Purana one of the Prajapatis, the original progenitors,—we have Dakshina associated with Usha, the divine Dawn, who is the bringer of illumnation I shall suggest that Dakshina like the more famous Ila, Saraswati and Sarama, is one of the four goddesses, representing the four faculties of the Ritam or Truth consciousness,—Ila representing truth-vision or revelation, Saraswati truth-audition, inspiration, the divine word, Sarama intuition, Dakshina the separative intuitional discrimination".

भी भरविन्द-On the Veda Pondicherry 1956 Page 83 84,

श्रीअरिवन्द ने दक्ष, दिक्षण और दिक्षणा के जितने अर्थ किये है, उनमें इनकी प्रधानता है— बल, मानसिक शिक्त और विकासात्मक आत्मिविवेक। इन सबका परिणत निचोड़ एक शब्द में कहा जा सकता है—ि कियाशिक्त। दुर्गासप्तशती के अनुसार महासरस्वती चिन्मयी ज्ञानशिक्त, महालक्ष्मी आनन्दमयी नित्य इच्छाशिक्त और महाकाली नित्य किया-शिक्त है। काली गित वा कियाशिक्त है और यह सिद्धान्त श्रुतिसम्मत होने के कारण देवी की अत्यन्त समीचीन संज्ञा दक्षिणाकाली है।

सगुण रूप में भक्तों को वर देने में चतुर और उदार होने के कारण भी इन्हें दक्षिणा कहा जाता है

# सहेलं सलीलं वा स्मरणाद्वरदानेषु चतुरा। तेनेयं दिचणा।

[ बोध होता है कि वेदों की इडा, सरस्वती, सरमा और दक्षिणा शक्तियाँ ही आध्यात्मिक-साधना-शास्त्र में त्रिशक्ति (ज्ञान-इच्छा-क्रिया) के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें आध्यात्मिक सिद्धि के लिये वैदिक सनातनमतावलम्बी वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन योगी और तान्त्रिक सभी ने समान श्रद्धा और भिक्त से अपनी साधना और सिद्धि का अवलम्ब बनाया।] र

विस्तृत नील नभोमण्डल इनके खुले और बिखरे हुए बाल है-

खमेव तस्या: सम्पन्नं क्वरीमण्डलं बृह्त्। विशास

"(तारा, ग्रह, नक्षत्रादिकों से) सजा हुआ आकाश उनका सजा हुआ महाविशाल (बृहत्) केशमण्डल, पाताल चरण, भूमि उदर और दिशाएँ भुजाएँ थीं।"

इनकी चार भुजाएँ चारों दिशाओं में व्याप्त शक्ति के प्रतीक है। इनकी द्विभुज मूर्ति के निर्माण का भी विधान है—

ध्यायेच सततं देवि तय रूपं प्रयत्नतः। द्विभुजां सुन्दरीं श्यामां नानारत्नविभूषिताम्। रक्तवस्त्रां स्मित्मुखीं मातृवत् परिपालिनीम्॥"

''देवि! आपके इस रूप का यत्नपूर्वक ध्यान करे—दो भुजाएँ, सुन्दरी, श्यामवर्ण, नाना रत्नों से विभूषित, रक्तवस्त्र, स्मितमुखी और माता की तरह पालन करनेवाली।"

काली और श्यामा नाम और रूप का बौद्धों ने ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया है। कि काली के 'सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते' होने के कारण किसी भी रूप में ध्यान किया जा सकता है—

श्ररूपायाः कालिकायाः कालमातुर्महाद्युतैः । गुर्णिक्रयानुसारेण क्रियतै रूपकल्पना ॥ ७

- १. अप्रकाशिता उपनिषदः । मद्रास । १६३३ । गुद्यषोढान्यासोपनिषत् ।
- २. यह चित्र-परिचय में स्पष्ट होगा।
- र. यह 'बृहत्' वैदिक 'ऋतं बृहत्' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है—महाविशाल ।
- ४. योगवासिष्ठ । निर्माणप्रकरण । उत्तराद्ध । वम्बई । १६३७ । सर्ग ८१ । श्लोक ।
- ४. बृहन्नीलतन्त्रम्। श्रीनगर। १६३४। ६, २४८, २४६।
- ६. चित्र-परिचय देखिये।
- ७. महानिर्वायतन्त्रम्। वंगाद्यर। कलकत्ता। १३२० साल। ५.१४०।

"काल की भी जन्मदात्री, महाप्रकाशस्वरूप, आकारहीन कालिका के गुण और त्रिया के अनुसार रूप की कल्पना की जाती है।" अर्थात जब सहार-किया मे इन्हें सलग्न दिसाया जाता है, तब इनका तमोगुणी रूप माना जाता है, जिसका कल्पित रग काला है, इसी तरह सृष्टि और स्थिति मे कमश रजोगुणी और सत्त्वगुणी रूप की कल्पना की जाती है, जिनका कल्पित रग रक्त और इवेत है।

इनके कानो की सजावट के लिये कर्णाभूषण के स्थान मे दो शव लटके हुए हैं। धम आर अधर्म हैं---

धर्मार्घावुमी कर्णभूषणे चान्यकर्णयो । १

धर्म और अधर्म-दोनो से ही सिष्ट चलती है। यदि अधर्म न रहे तो प्रपच लुसप्राय हो जाय। जैसे — चोर अज्ञान से अधर्म, अर्थात् चोरी करता है। उसे पकडने के लिये रक्षी चाहिये, उसके अपराध की जांच और दण्ड के लिये साक्षी, वकील, जज, कचहरी, लोअर कोट, हाई कोट इत्यादि चाहिये। इन्हें शिक्षा देने के लिये स्कूल, कांलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक, प्रोफेसर इत्यादि चाहिये। यदि चोर चोरी करना छोड दे तो ये सब बन्द हो जायं। इस प्रकार और भी समफना चाहिये। इसलिये धर्म और अधर्म दोनो ही इनके अवतस है। अधर्म जब अधिक उपद्रवी हो जाता है, तब उसे शान्त करना पडता है, जिसके लिये अवतार, रूपग्रहणादि कियाएँ होती हैं।

देवी के गले मे मुण्डमाल है । यह शब्द बह्य वाक् का स्यूल प्रतीक वर्णमाला है, जो सृष्टिका प्रतिरूप है। मुण्डमाल के टूटने का अर्थ सृष्टि का लोप होना है। महाकालकृत कालीकपूरादि-स्तोत्रों में बाक् को मुण्डमाल कहा गया है। वाग्देवी मुण्डसक्—वाक् ही मुण्डमाल है।

मुण्डमाल, अर्थात् वर्णमाला के रूप, गुण और तियाओं का विवरण इस प्रकार दिया गया है— पञ्चाराद्वर्णमुण्डालीगलद्रुघिरचर्चिताम्<sup>२</sup>—पचास वर्णस्पी मुण्ड से चूते हुए रक्त से रजित ।

मम क्राठे स्थित बीज पञ्चाराद्वर्णमद्गुतम् ।

मेरे गले मे पचास वर्णों के रूप मे अद्भूत (सृष्टि का) वीज है।"

पञ्चाशक्षिजदेहजाचरमधैनीनाविधैर्धातुभि पव्वात्यमानजनकरथा विनामावितै सामिप्रायवदर्थकर्मफलदे ख्यातैरन-तेरिट

विश्व ध्याप्य चिवात्मनामहमहत्युङजुम्मसे मातृके ॥४

"मातृके । (वर्णरूपिणी माँ) अनेक प्रकार के सार्थक धातु, अर्थ, पद, वाक्य और छन्द को उत्पन्न करनेवाले और अनन्त रूप मे प्रसिद्ध कारणसहित अथ और कर्मफल देनेवाले, अपने दारीर से उत्पन्न पचास अक्षरों से सारे विक्व मे व्याप्त होकर आप अहम्-अहम् वहकर (अहङ्कार= मैं —भावना के रूप मे) अपनी घोषणा करती हैं ।"

१. योगवासिष्ठ । वम्पई । १६३७ । निर्वाण-प्रकरण । उत्तराख<sup>®</sup> । ७८,४९ । २. निरुत्तरतन्त्रम ।

कामधेनुतन्त्रम् ।

त्रिपुरामहिमस्तीत्रम् । श्लोक २६।

मुण्ड से टपकता हुआ रक्त प्रत्येक क्षण में होनेवाली सृष्टि का लक्षण हैं। यह क्रियाशक्ति के रजोगुण का चिह्न है।

तस्मात् ज्ञानासिना तूर्णमशेषं कर्मेबन्धनम् । कामाकामकृतं छित्वा शुद्धश्चात्मनि तिष्ठति॥ १

''इससे इच्छा और अनिच्छापूर्वक सारे कर्मबन्धनों को ज्ञानखड्ग से तुरत काटकर निर्मेल बनकर आत्मा में स्थिर हो जाता है।"

### पापपुरायं पर्शुं हत्वा ज्ञानखड्गेन शाम्भवि।

"हे शम्भुरूपिणि! आप ज्ञानखड्ग से पाप और पुण्यरूप पशु को काट देती है।" पाप और पुण्य दोनों को ही पशु कहा गया है; क्योंकि दोनों ही अशक्ति, अर्थात् बन्धन के कारण हैं। इसलिये ज्ञानियों का अनुनय है कि --

> पाठकप्रचयवन्मम तावत् पुग्यपुञ्जमिप नाथ लुनीहि । काञ्चनी भवतु लौहमयी वा शृङ्खला यदि पदोने विशेषः ॥ ३

"नाथ ! पातकपुञ्ज की तरह पुण्यसमूह को भी मिटा दीजिये। सोने की हो अथवा लोहे की, पैरों में यदि बेड़ी है, तो इस (बन्धन) में कोई अन्तर नहीं होता।"

बौद्धों और जैनों ने भी इस भावना को इसी रूप में ग्रहण किया है। मञ्जुश्री बुद्ध के अनेक रूपों में तथा बौद्ध और जैन देवी-देवताओं के हाथों में यही ज्ञानखड्ग है।

काली के एक हाथ में सद्यहिछन्न मुण्ड है, जिससे रक्तिबन्दु टपकता रहता है। यह माहपुरुष का मुण्ड है। यही अज्ञान अथवा मोह विष्णु के हिरण्याक्षादि, शिव के त्रिपुरादि, दुर्गा के मिहषादि और बुद्ध के मार हैं। विद्या और अविद्या की कियाओं के कारण सृष्टि का संकोच और विकाश होता रहता है। अविद्या, जीवन के प्रधान उद्देश्य महानन्द, अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति का बाधक है। इसलिये साधकों के आत्मदर्शन के लिये इसका सर्वदा शिरश्छेद होता रहता है। इससे सर्वदा रक्तिबन्दुओं का टपकना इसकी निरन्तर किया-शीलता का प्रतीक है।

देवी के किटभाग में शवों के हाथों की माला लटकी हुई है। आधुनिक युग के रामकृष्णादि की तरह महाज्ञानी जीवन्मुक्त साधक ही शव हैं, जिनकी वासनाओं के नष्ट हो जाने के कारण वे निश्चलवृत्तिवाले रूप को ग्रहण कर चुके हैं। वासनाशून्य उनका हृदय ही काली का श्मशान, है जिसमें वह नृत्य करती रहती है। इन्हीं शवों के कर्मबन्धन के प्रतीक उनके हाथ हैं, जिन्हें छिन्न कर करणामयी माँ आत्मसात् कर लेती है, जिसमें उसके भक्तों को तत्त्वप्राप्ति हो।

वासनाशून्य हृदय ही क्मशान है, जहाँ यह निवास करती है। यह वेदान्तियों की निर्विशेष निर्विकल्प समाधि, बौद्धों की शून्यता, शाक्तों और वैष्णवों का सामरस्य (एक-रसता, समरसता इत्यादि) और जैनों की केवलावस्था है।

१. शिवधर्मोत्तर।

२. योगिनीतन्त्रम्।

३. विवतासहस्रनाम । सौभाग्यभास्करभाष्य । ए० १६६ । २०७वें श्लोक की टीका में उद्धृत ।

मुक्ति श्मशान की शिवाएँ हैं, जो मोहादि का भक्षण और रक्तपान करती रहती हैं और उसकी कपा के लिये चिल्लाती रहती है।

शिवा मुक्ति समार्याता योगिना मोचव्यिनी । शिवाय यतते देवी ततो लोके शिवा समृता।। ध

"िरावा, योगियो को मोक्ष देनेवाली मुक्ति है। (मुक्ति) देवी शिवत्व के लिये प्रयत्नशील रहती है, इसलिये इसे शिवा कहते हैं।"

सिन्ध ब्रह्म के त्रिमुणात्मक रूप की कल्पना काली मूर्ति है। काला रग तमोगुण है, लोल जिह्ना से टपकता हुआ रक्तविन्दु और ओष्ठप्रान्त से बहती हुई रक्तधारा, निरन्तर पपन-किया मे प्रवृत्त रजोगुण और उज्ज्वल दन्तपिकत सत्त्वगुण है। ज्ञान-इच्छा-किया-रप चन्द्र, सूर्य और अग्नि इनके तीन नेत्र है।

देवी की विल के लिये छ पशुओं का विधान किया गया है— सजोमास्थि स्वैर पजजमि मार्जारमसिते पर चोष्ट्र मैप नरमहिषयोग्छागमि वा। बिलन्ते पूजायामिय निरत्नयस्त्रं नितरता सता सिद्धि सर्ना प्रतिपदमपूर्वा प्रभानित ॥ ९

"अयि विरलवक्त्रे । असिते । लोम-अस्थि-सहित मार्जार उष्ट्र, मेष, नर, महिष, और छाग के मास की, पूजा मे, यथारुचि विल करने मे सज्जन साधको को पग-पग पर सिद्धियाँ मिलती रहती है।"

इस पर व्याख्या इस प्रकार है-

सत्तोमास्यि पत्तत्त सर्वावयवसमन्वितान् पड्डियुरूपमार्जाराङ्गीपशून् इत्यर्थे । यत्र छाग् काम महिए कोष, मार्नार लोभ, नर मव, मेप मोह, मारसर्थम् इति गुणसाम्यात् बोष्यम्। वर्षि वितरता कामावीना विनाशकामनया चिद्रुपाया त्विय पूजीपहाररूपेण ववृताम् ।

"रोजों और हुड्डी-सहित मास, इसका अर्थ है सभी अगो-सहित पड़िपु मार्जारादि -पशुओं को । यहाँ छाग काम, महिप कोघ, मार्जार लोभ, नर मद, मेप मीह और उष्ट्र मात्सर्य हैं। यह गुणो की समता से जानना चाहिये। बिल वितरण करनेवाले का, वर्षात् काम इत्यादि के विनाश की इच्छा से चिद्रूपिणी तुम में पूजीपहार के रूप में देने-वाले का।"

देवी के घ्यान और स्तोन में 'महाकालेन च सम विवरीतरतातुराम्', 'महाकालेनोव्वैर्मवन् रसद्भावनयनिरताम्' आदि उक्तियो का प्रयोग हुआ है। यहाँ शाक्तदर्शन की कामकला की स्पष्ट कर देना आवश्यक है। शाक्तदर्शन के कामकलातस्य को समक्र लेने से बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णवादि सभी सम्प्रदायों की साधनाओं के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं।

सितासदस्ताम । सीमाग्यमास्करमान्य । वग्वई १६३४ । ए० ३ म ।

२. महाकातकृत कपूरादिस्तोत्र। श्लोक १६।

कपुरादिस्तोत्र। मानतन । Tantrik Texts Vol IX Calcutta 1922 Page 28.

### कामकला

नाद-बिन्दु, त्रिकोण, त्रिशूल, त्रितत्त्व, त्रिशक्ति, योनि, कामकला—ये सर्व एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न नाम हैं। इनमें से किसी एक पर विचार करने से सबका स्पष्टीकरण हो जाता है।

ब्रह्म एक सर्वव्यापिनी शक्ति वा तत्त्व है। नित्य-ज्ञान (चित्) और नित्यइच्छा, नित्यिक्या (आनन्द) इसका नित्यस्वभाव है। यह शुद्ध चेतना है, इसिलये इच्छा और तदनुसार किया का प्रवर्तन हाना, अर्थात् आनन्द का स्पन्दन, स्वाभाविक है। ब्रह्म में जव इच्छा (काम) होती है तो उसमें किया (स्पन्दन) आरम्भ होती है और नाद (शब्द, नाम) और बिन्दु (रूप-साकार सृष्टि) रूप ग्रहण करते है। शब्द उत्पन्न होने और रूप करने की किया एक साथ होती है। समुद्र में आन्दोलन होने पर शब्द और तरंग, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में कौन पहिले और कौन पीछे हुआ, यह कहना कठिन है। कुछ लोगों का कहना है कि नाद और बिन्दु एक ही वस्तु के दो नाम है—

# नात एव घनीभूतः क्वचित्भ्येति बिन्दुताम् । १

''नाद ही शायद घना बनकर बिन्दु वन जाता है।''

यथार्थ में ये एक ही तत्त्व के दो रूप है। इनमें भेद स्थापित करना कठिन है। इसिलये वाक् (नाद) को ही साकार सृष्टि कहा गया है, जिसका प्रतीक वर्णमाला है। यही नाद-बिन्दु सृष्टि का आदि रूप है। इसीका विकसित और विस्तृत रूप नाम-रूपात्मक जगत् है।

चेतना के इस महाविस्तार<sup>2</sup>, अर्थात् ब्रह्मत्व के जितने अंश में यह स्पन्दन (किया)आरंभ होता है, वह नाद-बिन्दु के रूप में त्रिकोण का रूप ग्रहण करता है। नाद और बिन्दु का रूप अर्द्ध चन्द्राकार कहा जाता है। उसके ऊपर शक्ति का बिन्दु-स्थान माना जाता है। इन तीनों बिन्दुओं में शक्ति-बिन्दु ऊपर और नाद तथा बिन्दु के बिन्दु नीचे रहते हैं। इन तीनों बिन्दुओं को मिला देने से त्रिकोण बनता है। यह त्रिगुण, त्रिदेव, त्रिशक्ति, वेदत्रयी इत्यादि का प्रतिरूप है। इस त्रिकोण के भीतर जो स्पन्दन (किया) होता है, वही आकार ग्रहण कर त्रिगुणात्मक जगत् के रूप में प्रकट होता है। यह निरन्तर स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है। स्पन्दन के शान्त होते ही आनन्दोल्लास रूप ब्रह्म, अर्थात् सृष्टिरूपधारिणी देवी कियाशिक अपने स्थिर (कूटस्थ) रूप में विलीन होकर स्थिर हो जाती है।

चिदानन्द से प्रसूत यह किया शिक्ष अगनन्दमयी है और सृष्टि का कारण है। यह त्रिकोण की किया वा गित, ब्रह्म का अपने स्पन्दन के साथ खेल, लीला और अलंकृत भाषा में मिथुनकर्म है। ब्रह्म का निष्किय रूप निश्चल (कूटस्थ) पड़ा हुआ है, जिसपर त्रिकोणात्मक स्पन्दन (कियाशक्ति, गितशक्ति) नृत्य करता रहता है। यही महाकाल के साथ महाकाली की विपरीत गित है। इसीका नाम कामकला है। कला का अर्थ, सृष्टि है। सकल ब्रह्म साकार ब्रह्म है, और निर्मुण निराकार ब्रह्म को निष्कल ब्रह्म कहते है।

१. शारदातिलक।

२. वेद का 'ऋतं वृहत्'। श्रीश्ररिवन्द ने On The Veda नामक ग्रन्थ में ऋतं वृहत् के तत्त्व पर विस्तार से विचार किया है।

ब्रह्म की काम (इच्छा, गित)-शक्ति द्वारा कला (विश्व) की मृष्टि का नाम कामकला और कुटस्य परमशिव (बुद्ध का बज्य और निर्म्ह ति तथा जैनो का 'केवल') का नाम कामेश्वर है।

त्रिकोण के सामान्य, अर्थात् निरन्तर होनेवाले स्वाभाविक स्पन्द का नाम प्रणव (ॐ) और देवी प्रणव (हीं) है। शाक्तदर्शन में इसी स्पन्दन का नाम चिञ्चिनी शक्ति है। यही कामकला का स्वरूप और रहस्य है जिसकी साधना द्वारा योगीजन सिद्धिलाभ करते है। यही कामास्या का योनिमण्डल वा महायोनिपीठ है, जहाँ जगन्माता के रूप मे परव्रहा की उपासना होती है।

ब्रह्मज्ञानियो ने इस पर स्पष्ट रूप से और वडे विस्तार से विचार किया है। इन उद्धरणो से यह स्पष्ट हो जायगा--

> त्रिकोयकुण्डली मात्रा नित्या श्री मकृति परा। माता सरस्वती साज्ञात् शरचन्द्रशतप्रमा ।। वामरेखा मवेद ब्रह्मा तर्गान्तिसमन्विता। वचरेगा विष्णुरूपा शरचन्द्रशतप्रमा ।। श्रघोरेता रहरूपा विताञ्जनसन्निमा । श्री ईश्वरसदाशिवी मात्रायां सस्थितानुभी ।। व्यापकातः श्रीशिवज्योति प्रक्रयन्तर्गत सवा। त्रिकोणाम्यन्तरे शून्यो चिन्दु परमकुषडली॥ श्ररुपादित्यसकाशो विन्दुरूपपरिन्छ्द बिन्द्रमध्यगत कोटिचन्द्रप्रवायकम् ॥ संपव परम झहा शिव परमकारणम 11 नाव परतर तस्य मर्विन्येकासरीपु च ॥

"त्रिकोण, कुण्डली, माता, नित्या, श्री,परा प्रकृति और सैकडो चन्द्र की प्रभावाली सरस्वती है । इसकी (त्रिकोण की) वामरेखा तरुणाक्षि<sup>र</sup> (?) समेत ब्रह्मा है, सैकडो चन्द्रमा कीप्रमावाली दाहिनी रेखा विष्णु है, घिसे हुए अजन के रगोवाली नीचे की रेखा रुद्र है, ईश्वर और सदाशिव (जर्द्ध) मात्रा (ँ) मे हैं। व्यापक होने के कारण श्रीशिव की ज्योति सदा प्रकृति के भीतर हैं। जिकोण के भीतर शुन्य बिन्दु परम कुण्डली हैं। लाल सूर्य की तरह बिन्दु रूप, उसका आवरण है। बिन्दु के भीतर कोटि चन्द्रतुल्य शून्य है। वही परम ब्रह्म, शिव और परम कारण है । महिनी देवी की एकाक्षरी (ही) में इससे बढ़कर कोई सत्त्व नहीं हैं।"

### सवृश्चित्रोपरि स्थित्वा ब्रह्मागड चौममानयेत् ।

र Tantrık Texts कालोविलासत त्रम् । लयडन । १६१७ । पटल २२, श्लोक ३३-३⊏ ।

२. प्रसग से मालूम होता है कि इसका अर्थ 'रक्तवण' है।

३. कालोवितासतन्त्रम्। तरव्हनः। १६१७। पटल २४, १लोक २३।

"सदाशिव के ऊपर रहकर (मिर्दिनी वा काली) क्षोभ-रूप ब्रह्माण्डको उत्पन्न करती है।"

यदा त्रिशोऽथ गुणयेत्तदा त्रिगुणिता विभुः। शक्तिः कामाग्निनादात्मा गृहमूर्तिः प्रतीयते॥ तदा तां तारमित्याहुरोमात्मेति बहुश्रुताः। तामेव शक्तिः ब्रुवते हरेरात्मेति चापरे॥ त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवणं सा त्रयी च सा। त्रिजोका सा त्रिमूर्तिः सा त्रिरेखा सा विशिष्यते॥

"सर्वव्यापिनी (विभु) शक्ति जब तीन प्रकार से गुणित होती है, तब इस गूढ़ मूर्तिवाली का बोध, काम, अग्नि, नाद और आत्मा के रूप में होता है। तब निविष्ट विद्वान् लोग इस शक्ति को तार अर्थात् ओम् और आत्मा कहते है। वही तीन गुणों-वाली, तीन दोषोंवाली और तीन वर्णोवाली और तीनों वेद है। वही त्रिलोक और और त्रिमूर्ति है और उसका विशिष्ट रूप त्रिरेखा है।

बीजितितय — शक्तितितय - खिङ्गितितयमयं त्रिकोणं कामकलाचररूपम् । वैखरी विश्वविग्रहा । विकास का नित्य (अक्षर) रूप त्रिकोण है, जो तीन बीज, तीन शक्ति और तीन लिङ्गमय है। जगत् ही वैखरी का प्रकट रूप (विग्रह) है।

त्रिकोण की तीनों रेखाओं के नाम हैं वामा, ज्येष्ठा और रौद्री। उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

वामा विश्वस्य वमनात् ज्येष्ठा शिवमयी यतः । द्रवियत्री रुजं रोदी द्रोग्धी चाखिलकर्मणाम् ॥

"विश्व को वमन करने के कारण वामा है, शिवमयी होने के कारण ज्येष्ठा है, और सभी कर्मों को प्रदान करनेवाली और रोगों को गलानेवाली रौद्री है।

यः शिवः परमं ब्रह्म सर्वं न्याप्य विज्नुम्भते । वामा रजोगुणा नित्या श्ररुणावित्यसित्रमा ॥ ज्येष्ठा सत्वगुणा चैव शरश्चन्द्रभकाशिका । वृज्ञिताञ्जनसंकाशा रोद्री तमोगुणा स्मृता ॥

"जो परम ब्रह्म शिव है, वे ही सर्वव्यापी होकर फैले रहते है। नित्या (ज्ञक्ति) वामा रजोगुण है, जो लालसूर्य की तरह है। ज्येष्ठा सत्त्वगुण है, जिसका प्रकाश शरच्चन्द्र की तरह है। रौद्री तमोगुण है, जो घिसे हुए अंजन की तरह है।"

श्रात्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कता । श्रम्बिकारूपमापन्ना परा वाक् समुदीरिता ॥

१. प्रपंचसारतन्त्रम्। कलकत्ता। १६३५। पटल र। श्लोक ५२-५६।

२. कामकलाविलासः कलकत्ता। १६२२ । पृष्ठ १८। वामकेश्वरतन्त्र से उद्भृतः।

३. तत्रैव। पृष्ठ २०।

४. कालीविलासतन्त्रम्। लग्डन। १६१७।

कामकलाविलास । कलकत्ता । १६१७ । पृष्ठ २० में वामकेश्वरतन्त्र से उद्भुत ।

"वह परमा कला (पराशक्ति) अपना स्पन्दन देखती है, तब कहा जाता है कि परा वाक ने अम्बिका (मातका) रूप घारण कर लिया है।"

महामातका फ़रडिंजनी यहिंचा नावासिका। t

"महामाता कुण्डलिनी बहुत प्रकार के नादोवाली है।"

सेय परा महेशी चक्राकारेगा परिणमेत यदा। तहे हावयवाना परिणतिरावरणदेवता सर्वा ॥ श्रासीना जिन्द्रमध्ये चके सा त्रिपुरसन्वरी देवी। कामेरवराव्यतिलया कलया चन्द्रस्य कल्पिनोत्तसा ॥२

"वह परा (अशेपकारणरूपा) महेश्वरी जब चन्नाकार मे परिणत हो जाती है, तब उसके शरीर के अवयव, आवरण देवता के रूप मे परिणत हो जाते हैं। चक्र मे, विदुमध्य मे स्थित देवी चन्द्रकलाओं को कर्णभूषण बनाकर कामेश्वर की गोद मे निवास करती है।"

कहना न होगा कि महेश्वरी सितय ब्रह्म है, उनके अवयव या आवरण देवता प्रपचित्रया का सृष्टि-स्थिति-सहार करनेवाली दिक्काल, धर्माधम इत्यादि नाना प्रकार की शक्तियाँ है। वन्द्रकला आनन्द है, जो बौद्धों की करुणा और जैनों की दया है और कामेश्वर, वेदो का ऋत बृहत्, वेदान्तियो का कूटस्थ प्रह्म, बौद्धो का वच्च और जैनो का केवल तत्त्व है।

> कवाविद्या पराशकः श्रीचक्राकारकविगी। तनमध्ये बैन्दवस्थान तत्रास्ते परमेश्वरी ।। सदाशिवेन सप्रका सर्वतत्वातिमा सती। चक त्रिपुरसुन्दर्या बह्यायडाकारमोश्वरि ॥

"पराशक्ति की कलाविद्या (सृप्टि-रचना) श्रीचक के आकार मे है। उसके बीच म विन्दुस्थान है। वहाँ परमेश्वरी रहती है। सभी तत्त्वो से परे सदाशिव के साथ घुली हुई है। त्रिपुरसुदरी का चक ब्रह्माण्ड का रूप है।"

इस पर टीका इस प्रकार है -

देवी विश्यसर्जनादिःयापारविनोदिनी । चन्द्रस्य व त्वया विश्वजीवि याख्याया कल्पितोत्तसा मृतमूप्या । श्रत्र कित्यतपदेन चन्द्रमण्डलस्य भगवतीलीलोपकर्यात्व लच्यते ।४

"देवी का, ससार की सृष्टि इत्यादि कामो से विनोद होता है । विश्वजीविनी नामक वन्द्रकला को कणभूषण बनाया है। यहाँ किल्पत गब्द से बोध होता है कि चन्द्रमण्डल <sup>ने</sup>वी की लीला की सामग्री है।"

तत्रेव । ₹

२ तबैव।

तमेव। २७वें श्लोक की टीका में भैरवयामल से चस्रृत।

तत्रैन ।

विश्वजीविनी चन्द्रकला आनन्दतत्त्व है, जो वैदिक ऋषियों का सोमरस, शाक्तों की इच्छाशक्ति वा कामनातत्त्व, बौद्धों की करुणा और जैनों की दया है।

# त्रिकोणं भगमित्युक्तं वियत्स्थं गुप्तमगडलम् । इच्छाज्ञानिकयाकोणं तन्मध्ये चिन्चिनीकमम् ॥ १

'शून्य में जो गुप्त त्रिकोणमण्डल है, उसे भग कहते हैं। इच्छा, ज्ञान और किया उसके तीन कोण है। उसके वीच में चिञ्चिनी शक्ति का कम (स्पन्दन) है।"

यह शून्य, बौद्धों का शून्यत्व और योगियों की मनोलयावस्था और जैनों का केवलत्व है। यह वेदान्तियों का कूटस्थतत्त्व और शाक्तों का चिदाकाश है।

# श्रस्मिश्चतुर्दशे धाम्नि स्फुटीभूतत्रिशक्तिके । -त्रिशूबात्वमतः प्राह् शास्ता श्रीपूर्वशासने ॥ २

"इस चौदहवें धाम में (अशेष कारणतत्त्व अथवा शून्य में) जब तीनों शक्तियाँ (ज्ञान इच्छा, क्रिया) फूट पड़ती हैं, तब श्रीशासन (बुद्धोपदेश अर्थात् धर्मचक्रप्रवर्तन ?) में शास्ता (बुद्ध) ने इसे त्रिशूल कहा है।

इस त्रिशूलतत्त्व को बौद्ध, जैन, शैव और शाक्तों ने अक्षुण्ण रूप में ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया है।

जोजीभूतमतः शक्तित्रिवयं तित्रशूजकम्। यस्मिन्नाशु समावेशाद्भवेद्योगी निरञ्जनः॥<sup>3</sup>

"तीनों शक्तियाँ (ज्ञानेच्छाकिया) जब कियाशील हो जाती हैं, तब इसे त्रिशूल कहते हैं, \ जिसमें प्रवेश पाने से योगी अविलम्ब निरञ्जन हो जाता है। ४

यह शाक्तों, और वैष्णवों का समरस, योगियों की निरुपाधि निर्विकल्प समाधि बौद्धों की शून्यता और जैनों का केवलत्व है।

### शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमाँस्तु महेश्वरः । ५

''महेश्वर शक्तिमान् है और सारा जगत् इसकी शक्तियों का रूपान्तरमात्र है।''

इसिलये महेश्वर, अर्थात् अपने स्वामी की इच्छा से ये शक्तियाँ सृष्टिलीला की कियाएँ करती रहती हैं। यही शक्ति का शक्तिमान् के साथ विलास, अर्थात् कामकीड़ा है। यह शाकों की कामकला, कालरात्रि का नृत्य, शैवों का महाताण्डव और वैष्णवों का महारास है।

इसिलये अभियुक्तजन कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और सभी देवता त्रिकोण के अन्तर्गत हैं—

त्रिकोणे देवता: सर्वा: ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । <sup>६</sup>

१. तन्त्रालोक। बम्बई। १६२०। श्लोक ६४ की टीका।

२. तत्रैव। श्लोक १०४।

३. तत्रैव। श्लोक १०८।

४. मोहन-जो-दहो की खुदाई में जो पशुपित की मूर्ति मिली है, उसके माथे पर श्रीर सामने नामि के नीचे त्रिश्ल बना है। इस त्रिशक्ति-तत्त्व का कव श्राविभीव हुआ, यह कहना कठिन है।

५. तत्रेव। श्लोक १४३ की टीका।

६. तत्रेव। श्लोक १२२ की टीका।

परमानन्द मे चित्त का रूप हो जाना ही कामकरूल का सामरस्य है—
कदाचिद्दस्तुविश्रान्तिसाम्येनात्मनि चर्वेणम् ।
वैयवेदकसाम्य तत् सा रात्रिदिनतुल्यता ॥ र

"जब कभी वस्तु (सत्ता) साम्यावस्था में आत्मा में विश्राम करने लगती है और मनोलय हो जाता है और जाता (वेदक) और ज्ञेय (वेद्य) एकाकार हो जाते हैं। वह साम्यावस्था रात और दिन की तुल्यता-जैसी है।"

यही शाक्तदर्शन की कामकला है । सृष्टि के विस्तार के लिये इस महा अग्नि की चिनगारियाँ सारी सृष्टि में उडती रहती है । उद्भिद और प्राणिजगत् में एक ही नियम काम करता है । जिस प्रकार फल उत्पन्न करने के लिये मकरन्दवाले पूल को अन्य पूल के पराग की वावस्यकता होती है, उसी प्रकार प्राणियों की रचना के लिये मातृरज को पुकीट की वावस्यकता होती है । जिस प्रकार कुछ फूलों में अपना ही पराग रहता है और कुछ में कीटो द्वारा प्रकृति प्रवन्य करती है, उसी प्रकार कुछ प्राणियों में मातृकीट और पुकीट एक ही शरीर में रहते है और कुछ में प्रकृति के प्रवन्य से परस्पर आकर्षण द्वारा सृष्टिविस्तार की किया चलती रहती है । जड जगत् का यद्यपि ठीक पता नहीं चलता है, पर यहाँ भी कुछ ऐसा ही नियम होना चाहिये।

ये उस निरन्तर असस्य स्फोटवाले सृष्टि के प्रवर्तक महा अग्निकाण्ड की विनगारियाँ है। शाक्त दर्शन के ये पर, सुक्ष्म और स्थूल रूप है।

#### तारा

सभी महाविद्याओं के रूपो का तत्त्व एक ही है, अर्थात् एक ब्रह्म की ही इन अनेक रूपो में उपासना की जाती है। काली के रूप के जो तत्त्व हैं, तारा के रूप के भी वे ही तत्त्व हैं।

तारा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

दुचनेहे च योतपन्ना सती नाम्नेति कीर्तिता । कैयलयवायिनी यस्मात् तस्मादेकनदा स्मृता ॥ तारकत्वाल् सदा तारा जीज्वया वास्मदा यत । नीजसरस्वती शोक्ता उप्रत्वादुप्रतारिथी । उप्रापतारियो यस्माटुप्रतारा प्रकीर्तिता ॥ र

"दसगृह में जो सती नाम से उत्पन्न हुई, उनके केवलत्व (ब्रह्मत्व, एकत्व) देनेवाली होने के कारण उन्हें एकजटा कहते हैं। तारक (मोझ देनेवाली) होने के कारण वे सर्वदा तारा हैं। अनायास ही वे वावप्रदान करती हैं, इसिलये वे नील सरस्वती (लील = नील) हैं, उम्र होने के कारण उम्रतारिणी हैं, और भयकर विपत्ति से बचानेवाली होने के कारण उम्रतारा कही जाती हैं।"

१ तत्रालोकः। कारमोरसस्कृतप्रन्यावित श्रीनगरः। १६२२ । चतुर्योमागः। श्लोकः =४।

२ प्राणकोषियो। कमकत्ता। १३३४ साल। ए० ३७६ में नारदपन्चरात्र से उद्धृत।

तारा के स्वरूप का निर्णय तारोपनिषत् मे इस प्रकार किया गया है-

ॐ तत्सद् ब्रह्म । तद्रूपं प्रकृतिपराङ्गनामम् । तत्परं परमं महत्, सत्यं, तद्दं हीङ्कारं रक्तवर्णं मन्नाभिः स्त्रीकारं पिङ्गलाभम्, हूँकारं विशदाभं मह् द्रयरूपम्, भूमण्डलं फट्कारध्म्भवर्णं मत्खड्गम्, ॐकारज्वलद्रूपं मन्मस्तकम्, वेदा महस्ता , चन्द्रार्कानला मन्नेत्रा, दिवानकः मत्पादौ, संध्या मत्कर्णों, संवत्सरो महुवरो, महं ष्ट्रपंक्ती मत्पारवौं, वारतेवो मदंगुल्यो, विद्या मन्नालाः, पावको मन्मुखम् , मही मद्रसना, द्योमन्मुखम् गगनं मह्युद्यम् , भिन्तमम चर्मे, रसं मद्रुधिरम् , वान्नं वासांसि फलानि, निरहंकारा श्रस्थीनि, सुधा मन्मज्जा, स्थावराणि मद्रोमाणि, पातालादिलोको मत्कृचौ, ब्रह्मानन्दं मन्नाल्यम् , ज्ञानं मन्मनः, चमा बुद्धः, शून्यं मदासनम् , नवत्राणि मद्भूषणानि । एतद्वराटकं वपुः, मज्जलं सत्त्वम् , विन्दुस्वरूपं महाकारस्वरूपं व्योतिर्मयं विद्धि शिरः, उद्यतारां महोद्रां नीलां घनामेकज्यं महामायां प्रकृतिं मां विदित्वा यो जपति, मद्रूपाणि यो वेत्ति, मन्मन्त्रं यो जपति, मद्रूपकत्त्पतां यो जपति, भगं भजति, निर्विकल्पः साधकः सदा मद्रूपो भवति । सर्वाणि कर्माणि साध्यानि, निर्भयो भवति । गुक्त् नत्वा स्तुत्वा वस्त्रभूषणानि दत्ता इमासुपनिषद्विद्यां प्राप्य मां यो जपति स जीवन्सुक्तो भवति । ।

''वह सत्तामात्र और बृहत् (ब्रह्म) है। उसका रूप, प्रकृति का स्त्रीरूप हूँ। वह कारण (पर) सर्वश्रेष्ठ (परम महत् महा विशाल) और सत्य है। वह मै लाल रंग का ह्रीकार हूँ। पिङ्गलवर्ण स्त्रींकार मेरी नाभि है, उज्ज्वल वर्ण हूँकार मेरा हृदयरूप है, भूमण्डल धूम्रवर्ण फट्कार मेरा खड्ग है, तेजोमय ॐकार मेरा मस्तक है, वेद मेरे हाथ है, सूर्य, चन्द्र और अग्नि मेरे नेत्र है, दिन-रात मेरे पैर है, सध्या मेरे कान है, संवत्सर मेरा पेट, मेरी दन्तपंक्तियाँ और मेरे पार्क्व है, दिन और रात मेरी अंगुलियाँ है, विद्याएँ मेरे नख है, अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरी जिह्ना है,, द्यौ मेरा मुख (मण्डल) है, गगन मेरा हृदय है, भक्ति मेरा चर्म है, रस मेरा रुधिर है, अन्न, वस्त्र, फल, निरहंकार मेरी अस्थियाँ है, सुधा मेरी मज्जा है, स्थावर मेरे रोम है, पातालादि लोक मेरे स्तन है, ब्रह्मानन्द मेरी नाडियाँ है, ज्ञान मेरा मन है, क्षमा बुद्धि है, शून्य र मेरा आसन है, तारे मेरे आभूषण है, यह विराट् (विराज, विराजमान, दृश्यमान जगत्) शरीर है, जल मेरा सत्त्व है, महाकार ज्योतिर्मय बिन्दुरूप मेरा मस्तक समभो । जो मुझे उग्रतारा, महोग्रा, नीला, घना, एकजटा, महामाया और प्रकृति समभकर जपता है, मेरे रूप को जो जानता है, मेरे मन्त्र को जपता है, मेरे कल्पितरूप को जो जपता है, ऐश्वर्य (महिमा) को भजता है, निविकल्प (उधेड़बुन-रहित) र साधक सदा मेरा रूप हो जाता है। सभी कर्म उसके लिये साध्य हो जाते है और वह निर्भय हो जाता है। गुरु को प्रणामकर उनकी प्रशंसाकर, वस्त्रभूषण देकर, इस रहस्य विद्या (उपनिषत्) को प्राप्तकर जो मुझे जपता है वह जीवन्मुक्त हो जाता है।"

महाकालकृत कर्पूरतारिणीस्तोत्र में तारा का ध्यान इस प्रकार है—

शवासीनाकण्ठाकितिनृकरोटीपरिलसत्-कपालासिश्यामोत्पलरुचिरकर्ली त्रिनयनाम् । नवाम्मोदश्यामां प्रकटरद्मीमां पृथुकुचां सदैव त्वां ध्यायन् जननि च जडो वाक्पतिसमः ।।

१. शाक्तप्रमोद । वम्बई । संवत् २००= । सन १६५१ । ए० १३७ में उद्भृत ।

२. यह बौद्धों की भी श्रत्यता है।

३. यह जैनों का भी केवलत्व है।

"शव पर स्थित, कण्ठ मे लिपटी हुई नरमुण्ड की माला, कपाल, राङ्ग, नील कमल, सुन्दर काती, तीन नेत्र, नवीन वादल के समान स्यामवर्ण, निकले हुए दाँतो से भयकर, वह-वहे स्तन। माँ । इस प्रकार सर्वदा तुम्हारा घ्यान करनेवाला महामूख भी वृहस्पति-जैसा हो जाता है।"

ताराष्ट्रक मे तारा के रूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है --

मातानीं तसरस्वति सोमाग्यसम्पद्धदे प्रयासता प्रस्यालीहपटस्थिते शवहृति स्मेराननाम्भोरहे। फुल्ले न्दीवरत्नोचनप्रययुते कर्त्री राड्ग चाव्धती व्यमेव शरण व्यामीरवरीमाश्रये॥ वाचामीश्वरि मन्तकल्पलिके सर्वार्थसिद्धीश्वरि सार्वज्ञसिद्धिभदे । गद्यप्राकृतपद्यजातरचना-नीलेन्दीवरलोचनप्रययुते कारएय वारानिधे सीमाग्यामृतवपयोन ष्टपया सिद्ध त्वमस्मादशम् ॥ सर्वे गर्वसमूहपूरिततनो सर्पाविवेपोज्जवसे

व्याव्रत्यक्वित्वेतिसुन्दरक्वित्याधूतघटाङ्किते ।
सथ कृत्तगळद्दन पिरिमिळ्नमुग्डद्वयीमूर्यं जप्रान्यश्रेणिनृमुग्डद्वामळिति भीमे भय नाश्य ।।
मायानद्विकाररूपळ्ळनािबन्द्वर्धचन्द्रामिके
दूसद्भारमि त्वमेव शर्या मन्त्राक्षिके मादश ।
मृर्तिस्ते जनिन त्रिचामचिटता स्यूकाितस्कारणा वेवाना निह गोचरा कथमपि प्राप्तानु तामाश्रये ।।
स्वत्यादाम्बुनसेवया सुकृतिनो गच्छन्ति सायुज्यता
सस्य श्रीपरमेश्वरित्रग्वनत्रक्वाितस्यास्मन ।
ससाराम्बुधिमज्जने पद्धतम्नू देवेन्द्रमुख्यान् सुरान्
मावस्वत्यत्वसेवने हि विमुखो यो मन्व्यी सेवते ।।

'मात <sup>।</sup> नीलसरस्वित <sup>।</sup> जो तुन्हें प्रणाम करते हैं उन्हें सीभाग्य और सम्पत् प्रदान करती हो। \ शवक्प शिव के हृदय पर प्रत्यालीढ मुद्रा में (वाय पैर को आगे वढाकर और दाहिने को जरा मोडकर) मुस्कुराती हुई खडी हो। प्रफुल कमल की तरह तुम्हारे तीन नेत्र है और चारो हाथों में कर्जी (कतरनी-कैची वा काती) कपाल, उत्पल और खड्ग हैं। तुम सब की रक्षा करनेवाली ईश्वरी हो। में तुम्हारा शरणापन्न हूँ ॥१

वागीस्वरि । तुम मक्तो के लिये कल्पलता हो । तुम सभी अयसिद्धि की ईस्वरी हो । गय, पद्य और प्राकृत की रचना मे सवकता प्रदान करनेवाली हो । नील कमल के समान तुम्हारे तीन नेत्र हैं । तुम दयासागर हो । तुम मुफ्त-जैसे (नीरस) व्यक्ति को सीमाग्यसुवावृष्टि से सीच दो ॥२

तुम खर्व (नाटी) हो और गर्वसमूह से तुम्हारा शरीर भरा हुआ है। सर्पादि सजावट से तुम्हारा रूप जगमगाता रहता है। कटि में व्याघ्रचर्म लिपटा हुआ है जिसमें घण्टा लगा है। तुरत कटे हुए नरमुण्ड, चूते हुए रक्त (रजः-रजोगुण-सृष्टिशक्ति) से एक-दूसरे से सट गये हैं और वे केशों के साथ प्रथित होकर, नरमुण्डमाल बनकर आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको देखकर डर लगता है। मेरा डर दूर कीजिये।।३

ही स्त्री हूँ फट् के आप प्राण है, यह आपका रूप है। यह मंत्ररूप माँ ! मुक्क जैसे लोगों की आप रक्षा करनेवाली है। स्थूल, सूक्ष्म और पर, ये आपके त्रिस्थानीय रूप है। इन्हें वेद भी नही जानते। किसी प्रकार मिल गये है। मै इन्हें न छोडू गा।।४

तुम्हारे चरणकमल की सेवा करने से, सुकृतिजन, ब्रह्मा-विष्णु की तरह सायुज्यता प्राप्त करते हैं। मातः ! आपकी पद-सेवा छोड़कर, जो संसार-सागर में डूबने में चतुर इन्द्रादि की सेवा करते हैं, वे मूढ़ है।"

इसमें तारा के स्थूल, सूक्ष्म और पर, इन तीनों रूपों की चर्चा हुई है। हस्तपादादि-युक्त रूप की कल्पना स्थूल रूप है, मन्त्र की ध्वनि, सूक्ष्म रूप है और कारणरूप के साथ सायुज्यता पररूप है।

उपर के विवरणों से स्थूलप्रतीक के मूलार्थ स्पष्ट हैं। तारा का शव उसका निष्क्रिय पररूप है जिस पर उसका सिक्रिय त्रिगुणात्मक रूप अपनी लीला का विस्तार करता रहता है। सर्प काल है। पृष्टुिक दिगम्बरी है, इसिलये व्याध्नमं दिक् है। मुण्डमाल, वाक् अर्थात् नादात्मक सृष्टि का प्रतीक है जो रजोगुण (रज:-रक्त) से चालित होता रहता है। सुधापात्र कपाल, चिदानन्दमयी के आनन्द का प्रतीक है। इस अमृत का पान, अर्थात् स्वाभाविक आनन्द का उल्लास विश्वनृत्य अर्थात् प्रपञ्चित्रया का प्रवर्त्तक है। हाथ का कमल सृष्टि का प्रतीक है। कर्बी अविद्या के वन्धनों को काटकर भक्तों को मुक्ति प्रदान करती है। खड्ग ज्ञान है।

) घंटा दुर्भावनाओं का नाश करनेवाली, सर्वसिद्धिप्रदा वाक् अर्थात् शब्दब्रह्म है, जो सभी शक्तियों का बीज है—

शब्दस्य पाततः घंटा । ५

"शब्दपात अर्थात् नादोत्पत्ति घण्टा है।"

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यं या जगत्। सा घरा पातु ना देवि पापेभ्यो न: सुतानिव॥ ६

"शब्द से जगत् को भर कर जो दैत्यों के तेज को हर लेती है वह घण्टा पापों से, पुत्र की तरह मेरी रक्षा करे।"

१. सर्पकाल के विशेष विवरण के लिये विष्णुप्रकरण देखिये।

२. मुख्डमाल के सिद्धान्त के लिये वाक् श्रीर कालीप्रकरण देखिये।

३. कमलप्रतीक के लिये ब्रह्मा श्रीर विष्णुप्रकरण देखिये।

४. ज्ञानखड्ग के लिये कालीप्रकरण देखिये।

५. राधातन्त्रम्। कलकत्ता। १३४१ साल। पटल २१। श्लोक १२।

६. दुर्गासप्तराती। १२.२७।

दैत्यतेज दुर्भावना और पाप दुष्कर्म है।

या घटा चचलापाहि सिद्धिसूत्रस्यरूपियो । नित्या श्री कमला योजरूपियो मिटिवायिनी ॥

"सुन्दरि । जो घटा हे वह सिद्धिसूत्र है, निन्या है, श्री है कमला है, सिद्धि देनेवाली है और (सभी मनो तथा सृष्टि का) वीज (वाक) है।

तारा के मस्तक पर मुबुट के स्थान मे पांच मुण्ड हैं। ये पञ्चप्रहा, पञ्चप्रत और पञ्चहद्र हैं।

> ब्रह्मा विप्कुरच रद्रश्च ईरवरस्च सवाशिव । एते देवा महेशानि पञ्च ज्योतिर्मया सवा॥ जाप्रत्स्वप्नसुपुतिस्तु तुरीय परमेरवरि। सवाशियो यस्तु देवि सुप्तप्रद्वा स एउ हि॥<sup>२</sup>

"ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सर्वाधाव ये सर्वदा ज्योतिसंग्र है। ये ही जाग्रत, स्वप्न, सुपुष्ति, सुरीय और सुप्तब्रह्म सर्वाधाव हैं।

> पञ्च ब्रह्म पर निषात् सद्योजातादिपूर्वकम् ॥ दश्यते श्रूयते यच पञ्जाह्या मक स्वयम् ॥ पञ्जा वर्तमान त पञ्जनार्यमिति समृतम् ।

पद्मकार्यभिति ज्ञात्मा ईशान प्रतिपयते॥ " "सद्योजात आदि के रूप मे 'पर' ही पञ्चत्रह्म है। जो कुछ देखने वा सुनने मे आता है वह स्वय 'पर' पञ्चप्रह्मस्यरूप है। वे पाँच रुपो मे हैं और उनके पाँच कार्य हैं।

पञ्चकाय वा ज्ञान हो जाने पर ईशान की प्राप्ति होती है।"

इन पञ्चमुण्डो को बाच्य ब्रह्म के बाचक प्रणव नी पांच माताएँ भी कहा गया है, जो तारा का मस्तक है—

> अकार व्रह्मयो रूपसुकार विद्युरुपयत् । मकार रद्ररूप स्वावयमात्र परात्मकम् ॥ बाच्य तत्परम व्रह्म वाचक प्रयाव स्स्तृतः । बाच्यवाचकसम्बन्धस्त्रयो स्वादीपचारिकः ॥४

"अकार प्रह्मा, उकार विष्णु मकार रुद्र और अर्धमात्रा 'पर' है। परम ब्रह्मवाच्य और प्रणव वाचक है। वाच्यवाचक का सम्बन्च उपचार मात्र है, अर्थात् यथाय मे ये एक हैं।"

वे पञ्चत्रह्म तिपुरा के सिहासन के नीचे और बुद्ध के मस्तक पर दिखाये जाते हैं। प

१ राधात त्रम्। कलकत्ता। १३४१ साल । २१ १८ । २ तथेन । ३ ४३.४४ ।

र पधनकोपनिपत्। श्लोक २१,२२।

४ लितासहस्रमाम। सीमाग्यभास्करभाष्य । बम्बई । ११३४ । पृ० २६ ।

४ विशेष विवरण के लिये त्रिपुराप्रकरण देखिये।

तारा के सिद्धान्त और स्वरूप को बौद्ध और जैनों ने ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया है। बौद्ध, जैन और सनातनी तारा में कोई भेद नहीं है।

# त्रिपुरा

ब्रह्म की, शिव-शक्तिविग्रह के रूप में प्रथम कल्पना काली के रूप में है। इसलिये इन्हें आद्या कहते हैं। तारा द्वितीया और त्रिपुरा तृतीया है, यह महाविद्या त्रिपुरा, बाला, षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्या आदि नामों से प्रसिद्ध है। श्रीविद्या के नाम से सारे भारत में इसकी उपासना होती है।

त्रिपुरा शब्द की नाना प्रकार से व्याख्या की गई है-

त्रिमूर्तिसर्गाच पराभवत्वात् त्रयीमयत्वाच परैव देव्या । जये त्रिजोक्यामपि पूरणत्वात् शायोऽम्बिकायास्त्रिपुरेति नाम ।।

"पराशक्ति से प्रकट होकर त्रिमूर्ति की सृष्टि करने के कारण, परादेवी के त्रयीमय होने के कारण, प्रलय के बाद तीनो लोकों को पूर्ण कर देने कारण, प्रायः अम्बिका का नाम त्रिपुरा है।"

> ब्रह्मविष्णुमहेशाचै स्त्रिद्शैर्याचता पुरा। त्रिपुरेति सदा नाम कथितं देवतैस्तव॥<sup>२</sup>

"पुरा काल में ब्रह्म-विष्णु-महेशादि देवों ने इनकी अर्चना की, इसलिये देवताओं ने सर्वदा इन्हें त्रिपुरा नाम दिया।"

ब्राह्मी रोद्भी वैष्णवीति शक्तयस्तिस्त एव हि। पुरं शरीरं यस्यां सा त्रिपुरेति प्रकीर्तिता ।। ३

"व्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी,—ये तीनों शक्तियाँ ही जिसका पुर अर्थात् शरीर है उसे विपुरा कहते है।"

त्रिकोणं मण्डलं यस्या भूपुरं च त्रिरेखकम् । मन्तोऽपि त्र्यचरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः ॥ त्रिविधा कुण्डली शक्तिस्त्रिदेवानां च सृष्ट्ये । सर्वे त्रयं तयं यस्मात्तस्मात्तु तिपुरा मता ॥४

"जिसका मण्डल त्रिकोण है, जिसके भूपुर तीन रेखाएं है, जिसका मंत्र भी तीन अक्षरों का है, जिसके रूप (स्थूल, सूक्ष्म, पर) तीन हैं, जो तीन प्रकार की कुण्डली शक्ति है और तीन देवताओं की सृष्टि करती है और जिसके सब कुछ तीन-तीन है, इसलिये यह त्रिपुरा है।

### मूर्तित्रयस्यापि पुरातनत्वात् तदम्बिकायास्त्रिपुरेति नाम ॥ ५

१. तन्त्रसार । कृष्णानन्द । कलकत्ता । १३३४ साल । ए० ३३७ । प्रपंचसारतन्त्र से उद्धृत ।

२. तत्रैव। वाराहीतन्त्र से उद्धृत।

३. पुरश्चर्यार्थव। वाराणसी। संवत् १६५७। ५०२०।

४. ततिता स० नाम । सौभाग्यभास्करभाष्य । वम्बई । १६२५ । ५० २ कातिकापुराण से उद्दधृत ।

४. तत्रेव। पृ० १२४।

"तीनो मूर्तियो (ब्रह्मा-विप्णु-महेरवर) से पुरातन होने के कारण अम्बिका का नाम त्रिपुरा है ।" नाढीत्रय सु त्रिपुरा सुप्रस्था पिक्वला इडा

मनी बुढिस्तया चित्त पुरत्रयमुदाहृतम् ॥

तत्र तत्र वसत्येषा तस्मात् त्रिपुरा मता। '

"सुपुम्णा, इडा और पिङ्गला, ये तीन नाडियाँ त्रिपुर है, मन, बुद्धि और चित्त को भी त्रिपुर कहा गया है। इन स्थानों में निवास होने के कारण ये त्रिपुरा हैं।"

त्रयो लोकास्त्रयो देवास्त्रैलोक्ष्य पावकत्रयम् । त्रीखि ज्योतीपि वर्गास्च त्रयो धर्माद्यस्त्या ॥ त्रयो गुणास्त्रय शन्दास्त्रयो दोपास्त्रयाश्रमा । त्रयः कालास्त्रयावस्थाः पितरोऽहर्निशाद्यः । मात्राज्य च ते रूप जिस्से देति सरस्वति ॥ १

'तीन स्थानो (भूमूँव स्व) मे रहनेवाली देवि सरस्वति ! (श्रियाणकिरूपिणि !) तीन लोक, तीन देव, तीनो लोक के तीनो पावक, तीन ज्योति (इन्द्रकंबह्नि) तीन वर्गे (धर्मार्थकाम), तीन गुण, तीन शब्द (ऋग्यज्ञुसाम), तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्था, पितर-दिन-रात और तीन मात्रा (अ उ, म) तुम्हारे रूप हैं।"

त्रिपुरस्य परशिवस्य सुन्दरी मार्था । अत्र त्रीणि पुराणि ब्रह्मविष्णृशिवशरीराणि यस्मिन् स

त्रिपुर परशिव । तदुक्त काञ्चिकापुरायो -

प्रधानेच्छावशाच्छुमोः शारीरममविक्षया । वज्रोध्येमाग सज्ञावः पद्मान्त्रस्वतुर्मुज ॥ पद्मकेसरगौराहः कायो ब्राह्मी महेरवर । वन्मच्यमायो नीलोऽहः एकास्त्रश्चतुर्मुज ॥ शङ्कावकावापद्मपायि काय स वैष्याव । श्रमवत्तव्योमारो पञ्चवकारचतुर्मुज ॥ स्पिटिकाश्रमय शृङ्क स कायस्वन्द्रशेखर । पुन त्रिमि पुरैयोगात्त्रियुर परम शिव ॥

त्रिपुर अर्थात् परम शिव की सुन्दरी अर्थात् भार्या । यहाँ तीनपुर ब्रह्मा-विष्णु-शिव जिसमे

शरीर वने हुए है वह परम शिव है। नालिकापुराण मे कहा गया है कि -

"राम्मु की प्रधान इच्छा के कारण उनके तीन शरीर हो गये। इसका ऊर्घ्य माग पांच मुख और चारमुजाओवाला हुआ। महेश्वर का ग्रहास्प कमल के केशरवत् गौर वर्ण हुआ। उसका (शम्मु महेश्वर का) मध्य भागवाला अङ्ग नील वर्ण, एक मुखवाला और चतुमुज हुआ। इस विष्णुरूप के हायो मे शह्य, चक्र, गदा और पदम हुआ। उसके

१ सम्बन

२ तनेव। ५०१७८।

द सन्नेव। पृ० १६४।

यहाँ शिवलिङ्ग के मि नांशों को स्मरण कीजिये।

नीचेवाले भाग में पाँच मुख और चार हाथ हुए। यह रूप स्फटिक की तरह उजला था और इसके माथे पर चन्द्रमा । इस प्रकार तीनपुर (शरीर) के योग से परम शिव त्रिपुर हुए।"

ऋषियों ने नाना प्रकार से त्रिपुरा के स्थूल और सूक्ष्म रूप का विवरण देने की चेष्टा की है। 'पर'-रूप, बोधगम्य अर्थात् स्वानुभूतिरूप होने के कारण इन्द्रियातीत और अप्रकाश्य है। त्रिपुरा के सूक्ष्म रूप का वर्णन इस प्रकार है—

> श्रीमातस्त्रिपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकीमहा-सौन्दर्यार्णवमन्थनोद्धवसुधाप्राचुर्यवर्णोज्ज्वलम् । उद्यद्धानुसमस्तन्त्तनजपापुष्पप्रमं ते वपुः। स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिकोणनिक्ययं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्।।

"श्रीमातः ! त्रिपुरे ! परात्परतरे ! देवि ! आपका उज्ज्वल और रक्तवर्ण, त्रिकोण में निलीन, ज्योतिर्मय और वाङमय शरीर, मेरे स्वान्त में स्पन्दित होता रहे । आपका उज्ज्वल वर्ण, तीनो लोकों के महासौन्दर्यसागर के मन्थन से उत्पन्न, प्रचुर सुधा है, और आपका रक्तवर्ण, सहस्रों बालसूर्य और सहस्रों जपापुष्प-जैसा है।"

उज्ज्वल वर्ण, त्रिपुरा का निराकार प्रकाशरूप है और रक्तवर्ण साकार विमर्शरूप। यहाँ शिवशक्ति को दो भिन्न रूपों में दिखाकर, श्रीमाता त्रिपुरा को ही प्रकाश और विमर्श स्वरूप कहा गया है। यह शक्ति का सूक्ष्म रूप है।

त्रिपुरा के स्थूलरूप का प्रसिद्ध ध्यान इस प्रकार है—

बालार्कमण्डलामासां चतुर्वाहुं त्रिलोचनाम् । पाशांकुशशरं चापं धारयन्तीं शिवां भजे ।।

"मै शिवा की वन्दना करता हूँ। बालसूर्य की तरह उनकी प्रभा है, चार भुजाएँ हैं, तीन नेत्र हैं, पाश, अंकुश, शर और चाप धारण कर रही है।"

सौन्दर्यलहरी में पहिले त्रिपुरा के स्थूल और फिर सूक्ष्म रूप का वर्णन किया गया है—

> क्वण्त्कान्चीवामा करिकल्पसङ्ग्मस्तनभरा परिचीणा मध्ये परिण्तशरचन्द्रवदना। धनुर्वाणान् पाशं सृणिमपि वृधाना करतलैः पुरस्तावास्तां नः पुरमधितुराहोपुरुषिका॥ २

"मेखला से भंकार शब्द हो रहा है। हाथी के बच्चे के मस्तक पर कुम्भ की तरह इनके पृष्ट स्तन है। मध्यभाग क्षीण है, पूर्णचन्द्र की तरह मुख है। हाथों में धनुष, बाण, पाश और अंकुश है। कामारि का यह मूर्त्तिमान् अहम् मेरे सम्मुख रहे।"

१. त्रिपुरामिइमस्तोत्रम्। स्लोक १।

२. सौन्दर्यतहरी। श्लोक ७।

यह स्यूल का वर्णन है। सूक्ष्मरूप का वर्णन इस प्रकार है— सुधासिन्धोर्मध्ये सुरिटियनादीपरिगृते मणिद्वीपे नीपोपननति चिन्तामणिगृहे। शिवाकारे मचे परमशिवपर्यकैनिजया मजनित स्वा धन्या क्तिचन चिवानन्दलहरीम्॥

"सुधासमुद्र मे, कल्पवृक्ष से घिरे दुए कदम्य के उद्यान मे, चिन्तामणि के बने हुए घर मे, जिब के आकारवाले मञ्च पर, परमशिव-पलग पर स्थित चिदानन्द का लहर के रूप मे,

भाग्यवान पुरुष आपका ध्यान करते हैं।"

चेतना का विस्तार (चित्-गगन चित्-आकाश, वेद का ऋत बृहत् और तपम्) परम शिव है। आनन्द की छहर परमिव की शक्ति का साकार रूप है, जिसे शिविलङ्ग, काली, तारा, लिखा इत्यादि कहा जाता है। चिदानन्द का विमर्श (माकार) रूप मणिडीप, कदम्बवन, चिन्तामणि गृह इत्यादि है।

लिलतासहस्रनाम में 'सुषासागरमध्यस्या' पर भाष्य इस प्रकार है-

तदुक भैरवयामले-

विन्दुस्थान सुधासिन्धु पद्मग्रीन्य सुरद्गा । तन्नैव नीपग्रेणी च तन्मध्ये मणिमगढेपम् ॥

तत्र चिग्तामणिमयमित्याति ।

सुधासागर पीयूपवर्ष । स च ऊर्ध्वस्य एक । श्रमृतेनावृता पुरीमिति श्रुतिमिति । पिरडाएडे निन्दुस्थाने सहस्रकिणिकाचन्द्र मध्येऽन्य श्रपराजितास्ये सगुणात्रद्वोपासनामान्ये नगरे श्ररनामक ययनामको द्वी सुधाहदी सागरपितमो । शारीरकमान्ये श्रनातृति शन्दादितस्त्रे कथितावन्यो । श्रविशेषा सर्वेषीह गृहान्ते । तैषा मध्ये तिन्ठतीति तथा । य

"भैरवयामल मे कहा है—विन्दुस्थान सुधासिन्धु है, पाँच योनि (त्रिकोण) कल्पनृक्ष हैं, वहीं कदम्ब-श्रेणी भी है, उसमे मणिमण्डप है, वहाँ चिन्तामणि का बना हुआ इत्यादि ।

"सुघासागर अमृतवर्ण का है, वह एक है और ऊपर है। 'अमृत' से आवृत पुरी इत्यादि वेद मे प्रसिद्ध है। पिण्ड शरीर मे विन्दुस्थान मे सहस्रकाणिया के चन्द्रमा के बीच दूसरा है। अपराजिता नामक सगुणप्रह्मोपासना द्वारा प्राप्य नगर मे, समुद्र की तरह अर और ण्य नामक दो सुघा के हृद है। शारीरक भाष्य मे 'अनावृत्ति शब्दात्' इस सुत्र मे दूसरे का वर्णन है। यहाँ किसी विशेष अमृतसागर का वर्णन नहीं होने के कारण सबका सुधासागर समभना चाहिये।"

१ तत्रैव। श्लोक⊏।

 <sup>(</sup>क) चिन्तामचिगृहा त स्था पञ्चमक्षासनिरियता ।
 महापद्मादनीसस्था कदम्बननवानिमी । सुपासागरमध्यस्था ॥ लिल्लतामहलनाम स्लोक ७३,७४ ।

<sup>(</sup>ख) पञ्चप्रतिममासीना पञ्चनद्वास्यक्षिणी। तत्रैव। श्लोक ११२।

<sup>(</sup>ग) तत्त्वासना तत्वमयो पञ्चकोपान्तरस्थिता । तनैव । रलोक १४२ । २ ललितासङ्सनाम । सीमान्यमास्करच्याख्या । सम्बई । १६३५ । ए० ४१ ।

३. पुर का अर्थ है—चक पुर च सदनमगारं नगरं गुहा—विश्वकीय।

श्रीपुरं १ यत्र यत्रास्ति तत्र तत्रैकः सुधाह्रदोऽस्ति । सगुणब्रह्मोपासकशप्यामपराजिताख्यनगर्या-मरणयाख्यो द्वौ सुधाहृदो स्तः । ब्रह्मरन्ध्रंऽप्येकोऽस्ति । तैषां मध्ये विद्यमानत्वेन यथाधिकारं ध्यात्वा ध्यायनमनसा समभ्यच्येति शेषः ।

"जहाँ-जहाँ श्रीचक है, वहाँ एक सुधासागर है। सगुण ब्रह्मोपासना द्वारा प्राप्य अपराजिता नामक नगरी में अर और ण्य नामक दो सुधाह्नद है। एक ब्रह्मरन्ध्न में भी है। उनके बीच में रहने के कारण, अपनी योग्यतानुसार ध्यान कर मन द्वारा अर्चना करो।"

सगुण-निर्गुणादि उपासना-भेद से सुधासागर के रूप में भेद दिखाई पड़ता है। मनोलयावस्था में ब्रह्मानन्द के रूप में इसका बोध होता है।

पच्चभूतात्म चित्र-विचित्र यह जगत् ही मणिद्वीप है।---

श्रनेककोटिब्रह्माग्डकोटीनां बहिरूध्वेतः । सहस्रकोटिविस्तीर्णे सुधासिन्धोस्तु मध्यमे ।। रत्नद्वीपे जगद्द्वीपे शतकोटिप्रविस्तरे । पञ्चविंशतितत्त्वात्मपञ्चविंशतिवप्रकै: ।

त्रिलचयोजनोत्तुङ्गैः श्रीविद्यायाः पुरं शुभम् ॥ २

"अनेकों करोड़ ब्रह्माण्ड के वाहर और ऊपर सहस्रों करोड़ विस्तीर्ण सुधासिन्धु के वीच शतकोटि विस्तारवाले जगद्द्वीपरूपी रत्नद्वीप में पचीस तत्त्वों के पचीस तीन लाख योजन ऊँ चे प्राचीरोंवाला श्रीविद्या का शुभ पुर (चक्र) है।"

सौन्दर्यलहरी के पष्ठ क्लोक पर टीका इस प्रकार है-

तत्र नव योनिष्त्रधः.स्थितशिवात्मकयोनिचतुष्कस्योपरि ऊर्ध्वस्थितशक्तित्रयात्मकयोनिपञ्चकाधः-प्रदेशस्य बैन्द्वस्थानस्य नाम सुधासिन्धुरिति । व

"वहाँ (श्रीचक्र में) नौ त्रिकोणों के नीचे, शिवात्मक चार त्रिकोणों के ऊपर, और शक्त यात्मक पाँच त्रिकोणों के नीचे के मध्यभाग के बिन्दुस्थान का नाम सुधासिन्धु है।"

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पचीस तत्त्वों का बना हुआ यह जगत् ही रत्नद्वीप है। श्रीविद्या के साथ कदम्बवन और कदम्बपुष्प का सर्वदा उल्लेख किया जाता है—

### कदम्बमञ्जरीक्लप्तकर्णपूरमनोहरा । ४ /

"कदम्बमञ्जरी से त्रिपुरा के दो मनोहर कर्णपूर वनाये गये है।" (कालीरूप में दा शवों के कर्णपूर है।)

कर्द्मबकुसुमिशया।"

"त्रिपुरा को कदम्बपुष्प बहुत प्रिय है।"

पद्में वी तुलसीपुष्पै: कह्नारैवी कदम्बकै:। ६

चक्रं पुरं च सदनमगारं नगरं गुहा । इति विश्व: ।

२. तिलतासइस्रनाम । सौभाग्यभास्करच्याख्या । ७३ श्लोक की टीका में रुद्रयामल से उद्धृत ।

३. सैन्दर्यतहरी। तद्मीधर। मैसूर। १६५३। ए० १६।

४. विवितासहस्रनाम । श्लोक ५६ ।

प्र. तहैव। श्लोक १२४।

६. तत्रेव। श्लोक १८४।

"पद्म, तुलसी पुष्प, कह्नार अथवा कदम्ब से (त्रिपुरा की पूजा हो )" । कदम्बमाजा विश्राणामापादतज्ञखम्बिनीम् ।'

"त्रिपुरा, पैरो तक लटकती हुई कदम्ब की माला धारण करती हैं।"

यहाँ कदम्य माल, विष्णु की वैजयन्ती और काली की मुण्डमाला की तरह विश्व का प्रतीक है।

श्री शङ्कराचार्य ने त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र मे त्रिपुरा को कदम्यवनचारिणी, कदम्य-वनवासिनी, कदम्यवनशाल्या और कदम्यवनमध्यगा कहा है।

कदम्बवृक्ष ससारवृक्ष है, जिसमे असरय ब्रह्माण्ड गोल फूल के रूप मे अनुस्यूत हैं और ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं।

यह निम्नलिखित उद्धरणो से भी स्पष्ट है-

गणेश का गोलाकार विशाल उदर ब्रह्माण्ड का प्रतीक है। गणेशसहस्रनाम में इनका एक नाम 'कदम्बगोलकाकार' भी है। और उपनिषत् में भी ब्रह्मलोक को कदम्ब-गोलकाकार कहा गया है—

#### कव्म्बगोत्तकाकारं ब्रह्मखोक वजन्ति ते ।

"वे ब्रह्मलोक जाते हैं, जा कदम्बगोलक जैसा है।"

कदम्बवृक्ष 'ससारमहीरह' र्रे है, जिसके अनन्त गोल पुष्प रूप ग्रह्माण्डो मे कृष्ण त्रिपुरा आदि रूपधारी विद्वात्मा विहार करता है। अपनी कृति और छीला-स्वल के कारण कदम्ब (विदव) उसे अति प्रिय है।

अर का अर्थ पत्र है। सहस्रार सहस्रदल पदम है। कदम्य के पृष्ठ मे असस्य पत्र होने के कारण इसे सहस्रार पदम भी कहा जाता है, जिसमे त्रिपुरा विहार करती हैं। कदम्बपुष्प के केसर असरय जीवों के भी प्रतीक माने जाते हैं।

चिन्तामणि से बने हुए गृह मे त्रिपुरा निवास करती हैं। चिन्तामणि-गृह का वर्णन इस प्रकार दिया गया है—

> मेरी तु स्वरूपरिमाण श्कारवर्षांवर्यस्वीतरत सकलवित्रधससेव्यम् । चिन्तामणिगयरचित चिन्ता दूरीकरोतु मे सवनम् ।। इति जल्लितास्वयरनात् ।

#### गौडपादीयसूत्रभाष्ये तु

- १ घटस्तव। श्लोक १२।
- २ गर्थेशसद्स्रनाम। श्लोक ८४।
- ३ योगराजोपनिषद् । श्लोकः २०। त्रप्रकाशिता उपनिषद् । मद्रासः । १६३३ । प्र०३।
- ४ (क) न्यायकारिका। प्रारम्भश्लोक —क्रुष्णाय तुभ्य नम ससारमदीरहस्य भीजाय।
  (ख) ऋग्वेद। १२२ १६४ २०।

सर्वेषां चिन्तितार्थप्रदमन्त्राणां निर्माणस्थानं तदेवेति तस्य चिन्तामणिगृहत्वमित्युक्वा तिन्नर्माण-प्रकारो विस्तरेण वर्णितः। पञ्चभित्रह्मभिर्निर्मितमासनं मञ्चकरूपं तत्र स्थिता। तदुक्तं बहुरूपाष्टकतन्त्रे भैरवयामलतन्त्रे च—

> तत्र चिन्तामणिमयं देव्या मन्दिरमुत्तमम् । शिवात्मके महामञ्चे महेशानोपवहणे।। श्रतिरम्यतले तत्र कशिपुरच सदाशिवः। भृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्च पतद्ग्रहः। तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्द्री।। इति

मृतकाः मृत्याः द्रुहिण्हिरिरुद्देश्वरा इत्यर्थः । त्राग्नैयादीशानान्तविदिन् ब्रह्माद्य उपर्यधः स्तम्मरूपाः मध्ये पुरुषरूपा श्रिपि श्रीध्यानान्छितिभावं प्राप्ता मीलितात्ता निश्चला इत्यादिकं पुरागादवगन्तव्यम् ।

"मेरु पर स्थित, संक्षिप्तरूप में (बना हुआ) अति उत्तम सजावटवाला, बुद्धिमानों के काम के योग्य, चिन्तामणि से रचित गृह मेरी चिन्ता दूर करे—यह लिलता स्तवरत्न से है। गौडपादीयसूत्रभाष्य में भी—

सभी चिन्तार्थ प्रदान करनेवाले मंत्रों का निर्माण-स्थान वही है, इसका 'चिन्तामणि गृहत्व'—इतना कहकर उसके निर्माण का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। पञ्चब्रह्म से निर्मित आसन मञ्च के रूप मे वहाँ है।

बहुरूपाष्टक तन्त्र और भैरवयामल में कहा है-

वहाँ चिन्तामणिमय देवी का उत्तम मन्दिर है। शिवात्मक महामञ्च (पलंग) और महेशान तिकया पर, अत्यन्त सुन्दर तलवाला शयनीय सदाशिव है। भृत्य चारों पाया है और महेन्द्र ष्ठीवनादि ग्रहण करनेवाले है। वहाँ परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी है।"

यद्वा चिन्तामिषागृहस्य चत्वारि द्वाराणि चतुर्वेवरूपाणि । द्वारप्रवेशमन्तरेण देवतावृशैनाभावाद् वेदैकवेद्यत्वम् । तथा च श्रुतिः —

ऋचां शची महती दिगुच्यते दिचिणामाहुर्यज्ञषामपाराम् । त्राथवेषामिक्षरसां प्रतीची साम्नामुदीची महती दिगुच्यते ॥ इति शुद्धविद्याविभिःसौभाग्यादिभित्वोपामुदादिभिस्तुरीयाम्बर्धदिभिश्चाग्यज्ञवाथवेसामदेवताभिर्वेद्येत्यप्यर्थः।

''अथवा चिन्तामणिगृह के चार द्वार, चार वेद है। द्वार में विना प्रवेश किये देवता का दर्शन नहीं होता है; क्योंकि यह वेद से ही जानी जाती है। वेदोक्ति है—

''ऋक् पूर्व और बहुत बड़ी दिशा है, अपार यजुः दक्षिण है, अथर्वाङ्गिरस् पश्चिम है और साम उत्तर बहुत बड़ी दिशा है।"

''यह भी इसका अर्थ है कि शुद्ध विद्यादि, सौभाग्यादि, लोपामुद्रादि, तुरीयाम्बादि, ऋग्, यजु, साम, अथर्व के देवताओं द्वारा जानने योग्य।''

१. तितासहस्रनाम । सौभाग्यभास्करच्याख्या । बम्बई । १६३५ । पृ० ४० ।

इससे यह सिद्ध होता है कि चारो वेद और उसमे वर्णित प्रतीकात्मक देवताओं के रूपो द्वारा जिस ब्रह्म और ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है शाक्तदर्शन और उपासना का वहीं ज्ञेय और उपास्य है।

त्रिपुरा के सिंहासन के स्तम्भ के स्थान में पाँच मूर्तियाँ हैं। पञ्चश्रहा, पञ्चप्रेत, इत्सादि इनके नाम वहें जाते हैं -

> म्रह्मा जिल्लुस्च स्दृश्च ईस्वरस्च स्वाशित्र । पृते देवा महेशानि पद्मचोतिर्मया सवा ।। जामन्स्य-नसुपुतिस्तु सुरीय परमेश्वरि । सवाशियो यस्तु देवि सुस्न म्रह्म स पृत्र हि ॥ ।

"हे महेशानि । प्रह्मा, विष्णु, रद्र, ईश्वर, और नदाशिव, ये सर्वदा ज्योतिमंय पाँच देवता हैं। ये ही जाग्रत, स्वप्न, सुपुष्ति, तुरीय और सुष्त (कूटस्थ) ब्रह्म है। जो सदाशिव है, वह कूटस्थ ब्रह्म है।'

> व्रह्मा विष्णुरच स्द्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव । तत परिश्रो देवः पर्शिवा परिकीतिता ॥

"ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईन्वर,सदाग्निव और परिनय—ये छ शिव कहे जाते हैं।" लिलतासहस्रनाम मे 'पञ्चत्र तासीना, पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी' पर सौभाग्यभास्करव्यारमा

ब्रह्माचा पद्यापि वामाविस्वस्वर्शाक्तविस्हे स्रति कार्याचमत्वाद्वामारोन प्रेता ते कल्पिवे श्रासने मखके श्रासीना । वदुक्त ज्ञानार्यवे ---

> पद्धप्रेतान् महेशान बृहि तेपा तु कारग्यम् । निर्जीवा श्रविनाशान्ते नित्यरूपा क्थ वद ।।

इत्याविना देव्या पृष्टे ईश्वर उवाच--

साधु एप्ट स्वया महे पत्रप्रेतासन कथम्। ह्रक्षा विम्णुरच रहरच ईरचररच सवाशित्र ॥ पञ्चप्रेता वरारोहे निरचला एव ते सदा। ह्रक्ष्य परमेशानि कर्तृंत्व सृष्टिरूपकम्॥ वामा शक्ति तु सा झेवा ह्रह्मा प्रेतो न सश्य । श्विवस्य करणे नारित शक्ते स्तु करण यत ॥

इत्यास्य

इस प्रकार है-

। सदाशियो महाप्रेत केवलो निश्चल प्रिये । शक्त्या विनाकृतो देवो कथचिदपि न चम ॥ इत्यन्तम्

र रायातन्त्रम्। कलकत्ता। वगावरः। १३४१ साल । पटल ३ । श्लोक ४३,४४ ।

२ कालोबिलासतन्त्रम् । लग्डन । १६४७ । पटल २ ⊏ । इलोक २ ४ ।

ब्रह्मादिसदाशिवान्तानां पञ्चानामपि ब्रह्मकोटावन्तर्भावात्पञ्चब्रह्मणां स्वरूपमस्याः । तदुक्तं त्रिपुरासिद्धानते —

निर्विशेषमि ब्रह्म स्वस्मिन्मायाविलासतः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः इत्याख्यावशतः पञ्च ब्रह्मरूपेण संस्थितम् ॥ इति

यद्वा— ईशानतःपुरुषाघोरवामदेवसद्योजाताव्यानि पञ्च ब्रह्माणि । वथाच लेक्के —

चैत्रज्ञप्रकृतिबुद्ध् यहंकारमनांसि श्रोत्रत्वक् चचुर्जिह्योगस्थानि शञ्दादिपञ्चतन्मात्राणि च पञ्चब्रह्मस्वरूपाणीत्युक्त् वा तैषामाकाशादिपञ्चमहाभूतजनकत्वसुक्तम् । तादशस्वरूपवतीत्यर्थः । यज्ञवैभवखण्डेऽप्युक्तम् —

एक एव शिवः साज्ञात्सत्यज्ञानादिलज्ञणः। विकाररहितः शुद्धः स्वशक्त्या पञ्चधास्थितः॥ इति सृष्टिस्थित्याविपन्चकृत्यशक्तिभिः सद्योजाताविपञ्चरूपो जात इत्यर्थः।

गरुडपुरागोऽपि---

लोकानुप्रहरूद्विष्णुः सर्वदुष्टिवनाशनः। वासुदेवस्य रूपेण तथा संकर्षणेन च॥ प्रसुद्गाख्यस्वरूपेणाऽनिरुद्धाख्येन च स्थितः। नारायणस्वरूपेण पञ्चधा ह्यद्वयः स्थितः॥ इति

श्राचार्येरप्युक्तम्—

पुंभावलीलापुरुषास्तु पञ्च याद्दन्छिकं संलिपतं लयीते । श्रम्ब व्यव्दणोरणुरंशुमाली तवैव मन्द्स्मितबिन्दुरिन्दुः ।। इति '

"ब्रह्मादि पाँचों, वामादि अपनी-अपनी शक्तियों से रहित होने पर, काम करने में अक्षम हो जाने के कारण, वामांश से प्रेत (शव, स्थिर, अशक्त, शक्ति रहित) हो जाते हैं। उनसे बने हुए आसन वा मञ्च पर आसीन। इसे ही ज्ञानार्णव में कहा है—'महेशान! पञ्चप्रेत और उनके कारणों को कहिये। बताइये निर्जीव होने पर भी वे अविनाशी और नित्यरूप कैसे है। इत्यादि देवी से पूछे जाने पर ईश्वर ने कहा 'देवि! आपने अच्छा किया जो पूछ लिया कि प्रतासन कैसे बना। ब्रह्मा, विष्णु रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये पञ्चप्रेत हैं और सदा निश्चल रहते हैं। 'परमेशानि'! ब्रह्मा का कर्तृत्व सृष्टिरूप है, उस शक्ति का नाम वामा है और ब्रह्मा प्रेत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि किया शिव का काम नहीं है। करना शक्ति का काम है' इस प्रकार आरम्भ करके 'प्रिये! सदाशिव महाप्रेत (शव) अकेला और निश्चल है।' यहाँ तक।

१. ललितासहस्रनाम। सौभाग्यभास्करव्याख्या। वम्बई। १६३४। ए० ७४।

'म्रह्मा से छेकर सदाशिव तक पाँचों के ब्रह्मकोटि में आ जाने से इसके (त्रिपुरा के) स्वरूप ही पाँचों ब्रह्म हैं। त्रिपुरासिद्धान्त में कहा है—'ब्रह्म, निर्विशेष होने पर भी, अपने में माया के विलास (स्पन्द अर्थात् स्फुरण) के कारण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ध, ईश्वर और सदाशिव इन नामों से पञ्चब्रह्म के रूप में हैं।' अथवा ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात नामक पञ्चब्रह्म। लिङ्गपुराण में भी है कि—'क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, बुद्धि, अहकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, चह्न, जिह्ना और उपस्थ, बच्दादि पञ्चतमाताएँ पञ्चब्रह्म स्वरूप हैं, यह कहकर उन्हें आकाशादि पञ्चमहाभूत का उत्पादक कहा गया है। वे देवी के अपने रूप हैं। यज्ञवैभवखण्ड में भी कहा गया है—'सत्यज्ञानादिल्खणवाला, विकार-रिहत शुद्ध एक शिव ही अपनी शक्ति द्वारा पाँच रूप हो। यये हैं।' इसका अर्थ हुआ कि सृष्टि, स्थिति आदि पाँच रूपों में शक्तियों से सद्योजातादि पाँच रूप उत्पन्न हुए। गरुडपुराण में भी कहा है कि 'सर्वेदुष्टविनाशन, लोकानुग्रहकारक एक विष्णु ही वासुदेव, सकर्षण, प्रश्चुम्न, अनिरुद्ध आर नारायण, इन पाँच रूपों में है। आचार्यों ने भी कहा है कि 'तुम्हारी लीला पु भाव से, पाँच पुरुपों के रूप म है, तुम जो यो ही वोल देती हो बही तीनो वेद है, तुम्हारी अर्थिकों का अणुमान सर्य है और तुम्हारे माद मुस्कान का विन्दुमान चन्न है।"

यह ब्रह्मविद्या के त्रिपुरारूप का सक्षिप्त विवरण है।

### ऋायुध

सभी देवताओं के अपने-अपने शस्तास्त्र हैं। ये सूक्ष्म शक्तियों के स्थूल प्रतीक है। देवता की शक्तियाँ मुस्य रूप से जितने प्रकार से काम करती है, उनकी कल्पना अस्त्रों के रूप में की जाती है। इसलिये इन अस्त्रों के रूप के ध्यान इलोक हैं और लोकसिद्धि के लिये इनकी आराधना भी होती है। देवताओं के अस्त्र उनकी चेतन-शक्तियों के प्रतीक हैं।

> श्रायुधानि च देवाना यानि यानि सुरेश्वर । मच्छक्तयस्तदाकारा श्रायुधानि वदाऽभवन् ॥ <sup>१</sup>

"सुरेक्षर । देवताओं के जो आयुघ हैं, मेरी शक्तियों ने ही उस समय उन आकारों को धारण कर लिया था।"

#### शक्तिरूप महास्त्रं च वर्शनात् पापनाशनम् ॥२

"महास्त्र शक्ति के रूप है। उनके दर्शन से पाप का नाश होता है।"

त्रिपुरा की चार भुजाओं मे पास, अकुश, धनुष और बाण—ये चार अस्त्र हैं। ये देवी के अपने ही स्प हैं। इनकी व्यारया इस प्रकार की गई है—

रे. त० स० नाम । सी० मा० व्याख्या । बम्बर्र । ११३४ । पु० ६७ में माकण्डेय पुराण से चढत ।

२ राभातन्त्रम्। कनकत्ता। १३४१ साल। वगान्नरा पटल २१ श्लोक ७ ।

उद्यक्षानुसहसामा चतुर्वाहुसमन्विता । रागस्वरूपपाशाद्या कोधाकाराङ्क् शोज्ज्वला ॥ मनोरूपेन्नकोव्यडा पञ्चतन्यात्रसायका । निजारुग्वभापुरमज्जद्बह्यायडमयडला ॥

''अनन्त बालसूर्य की तरह उनकी आभा है। चार भुजाएँ हैं, राग-रूप पाशवाली हैं, कोघ का प्रतीक उज्ज्वल अंकुश है, ईख का धनुष मनोरूप है, पञ्चतन्मात्राएँ पञ्चवाण हैं। अपनी अरुण प्रभा से ब्रह्माण्डमण्डल को सराबोर करती रहती है।''

इन क्लोकों पर टीका इस प्रकार है --

उद्यतां भानूनां रक्तसूर्याणां यत्सहस्त्रमानन्त्यं तैन तुल्येति वा। श्रतिलोहितैति फलितोऽर्थः। उक्तं हि स्वतनत्रतन्त्रे —

स्वात्मैव देवता प्रोक्ता लिलता विश्वविप्रहा। लौहित्यं तद्विमर्शः स्यादुपास्तिरिति भावना।। इति।

वामकेश्वरतन्तेऽपि —

ईटशप्रकाशिवमर्शसामरस्यापन्नाया देव्यास्तीणि रूपाणि स्थूलं सूचमं परञ्चेति । करचरणादि-विशिष्टं स्थूलं, मन्त्रमयं सूचमं वासनामयं परम् ।

तदुक्तं योगवासिष्ठे भगवता—

सामान्यं परमं चैति हे रूपे विद्धि मेऽनघ।
पाण्यादियुक्तं सामान्यं यत्तु मूढा उपासते॥
परं रूपमनाद्यन्तं यन्ममैकमनामयम्।
ब्रह्मात्मपरमात्मादिशब्देनैतदुदीर्यते॥ इत्यादि॥
सामान्यं द्विविधं शोक्तं स्थूलसूक्मविभेदतः॥ इत्यन्यत्रापि।

यत्तु गंगादीनां जलादिमयं रूपं तत्स्थूलतरं चतुर्थम् । सूच्मस्यापि पुनस्तिविध्यं वच्यते । तेषु स्थूलं निर्दिशति ।

चतुरिति । ध्यानोक्तावयवमन्त्रोपज्ञच्यमेतत् । बाहुमात्नपरमेव वा । बाहुप्रसंगादा-युधानां त्रिविधं रूपमाह ।

रागेति चतुर्भः रागोऽनुरिक्तिश्चित्तवृत्तिविशेषः इच्छैव वा। राग एव स्वं वासनामयं रूपं यस्य स्थूलस्य पाशस्य तेनाद्या वामाधः करेत्युक्ता। क्रोधो द्वेषाख्या चित्तवृत्तिः। श्राकारशब्दादर्शाद्यचि श्राकारं सविषयर्क ज्ञानिमत्यथः। घटोऽयिमत्याकारकं ज्ञानिमत्यादौ विषयपरत्वेनाकारपद्पयोगात्। क्रोधपद्मेव ज्ञानपरिमिति तु कश्चित्। तत् 'क्रोधोऽङ्कशङ्कः' इति श्रुतिविरोधात् वच्यमाणस्यतावेव ज्ञानपदस्य क्रोधपरत्वसंभवादयुक्तम्। तस्मात् द्वेषज्ञानो-भयात्मकेनांकुशेनोऽङ्वता शोभमानद्वाधःकरा।

तथा चोक्तं पूर्वचतुःशतीशास्त्रे —

पाशांकुशौ तदीयौ तु रागद्वे वात्मकौ स्मृतौ । इति ।

१. ल० स० नाम। श्लोक ५३,५४।

तन्त्रराजेऽपि वासनापटले--

मनो भवेदिन्नुधनु पाशो राग उदीरित । द्वेप स्यादक्श पञ्चतन्मात्रा पुष्पमायका ॥ इति ।

उत्तरचत्:शतीशास्त्रे तु---

इच्छाशक्तिमय पारामञ्जूरा ज्ञानरूपियम् । कियाशक्तिमये वायधनुपीद्धरुज्जनलम् ॥ इत्युक्तम् ॥ ५३ ॥

सकल्पविकल्पात्मकित्यारूप सन एउ रूप यस्य ताट्यामिष्ठरूप पुणड्रे घुमय कोद्यडं घतुर्यस्या वासोर्च्यकरे सा तथोश्ता । पञ्चसत्यानि तन्मात्राणि राज्वादीनि त्रिपया तदेव वन्मात्रम् । पञ्चमृतानामेतदेव रूपमित्यर्थं तदुक्त महास्वच्छन्दसग्रहे---

भृतमाग्रस्वरूपोऽभीयरोपाणा निरुपक ।

राज्यस्त राज्यतमाज सृदूष्णकविनिश्चय ॥
विशिष्टस्पर्शेलपञ्च स्पर्शेतनमात्रसञ्चक ।
भीलपोतस्वयुक्तन्वविशिष्ट रूपमेव च ॥
स्पतनमात्रमिखुक्तं मञ्जस्वाग्वतस्य ।
स्सतनमाजमिखुक्तं सुरस्याग्वतस्य ।
सस्यतनमाजमस्य तु सीरम्यावि विशेषत् ।
गम्य स्यात गम्यतनमाज तैभ्यो चै भृतपञ्चकम् ॥ इति ।

प्रतानि तन्मात्राययेव सायका याया यस्या वृज्ञोध्यैकरे सा तयोक्ता । तदुक्त वामकेरवरतन्त्रे शन्दस्पर्शावयो वाया मनस्तस्यामवद्वन्त ।। इति ॥

काविमतेऽपि ---

वाषास्तु त्रितिधा भोका स्यूलसूक्तपरस्वत । स्यूला सूक्तमया सूक्ता मन्त्रामान समीरिता ।। पराश्च वासनाया तु प्रोक्ता स्यूलात् न्द्रस्तु प्रिये । कमल कैरव रक्त कह्यरेन्त्रीवरे स्था । सब्कारकमिस्थुक्त पुष्पपञ्चकमीत्रवरि ।। इति ।

तैया नामानि तु काजिकापुरायो-

हर्पेण रोचनाल्य च मोहन शोपण तथा । मारण चेत्यमी बाणा मुनीनामि मोहदा ॥ इति ।

ज्ञानार्णवे तु —

चोमण दायण देवि तयाकर्पणसज्ञकम् । वश्योनमादौ क्रमेणेव नामानि परमेश्वरि ॥ इति ।

वन्त्रराजेतु---

मवनोन्मादनी पश्चात् तथा मोहनदीपनी । शोपणश्चेति कथिता बागा पन्च पुरोविताः ॥ इति ।

१ विवितासदस्त्रनाम । सीमान्यमास्करमाध्य । वम्बर्र । १६३४ । ५० ३०, ३१ ।

"उगते हुए सूर्यों की अर्थात् रक्तवर्ण सूर्यों की सहस्र संख्या अर्थात् अनन्तता उसके तुल्य । फिलतार्थ हुआ कि अत्यन्त लोहित । स्वतन्त्रतन्त्र में कहा है अपना आत्मा ही विश्वरूप लिलता है। लोहितवर्ण उनका विमर्श (साकार) रूप है और भावना उनकी उपासना है। वामकेश्वर तन्त्र में भी—'स्वयं, त्रिपुरा देवी है और लोहितवर्ण उनका विमर्शन है।' इस प्रकार प्रकाश-विमर्श सामरस्यरूप देवी के तीन रूप है—स्थूल, सूक्ष्म, पर। करचरणादिविशिष्ट स्थूल, मन्त्रमय सूक्ष्म, वासनामय पर। भगवान् ने भी योगवासिष्ठ में कहा है—'पापरहित! मेरा दो रूप समभो। सामान्य और परम। हाथ-चरण इत्यादिवाला सामान्य है, जिसकी मूढ़ लोग उपासना करते हैं। मेरा पर रूप, जो निर्मल, आदि और अन्त रहित और एक है वह ब्रह्मात्मा, परमात्मा आदि शब्दों से प्रकट किया जाता है। इत्यादि। अन्यत्र भी कहा है—सामान्य के दो रूप कहे गये हैं—स्थूल, सूक्ष्म। गङ्गादि के जो जलमय रूप है, वे स्थूलतर चतुर्थ है। सूक्ष्म के भी फिर तीन रूप कहे जायंगे। उनमें स्थूल का निर्देश किया जा रहा है।

चतुः इत्यादि । यह ध्यानाक्त अवयव मन्त्र का उपलक्षण है । अथवा बाहुमात्र वाहुप्रसंग से आयुघों के तीन प्रकार के रूप कहे गये हैं। रोग इत्यादि चारों द्वार राग, अनुरक्ति-चित्तवृत्ति है अथवा इच्छा ही है। राग ही जिस स्थूल पाश का अपना वासनामय (स्वानुभूतिस्वरूप) रूप है, उससे युक्त उसका बायाँ नीचेवाला हाथ है। ऋोध, द्वेषनामक · चित्तवृत्ति है। आकार शब्द में 'अर्शादि अच्' है। इसका अर्थ है-- विषय-सहित-ज्ञान। 'यह घड़ा.है' इसमें 'अाकार का ज्ञान' इत्यादि में, विषय के लिये 'आकार' शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई कहते है कि कोध शब्द ही ज्ञान बोधक है। इसलिये 'क्रोधोङ्कशङ्कः' इसके श्रुतिविरुद्ध होने के कारण, आगे कही जानेवाली स्मृति में भी, ज्ञान शब्द के क्रोधबोधक होने की सम्भावना के कारण यह अनुचित है। इसलिये दोष और ज्ञान, दोनों का रूप होने के कारण, अंकुश से उज्ज्वल अर्थात् जिनका नीचेवाला दाहिना हाथ शोभायमान है। इसे पूर्वचतुःशतीशास्त्र में कहा गया है कि— उसके पाश-अंकुश, राग-द्वेषात्मक कहे गये हैं। तन्त्रराज में भी वासनापटल में कहा गया है कि—"मन, इक्ष्मन है" और पाश राग है, द्वेश अंकुश है और पञ्चतन्मात्राएँ फूल के बाण है। उत्तरचतुःशतीशास्त्र में कहा है कि - इच्छाशक्तिमय पाश, ज्ञानरूप अंकुश और क्रियाशक्तिमय चमकते हुए बाण और धनुष घारण करती है ॥५३॥ संकल्पविकल्पात्मक (उधेड़बुनवाला) मन ही जिसका रूप है ऐसे इक्षु का धनुष, जिसके ऊपरवाले वायें हाथ में है। पाँच तन्मात्राए शब्दादि विषय-ये ही तन्मात्राएँ है। इसका अर्थ है कि पंचभूतों का यही रूप है। इसे महास्वच्छन्दसंग्रह में कहा गया है कि भूतमात्र के स्वरूप और विशेष अर्थो के निरूपक शब्द, शब्दतन्मात्र है, विशिष्ट स्पर्शरूप का नाम स्पर्शतन्मात्र है। नीलपीतशुक्रतायुक्त रूपतन्मात्र है, अम्लता, मधुरता रसतन्मात्र है, विशेषतः सीरभगन्ध, गन्धतन्मात्र है। उनसे भूतपञ्चक हैं। "ये तन्मात्राएँ, सायक वा वाण, जिसके दाहिने ऊपरवाले हाथ में हैं 🗸 वह । यह वामकेश्वर तन्त्र में कहा गया है कि शब्दस्पर्शादि उनके वाण है और मन उसका धनुष है।" कादिमत से भी वाण तीन प्रकार के कहे गये है स्थूल, सूक्ष्म और पर।

स्यूल पूरों के है, सूक्ष्म मन्त्रात्मक है और वासनामय 'पर' है। प्रिये । अब स्थल (का विवरण) सुनो "कमल, कैंग्ब, रक्तमह्नार, इन्दीवर (नीलकमल) और आम्रमञ्जरी ये पुष्पपञ्चक है।" कालिकापराण मे उनके नाम है - हर्पण, रोचन, मोहन, शोपण तथा मारण। ये मुनियो के मन में भी मोह उत्पन्न करते हैं।" ज्ञानाणव में भी है कि ये क्षोभण, द्रावण, आवर्षण, वश्य और उन्माद है।' तन्त्रराज में पाँच वाण-मदन, जन्मादन, मोहन, दीपन और शोषण कहे गये है। '

भावनोपनिषत् और कामकळाविलास मे भी ये ही भाव व्यक्त किये गये है —

शन्वावितनमात्रा पञ्चपुष्पयासा । मन इच्चयन । राग पाश । हे पेंकिश ॥

"शब्दादि तन्मात्राए पाँच पुष्पवाण हैं, मन इक्ष्यन है, राग पाश है और द्वेप अकुश है ॥"

पारा स्वात्मभेवृबन्धन इच्छाशिक्तस्वरूप । श्र कुश' स्वरूपमेवृवृत्ताोपायात्मको ज्ञानशिक्त-इञ्जापेपप्रजनके स्वभिन्नाकारायज्जैनसाधनभूतिकयाशक्तिस्वरूपे । श्रयमर्थं —इच्छाज्ञानित्रयाशक्तय प्रव तदाशया पाशाविस्वरूपमापन्नास्तदुपासनमाचरन्तीत्वर्थं ।

"पास, अपने और आत्मा को भिन्न मानना रूपी बन्धन है। यह इच्छाशक्ति का आनार है। अनुश, अपने और आत्मा में भेदबुद्धि का नाश करनेवाली ज्ञानशक्ति है। इक्षुचाप और पाँच वाण, आत्मा को छोडकर और कोई आकार नही हूँ, इस भावना को स्थिर करनेवाली क्रियासिक है। उससे युक्त। भाव यह है—इच्छा-ज्ञान-क्रिया सिक्तयाँ ही उनकी रुचि के अनुसार पागादिस्प घारण कर उनकी उपासना करती है -- यही अर्थ हुआ।"

तन्त्रराज और उसके टीकाकार ने इसे और भी परलवित किया है — वायाचराणि देवेशि गणु सौभाग्यवानि वै। व्याप्त दाहो रसा त्वम्बु हुन्मस्त् स्वयुत्त पृथक् ॥ सुद्राचराणि याणादौ थाणा स्यु सर्वेज्ञम्मणाः। शाका शैपारच विज्ञेया पत्रच पत्रच समीरिता शिक्षि सोये स्वसयुक्ते धनुपी सर्वमोहने। **हसगैर्वाह**बह्निस्वै सस्वेन मस्ता पाराौ तयो समुद्दिष्टो तथा सर्ववशकरौ। सर्वस्तम्भकरस्त्वेको मुदापण्ठीऽकुशस्तयो ॥

थाखेल्यादिना समीरिता इत्यन्तैन रत्नोक्ट्रयेन द्विविधानि बाह्याचराणि व्यः, तद्दे विध्य चोपित्राति । तत्र व्याप्त दाहो रसान्वस्तुहत्मस्त्स्त्रयुत पृथक् यकार रेफ-खकार-वकार-सकारा-चरािय पन्च प्रत्येकम् श्राकारिबन्दुभिर्युतािन शक्ते नवनायाचरािय या रा छा वा सा इति

१ भावनोपनिषत्। मास्करराजमाध्य । मैसुर । १९५३ । ए० २०४ । सूत्र २१-२४ ।

कामकनाविलास ।

व त्रराज। पटल ४। श्लोक २६-२६।

व्चात्तराणि । पञ्चादो प्रोक्तेषु मुद्रात्तरेषु ह्यादितः हां हीं क्लीं ब्लूं सः इति पञ्चात्तराणि ।

अम्दमनः शिवस्य सर्वजम्भणाः सर्वकामिनोवशंकरा । बाणानां स्थूल-सूत्तम-परत्वेन तत्

वैविध्यं पञ्चमे पटले वत्त्वति । शिखीत्यादिना श्लोकपूर्वार्धेन चापात्तरद्वयमुपदिशति । तत्र

शेखितोये स्वसंयुक्ते थकार-धकारात्तरे बिन्दु संयुक्ते थं धं इति क्रमेण शिवयोश्चापात्तरद्वयम् ।

वापयोस्त्रैविध्यं पञ्चमे पटले वत्त्वति । हंसेत्यादिभ्याञ्च वशंकरावित्यन्ताभ्यां श्लोकोत्तरार्द्ध
द्वीद्धिभ्यां पाशयोरत्तरद्वयमुपदिशति । तल हंसगैर्वाहविद्धत्वैः—हीं इति । सस्वेन मरुता

प्रां इति पाशो तयोः समुद्दिष्टो प्राग्वदुभयोः पाशात्तर एते । सर्वस्तम्भेण्यादिनोत्तरार्द्धनोभयसाधारण
वंकुशात्तरमेकमुच्यते । तत्र मुद्दाष्ठः क्रोंकारः ॥

"देवेशि ! सुनिये । बाणाक्षर (बाण के बीज) सौभाग्य देनेवाले हैं । व्याप्त (वायु न्य), दाह (अग्नि-र), रसा (पृथ्वी-ल), अम्बु (जल-व), हन्मरुत्-स्वयुत (सं)—बाण के प्रारम्भ के ये मुद्राक्षर हैं । बाण सब के विकास करनेवाले है । इनमें से पॉच-पॉच शाक्त और शैव बाण है । शिखि (थ) तोय (ध) स्व-युक्त (अनुस्वार) धनुष है, जो सबको मोह में डाले रहते है । हंसग (ह), दाह (र), विह्न (ई), स्व (अनुस्वार), अर्थात् हीं, और मरुत् (आ) स्व (अनुस्वार) अर्थात् आं—ये दोनों उन दोनों (धनुष-बाण) (अर्थात् जृम्भण, मोहन) के पाश है और सबके वश करनेवाले है । मुद्राषष्ठ (क्रौ), धनुष-वाण और पाश पर उभयनिष्ठ, अंकुश है । यह सबका स्तम्भन करनेवाला है ।

"बाण इत्यादि से लेकर समीरित तक इन दो क्लोकों से दो प्रकार के बाह्य अक्षर (बीज) दश है। इनके दो इकार को स्पष्ट करते हैं। उसमें व्याप्त, दाह, रस, अम्बु, हन्मरुत्, ये सभी स्व-युक्त पृथक्-पृथक्, अर्थात् यकार, रेफ, लकार, वकार, सकार—इनमें से प्रत्येक आकार और बिन्दुयुक्त शक्ति के नव बाणाक्षर है, अर्थात् ये मुद्राक्षर हुए—यां, रां, लां, सां। पिहले जो मुद्रा के पाँच अक्षर कहे गये है वे आदि से—हां, ही, कली, ब्लूं, सः ये पाँच अक्षर है। ये इच्छावान् (कामात्मानः) शिव के, सब के विकास करने-वाले, और सभी कामिनियों को वश करनेवाले पञ्चबीजाकार है। बाणों के स्थूल सूक्ष्म और पर होने के कारण इन तीनों रूपों का विवरण पञ्चम पटल में होगा। शिखी इत्यादि क्लोक के पूर्वार्घ से दोनों धनुष-बोधक अक्षरों का निर्देश है। वहाँ शिखि, तोय, स्वसंयुक्त में बिन्दुयुक्त थकार और धकार (शं घं) में कम से शिव और शिवा के दोनों चापाक्षर है। चाप के भी तीनों रूपों का पञ्चम पटल में विवरण दिया जायगा। हंस से लेकर वशंकरी तक क्लोक के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध से पाश के दोनों अक्षरों का उपदेश मिलता है। वहाँ 'हंसगैर्दाहविद्वरूव'ः' 'ही' है। 'सस्वेन मरुता' आं है। इन दोनों

१. यह पञ्चम पटल की बात उपयुक्त सीभाग्यभारकरभाष्य के उद्धरण में श्रा गई है।

२. शाक्त श्रीर वैष्यव मत से पराशक्ति शिव या पुरुष, श्रीर सारी सृष्टि उसकी शक्ति का विलास-मात्र होने के कारण शक्ति वा स्त्री है। इसलिये केवल परमात्मा शिव पुरुष है श्रीर सारी सृष्टि शक्तिष्पिणी श्रर्थात् शक्ति का रूपान्तरमात्र (स्त्री) है। शक्तियोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः। श्रर्थात् महेश्वर शक्तिमान् है श्रीर सारी सृष्टि उसकी शक्तियाँ (कामिनियाँ) हैं। इसलिये कामिनीवशित्व जगद्धशित्व है। भाव है जगत् में श्रेष्ठता प्राप्त करना।

से उिह्ष, पूर्ववत्, ये पादा के अक्षर हैं। 'सर्वस्तम्भ इत्यादि उत्तरार्धं से उभयगत (वार्ष-पाक्ष) एक अकुशाक्षर कहा गया है। वहीं मुद्रायष्ठ कींकार है।''

फलितायें यह हुआ कि पराशक्ति की इंस्ट्रा, ज्ञान और प्रिया (त्रिशक्ति) पाशाकुशादि अस्त्रों के रूप मे उसके हायों में रहती हैं और प्रपच की लीला सम्पन्न करती रहती हैं। यह सिद्धा त वीद्ध, वैष्णव, शाक्त, जैनादि सभी देविवग्रहों का आधार है और इसी पर सभी देविवग्रहों का निर्माण होता है। पाश, अ कुश, शिव, बुद्ध और जैन देविवग्रहों के साय निशक्ति के रूप में ही सम्बद्ध हैं।

िनपुरा वा श्रीविद्या के तस्त्रों का विस्तार-पूर्वक रहस्योद्द्याटन, लिलतासहलनाम के । सीभाग्यभास्करभाष्य मे, त्रिपुरोपिनपत्, त्रिपुरातापिन्युपिनपत्, भावनोपिनपत्, वैध्युपिनपत्, श्रीशङ्कराचार्यकृत सीन्दर्यलहरी और उस पर टीकाओं मे तथा दुर्वासाकृत त्रिपुरामिहमस्तोष्ठ और नित्यानन्तकृत उसकी टीका मे विस्तार से किया गया है। इस विषय के अधिक ज्ञान के लिये अन्यान्य तन्त्र-प्रन्यों के साथ इन प्रन्थों का अनुशीलन करना चाहिये।

### यत्र-प्रतीक

शिवलिङ्ग, यत, मूर्ति ै, मिदर ै, स्तूप, स्तम्भ आदि एक ही सिद्धान्त पर वनते हैं। इसलिये इनके रूपों में भेद होने पर सिद्धान्त में कोई भेद नहीं है।

यत्र के निर्माण में बिन्दु, त्रिकोण, वृत्त और चतुष्कोण का प्रयोग होता है। कभी-कभी त्रिकोणा के स्थान में पदादल का व्यवहार होता है।

বিল্ল ব০ ২

चित्र २०१

यत्र का रूप साधारणत इस प्रकार होता है-

र यह चित्रपरिचय-प्रकरण में और स्पष्ट होगा ।

विशेष विवरण के लिये प्रासाद-पुरुप-प्रतीक-प्रकरण देखिये।

यंत्र का आरम्भ बिन्दु से होता है। यह बीज-नाद-बिन्दु का प्रतीक है। यहाँ से ही सृष्टि का आरम्भ होता है। यह साकार ब्रह्म का आदि रूप है। यह शिवलिङ्ग, का लिङ्गस्थान, विष्णु की नाभि, जहाँ से सृष्टि-पद्म, निकलता है, शिव की नाभि, जिसके पद्म पर शक्ति का विलास होता है और बुद्ध के मस्तक का बिन्दु है। नटराज की मूर्ति में मायाचक के भीतर यही चंचल (नटराज) ब्रह्म है। यही गगनलिङ्ग का सूर्यमण्डल और जैन तीर्थङ्करों के हृदय पर भृगुलता वा धर्मचक है। यही मन्दिर का कलस है। मन्दिर सृष्टि का प्रतीक है जिसका आरम्भ विन्दु-स्थान कलश से और अन्त, चतुष्कोण भूपुर में होता है।

त्रिकोण, त्रिशक्ति के रूप में चेतना का आत्मप्रसार है। यह त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी इत्यादि का प्रतीक है। (चित्र १)। विन्दु के विस्तार में जब शक्तिमान्-शक्ति, अर्थात् शिव-शक्ति की कल्पना की जाती है तब बिन्दु के बाहर दा त्रिकोण रहते हैं। उध्वंशीर्ष त्रिकोण शिव और अधःशीर्ष शक्ति है। (चित्र २) यह शिव-शक्त्यात्मक विन्दु फैलकर वृत्त का रूप ग्रहण करता है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति है। आत्मविस्तार इसका स्वभाव है और इसका निरन्तर प्रसार होता रहता है। सब कुछ इस कुण्डल के भीतर है, इसलिये इसका नाम कुण्डली और हिरण्यगर्भ भी है। वेद में 'हिरण्य' का प्रयोग 'तेज' के अर्थ में होता है। तेजोमण्डल के रूप में सब कुछ अपने भीतर रखने के कारण यह हिरण्यगर्भ है।

बिन्दु का विस्तार, चतुष्कोण के रूप में स्थिर होता है। चतुष्कोण स्थिरता का प्रतीक है। इसिलये इसको मूलाधार भी कहा जाता है। यह चतुष्कोण, पीतवर्ण और पृथ्वी-तत्त्व का प्रतीक है। इसिलये इसे भूपुर कहते है।

चतुष्कोण पर स्टेला कामरिश के विचार मननीय है-

''चतुष्कोण, भारतीय शिल्प का अत्यन्त आवश्यक और परिपूर्ण रूप है। यह वृत्त का अस्तित्व मानकर उससे रूप ग्रहण करता है। फैलती हुई शक्ति केन्द्रबिन्दु से निकलकर वृत्तरूप धारण करती है और चतुष्कोण के रूप में स्थिरता प्राप्त करती है। वृत्त और वक्ररेखा वढती हुई जीवनी शक्ति और गित के चिह्न है। चतुष्कोण, नियमबद्धता और वढ़ते हुए जीवन के अन्त और परिपूर्ण रूप का, तथा जीवन और मृत्यु के बाद भी परिपूर्णता का चिह्न है।"

"(वास्तुकला का) द्वितीय अलङ्करण वृत्त है। अपने नियमानुसार विस्तृत जगत् का

The Hindu Temple. Stella Kramrisch. Calcutta 1946. Vol. II, page 22.

The square is the essential and perfect form of the Indian architecture. It presupposes the circle and results from it. Expanding energy shapes the circle; it is established in the shape of the square. The circle and curve belong to life in its growth and movement. The square is the mark of order, of finality to the expanding life, its form; and of perfection beyond life and death.

लिङ्ग चतुष्कोण, कालपृत्त के पहिले रहता है। दो अलङ्करणो में से पश्चित्र चतुष्कोण, प्रदा और अधिक विस्तृत होता है, ययांकि सीमायद्व काल इसके भीतर रहता है।"

"वृत्त वा अस्तिस्व मानकर चतुष्कोण वनता है। वृत्त, एक गतिक्षील रूप है। यह सबदा गति और तनाव से भरा रहता है, क्योंकि इसे केन्द्रविदु नलाता है, और केन्द्र-जिन्दु से यह रूप ग्रहण वरता है। इसके अपने रूप जिन्दु से इसका जन्म है। तत्त्वार्य के अनुसार यह चालक पर आश्रित है।"<sup>2</sup>

प्रकृति अर्थात् सिनय प्रहा के नामरूपारमक जगत् में आत्मविस्तार की पूर्णता चतुरस्न, चतुरकोण वा मूपुर में है। यह देवमिन्दर और देविवग्रह का रेयाङ्कण है। इसके चौकोर में चार द्वार रहते है जिसके द्वारा प्रवेदा कर साधक देव मिन्दर वा यत्र मे प्रवेश करता है। चतुष्कोण के भीतर आवरण देवताओं अर्थात् प्रवान देवता की सेवा में आस-पास रहनेवाले देवदेवियो वा स्थान रहता है और मध्य विन्दु-स्थान, अर्थात् केन्द्र-विदु पर प्रधान देवता का स्थान रहता है।

इसी सिद्धान्त के आघार पर शिविलिङ्ग का निर्माण होता है। शिविलिङ्ग का ऊर्व्य वर्तुल भाग विन्दु-स्थान है और रुद्राश है, मध्यभाग में वेदी के रूप में वृत्त विष्ण्वश है और मूलभाग चतुष्कोण ब्रह्माण है। यह गति और स्थित्यामक सिक्ष्य और निष्क्रिय ब्रह्म के साकार और निराकार का प्रतीक है।

### श्रीचक

श्रीनिद्या जर्थात् त्रिपुरा को मूर्ति से भी अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित प्रतीक श्रीचक है । श्रीविद्या-सम्बन्धी ग्रन्थो मे विस्तार से इसका वर्णन मिलता है । इसका सक्षिप्त विवरण सौ दर्यलहरी और त्रिपुरामहिमस्तोत्र मे मिलता है —

पत्तांम श्रीकपटै शिवयुवतिमि पञ्चमिरि गमिन्नामि शम्मो नैवभिरिपमूज्जम्कृतिमि । त्रयश्च चारिंग्रद्वसुद्वकक्ताञ्जित्रिवत्वय विदेखामि सार्धं तव भवनकोगााः परिण्वताः ॥ <sup>१</sup>

The square symbol of the extended world in its order, has precedence
 over the circle of time, the second ornament of the two the first
 ornament, the square, is the larger, comprehensive form, for it contains
 the cycles of measurable time

तत्रेव। page 41.

The construction of the square presupposes circles. The circle is a dynamic form. It is full of tension and perpetual movement for it is set into motion and acquires form from the point in the centre. In its form is its origin, the point. Ontologically it is dependent on the mover.

तभैव। page 42 ३ सीन्दर्यलहरी। श्लोक ११।

''चार श्रीकण्ठ (शिव-ऊर्ध्वशीर्ष त्रिकोण), पाँच शिवयुवित (शिक्त-अधःशीर्ष त्रिकोण), सभी शम्भु (मध्य विन्दु) से पृथक्, मूल प्रकृतिरूप नौ त्रिकोण, सब मिलाकर तैंतालीस, अष्ट-दल कमल, षोड़शदल कमल, तीन वलय (वृत्त) तीन रेखा, अर्थात् तीन रेखाओंवाला चतुष्कोण अथवा भूपुर, इनसे ही श्रीचक्र बनता है।"

श्रीविद्या के मत से श्रीचक, विश्वरचना का प्रतीक है जिसमें शिव अथवा शक्ति के रूप में विश्वप्रपंच का उद्भव और विकास दिखाया जाता है। इस प्रकार श्रीचक, सृष्टि किया में काम करती हुई सभी शक्तियों का प्रतीक है।

जब आकाशवत् सर्वव्यापी शिव से आरम्भ कर घनीभूत बिन्दुरूप शक्ति तक सारी, विश्वप्रपंच की क्रियाओं की कल्पना की जाती है तब इसको हादिमत कहते हैं और जब बिन्दुरूप शक्ति से सारे विश्व की रचना और विकास का क्रम माना जाता है, तब इसे कादिमत कहा जाता है।

श्रीचकं श्रुतिमू तकोश इति तै संसारचकात्मकम् विख्यातं तद्धिष्ठिताचरशिवज्योतिर्मयं सर्वतः। पतन्मन्त्रमयात्मकाभिररुणं श्रीसुन्दरीभिर्वृतं मध्ये बैन्दवसिंहपीठजजिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे॥

"हे शिवे ! आप का श्रीचक्र वेदों का मूलकोश है, यह प्रसिद्ध है , यह अरुण वर्ण का है और सब ओर से मन्त्रमयी सुन्दरियो द्वारा घिरा हुआ है । मध्य में तुम ब्रह्मविद्या बिन्दु के सिंहासन पर हो ।"

इस क्लोक पर टीका इस प्रकार है -

श्रतः परं सिद्धं श्रीचकं सदैव तं प्रस्तौति —

हे शिवे ! ते श्रीचकं श्रुतिमूलकोश इति ख्यातम्। कथंभूतम्। संसार-चकात्मकम् पुनः कथंभूतम्। तद्धिष्ठिताचरिशवज्योतिर्मयम्। पुनः कथंभूतम्। सर्वतः श्रीसुन्दरीभिर्वृतम्। कथंभूताभिः। पुतन्मन्त्रमयात्मिकाभिः। पुनः कीदशम्। श्ररुणम्। मध्ये त्वं ब्रह्मविद्या। कथंभूते मध्ये। बैन्दवसिंहपीठललिते। इत्यन्वयः।

श्रीचकं महात्रिपुरसुन्दर्याः पूजाचकम् । श्रुतिमूलकोशः श्रुतीनां वेदानां मूलं प्रणवः । 'श्रोंकारप्रभवा वेदाः' इति वचनात् । तस्य कोशभूतं श्रीचक्रगतमध्यत्रिकोणं तस्य कामकलाचरगतिबन्दुत्रयमयत्वात् । विन्दुलयाणां ब्रह्मविष्णुरुद्दरूपत्वात् ।

'ब्रह्मबिन्दुर्महेशानि वामाशक्तिरुदीरिता।'

इति ज्ञानार्णववचनात् । विश्वं वमित इति वामा, वामाशक्तेः शब्दार्थसृष्टिकारणत्वेन श्रीचकस्य श्रुतिमूक्कोषिमत्यादिः । इतिकारणात् । ते श्री महाविषुरसुन्द्रयाः । संसारचकात्मकं संसारचकं कालचकं देशचकं च । श्रीचकस्य कालचकं ण देशचकेण च साम्यं तन्वराजेऽण्टाविंशतितमे पटले श्री शिवेन प्रतिपादितम् । मयात्र प्रन्थगौरवभयान्न लिख्यते । यैरेव मूलविद्याचरेः श्रीचकं प्रसतमिति ज्ञानार्णवोक्तिः । यथा —

१. त्रिपुरामहिमस्तोत्र। श्लोक २८।

जकारात् पृथियो जाता सशैलयनकानना ।
पन्चात्रात्पोदसम्पन्ना सर्ववीर्थमयो परा ॥
सर्वगद्गामयी सर्वचेत्रस्थानमयी शिने ।
सर्वगद्गामयी सर्वचेत्रस्थानमयी शिने ।
सकाराचन्द्रतारादिग्रहराशिस्वरूपिणी ॥
हकारान्द्रित्रस्याध्योममयढलसस्थिता ।
ईकारादिश्वकर्सीय माया तुर्यातिमका शिये ॥
एकाराद्दैरणधी शक्तिर्वश्वपाजनवत्वरा ।
रकारात्तेजसा युक्ता परज्योति,स्त्ररूपिणी ॥
ककाराकामदा कामरूपिणी स्कृतवृत्यया ।
श्वर्षचन्द्रेण देवेशि विश्वयोनिरितीरिता ।
निन्दुना शिवरूपेण स्नुत्वस्येण साचिणी ॥ इति ।।

पुत्र ससारचकात्मकता मृत्वविद्यायास्त्वात्मकता श्रीचकस्येवि या सान्यम् । विष्यात प्रसिद्धम् । वव्यिष्टिताचरिवचयोतिमय । वव्यिष्टितानि श्रीचकाधिष्टितानि यान्यचराणि सान्येव बीजम्तास्तत्त्वत्यस्यदेव । वव्यिष्टितानि श्रीचकाधिष्टितानि यान्यचराणि सान्येव बीजम्तास्तत्त्वत्यस्यदेव । व्यिष्टित्याव्य कामाकर्षिय्याव्य । व्यत्तिक्ष्माव्यः सर्वस्त्रोमाव्यः सर्वस्त्रोमिष्याव्य सर्वतिद्विम्बाव्य सर्वज्ञाव्यः । विष्टान्याव्य कामेरवर्याव्य एव न्योतींपि वन्मय वव्यच्युर सर्वत श्रीचकमिनव्याप्य एतन्यन्यस्याप्तिमकामि एतिहृद्याच्यस्यः सर्वित । वकारायत्यस्य सर्वेवतम् सक्तराव्यक्तम् सर्वेवतम् , ककाराव्यक्तित् स्त्रवित्यम् सर्वेवतम् , क्रकाराव्यक्तिति मृत्वविधान्वाचौ सम्पूर्णं श्रीचक सावर्या प्रसर्वमिति मृत्वविधान्वाचौ स्व

ज्ञकार पृथियोवीज तेन सूतिग्यमुच्यते। सकारश्चन्द्रमा भद्रे फलापोडशकात्मक ॥ तस्मात् पोडशपत च हकार शिव उच्यते। श्रप्टमृतिं सदा मद्गे तस्माद्रसुवृत्त मवेत्॥ ईकारस्तु सदा माया भुवनानि चतुर्देश। पालयन्ती परा तस्माच्छककोण भवेतिये ॥ शक्तिरेकादशस्थाने स्थित्वा स्रते जगस्त्रयम् । विष्णोर्योनिरिति ख्यातासा त्रिष्णोर्दशस्पइम् ॥ एकारात्परमेशानी चक्र ब्याप्य विजिम्भता। दशकोणकर तस्मादकारो उद्योतिरव्यय ॥ कजादशान्वितो वहिर्देशकोग्रप्रवर्तक । ककारान्मद्नो देवि शिव चाप्टम्बरूपकम् ॥ योनिवश्य तवा चक वसुयोन्यङ्कित भवेत्। श्रर्धमात्रा गुगान्सूवै नाव्रूपा यतस्वत ॥ त्रिकोण्हपा योतिस्तु बिन्दुना बैन्दवं भवेत्। कामेश्वरखरूप त्तद्विश्वाधारम्बरूपकम् । श्रीचक तु वरारोहे श्रीविद्यावीर्यमम्मवम् ॥इति॥

श्ररुणं बालार्कप्रमं श्रीसुन्दरीभिवृ तं श्रिया सौन्द्रेंण सुन्दर्यः श्रीसुन्द्रीप्रायाः । श्रीसुन्द्र्याः पञ्चमहाशवसन्नद्धिसहासनं कामेश्वराङ्कोपवेशनिमिति विशेषः । वृतं परिवेष्टितम् । मध्ये मध्य तिकोणमध्ये । बैन्द्रविसहपीठललिते बैन्द्रवं बिन्द्रुचकं तत्र सिंहासनं पूर्वोक्तरूपं तेन लिलते निरूपमशोभान्विते । त्वं श्रीत्रिपुरमहासुन्द्रो । ब्रह्मविद्या परब्रह्मात्मका । शिवे कल्याण्रूपे । र

"हे शिवे ! आपका श्रीचक वेदों का मूलकोश है, यह प्रसिद्ध है। कैसा। संसारचकात्मक । पुनः कैसा । सब ओर से श्रीसुन्दरियों द्वारा घिरा हुआ । कैसी सुन्दरियाँ। ये मन्त्रस्वरूपा उनके द्वारा (घिरा हुआं)। पुनः कैसा। अरुण। मध्य में तुम ब्रह्मविद्या। कैसे मध्य में । बिन्दु के सिहासन पर। यह अन्वय हुआ। श्रीचक्र महात्रिपुरसुन्दरी का पूजाचक । श्रुति अर्थात् वेदों का मूल प्रणव है। कहा गया है कि वेद ओङ्कार से निकले हैं। उसका कोश श्रीचक्र के बीचवाला त्रिकोण। वे कामकला के अक्षरों (ऐं हीं क्ली) के अन्तर्गत तीन बिन्दु हैं। ये तीनों बिन्दु ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूप हैं। ज्ञानार्णव का वचन है कि हे महेशानि ! ब्रह्मबिन्दु का नाम वामाशक्ति है। विश्व को वमन करती है, इसलिये यह वामा है। वामाशक्ति शब्द (ध्वनि, नाम) और अर्थ (विषय, रूप) का कारण है, इसलिये श्रीचक, श्रुतिमूल (ॐ) का कोष है। वे अर्थात् महात्रिपुर-सुन्दरी के। संसार चक्रात्मक, अर्थात् संसारचक्र, कालचक्र और देशचक्र। श्रीशिव ने तन्त्रराज के २८ वें पटल में, श्रीचक्र की, देशचक्र और कालचक्र से समता प्रतिपादित की है। ग्रन्थविस्तार के भय से मै यहाँ नहीं लिखता। ज्ञानार्णव का कहना है कि जिन मूलविद्याक्षरों से श्रीचक का प्रसार हुआ उन्ही अक्षरों से संसारचक का विस्तार हुआ। जैसे हे शिवे ! लकार से परारूप पृथिवी उत्पन्न हुई, जिस पर शैल, वन, कानन, पचास पीठ, सभी तीर्थ, सब गंगा और सभी क्षेत्र स्थान है। सकार से, चन्द्र, तारा, ग्रह, राशि आदि का रूप उसने ग्रहण किया। हकार से शिव के संकीर्णरूप व्योममण्डल के रूप में वह वर्तमान है। हे प्रिये ईकार से यह विश्वकर्ती तुर्या माया है। एकार से विश्वपालन में तत्पर वह वैष्णवी शक्ति है। रकार से (वह) तेजोयुक्त परंज्योति:स्वरूपिणी है। ककार से कामदा, कामरूपिणी अव्यया का स्फुरण होता है। हे देवेशि ! अर्धचन्द्र द्वारा इसे विश्वयोनि कहा गया है। बिन्दुरूप शिव के शून्यरूप से यह साक्षिणी है। इस प्रकार संसारचक्र से मूलविद्या की तदात्मकता अथवा श्रीचक्र की समता है। विख्यात अर्थात् प्रसिद्ध । उसमें अधिष्ठित अक्षर शिवज्योतिर्मय है। उसमें अधिष्ठित अर्थात् श्रीचक में अधिष्ठित जो अक्षर है वे ही बीज है और उनके आवरण देवतादि, जो तत्त्व के संकेतवर्ण है, वे ही शिव है। अणिमादि सिद्धियाँ, कामाकर्षिण्यादि, अनंगकुसुमादि, सर्व संक्षोभिणी आदि, सर्वसिद्धिप्रदादि, सर्वज्ञादि, विश्वन्यादि, कामेश्वर्यादि ही ज्योतियाँ

१. त्रिपुरामहिमस्तोत्रम्। नित्यानन्दकृता टीका। काव्यमाला। एकादशगुच्छकः। वम्बई। शाकः १८४४ सन् १६३३।

२. यही बिन्दुरूप शुन्यता बुद्ध की शुन्यता है, जिसका प्रतीक बुद्ध के ललाट का बिन्दु है। शक्ति शुन्यसान्तिणी हैं श्रीर इसी भाव से बुद्ध-सम्प्रदाय में शुन्यसान्तिणी तारा, श्री, श्रीर वज्रवैरोचनी (छिन्नमस्ता) की शाक्तों की तरह ही ग्रहण किया गया है।

(ग्रह नक्षत्रादि) उसके रप है, उसी से भरे हुए सब ओर से श्रीचक को अभिव्यास कर इन मत्रों के रप में अर्थात् इन विद्याक्षर के रप में फैले हुए हैं। लकार से चतुष्कोण (भूपर) का देवता सिहत विकास हुआ, सकार से देवता सिहत पोड़न दल का, हकार से देवता सिहत अप्टरल का, ईकार से देवता मिहत चतुर्देश कोण (दल, योनि) का, एकार से देवता सिहत बाहर वाले दगदल का, रकार से देवता सिहत भीतरवाले दशार का, ककार से देवता सिहत अप्टर्काण का, अर्थाचन्द्र से देवता सिहत किमोण का और विन्दु से बैन्दव स्थान का, अर्थात् मूलविद्या के नौ अक्षरों से आवरण सिहत सम्पूण श्रीवक वना, यही मुनि (दुर्वासा) का अभिन्नाय है।

ज्ञानाणव में भी वहा है कि —लंकार पृथिवी-बीज है, इसलिये इसको भूविम्म (भूपुर, चतुएकोण) वहते हैं। भद्रें । सकार पोडम कलातम चन्द्रमा है, इसलिये पोडम पत्र को हकारिगव कहते हैं। भद्रें । इसलिये अप्टमूर्त (खिय) सर्वदा अप्टस्ल होते हैं। ईकार, यह चीवह भुवन रूप माया है, इसलिये आपन करनेवाली 'परा' इन्द्रकोण होती हैं। इकिए एकादण स्थान में रहकर, तीनों लोकों को उत्पन्न करती है, इसलिये उसका नाम विष्णुपोनि है, यह विष्णु का दशरूप (दशावतार) है। एकार से (निकल कर) परमेश्वरी, चक्र में व्याप्त होकर प्रस्फुटित हुई हे, इसलिये दश कोण के रूप में किरणोवाला रकार अव्यय ज्योति है। दशकलाओं वाला अपि दश कोण का प्रवर्तक है। कवार मदन है। देवि । शिव अप्ट स्वरूप हैं। योनि (त्रिकोण) के रूप में चक्र, आठ कोणों से चिह्नित रहता है। अर्धमाना नादरूप में गुणों को उत्पन्न करती है। त्रिकोण रूप योनि, विन्दु के साथ मिलकर, वैन्दव वन जाता है। यहीं कामेश्वर है, जो विश्वाधार का प्रतीक है। हे वरारोहे । श्रीचक, श्रीविद्या की शक्ति से उत्पन्न हुआ है।

अरुण अर्थात् वाल सर्यं वा वर्णवाला । श्रीसुन्दरी से घिरा हुआ, श्री के सौन्दर्य से सम्पन्न सुदिर्यां, श्रीसुदरी-जैसी सुन्दरियां। इसका विशेषायं हुआ—पञ्च महाशव से सबढ़ सिहासन पर अर्थात् नामेश्वर के अङ्क में वैठना। वृत अर्थात् घिरा हुआ। मध्य मे अर्थात् मध्य त्रिकोण में। वैन्दर्वासह पीठलिलते अर्थात् वैन्दय-विन्दुचक, वहां पूर्वोक्तरूप सिहासन, उसमे लिलत अर्थात् निरुपम शोभान्वित, तुम अर्थात् महात्रिपुर सुन्दरी। ब्रह्मविद्या अर्थात् परब्रह्ममयी। जिवा अर्थात् कल्याणरूपिणी।

बाक्तदर्शन के अनुसार मृष्टि में काम करनेवाले सभी तत्त्वों का, आवरणदेवता के रूप में, विवरण देकर और मध्य में प्रधान शक्ति की स्थापना कर, श्रीचक्र के रूप में ससारचक के प्रतीक का निर्माण किया गया है। प्रपचलीला का सब से सरल प्रतीक शिवलिङ्ग है और सब से जटिल और गहन श्रीचक्र है।

#### छिन्नमस्ता

विभु वी इच्डामान ही किया का रूप ग्रहण करती है। उसवी इच्छामात्र से निया होने लगती है। इसलिये मृष्टि त्रिया मे जन्तुओं की तरह, उसे हस्तपादादि की आवश्यकता नहीं होती। हस्तपादादि म्यूल जगत् के स्यूल उपादान है, जो शक्ति के परिवर्तित रूप है और सूक्ष्म शक्ति से संवालित होते हैं। इसलिये अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि इसके हजारों हाथ, हजारों शिर, ऑख इत्यादि हैं, और यह विना आँख के ही देखता है, विना पैर के ही चलता है, विना हाथ के ही सारी सृष्टि का काम करता है, इत्यादि। सनातन, बौद्ध और जैन देव-देवियों के प्रतीकों में छिन्न-मस्ता के अन्तर्गत सिद्धान्त और रूप के प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं।

छिन्नमस्ता के रूप में यही दिखाया गया है कि प्राणिमात्र के शरीर में मस्तक उत्तमाङ्ग समभा जाता है, किन्तु मानवरूप में कल्पना करने पर भी, विभु की कल्पित इन्द्रियों, और मस्तक का भी कोई महत्व नही है। शक्ति की सृष्टि-क्रिया में हवा, बिजली या आकाश के मस्तक की कल्पना जिस प्रकार निरर्थंक है, उसी प्रकार सर्वव्यापी शक्ति के मस्तक और अन्यान्य इन्द्रियों की कल्पना भी निरर्थंक है, ये केवल कार्यशील शक्तितत्त्व के प्रतीकमात्र है।

छिन्नमस्ता का ध्यानस्तव इस प्रकार है —

शुअसरोजवक्त्रविलसद्बन्धृकपुष्पारुणं भास्वद्रास्करमण्डलं तदुव्रे तद्योनिचकं महत्। विपरीतमेथुनरतप्रद्युम्नसत्कामिनी-पृष्ठस्थां तरुणाककोटिविजसत्तेजःस्वरूपां शिवाम् ॥ वामे छिन्नशिरोधरां विदेतरे पाणी महत्कतु कां प्रत्यात्तीहपदां दिगन्तवसनामुनमुक्तकेशवजाम् । ब्रिन्नात्मीयशिरः समुच्छलवसम्धारां पिवन्तीं परां बालावित्यसमप्रकाशविलसन्नेलत्रयोद्वासिनीम् वामादन्यत्रनालां बहुगद्दनगत्तद्रश्तधाराभिरुच्चै:-पायन्तीमस्थिभूषां करकमत्तत्त्वस्कित्रिकामुग्रख्पाम्। रक्ताभां रक्तकेशीमपगतवसनां वर्णिनीमात्मशक्ति प्रत्यालीढोरुपादामरुणितनयनां योगिनीं योनिमुद्राम् ॥ दिग्वस्त्रां मुक्तकेशी प्रजयघनघटाटोपरूपां प्रचएडां दंष्ट्रादुष्प्रेचयवक्लोव्रविवरत्वसल्लोत्जिह्नाग्रभासाम् । विद्युक्लोलाचियुग्मां हृद्यतटलसद्दोगिनीमात्ममूर्तिं सद्यरिछन्नात्मकएठप्रगत्तितरुधिरैर्डाकिनीं वर्धयन्तीम् ॥ ब्रह्मेशानाच्युताद्ये: शिरसि विनिहतां मन्द्रपादारविन्दे-रात्मज्ञैयांगिमुख्यैः शतिपद्मनिशं चिन्तिताचिन्त्यरूपाम् । संसारे सारभूतां विभुवनजननीं छिन्नमस्तां प्रशस्ताम् इंग्टां तामिष्टदात्रीं कलिकलुषहरां चेतसा चिन्तयामि ॥

१. नाभि ( चेतना के विस्तार के विन्दुस्थान ) में श्वेतकमल के भीतर, बन्धूक पुष्प की तरह लाल, जगमगाता हुआ सूर्यमण्डल है। उसके भीतर महायोनिचक्र है। उसके

१. यही है वेद का 'श्रमृतस्य नाभिः'।

नीच मे विषरीत मिथुन रमं मे रत काम और रित की पीठ पर करोडो मध्याह्न-मूर्य की तरह जगनगाती हुई तेजोरूप शिवा हैं॥"

मृष्टि के प्रारम्भ मे चित् के महाविस्तार मे प्रथम स्पन्द, विन्दु है। यही नाभि है। इतेतकमल मृष्टि है। लाल सूर्यमण्डल, साकार विद्वका आरम्भ विमश्ने है। उसके भीतर योनिचक वा त्रिकोण है जो त्रिशक्ति, तिगुण, नयी इत्यादि का प्रतीक है। काम और रित क्लो वीजात्मक इच्छाशित हैं। उनके ऊपर मृष्टि का महारम्भस्वरप महालक्ति शिवा हैं।

२ "वार्ये हाथ में कटा हुआ शिर और दाहिने में बहुत वड़ा खड़्ग है। बार्या पैर आगे वड़ा है। दिगम्बरी हैं। केश-समूह खुले हुए हैं। परासक्ति, अपने ही कटे हुए शिर स्थान से निकलती हुई रक्त धारा पी रही हैं। वालसूर्य की तरह प्रभा है। तीन नेत्र शोमा पा रहे हैं।"

साकार विग्रह के हस्तपादादि को देख कर लोगों के मन में जो भ्रम और मोह उत्पन्न होता है, शिर के रूप में उसका ज्ञानसङ्ग द्वारा उच्छेद हुआ है। स्थित-शक्ति दिक् ही वस्त्र है। प्रकृति स्वत अपना शृङ्गार है, इसिलये केश खुले हैं। सृष्टि क्रिया में, साकार रूप में महाशक्ति अपना अवलम्ब आप ही हैं। इसिलये स्वय अपना रक्तपान कर रही हैं। बालसूर्य की तरह प्रभा विमश रूप है। चन्द्र, सूर्य और अग्नि रूप तीन नेत्र इच्छा, शान, क्रियास्वरूप हैं।

३ "इनके दाहिनी और एक योगिनी है जो योनिमुद्रा है। यह देवी की अपनी ही शिक है। वहे वेग से उठती हुई अपने रक्त की धारा इसे ये पिका रही हैं। हिंहुयाँ इस योगिनी के आभूगण है। इसके हाथ मे चमकता हुआ भयद्भर खड्ग है। इसके वर्ण, केव और नेज लाल है। यह विवस्त्र है। इसका नाम वर्णिनी है।"

निष्त्रिय और सितय चित् शक्ति के दोनो पुटो के बीच विन्दुस्था योनिमुद्रा है। इसका स्थान मूमध्य है। योगी तानिक और बौद्ध तीनो ही इसे समान रूप से मानते हैं। जिनकी ध्यानावस्था से भी इसका बोध होता है। इसका दो स्यूळ रूप हो सकता है— १ ()।२ ⊙। दो पुटो के मिळने से वृत्त वन जाता है। यह विन्दु-नृत्त इसका दूसरा रूप है। इसका करिपत रूप बणिनी शक्ति है। यह मोक्षदा अन्तर्मु बबृत्ति है।

महार्शाक्त अपनी ही शक्ति से अपने स्पान्तर को अनुप्राणित रखती है, यही अपना रक्त पिलाना है। इसके आनूपण अस्थि के है। अस्यि प्राणियों के द्यारिर का अवलम्ब है। सभी स्पी को शक्ति, प्राण रूप से बर्तमान रह कर स्थिर रखती है, यही इसकी अस्थिभूपा है। उग्र काता अर्थात् भयद्भुर खड्ग, ज्ञान है। रक्तवर्ण, रक्तकेश और रक्त नित्र, रजोगुण के वोषक है। यह निगुणात्मक ब्रह्म का रजी गुण रूप है।

४ "(इनके दाहिनी ओर) अपनी ही मूर्ति एक डाकिनी है, जिसका नाम भोगिनी है। यह देवी के हृदय के अत्यन्त निकट है। अपने ही सद्य छिन्न कण्ठ से निकलती हुई रक्तधारा से उसे पुष्ट कर रही है। भोगिनी दिगम्बरी है। इस के केश खुले है। यह प्रचण्ड है और प्रलयकालीन घोर घटाटोप की तरह इसका (काला) रूप है। (विकराल) दाँतों के कारण इसके मुख और उदरिववर कण्ठ की ओर देखा नहीं जाता। जिह्ना का अग्रभाग लपलपा रहा है और इसकी दोनों आँखें बिजली की तरह चमकवाली और चंचल है।"

तृतीय क्लोक में मोक्षद्वार, (योनिमुद्रा) योगस्वरूपा (योगिनी) अन्तर्मु खवृत्ति, और वर्णिनी शक्ति का विवरण हो चुका है। वर्णिनी का अर्थ, वर्णवाली, अर्थात् निराकार का साकार रूप भी है। चतुर्थ क्लोक में भोगस्वरूप बिहर्मु खवृत्ति है, जो अज्ञान अर्थात् तमोगुण का परिणाम है, किन्तु वह भी महामाया का ही एक स्वरूप है और प्रपंचित्रया में सहायक होने के कारण देवी के हृदय के अत्यन्त निकट है।

डाकिनी का अर्थ है मायाविनी । मोह के कारण जीव भोग में डूबता है। इसलिये इस शक्ति का नाम भोगिनी है। इसका भी अस्तित्व देवी के रक्त (कृपा और स्नेह) पर आश्रित है। योगिनी का प्रचण्ड रूप, विषय-वासना की दुनिवारता है। इसका विकराल काला रूप घोर तमोगुण है, जिसके विकराल दाँतों (कर्मों) के कारण उसके यथार्थ रूप पर विचार करना भी कठिन है। चमकती आँखे और लोल जिह्ना भोगतृष्णा का लपलपाता रूप है। यह भोग-स्वरूप बहिर्मु खवृत्ति का प्रेरक देवी का तमोगुणात्मक रूप है।

५. ''ब्रह्मा ईशान, अच्युत आदि देवी के चरणकमलों को शिर पर रखते है। आत्मज्ञ योगीन्द्रगण अचिन्त्यरूपा की, पग-पग पर अहिनश चिन्ता करते हैं। संसारसार, त्रिभुवन जननी, इष्टदेवी, इष्ट देनेवाली कलिकलुष हरनेवाली, तेजोमयी (चिद्रूपिणी) छिन्नमस्ता का मैं ध्यान करता हूँ।"

इस स्तव का अन्तिम श्लोक है-

उत्पत्तिस्थितिसंहतीर्घटिषतुं धने त्रिरूपां तनुं त्रैगुण्याज्ञगतो यदीयविकृतिर्वहाच्युतः शूलभृत् । तामाद्यां प्रकृतिं स्मरामि मनसा सर्वार्थसंसिद्धये यस्या: स्मेरपदारविन्द्युगले लाभं भजन्तेऽमराः ॥

"उत्पत्ति, स्थिति और संहार की किया के लिये आप तीन प्रकार का शरीर धारण करती है। जगत् (सर्वदा गितशील सृष्टि) के त्रिगुण के कारण, जिसके परिवर्तित रूप (विकृति) ब्रह्मा, विष्णु और शूलपाणि है, सब विषयों की पूर्ण सिद्धि के लिये, उस आद्या प्रकृति (मूल प्रकृति-अशेष कारण) का मैं स्मरण करता हूँ, जिसके मुस्कुराते हुए चरण कमल से देवताओं की अर्थसिद्धि होती है।"

इससे ब्रह्ममयी का ब्रह्मस्वरूप स्पष्ट है।

इस प्रतीक मे स्थं-विम्ब विन्दु है, कमल विश्वप्रपन्न है और काम-रित कामकला है, जो चिदानन्द की आनन्दवृत्ति के स्थूल रूप हैं और सृष्टि किया के प्रवर्तक हैं। इस पर अर्थात् कामेश्वर शव-शिव पर शिवा सृष्टिलीला करती रहती है। जिस प्रकार तरग जलराशि से निकल कर और नाना प्रकार की गति दिखाकर, जल मे पुन विलीन होकर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार निष्क्रिय ब्रह्म सिक्य होकर नाना प्रकार की कलाएँ, सृष्टि के रूप मे दिखलकर, अपने मे ही स्थिर अर्थात् निष्क्रल हो जाता है।

देवी की एक सहचरी योगिनी या वाँगिनी, रक्त वर्ण की है, यह रजोगुण है। दूसरी इिक्तिनी या भोगिनी कृष्णवर्ण है, यह तमोगुण है। वीच मे कोटि मध्याह्नसूर्य (तस्णाक) की तरह तेज स्वस्य स्वय आप हैं। यह चेतना है, जो साकार रूप मे त्रिगुणारिमका और गुणाश्रया होने के कारण स्थितिरूप सत्त्वगुणारमक रूप मे, रज और तम को अपने रक्त (शक्ति) से पुष्ट और स्थिर रखती है। शक्ति, स्थय ही अपना आश्रय है, यही इसका स्वरक्त पान करना और पिछाना है। शिक्त के मस्तक, हाथ, पैर इत्यादि कल्पना-मात्र हैं। जिस तरह विजली वा वायु जैसे व्यापक तत्त्व का मस्तक नहीं है, किन्तु इसकी सभी कियाएँ होती रहती है, उसी तरह शिक्त के भी अङ्ग-प्रत्यङ्ग नहीं है, इसकी इच्छा मात्र ही किया वन जाती है।

योगिनी, मोक्षप्रद योग है और भोगिनी तमोगुण, मोह और अज्ञान है। भोगासिक का परिणाम भयकर होता है, यही भोगिनी के विकट दाँत और विद्युनेत्र हैं। किन्तु जो क्षक्ति के शरणापन्न हैं उनके लिये मोक्ष और भोग, दोनो ही अनुकूल, सहायक और सुलभ हैं।

छिता का सर्यमण्डल काली और तारा के महाकाल और अक्षोभ्य का हृदय, श्रीचक और त्रिपुरा का विन्दु, विष्णु की नाभि, बुद्ध का ललाट विन्दु और जिन के हृदय पर धमचक या भुगुलता है, जहाँ से सृष्टि कल्पना का उद्भव और विकास होता है। यहाँ से ही काली और तारा त्रिगुणात्मक साकाररूप प्रहण करती हैं और यहाँ से ही त्रिपुरा, विष्णु, बुद्ध आदि का सिष्ट कमल प्रकट होता है।

छिता के सिद्धान्त पर ही बैष्णव, शैव, बीद और जैन प्रतीको का निर्माण होता है। छिता की सिखयों की तरह, विष्णु के साथ अक्मी-सरस्वती, शिव के साथ गङ्गा-गौरी, बुद्ध के साथ ब्रह्मा-इन्द्र, दो बोधिसत्त्व या दो अवलोकितेश्वर, दो शिष्य अथवा एक बोधिसत्त्व और एक शक्ति की मूर्तियाँ रहती हैं। तीर्थं छूर जिनो के साथ भी दो यक्ष या गम्धव की मूर्तियां दोनो पाश्व मे रहती हैं।

् छिता वा वर्जवैरोचनी नाम शाको, बौद्धो और जैनो मे समान रूप से प्रचलित है।

शिविजिङ्ग के रुप मे छिन्ना की दोनो पाइवैवितिनी सिवियाँ वेदी का रूप ग्रहण कर लेती हैं और ब्रह्ममयी, मध्य मे ब्रह्मलिङ्ग का रूप ग्रहण करती है ।

# धूमावती

धूमावती के रूप में महाशक्ति की रूप-कल्पना शाक्तसम्प्रदाय के दर्शन और साधना के सिद्धान्तों के अनुसार है। यह भोग और मोक्षदात्री विधवा वृद्धा माता के रूप में महाशक्ति की उपासना की रीति है।

महाशक्ति के धूमावती रूप धारण करने के विषय में एक कथा कही जाती है। एक वार कैलास पर्वत पर महादेव के साथ पार्वती बैठी हुई थी। उन्होंने वृषभध्वज से कहा—बड़ी भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिये। कई बार माँगने पर भी जब कुछ नहा मिला, तब पार्वती महादेव को उठाकर निगल गई। उनके शरीर से धूमराशि निकली तब शम्भु ने अपनी माया द्वारा उनसे कहा—

एषा मूर्तिस्तव परा विख्याता बगलामुखी। धूमव्याप्तशरीरात् ततो धूमावती स्मृता ॥ एते मूर्ती तव परे सिद्धविद्ये प्रकीर्तिते । यथोप्रतारिणी मूर्तियथा काली पुरा सती ॥ यथा च भुवनेशानी यथा त्रिपुरभैरवी। छिन्नमस्ता यथां मूर्तिस्तथा त्वं परमेश्वरी॥

"आपकी यह 'परा' (आदि कारणरूपा) मूर्ति, जो बगलामुखी (सुन्दर मुखवाली) के नाम से प्रसिद्ध है, वह धुएँ से ढँक जाने के कारण धूमावती कही जायगी। हे परे ! आपकी ये दोनों मूर्तियाँ सिद्धविद्या है। जो उग्रतारा, काली, पुराकाल में सती की मूर्ति, भुवनेश्वरी, त्रिपुरभैरवी और छिन्नमस्ता की मूर्ति है, हे परमेश्वरि। वही आप हैं।"

पराशक्ति एक है और उसके ही अनेक रूप सर्वत्र दिखाई पड़ते है, इस भाव को स्पष्ट करने के लिये कहा जाता है कि महाशक्ति कुमारी, विधवा, एका, परा इत्यादि है। दुर्गासप्तशती के पाँचवें अध्याय में देवी ने कहा —

> यो मां जयति संग्रामे यो मे दुर्पं व्यपोहति । यो मे प्रतिवलो लोके स मे भर्ता भविष्यति ॥

"जो मुक्ते युद्ध में जीत लेगा, जो मेरा गर्व दूर कर देगा, जो मेरे जैसा बलवान् होगा, वही मेरा भर्ता होगा।" ऐसा तो कोई हो ही नही सकता। इसलिये देवी कुमारी है। उनके इस विधवापन की कथा का भी यही अर्थ है कि जितने भी नाम-रूप की कल्पना की जाय, सभी उसके उदरस्थ है, वह एक-की-एक है।

इस रूप का ध्यान इस प्रकार है --

विवर्णा चन्चला कृष्णा दीर्घा च मिलनाम्बरा। विमुक्तकुन्तला रुचा विधवा च विरलद्विजा॥ काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा। शूर्षद्वस्तातिरुचाची धृतहस्ता वरान्विता॥

#### प्रदृद्धघोषा तु भृश जटिला कुटिलेचया । इतिपासार्विता नित्य भयदा कलहास्पदा ।।

"देवी, विवर्ण चचल, काला रगवाली, लम्बी, मैले कपडेवाली, खुले केश, रूखी, विधवा, ग्योडे-बहुत दाँतोवाली, काकघ्वज रथ पर आस्ड, लटकते हुए स्तनोवाली, हाथ मे सूप, स्खे नेत्र, हिलते हुए और वरद हस्त, लम्बी नाक, जटिल केश, ऋूर आर्खे, सर्वदा मूख-प्यास से व्याकुल, भयकर और अगडे का धर हैं।"

देवी का काकष्वज और काकवाहन, रमशान अर्थात् विषय वासना से शून्यता का प्रतीक है। यह काली और महाकाल का रमशान और गोता की स्थितप्रज्ञावस्था है, जो मोक्षप्रद है।

धूमावती के रूप में करुणामयी वृद्धा माता के कृषा-कटाक्ष से भोग-मोक्षादि सभी सुलभ हो जाते हैं।

#### वगलामुसी

ब्रह्ममयी महाविद्या का एक नाम और रूप वगला है। यह वगलामुखी का सक्षिप्त रूप है। वगला के रूप का विवरण इस प्रकार है—

मध्ये सुधाञ्चिमिष्यमयहपरानवेदी — सिंहासनोपरिगवा परिपीतवस्त्राम् । पीताम्बरामस्यामात्यवित्तेपनाद्याः देवीं स्मरामि एतसुद्गरवैरिजिङ्गाम् ।। जिङ्गाप्रमादाय करेण देवीं चामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीम् । गवाभिचातेन च वृत्तियोन पीताम्बराद्याः द्विसुजा नमामि॥

सुघासागर मे मणिमण्डप मे रत्न की वेदा पर सिहासन पर बैटी हुई, पीत वस्त्र, आभरण, माला और विलेपनवाली और मुदगर तथा बैरी की जीम को घारण करनेवाली देवी का में स्मरण करता है।"

"यार्थे हाथ से जिह्नाग्र को पकडकर और दाहिने से गदा की मार से शत्रु को पीडित करनेवाली, पीताम्बर से जगमगाती हुई, दो भुजाओवाली देवी को में प्रणाम करता हूँ।"

सुधादिय चिदानन्द का आनन्द-सागर है, मणिमण्डप और रत्नवेदी सृष्टि है और सिंहासन वि दु है। रै देवी के भूपणवस्त्रादि सभी पीत वर्ण के ह। पीतवर्ण पृष्वी-तत्त्व का है, जो स्थित्पात्मक दिक्-शक्ति है। सभी प्रकार की गति को रोकने के लिये, दिक्-शक्ति-रूपिणी महाशक्ति वगला की साधना की जाती है। प्रपचसिद्धि मे, विरोधियो को रोकने के लिये और परमार्थसिद्धि मे मन की चचलता को रोककर पराशक्ति मे मनीलय के लिये इनकी उपासना वी जाती है।

१ इन प्रतीकों के विस्तृत विवरण के लिये त्रिपुरा-प्रकरण देखना चाहिये।

बगलास्तव से इनका ब्रह्मरूप प्रकट होता है। इसका एक क्लोक इस प्रकार है— मातभैरिव भद्रकालि विजये वाराहि विश्वाश्रये। श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामेशि रामे रमे।। मातिक त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे। वासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्विर त्राहि माम्॥

"मातः, भैरिवः भद्रकालि, विजये, वाराहि, विश्वाश्रये, श्रीविद्ये, समये, महेशि, बगले, कामेश्वरि, रामे, रामे, मातिङ्गि, त्रिपुरे, परात्परैतरे, स्वर्ग और अपवर्ग देनेवाली, मैं दास शरणागत हूँ। विंश्वेश्वरि ! मेरी रक्षा करो"

इसमें सभी महाविद्याओं को एक कहकर बगला को उनसे अभिन्न कहा गया है। बगलाशतनाम के कुछ श्लोकों से इनका ब्रह्मरूप और भी स्पष्ट हो जाता है—

बगता विष्णुविनता विष्णुशंकरमामिनी । बहुता वेदमाता च महाविष्णुश्सूरिप ॥ महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी । नरसिंहिप्रिया रम्या वामना वट्टरूपिणी ॥ जामदग्न्यस्वरूपा च रामा रामप्रपृतिता । कृष्णा कपिद्नी कृत्या कत्तहा कत्तकारिणी ॥ बृद्धिरूपा बुद्धभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी । किक्रूपा कित्तहरा कित्तदुर्गतिनाशिनी ॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशा कोटिकन्द्रपैमोहिनी । केवता कठिना कात्ती कत्ता कैवल्यदायिनी ॥इत्यादि ।

"वगला, विष्णुवनिता (लक्ष्मी), विष्णुभामिनी (सरस्वती), शङ्करभामिनी (पार्वती) वहुला, वेदमाता (सावित्री), महाविष्णु को जन्म देनेवाली (परामहाशक्ति) महामत्स्यस्वरूपा महाकूर्मरूपिणी, महावाराहरूपधारिणी, नरसिंह की शक्ति, रम्या, वामनरूपा, वटुरूपा, परशुरामस्वरूपा, रामरूपा, राम से पूजिता, कृष्णा, कपिदनी, कृत्या, कलहा कल्याणमयी, बुद्धिरूपा, बुद्धशक्ति, बौद्धों के पाखण्ड का नाश करनेवाली, किल्करूपा, कलिहरा, किल की दुर्गति का नाश करनेवाली, कोटि सूर्य-जैसी, कोटि कन्दर्प को मोह लेनेवाली, केवला, कठिना, काली, कला (सृष्टिरूपा) कैवलय देनेवाली, इत्यादि।

इससे महाशक्ति का विश्वव्यापक रूप स्पष्ट है।

## भुवनेश्वरी

ब्रह्ममयी महामाया का एक स्वरूप भुवनेश्वरी है। इनके रूप का वर्णन इस प्रकार है — ष्टाह्निद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयथुक्ताम्।

स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्॥

"प्रातःकालीन दिन की तरह (रक्त) प्रभावाली, चन्द्रमुकुट, पृष्ट स्तन, तीन नयन और मन्द्र मुसकानवाला मुख (हाथों में) पाश, अङ्कुश, वरद और अभय युक्त भुवनेश्वरी का मैं ध्यान करता हूँ।"

यह त्रिपुरा का सरल रप है। रक्त प्रभा विमर्ग है। माथे पर चन्द्रमा (सोम), ब्रह्मान द के अमृत का प्रतीक है। यह ब्रह्मानन्द ही वेदों का सोमरस है। तुङ्ग कुच जगन्माता के भरण-पोपण की योग्यता का प्रतीक है। ये ज्ञान और कमें के सोमरस से भरेदों अमृतघट है, जो जगत् को जीवन प्रदान करते हैं। यह इनका जगन्मातृत्व है। तीन नेत्र, ज्ञान, इच्छा, क्रिया और इन्द्रकंबिह्न हैं। मन्दिस्मत इसका आनन्द्रमय स्वरूप है। अब्दूष और पाश का विस्तृत विवरण गणेश और त्रिपुरा-प्रकरणों में हो चुका है।

भूवनेश्वरी-स्तोत्र के आरम्भिक श्लोको से इनका स्वरूप स्पप्ट हो जाता है —

द्यधानन्वमर्थं साचाच्छ्रन्दनहास्वरूपिणीम् । इंडे सकत्वसम्पर्थे जगत्कारणमिक्वमम् ।। विद्यामरोपभननोमरिनन्दयोने— विन्णो शिवस्य च वपु भितपाविषत्रीम् । स्टिस्थितिचयकरीं जगता त्रयाणाः स्तुत्वा गिर विमक्वयाम्यहमिक्वे त्वाम् ।।

"सकल सम्पत्ति (की प्राप्ति) के लिये, आनन्दमयी, जगत्कारण, परमब्रह्म के प्रत्यक्ष <sup>हप</sup> अम्बिका की में उपासना करता हैं।"

पद्मयोनि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आदि जननी और उनके इरीरो का निर्माण करने वाली, तीनो जगत् की सृष्टि, स्थिति और क्षय करनेवाली विद्या (ब्रह्मस्वरूपिणी) अम्बिके । तुम्हारी स्तुति करके मै वाणी पवित्र करता हूँ।"

'अरोप जननी विद्या' से अरोप कारण ब्रह्म का निर्देश किया गया है। इसी भाव को

फिर 'जगत्कारण' मे दुहराया गया है।

#### भैरवी

घोर कर्म के लिये महाविद्या को घोर रूप और त्रिया की आवश्यकता होती है और क्षान्त कर्म के लिये शान्तस्वरूप और शान्तिप्रद क्षिया की। महाशक्ति का भैरवी रूप, जपन्तप ज्ञान च्यानादि शान्त कर्मों में सिद्धिप्रद है।

इनके ध्यान से यह स्पष्ट हो जाता है-

उधहालुसहस्रकान्तिमस्याचीमा शिरोमाजिका रक्ताजिसपयोघरा जपउटी विद्यामभीति वराम् । इस्ताज्जैदेयती जिमेत्रविजसद्वक्त्रारविन्दक्षिय देवी बद्ददिमाशुरलमुकुटा वन्दे समन्दस्मिताम् ॥

"सहसो बालसूर्य के समान अरुण मान्तिवाली, अरुणवस्त्रवाली, मुण्डमालायुक्त, रक्त से लिप्त स्तनोवाली, जपमाला, पुस्तक (विद्या) अभय और वरद युक्त हाथोवाली, त्रिनेत्र से सुद्योभित मुखकमलवाली, 'रत्न' की तरह मुकुट में लगे हुए चन्द्रवाली, मुस्कुराती हुई देवी की मैं वन्दना करता हूँ।"

देवी का अरुणवर्ण उसका साकार रूप विमर्श है। मुण्डमाला वाक् अर्थात् वर्णमाला है। रक्तिलप्त पयोधर सृष्टि और स्थिति है। रक्त, रजोगुण अर्थात् सृष्टि-किया है और स्तन, पालन-पोषण करनेवाला सत्त्वगुणात्मक स्थिति है। जपविटका वाक् का मोक्षदायक दूसरा रूप है। ब्रह्मज्ञान का प्रतीक पुस्तक (विद्या) है। त्रिशक्ति (ज्ञानेच्छाित्रया) और त्रिज्योति (इन्द्रकंविह्नि) त्रिनेत्र है। मुकुट का चन्द्र, वेदों का सोम, आनन्द और अमृतत्व है। मन्दिस्मत, शाक्तों और शैवों की इच्छा-ित्रया, वेदान्त का आनन्द और बौद्धों की करुणा है।

भैरवी के स्तुतिवाक्यों से भी इनका अभीष्ट रूप स्पष्ट होता है-

ब्रह्मादयः स्तुतिशतेरिप सून्तम्हपां जानित नैव जगदादिमनादिमूर्तिम्। तस्माद्वयं कुचनतां नवकुं कुमाभां स्थूलां स्तुमः सकलवाङ्मयमातृभूताम्॥ स्थूलां वदन्ति मुनयः श्रुतयो गृणन्ति सून्मां वदन्ति वचसामिधवासमन्ये। त्वां मूलमाहुरपरे जगतां भवानि मन्यामहे वयमपारकृपाम्बुराशिम्॥

"जगत् के आदि और जिनकी मूर्ति के आदि का कोई पता नहीं है, उस सूक्ष्म रूपवाली देवी को ब्रह्मादि असंख्य स्तुतिवाक्यों से भी नहा जान सकते । इसिलये सकल वाङ्मय की जननी के, स्तनों से भुके हुए और नवकुं कुम-जैसे वर्णवाले स्थूल रूप की हम स्तुति करते हैं।"

"वेद और मुनि देवी के स्थूल रूप का वर्णन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका सूक्ष्म रूप वाक् का आधार है और भवानि ! कुछ लोग तुम्हे जगत् का मूल मानते हैं, किन्तु हमलोग तुम्हें करुणासागर के रूप में देखते है।"

इससे ब्रह्म के भैरवी रूप का यथार्थ रूप स्पष्ट हो जाता है।

### मातङ्गी

मातङ्गी महाविद्या का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

श्रथ मातिङ्गीं वच्ये क्रूरभूतभयङ्गरीम् ।

पुरा कव्म्बिविपिने नानावृत्तसमाकुत्ते ।।

वश्यार्थं सर्वभूतानां मतङ्गो नामतो सुनिः ।

शतवर्षसहस्नाणि तपोऽतप्यत सन्ततम् ।।

तत्र तेजः समुत्पन्नं सुन्वरीनेत्रतः शुमे ।

तेजोराशिरभूत्तत्र स्वयं श्रीकालिकाम्बिका ।

श्यामत्तं रूपमास्थाय राजमातिङ्गिनी भवेत् ।।

१. यहां बौद्धों का भी करुणातत्त्व है। 'शून्यतैव करूणो'

२. प्रायतोषयो । कलकत्ता । वंगाचर । पृ० ३८२ ।

"अब मातिज्ञानी का वणन करूंगा। ये कूर भूत के लिये भयद्धरी हैं। पुराकाल में मतञ्ज नामक मुनि ने नाना वृक्ष से परिपूर्ण कदम्बवन में, सब जीवो को वश में करने के लिये, सैकडो-सहस्रो वर्षों तक निरन्तर तप किया। तब (त्रिपुर) सुन्दरी के नेत्रों से तेज उत्पन्न हुआ और वह तेजोरािबा, स्वयं अम्बिका कालिका बन गई और क्यामल बर्ण धारण कर वे राजमातिज्ञानी बन गई।"

'कूरभूतभयद्भरी' से महाविद्या के इस रूप का उद्दश्य प्रकट होता है । इससे यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जा त्रिपुरा और कालिका है, वही मातद्भी है । ये एक ही तत्त्व के भिन्न भिन्न नाम और रूप है। इस रूप की उपासना का उद्देश्य और फल इस प्रकार कहा गया है—

श्रय वच्चे महादेवीं मातङ्गी सर्वसिद्धिवाम् । श्रस्या सेवनमाश्रेण वाहिसद्धि जमते ध्रवम ॥ <sup>t</sup>

"अव सब सिद्धि देनेवाली महादेवी मातङ्गी का वर्णन करता हूँ । इनके सेवनमात्र से, वाक्सिद्धि, निश्रय मिलती है।"

इससे स्पष्ट है कि वाक्सिद्धि के लिये इनकी उपासना की जाती है।

गातज्ज चाण्डाल का नाम है। बोध होता है कि चाण्डालकत्या के रूप मे जगन्माता की उपासना होती है। मातज्ज्ञी के साथ ही, उच्छिष्ट चाण्डालिनी-कल्प का विधान होने के कारण इस विचार की पृष्टि होती है। तन्त्रमत मे, मनुष्यों मे कोई भेद नहीं होने के कारण, इस रूप मे भी आखा की उपासना स्वाभाविक है।

मातङ्गी के स्थूल रूप का विवरण इस प्रकार है -

श्यामाङ्गी शशिशोखरा त्रिनयना रत्नसिंहासनस्थिताम् । वेदैर्वाहुदगडैरसिस्टेटकपाशाङ्कुशघराम् ॥

श्यामवण, माये पर चन्द्रमा, त्रिनयन, रत्नसिंहासनस्य, चार हाथो मे दण्ड, कृपाण, पाश और अकुक्ष ।

इन सभी प्रतीको का स्पष्टीकरण इससे पूर्व हो चुका है।

#### कमला

इस महाविद्या का नाम कमला, कमलात्मिका और लक्ष्मीविद्या भी है । इनका प्रसिद्ध ष्यान इस प्रकार है—

> कान्त्या काञ्चनसन्निमा हिमिनिरिश्वयैश्चतुर्मिर्गजै इस्त्योल्तिसहिरयमगामृतवटैरासिच्यमाना श्रियम् । विद्राया वरमञ्जयुग्ममभय इस्तै किरीटोऽज्वता चौमाबद्धनितम्बविम्बलक्षिता वन्दैऽदिन्बस्थिताम् ॥

९ पुरश्चयौर्णेव । बनारस । १६०४ । ५० ८२७ ।

"कान्ति में सोने-जैसी, हिमालय अथवा दिग्गज-जैसे चार हाथी सूँड़ में चार सोने का अमृतघट लेकर सिञ्चन करते हुए, दा हाथों में कमल और दो में अभय-वरद मुद्रायुक्त, किरीट से जगमग करती हुई, कमर में कसा हुआ क्षीमवस्त्रयुक्त और कमल पर स्थित श्री की में वन्दना करता हूँ।"

स्वर्ण वर्ण, दिग्गज-जैसे विशालकाय हाथी, अमृत से पूर्ण स्वर्णघट से सिञ्चन, जग-मगाता हुआ किरीट, उत्तम वस्त्र इत्यादि मत्त वैभव की कल्पना है। कमलासन और हाथों में कमल से सारी सृष्टि में सर्वव्यापित्व का संकेत हैं।

XX XX XX

अद्या (काली), द्वितीया (तारा) और तृतीया (त्रिपुरा, लिलताम्बा वा श्रीविद्या) के रूप में, महाशक्ति की उपासना-पद्धित में मोक्ष प्रधान, और भोग गौण उद्देश्य है। इसमें भोग, मोक्ष-सम्पादन का उपादान-मात्र बनकर रह जाता है और धीरे-धीरे (कभी-कभी हठात् भी) भोगलालसा दुर्बल बनकर लुप्तप्राय हो जाती है और केवल शरीरधर्म के रूप में बनी रहती है। अन्यान्य रूपों की साधना, साधक चाहे तो मोक्ष के लिये भी कर सकता है; क्योंकि यह सर्वथा सम्भव ही नहीं, स्वाभाविक भी है। किन्तु इनकी उपासना, प्रायः मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, धन-प्राप्ति, भविष्य-कथन इत्यादि क्षुद्र सिद्धियों के लिये किया जाता है। इन लाक्साओं की सिद्धि, उपदेष्टा और साधक की योग्यता पर आश्रित है।

क्षुद्र सिद्धियों के लिये, देव-देवी, यक्ष-रक्ष भूत-प्रेत आदि शक्ति के असंख्य क्षुद्र-रूप है। भोग-लिप्सा की तृप्ति के लिये लोग इनका प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या और रूप का निश्रय करना किठन है। भारतीय साधना-ग्रन्थ और विशेष कर तन्त्र और पुराण इनसे भरे पड़े हैं। साधक, एक ही रूप का, मोक्ष-प्राप्ति और घोर-कर्म, दोनों के लिये प्रयोग कर सकता है। तदनुसार, इनके अनेक रूप, अनेक घ्यान, अनेक मंत्र और अनेक प्रकार की साधनाएँ होती है और रूप-निर्णय की जटिलताएँ वढ़ती जाती है। मालूम होता है कि इसी जटिलता पर विचार कर मनीषियों ने कहा है कि हिन्दू देव-देवियों की संख्या ततिस करोड़ है। यदि इनकी संख्या ततिस करोड़ है तो बौद्ध देव-देवियों की संख्या देद करोड़ और जैन देवताओं की इनसे भी अधिक, अर्थात् ६८।७० करोड़ अवश्य होगी। अन्तर्गत सिद्धान्त एक रहने के कारण उपासना के विचार से, इनके रूपों में विभिन्नता रहने पर भी, साधना-प्रणाली में कोई अन्तर नहीं आता।

जैसे, काली के नौ भेद कहे गये है-

कालो नवविधा श्रोक्ता सवंतन्त्रेषु गोपिता।

श्राद्या दिल्लिकाली च भद्रकाली तथा परा॥

श्रान्या रमशानकाली च कालकाली चतुर्थिका।

पञ्चमी गुरुकाली च पूर्व या कथिता मया॥

पष्ठी कामकलाकाली सप्तमी धनकालिका।

श्राद्यमी सिद्धिकाली च नवमी चएडकालिका॥

\*\*

१. पुरश्चर्यार्थव । बनारस । १६०१ । ५० १७ ।

अर्थात् काली के इतने भेद हैं —दक्षिणकाली, भद्रकाली, इमशानकाली, कालकाली, गुहा-काली, कामकलाकाला, धनकालिका, सिद्धिकाली और चण्डकाली।

इतना ही नही-

पुवमन्यासा भेवा प्रन्थान्तरेम्योऽवगन्तन्या । १

"इस प्रकार औरो के भेद दूसरे ग्रन्थो से जानना चाहिये।"

इस प्रकार गणेश के हेरम्ब चीरगणेश, हरिद्रागणेश, उच्छिष्ट गणपित आदि अनेक भेद कहे गये हैं। तारा के आठ वटुक के आठ, त्रिपुरा के वालात्रिपुरा त्रिपुरासुन्दरी त्रिपुराभैरवी आदि नाना भेद हैं।

किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिये इन म्पो की कल्पना की जाती है। इसिल्ये ये रूप-भेद निमित्त पर आश्रित है, किन्तु सबके अन्तर्गत विभु एक है।

#### नटेश्वरी

ंशिव और शिवा में कोई भेद नहीं है। ये एक के, सिक्य और निष्क्रिय रूप में, दो नाम है। इसलिये एक की लीला दोनों की लीला है।

नृत्य के दो भेद है — उद्धत और मृदु। उद्धत नृत्य का नाम ताण्डव है और इसके आदि प्रवर्तक शिव है। यह भाव, गेय और ताल के साथ पृष्पो द्वारा किया जाता है। इसके अनेक भेदो की चर्चा, नटराज के नृत्य के सम्बन्ध मे हो चुकी है, मृदु नृत्य का नाम लास्य है। इसकी आदिप्रवर्तिका पावंती हैं। यह भाव गान और ताल के साथ स्त्रियो द्वारा किया जाता हैं। इसके दो भेद हे क्षुरित और योवत, और इसके दस अङ्ग है—गेयपद, स्थितपाठ, आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिगृढ सैन्धवारय, त्रिगृढ, उत्तमोत्तम और उक्त-प्रयुक्त।

ताल, नृत्य का प्रधान आधार है। कहा जाता है कि, इसका 'ता' ताण्डव से और 'ल' लास्य से लिया गया है। तात्पर्य यह है कि ताण्डव और लास्य, अर्थात् सब प्रकार के नृत्यों का प्राण ताल है।

शिव की तरह देवी के नृत्य प्रसिद्ध और स्वाभाविक है।

मातङ्गीशतनाम मे मातङ्गी को 'महोल्लासिनी लास्यलीलानताङ्गी, अर्थात् महा-आनन्दस्वरूपा और लास्य-नर्तन मे भुके हए अङ्गोवाली कहा है।

धूमावती हैं-

नटनायकससेव्या नर्तकी नर्तकिषया । नाठ्यविद्या नाठ्यकश्री नादिनी नादकारियी ।।

छित्रमस्ता है---

नृत्यित्रया नृत्यवतः। नृत्यगीतपराययाः। नृत्येश्वरी नर्तकी च नृत्यरूपा निराश्रयाः।। त्रिपुरा का एक नाम नटेश्वरी है। इसपर भाष्य इस प्रकार है—
नटेश्वरस्य चिव्मबरनटस्येयं तव्नुकारिग्गी। यदाहुरिभयुक्ताः—
जंवाकाण्डोहनालो नखिकरण्वासत्केसरालीकरालः
प्रत्यप्रालक्तकाभाशसरिकसलयो मन्जुमक्षीरस्टङ्गः।
भत्तुन् तानुकारे जयित निजतनुस्वच्छलावण्यवापीसम्भूताम्भोजशोभां विव्धदिभनवोद्दण्डपावोभवान्याः।।

"नटेश्वर चिदम्बर के अनुकरण में (ये नटेश्वरी) हैं। आदरणीय पुरुषों ने कहा है—
"अपने स्वामी के नृत्य के अनुकरण में उठे हुए, कमल की तरह सुन्दर भवानी के चरण की जय हो। यह कमल अपने शरीर के स्वच्छ लावण्य की वापी में उत्पन्न हुआ है। जंघा इस कमल का काण्ड है और उरु नाल है। नख से छिटकती हुई किरणें केसर है। तुरत लगे हुए अलक्तक की प्रभा नूतन पत्र हैं और बजते हुए नूपुर भौरे हैं।"

चिदम्बर में नटराज का मन्दिर और मूर्ति, विश्वव्यापी महानृत्य का स्थूल अनुकरणमात्र है। चित्-अम्बर का अर्थ है चेतना का अवकाश और पिण्डरूप में यह मानव-हृदय की चेतना है, जहाँ विभु का नृत्य होता रहता है। जहाँ शिव है, वहाँ शिवा हैं और जहाँ शिव का नृत्य है, वहीं शिवा का भी नृत्य है, अर्थात् शिव-शिवा का नृत्य एक वस्तु है।

त्रिपुरा का एक नाम 'महाताण्डवसाक्षिणी' है । इस पर सौभाग्यभास्करभाष्य इस प्रकार है—

महाकल्पे महाप्रखये यनमहेश्वरस्य महातागडवं विश्वोपसंहारादात्मेकशोषसमुद्धतानन्दृकृतं तत्कालेऽन्यस्य कस्याप्यभावादियमेव साचिग्णी। तदुक्तं पञ्चदशीस्तवे —

कल्पोपसंहरणकल्पिततागडवस्य देवस्य खगडपरशोः परभेरवस्य। पाशाक्क शेचवशरासनपुष्पवाणा सा साचिणी विजयते तव मूर्ति रेका।। इति। एषा संहत्य सकलं विश्वं कीडति संचये। खिङ्गानि सर्वजीवानां स्वशरीरे निवेश्य च।। इति देवीभागवते।

महावासिष्ठे ऽपि निर्वाणप्रकरणोत्तराह्रे एकाशीतितमे सर्गे शताधिकै: श्लोकैरङ्गुतमितमयंकरं नृत्यमुभयोर्निर्वरणोपसंहतम् —

डिम्बं डिम्बं सुडिम्बं पच पच सहसा भग्यभग्यं प्रभाग्यं नृत्यम्त्याः शब्दवाद्येः सजमुरसि शिरः शेखरं ताच्यंपचेः। पूर्णं रक्तासवानां यममहिषमहाश्रक्षमादाय पाणे पायाद्वो वन्द्यमानः प्रलयमुद्तितया भैरवः कालरात्र्या।। इति।

१. ततितासहस्रनाम । श्लो**क १०**८ ।

२. तिङ्ग-गति, श्रस्तित्व। तिङ्ग श्रौर श्रातमा का एक ही श्रर्थ है। तिगि गतौ-तिङ्गति गच्छति। श्रद् गतौ-श्रवति गच्छति।

३. लिततासहस्रनाम ! सौभाग्यभास्करच्याख्या । बम्बई । शाके १८५७ । पु० ७२ ।

"महाकरप, अर्थात् महाप्रलयकाल मे, महेश्वर का महाताण्डय, जो विश्व को समेटकर अकेला रहने के आनन्द से किया जाता है, जम ममय दूसरे किसी के नहीं रहने के कारण, यही देवी साक्षिणी रहती है।" यही प्रन्वदशी स्तव में कहा है—

''देव, सण्डपरद्यु, पर भैरव, सृष्टि को समेटने के लिये साण्डय नृत्य करते हैं, उस समय सुरक्षा नुस्सानम् सीन नुगणनाली तानुपरी वह एक मॉन माह्यणीरूप से बनी रहती हैं।''

पादा, अब्हुन, इक्षुचनुष और वाणवाली तुम्हारी वह एक मूर्ति साक्षिणीरूप से बनी रहती है।" प्रलयकाल मे यह सारे विश्व और सभी जीवो की गति (लिङ्ग) को समेटकर और

अपने गरीर मे रखकर विलती रहती है। ऐसा देवीभागवत मे है।

महावासिष्ठ में भी निर्वाण-प्रकरण के उत्तरार्ध में एकाशीतितम (८१) सर्ग में, सौ से भी अधिक क्लोको में, दोनों (भैरव-भैरवी) के अतिभयकर नृत्य का वर्णन करके, इसका उपसहार इस प्रकार किया है—

गरुडपक्ष का मुक्ट और हृदय पर मुण्डमाला घारण कर, नाचती हुई देवी के बाजो के शब्द मे, सहसा डिम् डिम् टिम्, पच पच, भम् भम् भम् अब्द होता है। रक्त और आसव से पूर्ण यमराज के महामिह्य के श्रृङ्ग को हाथ में लेकर, प्रलय के वारण प्रसन्न, कालरात्रि के साथ नृत्य करते हुए बन्द्यमान भैरव रक्षा करें।"

इसका साराश यह हुआ कि सृष्टिकाल मे शिवशिवा परस्पर साक्षी वनकर नृत्य करते हैं, अर्थात् जा दिवा नृत्य करते हैं, तब शिवा साक्षिणी रहती है और जब शिवा नृत्य करती है, तब शिवा साक्षिणी रहती है और जब शिवा नृत्य करती है, तब शिव साक्षी रहते हैं, किन्तु प्रलयकाल में, परमेरव सृष्टि को समेटकर आत्मसात् करते जाते हैं, और नावते जाते हैं। अन्त में सत्र कुछ लेकर महासक्ति में विलीन हो जाते हैं, और त्रिविक्त (पाशाकुदाादि) को आत्मसात् करके, केवल वह 'एका' अपना साक्षी आप वनकर, वनी रहती है।

इस नित्य नृत्य का एक और रूप है। निष्क्रिय ब्रह्म साक्षी रूप से जब आसन के नीचे (जैसे बगला और त्रिपुरा-बिग्रह में) अथवा पैरों के नीचे (जैसे काली और तारा विग्रह में) पड़ा रहता है तो शक्ति, त्रिगुणात्मिका सृष्टि के रूप मे नृत्य करती रहती है, और प्रलयकाल मे सब युद्ध समेटकर, साकार सृष्टि को निराकार मे लीन कर, शिव के रूप मे स्थिर हो जाती है। यही शिव-शिवा वा शक्ति-शिव अथवा केवल शक्तिमान् या शक्ति का नृत्य है। यह तन्त्र का कादिमत है । यह ब्रह्म का स्वभाव है । इसलिये नृत्य हो, रास हो, लास्य हो अथवा ताण्डव हो, यह विभु की नित्य लीला की कल्पना और उसका अनुकरण है। मटवर के आन द के स्फोट महारास मे, पावंती के कोमल लास्य मे, नटराज के प्रचण्ड ताण्डव मे और कालरात्रि के भयङ्कर नृत्य मे, एक ही वस्तु के नाना रूप हैं । इसलिये महाराकि, स्वय नर्तनी है, नर्तनिप्रया है, स्वय नाट्यविद्या है, नृत्य इसको वटा प्यारा लगता है, यह नृत्य-वती है, नृत्यगीत मे निवास करती है (परायणा), नृत्येश्वरी है और सर्वोपरि नृत्यस्पा है, चाहे वह धूमावती के विवराल रूप में हो अथवा प्रचण्ड चण्डिका (छिता) के भीषण-रम्य रूप में हो। यही वारण है कि नाट्याचार्य (नटनायक) कला में सिद्धि प्राप्त करने के लिये अभ्यास के आदि और अन्त नटेश नटेशी की आराधना करते हैं । भक्तों के लिये यह मोक्षदायक आराधना का साधन है, ब्रह्मज्ञानियो के लिये यह निराकार का साकार रूप है, और विलासियों के विलास का प्रधान साधन है।

भारतीय संस्कार में नृत्य, तत्त्वज्ञान और ईशभिक्त का एक मनोहर और कलापूर्ण रूप और साधन है। उसे बारम्बार स्मरण करने के लिये, फूल, चन्दन, प्रतिमा, चित्र, शतनाम सहस्रनामादि का पाठ, कीर्तन आदि की तरह नृत्य भी उसकी आराधना का एक मुख्य उपादान है। इसलिये देव-देवियाँ, और उनके भक्त, सभी नाचते है, और श्रीचक्र की तरह विश्वनृत्य-रूप महानृत्य की लीला का संक्षिप्त रूप, अपने अन्तर में देवमन्दिरों में और समाज में प्रस्तुत करते है।

नृत्य के विषय में कालिदास ने भारतीय भावनाओं का जो रूप अङ्कित किया है, वह

यथार्थ है। वे कहते हैं-

देवानामिद्मामनन्ति मुनयः शान्तं ऋतुं चान्नुषं रुद्दे गोद्मुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा । ह्रेगुग्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम् ॥

"मुनि कहते है कि (नृत्य) देवताओं का प्रत्यक्ष और शान्त यज्ञ है । रुद्र ने उमा से मिलकर इसे अपने अङ्ग में ही (ताण्डव और लास्य के रूप में) दो भागों में विभक्त कर दिया। इसमें त्रिगुण से उत्पन्न नाना रसवाले लोकचरित दिखाई पड़ते है। भिन्न रुचिवाले लोगों को, नाना प्रकार से प्रसन्न करनेवाला केवल एक नाट्य है। है

## कुएडलिनी

शाक्तप्रतीकों के सम्बन्ध में कुण्डलिनी का प्रसंग बारम्बार आया है। इसलिये इसका संक्षिप्त विवरण दे देना आवश्यक है।

कुण्डल का अर्थ है घेरा, लपेट<sup>२</sup>। जिसकी लपेट के भीतर सारी सृष्टि है उसे कुण्डली वा लपेटवाला कहते है। परब्रह्म कुण्डली है, जिसका लपेट में अथवा जिसके अन्तर्गत सारी सृष्टि है। पराशक्ति के लिये जब इस शब्द का व्यवहार होता है, तब इसे कुण्डलिनी कहते है।

- १. नटेश्वरी के नृत्य के विवरण के लिये परिशिष्ट में नियति-नृत्य श्रीर कालरात्रि-नृत्य का विवरण देखिये।
- २. क. कुग्डलं कर्णभूषायां पाशेऽपि वलयेऽपि च । मेदिनी । ख. कुग्डिलिनी के विस्तृत विवरण के लिये षट्चक्रनिरूपण श्रौर सर जॉन उडरफ का Serpent Power पढ़ना चाहिये।
- ३. सूचमरूपमिष सूचमसृच्यतरसूच्यतमभेदात्त्रिविधं पञ्चदशीविद्या कामकलाचरं कुगडिलनी च इति भेदात् । कामकलायां तूर्ध्वविन्दुरेकस्तद्धस्तिर्धिग्वन्दुद्वयं तद्धः सार्धकलेति त्रयोऽवयवा गुरुमुखेकवेद्याः । त एव विद्याकूटतया स्थूलरूपमुखाद्यवयवात्मना च परिणता इति सूच्यतरं कुगडिलन्याख्यं सूच्यतमं वररूपपरं नामद्वयं समिष्टिभेदेनेति नाथचरणागमे विस्तरः । एवं बद्धागडीन्तर्गतरूपमुक्तवा पिगडीन्तर्गतं कुगडिलन।ख्यरूपं वक्तुमुपक्रमते । इत्यादि ।
  - —लितासहस्रनाम। सीभाग्यभारकरमाध्य। बम्बई। १६३५। पृ०५२। "(कुएडिलिनो के) सूदम रूप के भी सूदम, सूदमतर और सूदमतम, ये तीन भेद होने के कारण, पन्वदशी विद्या, कामकला ए और कुएडिलिनी, ये तीन भेद होते हैं। कामकला में एक विन्दु जपर, उसके नीचे दो विन्दु आमने-सामने और उसके नीचे ऊर्ध्वकला, ये तीन अवयव हैं। इन्हे गुरुमुख से जानना चाहिये। वे विद्याकूट हैं। इसिलिये उनके स्थूलरूप मुखादि अवयव वन जाते हैं और सम्बार से इसके दो नाम होते हैं। सूद्मतर रूप का नाम कुएडिलिनी और सूद्मतम का नाम वररूपपर होता है। नाथचरणागम में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार ब्रह्मायडान्तर्गत रूप को कहने का उपक्रम किया जाता है। इत्यादि।

कुण्डली वा कुण्डलिनी के दो रूप है- ब्रह्माण्डान्तमंत और पिण्डान्तमंत । ब्रह्माण्ड में काम करनेवाले आकाश और ईश्वर की तरह अणु-अणु में परिव्याप्त विश्वशिक्त ब्रह्म है। पिण्ड अथवा छोटे-छोटे शरीरो के भीतर काम करते समय इसी का नाम कुण्डली वा कुण्डलिनी शक्ति हो जाता है। जैसे आकाश में फैला हुआ वायु विश्ववायु है। वहीं जब साँस के रूप में शरीर में काम करता है तो वह पिण्डवायु वा साँस कहलाता है। परा- शिक्त भी इसी तरह शरीरो में काम करते समय पिण्ड कुण्डलिनी बन जाती है।

विश्व के रूप में जिस प्रकार ब्रह्म का निष्क्रिय और सिक्य रूप काम करता है, उसी प्रकार उसका सिक्य और निष्क्रिय रूप पिण्ड में भी काम करता है। इसका चचल अथवा सिक्य रूप कुलकुण्डिलिनी अथवा कुण्डिलिनी शक्ति है, जिसकी ित्याओं का आधार अथवा निवास मूलाधार चक्र है। इसी का दूसरा नाम कुल है। निर्चल शिव की स्थिति सहस्रार में है। इसका दूसरा नाम अकुल है। शिक्त कुल की ओर और अकुल से कुल की ओर अर्थात् मूलाधार से सहस्रार की और सहस्रार से मूलाधार की और आती-जाती रहती है और सारे शरीर में प्राणशिक्त मरकर इसे क्रियाशील बनाती रहती है। इस निया का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

षकुबकुबमयन्ती चक्रमध्ये स्कुरन्ते मधुरमधु पियन्ती साधकान् तोपयन्ती। दुरितमपहरन्ती कंटकान् चर्वयन्ते। जयित जय मुबन्ती सु'वृरी क्रीडयती।।

"अकुल और कुल के बीच आती-जाती हुई, चको के बीच स्पन्दन उत्पन्न करती हुई, मधुर मधु को पीती हुई, साधको को सतुष्ट करती हुई, पापका अपहरण करती हुई, काँटो (विघ्नो) को चवाती हुई और जयति-जय बोलती हुई कुण्डलिनी (सुन्दरी)खेलती रहती है।"

पिण्ड में काम करने के लिये दारीर में शक्ति के छ केन्द्र हैं। इन्हें चक्र कहते हैं। इनकी स्थिति मेहदण्ड के भीतर हैं। जहाँ-जहाँ चक्र हैं, वहाँ मेहदण्ड के बाहर, उन चक्रों के सामने नसी (nerves) के गुच्छे हैं, जिन्हें आजकल के मूरोपीय पद्धित के चिकित्सक प्लेमसस (plexus) कहते हैं। इक्ति, केन्द्र (चक्र) से निकलकर इन गुच्छों में प्रवेश कर सारीरिक कियाओं का सचालन करती है। इनकी स्थिति चिजलों की बैटरी और घातु के तारों की तरह है। ये केन्द्रस्थान वा चक्र बैटरी की तरह और ये नसी के गुच्छे तारों के जाल की तरह हैं। अन्तर इतना ही है ये चक्र शुद्ध चेतनामय है और बैटरियाँ निर्जीव है।

मृष्टि का प्रतीक पद्म है और इन चको की आकृति भी कमल के कलो-जैसी कही जाती है। इनमें राक्ति भरी रहती है। इनके पत्नों की मरया पंचास है और प्रत्येक पत्न से, स्पन्दन के बारण, भिन्न प्रकार की द्विनि निकलती है जिसे बीज वा मातृकावर्ण कहते हैं। इनकी सख्या भी पंचास है। कण्ठकूप के सामने रीढ के भीतर विशुद्ध चक्र है, जिसमेसीलह दल है। इसके प्रत्येक दल से एक-एक स्वर की द्विन निकलती रहती है। मूलाघार मे

१ श्रानन्दस्तोत्रम्। श्लोक २४।

त्रिकोण के भीतर स्वयम्भूलिङ्ग है। यह जलावर्त की तरह है, जिसका खोखला मुंह नीचे की ओर और रन्ध्र ऊपर की ओर चला गया है। इस पर अपने साढ़े तीन लपेट से इसके मुंह को ढाँप कर कुण्डलिनी शक्ति पड़ी हुई है। यह आठ शूलों से घिरी हुई चतुष्कोण धरातत्त्व पर पड़ी हुई है। यह विश्व में शक्ति के त्रिगुण की लपेट का संक्षिप्त रूप है। आधी लपेट तुरीय का रूप अर्धमात्रा है। साधक, यौगिक और तान्त्रिक कियाओं द्वारा कुण्डलिनी शक्ति को जगाते हैं।

यह रीढ़ के भीतर ब्रह्मरन्ध्र द्वारा सभी चक्रों से होती हुई अकुल अर्थात् सहस्रार में पहुँचती है और आनन्द की धारा बहा देती है। प्रत्यक्ष जगत् से सागर और तरंग का उदाहरण लिया जा सकता है। अनन्त सागर अपनी स्थिरता में पड़ा हुआ है। लहर उठती है और अपना काम कर जब सागर में मिल जाती है तो सागर के आनन्दमय होने के कारण आनन्द में विभोर हो जाती है। यह आनन्दप्रवाह सुधा की धारा है।

तन्त्र में सिद्धि की प्रधान किया कुण्डलिनी का उत्थान है। यह पराशक्ति की प्रत्यक्ष साधना है। इसलिये योगी और तान्त्रिक सभी इसका समान रूप से उपयोग करते हैं। पराशक्ति को काली, तारा, त्रिपुरा, वाक् आदि के रूप में कुण्डलिनी कहा गया है।

कुण्डलिनी रूप में पराशक्ति के ही जीवशक्ति, प्राणशक्ति आदि नाम हैं—

या सा देवी पराशक्तिः प्रायवाहा ब्यवस्थिता ।। विश्वान्तः कुण्डलाकारा सा साचाव्त्रवर्तिता । तत्त्वानि तत्त्वदेव्यश्च विश्वमस्मिन्प्रतिष्ठितम् ॥४

"वही देवी पराशक्ति प्राणप्रवाह के रूप में व्यवस्थित है। विश्व के भीतर कुण्डला-कार में वह प्रत्यक्षरूप में वर्तमान है। सभी तत्त्व और तत्त्व की देवियाँ इसी विश्व में स्थित है।"

१. यंत्र को स्मरण कीनिये। स्वयम्भूलिङ्ग विन्दु है, त्रिकोण त्रिशक्ति है (त्रि) वृत्त (त्रि) गुणारिमका प्रकृति है। अष्टशूल अष्टभिन्नाप्रकृति है और चतुष्कोण स्थितितत्त्व (भूतत्त्व) है।

२. इसी को तांत्रिक मन्त्रचैतन्य श्रीर वेदान्ती श्रात्मवोध कहते हैं।

३. महीं मूलाधारेकमि मिर्णपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि । मनोऽपि अूमध्ये सकलमि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पह्मे सहरहिस पत्या विहरिस ॥ सुधाधारासार श्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपचं सिचन्ती पुनरिष रसाम्नायमहसा । श्रवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्विपिष कुलकुरु कुहिरिणी ॥

सीन्दर्यलहरी। श्लोक ६, १०।

४. तन्त्रालोक। श्रीनगर। Vol XII. 1939. श्राह्मि ३०। रलोक ४३, ४४।

तन्त्रराज मे इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है-

मूलाधारस्ययहन्यात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता । जीपराक्ति कुण्डव्याच्या मायाकाराय तैजसी ॥ महास्युति । मायागीर्पा तत्वती । सहास्युति । मायागीर्पा तवन्तीं तामुचरत्यनिश दागे ॥ सुपुम्यामध्यदेगे सा यदा कर्णद्वयस्य तु । विचाय न श्र्योत्येन पानि तस्य तदा सृति ॥ ।

"मूर्राधार में आत्मतेज की आग है। उसी का नाम है जीवर्गाक, कुण्डल, प्राणस्प और तैजसी। सोये हुए साँप की तरह वह तीन वार लिपटी है और महाप्रकाशवाली है। माया उमका रिप्त है। दिन-रात मुपुरणा के भीतर सूत्य में शब्द करती रहती है। दोनों कान उन्दे कर लेने पर यदि उमकी ध्विन न सुनाई पढ़े तो उम मनुष्य की उसी क्षण मृत्यु हो जायगी।"

यह कुण्डिलिनी नामक प्राणयक्ति गरीर के प्रत्येक अणु मे परिव्याप्त है--

पुष्पे गन्यस्तिले तेल देहे भीतो जलेऽमृतम्। यथा तथैन गात्राणा कृतमन्त प्रतिन्दितम्॥

"फ्र मे जिस प्रकार गन्म, तिल मे तेल, देह मे जीव और जल मे अमृत है उसी प्रकार गरीरों में कुरु है।"

यह अकुल, अर्थात् निष्त्रिय तथा प्रकाशस्वरूप शिव की कुल, अर्थात् सिक्ष्य तथा विमर्शे स्वरूप शक्ति है। इसलिये त्रिपुरा, द्वितमस्ता आदि की तरह इसे विद्युक्तीट प्रभावाली और कभी रक्तवर्णवाली कहा गया है। कुण्डलिनी का ध्यान इस प्रकार है—

रक्ताम्मोधिस्थपोवोर्व्वसद्यस्यासरोजाधिरूहा कराज्ञै पाश कोद्रपडिमन्द्रद्रवगुणमय चाप्यकुरा पश्चमाणान् । निम्नाणास्क्रपाल जिनवनलसिता पीनवज्ञेरहाद्या देवी बालाकेवर्णा मजतु सुराहरी माणशक्ति परा म ॥

"लाल सागर पर उतराते हुए लाल कमल पर वैठी हुई, करकमलो मे पाश, इसु की डोरीवाला घनुप, अकुश और पाँच वाण, रक्त और कपाल लिये हुए, तीन नेत्र, पृष्ट स्तन और वाल सूर्य की तरह वर्णवाली परा, प्राणशक्ति हमारे लिये सुखदा हो।"

स्पष्ट है कि लाल रग विमर्श, अर्थात् निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। कुण्डलिनी के रूप और तत्त्व तथा महाविद्याओं के रूप और तत्त्व में कोई भेद नहीं है।

#### जैन प्रतीक

पत्-हत्या मे सम्पर्क रसनेवाले वैदिन कमकाण्ड के निरोधी जैन और वौद्धमत है। ऐसा अनुमान होता है कि इस प्रकार के यज्ञों के विरोध करनेवाले बहुत-से लोग या लघु सप्रदाय होंगे, जिनका प्रथम सुसधटित रूप जैनमत के रूप मे प्रकट हुआ। <sup>इ</sup>

१ सितासहस्रानाम । सीमान्यमास्करमाध्य । बन्बई । १६३५ । ए० ५५ में चढ्त ।

२, तत्रैय। आहिक ३४। श्लोक ३४।

रे, यह वेद प्रकरण में श्रधिक स्पष्ट होगा।

तर्कविद्या के शास्त्रानुसार सनातिनयों के विचार छः प्रकार के है। ये षड्दर्शन हैं। अपने-अपने तर्कों के अनुसार जैनों और बौद्धों के भी अपने दार्शनिक सिद्धान्त है, जो षड्दर्शन के सिद्धान्तों से भिन्न है। तर्क के लिये ये अपने-अपने स्थानों पर खम ठोक कर डटे हैं और अपने विचार से सभी ठीक है, किन्तु आत्मबोध की माधनाओं में सभी एकाकार हो जाते हैं और तत्त्वार्थ में केवल नाम का भेद रहने के कारण, प्रतीकों के रूपनिर्माण में इनका भेद मिट जाता है, और वैदिक जैन तथा वौद्ध प्रतीक एक-से बन जाते है।

सांख्य की तरह जैन दर्शन भी एक ईश्वर को नही मानता। किन्तु यह एक अनादि और अनन्त तत्त्व को मानता है, जिसे यह 'द्रव्य' कहता है। इसे ही 'केवलतत्त्व' और ''अईन्'' कहते हैं। यह वेदों के 'एक' और ''वृहदृतं सत्यम्'' वेदान्त का कूटस्थ ब्रह्म, शैवों का शिवतत्त्व, शाक्तों का परम शिव और पराशक्ति, और बौद्धों की 'शून्यता' और 'वज्र' है। प्रतीक निर्माण में इस तत्त्व के आधार पर, कल्पना खेल दिखलाने लगती है और साधक उन रूपों को अपनी साधना द्वारा प्रत्यक्ष कर, भोग और मोक्ष प्राप्त करता है।

ये जीव को चेतन और उसके बन्ध-मोक्ष के सिद्धान्तों को और दर्शनों की तरह मानते हैं। इसलिये इनकी आध्यात्मिक साधनाओं में औरों से कोई अन्तर नहीं होता।

जिन शब्द, जि (जयित) धातु में नक् प्रत्यय लगाने से बनता है। इसका अर्थ है विजयी अर्थात् जिसने काम-क्रोधादि विषय-वासनाओं को जीत लिया है। यही कार्य, शाक्त अन्तर्योग में बिल द्वारा और बौद्ध वैष्णवादि अष्टाङ्ग योग द्वारा, करते है। जैन साधनाओं में अष्टाङ्ग योग को साङ्गोपाङ्ग अपना लिया गया है। शाक्तों के वीर और जैनों के महावीर अर्थात् महाविजयी की भावना में कोई अन्तर नहीं है।

कोषकारों ने बुद्ध, शङ्कर और जिनेन्द्र का नाम सर्वज्ञ कहा है, इनमें कोई भेद नहीं रहने दिया।

### सर्वज्ञस्त जिनेन्द्रे स्यात्सुगतै शङ्करेऽपि च ।

"जिनेन्द्र, सुगत (बुद्ध) और शङ्कर के लिये सर्वज्ञ का प्रयोग होता है।"

जैनमत में चौबीस तीर्थङ्कर है। ये ब्रह्मभूत महापुरुष है। इन्होंने मनुष्य रूप में माता-पिता से जन्म ग्रहण किया और तपश्चर्या द्वारा जिनत्व प्राप्त किया। रे

तीर्थं द्वर शब्द के अर्थ अनेक प्रकार से किये जाते है। १ जो संसार-सागर से पार होने के उपाय का निर्माण करें। २. तीर्थं अर्थात् धर्म का जो स्वरूप निर्णय करें। ३. तीर्थं अर्थात् धर्म का यथार्थं स्वरूप जिनके करतल में है। सारांश यह है कि जो समर्थं ब्रह्मभूत

रै. अमरकोष । व्याख्यासुधाव्याख्या । । वम्बई । शाके १८४० । पृ० ७ ।

२. ऋग्वेद के ऋभुगर्यों से इस मनुष्यत्व से देवत्व की प्रक्रिया का निकट सम्बन्ध है । यह वेदप्रकरण में स्पष्ट किया जायगा।

क. येन प्रणीतं पृथु धर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम्।

ख. तीर्थं धमं करोति इति तीर्थद्धरः। स्वतीर्थो (?) नामादिकर्त्तारः तीर्थद्धराः।

ग. तरन्ति येन संसारसागरमिति तीर्थं प्रवचनं तद्व्यतिरेकादेहसंघस्तीर्थं तत्करणशीलत्वात् तीर्धद्वराः।
—Jain Iconography. B. C. Bhattacharya. Lahore. 1939. Page 16.

महापुष्प दूसरो को भी मार्ग दिखला कर ससार सागर के पार लगा दें, उन्हे तीर्यंद्भर कहते हैं।

जैन, अवतारो को नही मानते । सनातिनयो के अवतार की तरह उनके तीर्थं दूर ही

भवाम्बुधिमग्न जीवो का उद्घार करते हैं।

जैंनो ने भी वैशेषिक और न्याय की तरह, धर्म की, उत्यान की ओर प्रेरित कर उन्नित को बनाये रखनेवाली शक्ति के रूप मे ग्रहण किया है। धर्म की इस मायना का, अत्यन्त व्यापक रूप मे, भगवान् बुद्ध ने प्रचार किया। सारनाथ वाले अशोकस्तम्भ के धर्मचक्र के २४ अरो मे २४ तीर्थं दूरों की भी भावना है। यह एक प्रकार से सर्वमान्य सिद्धान्त माना जाता है।

तीर्थं दूरों के विग्रह में हृदय पर श्रीवत्म, अर्थात् चन्नचिह्न रहता है। यह धर्मंचम्म है। इनके जासन के नीचे के सिंह और वृपम, बुद्ध, दुर्गा और शिव के वृपम और सिंह की तरह धारणधर्मा धर्म के प्रतीक हैं। इनकी प्रतिमाओं के पादन में बुद्ध और छिन्नमस्ता की तरह दो शासन देवता ( यहां जयवा गन्धव, देव या देवी के रूप में) रहते हैं। इन रूपों के अन्तर्गत-सिद्धान्त एक हैं। इनके विग्रह के साथ त्रिशूळ और सभी विग्रहों के ऊपर त्रिछन्न हैं। वे त्रिश्तिक (ज्ञान, इच्छा त्रिया) के सिद्धान्त हैं, जो सभी भारतीय सम्प्रदायों में समान श्रद्धा से माने जाते हैं।

पाठशालाओं मे विद्यापियों को सिखाया जाता है कि जैन और बीद देदानुमायी सर्नातिनयों के कट्टर रात्र और विरोधी हुए । विसी ने एक पिक यह भी बना दी कि प्राणसकट
भी हो, तब भी प्राणरक्षा के लिये जैन मन्दिर में न जाय । विसने किस परिस्थित में यह
पिक बनाई, यह कहना कठिन है। दार्शनिक सिद्धान्तके विचार से आस्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों
में परस्पर जितना अन्तर है, इनका बौद और जैन दर्शनों के सिद्धान्तों से भी जतना ही और
वैसा ही अन्तर है, किन्तु आध्यादिमक साधनाओं के सिद्धान्त और व्यवहार में सभी एक हैं।
और इनके आधार पर बने हुए प्रतीकों में भी मूलत कोई अन्तर नहीं है। जैन देव-देवियों
के नाम से यह स्पष्ट हो जाता है।

कुछ जैन देवियो के नाम इस प्रकार हे—ककाली, काली, महाकाली, वामुण्डा, ज्वाला-मुखी, कामाल्या, कपालिनी, भद्रकाली, दुर्गा, जिल्ता, गौरी, सुमगला, रोहिणी, त्रिपुरा, कुष्कुल्ला, चन्द्रवती, यमघण्टा, क्रान्तिमुखा, गणेदवरी, वैताक्षी, कालरात्रि, वैताली, भूत-अमरी, विरुपासी, चन्डी, वाराही, यमदूती भुवनैदवरी इत्यादि।<sup>२</sup>

जैन देवियों में श्रुतदेवी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्रुतदेवी सरस्वती का ही एक नाम है। जिस प्रकार श्रोतमत वाले वसन्त पञ्चमी (माघ श्रुकल पञ्चमी) के दिन सरस्वती की विशेषरूप से उपासना करते हैं, उसी तरह जैन ज्ञानपञ्चमी (कार्तिक श्रुकल पञ्चमी) के दिन श्रुतदेवी की विशेष रूप से उपासना करते हैं।

१ धमप्रकरण देखिये।

<sup>3</sup> Jam Iconography B C Bhattacharya Lahore 1939 Page 23

अतदेवी के विशेष विवरण के लिये उक्त प्रथ का Chap VI देखना चाहिये।

श्रुतदेवी का एक आवाहन-मंत्र इस प्रकार है-

कें हीं नमो भगवति ब्रह्माणि, वीगापुस्तकपद्माचसूलहंसवाहने श्वेतवर्गे इह बन्ठीपूजने श्वागच्छ ॥

"ॐ हीं भगवित ब्रह्माणि आपको प्रणाम । व्वेतवर्ण, वीणा, पुस्तक, पद्म, अक्षसूत्र और हंसवाहनवाली, षष्ठी-पूजन में यहाँ आइये।"

रवेताम्बरों का, श्रुतदेवी का ध्यान इस प्रकार है-

श्वेतवर्णा श्वेतवस्त्रधारिणी हंसवाहना श्वेतसिंहासनासीना चतुर्भुजा श्वेताब्जवीणालंकृत-वामकरा पुस्तकमुक्ताचमाजालंकृतदिचिणकरा । २

"श्वेतवर्णवाली, श्वेतवस्त्रधारिणी, हंसवाहना, श्वेतिसिंहासन पर बैठी हुई, चार भुजाओं-वाली, बाये हाथों में श्वेतकमल और वीणा, और दाहिने हाथों में पुस्तक और मुक्ता की अक्ष (वर्ण) माला।"

इनके मयूरवाहन का भी विधान है-

ॐ हीं मयूरवाहिन्ये नम इति वागिधदेवतां स्थापयेत् । व

"ॐ हीं मयूरवाहिन्यै नमः इस मन्त्र से वाग्देवता की स्थापना करे।"

श्रुति का अर्थ है, वेद। श्रुतदेवी का अर्थ होता है वेद की अधिष्ठात्री देवी। वेद का प्रतीक पुस्तक भी इनके हाथ में है। इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्धों की तरह पशुहत्या- वाले वैदिक कर्मकाण्ड से जैनों का विरोध था, वेदों की ब्रह्मविद्या से नहीं। ब्रह्मविद्या के सिद्धान्त और व्यवहार में ये सभी एक है।

श्रुतदेवी के १६ भेद कहे गये हैं १. प्रधाना सरस्वती या श्रुतदेवी । २. रोहिणी या विद्यादेवी । ३. प्रज्ञप्रिया वज्रश्रुङ्खला । ५. वज्राङ्कुशा । ६. अप्रतिचक्रा या जाम्बुनदा । ७. पुरुषदत्ता । ८. काली । ६. महाकाली । १०. गौरी । ११ गान्धारी । १२. महाज्वाला या ज्वालामालिनी । १३. मानवी । ६४. वैरोटी । १५. मानसी । १६. महामानसी । ४

दो देवियों के ध्यान नीचे दिये जाते है। इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि शैव-शाक्तादि देवियों में और इनमें कितना भेद है।

चक्रे भरी का ध्यान इस प्रकार है-

वामे चक्रेश्वरी देवी स्थाप्या द्वादश षड्भुजा। धत्ते हस्तद्वये वज्रे चक्राणि च तथाष्टसु। एकेन बीजपूरं तु वरदा कमलासना। चतुर्मुजाथवा चक्रं द्वयोगीस्डवाहना॥"

१. तत्रैव। ए० १६३ में श्राचारिदनकरप्रतिष्ठाविधि से उद्धृत।

२. तत्रेव। ए० १६५ में श्राचारदिनकरप्रतिष्ठाकरप से उद्धृत।

३. तत्रैव।

४. इनके विवरण के लिये Jain Iconography, B.C. Bhattacharya, Lahore, 1939 का Chapter VI देखना चाहिये।

**५.** तत्रैव । वसुनन्दी के प्रतिष्ठासारसंग्रह से ५० १२१ में उद्घृत ।

"छ अथया वारह भुजाओवाली चर्न स्वारी देवी की स्थापना फरनी चाहिये। इनके दो हांचो में बच्च और आठ मे चर्न रहते है। एक मे दाडिम रहता है। और एक वरद (मुद्रा मे) रहता है। कमल पर आसन है। चर्न भी रह सकता है। चतुर्मुं जा मूर्ति भी हो सकती है। दोनों मे वाहन गरुड रहता है।"

व्वेताम्बर, चक्र श्वरी का ध्यान, अष्टभुजा के रूप मे करते हैं।

तीर्यंङ्कर श्रीनेमिनाथ की यक्षिणी का नाम अम्बिका है । उसका ध्यान इस प्रकार है— तत्तीर्यंजन्मा स्वर्यकान्ति सिंहवाहना थान्नलुम्बिपाशसयुक्तवृत्तियाकरद्वया पुत्राष्ट्र शसिंहत-वासकरद्वया कृष्माएडीति द्वितीयनामधारियी श्रम्बिका प्रमो शासनदेवी सममवन् । र

"उस तीर्थं में उत्पन्न अभ्विका प्रभु की शासनदेवी हुई । इनकी सोने-जैसी कान्ति है, बाहन सिंह है, दाहिने दोनो हाथों में आम का गुच्छा (लुम्बि ?) और पाश है, वार्ये दोनो हाथों में पुत्र और अद्भग्न है और इनका दूसरा नाम कूण्माण्डी है।"

चक्रदेवरी की अनेक भुजाओ तथा बच्च, चक्र, बीजपूर, कमलासन, गरुडबाहन, और अम्बिका के सिंह, पाब, अङ्कुशादि मे, तथा झैब, शाक्त, बैष्णव और बौद्ध देवियो की भुजाओ और आयुष के रूप और सिद्धान्त मे कोई अन्तर नहीं है।

धीं और लक्ष्मी की, धनतेरस को, विशेष रूप से पूजा होती है।

इनके कुछ देवो ओर देवयोनि के नाम ये है-

असुर, नाग, सुपर्ण, उद्दक्षि, अग्नि, दिग्वात, भूत, राक्षस, यक्ष, कितर, किंपुरुप, महोरग, गन्यर्वे, नवग्रह, दिवपाल, क्षेत्रपाल, भैरव इत्यादि ।

इनके दिक्पाल हें— इन्द्र, अग्नि, यम, नैर्क्टत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्म और नाग । नाग, पाताल या अधोदेश के दिक्पाल है ।

वैदिक और तात्रिक कर्मकाण्ड मे अधोदेश के दिक्पाल अनन्त (विष्णु) हैं । जैननाग का ध्यान इस प्रकार है—

नाग स्यामवर्णं पद्मवाहर्न टरगपाणिक्चेति । ४

"नाग को कमल के ऊपर, काले रग का (वनावे) और हाथ मे सर्प रहे।"

इस घ्यान मे शेपशायी विष्णु के शेष और ब्रह्म का कमल एक साथ दिखलाया है। यह सृष्टि में गति-शक्ति की कल्पना है।

ब्रह्मा का ध्यान इस प्रकार है—

ॐ नमो ब्रह्मणे अर्थेजोकाधीश्वराय सर्वसुरश्रतिपन्नपितामद्दाय नामिसम्भवाय चतुर्भुंखाय इसवादनाय कमजसस्थानाय प्रस्तककमजङस्ताय ॥<sup>५</sup>

र तर्नेव । गुण विजयगणि क नेमिनाथचरित से ए० १४२ में उद्धृत ।

२. तत्रैव। पृ०२४।

३ तत्रैव। ए०१४८।

४. तत्रैव। ए० १५७ में निर्वाणकतिका से उद्भुत।

तर्वेव। आचारदिनकर से उद्धृत।

ॐ ऊर्ध्वलोक के अधीक्वर, शरणागत सभी देवताओं के पितामह (विष्णु की) नाभि से निकले हुए, चार मुखवाले हंसवाहन, कमल पर बैठे हुए, हाथों में पुस्तक और कमलवाले ब्रह्मा को प्रणाम ।"

जैनों के इस ब्रह्मा में और पौराणिकों के ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। दोनों एक हैं। जैन ब्रह्मा के हाथ में पुस्तक, वेद है, इससे स्पष्ट है कि जैन ब्रह्मस्वरूप वेद के विराधी न थे और न है।

जैन ईशान का वर्णन इस प्रकार है-

ईशानं धवलवर्णं वृषभवाहनं त्रिनेत्रं शूलपाणि । १ "ईशान, गौरवर्ण, वृषभवाहन, त्रिनेत्र और शूलपाणि (हों) ।

क डमासमेतो वृषभाधिक हो जटाकिरीटी फिएमूषिताङ्गः । त्रिशूलहस्तप्रमथाधिनाथो गृह् णातु दुग्धान्नमिदं ससिपः ॥

ॐ ईशान वास्तुदेवाय । <sup>२</sup>

"ईशान वास्तुदेव, जो उमासहित है, वृषभ पर चढ़े हुए है, जटा मुकुटवाले हैं, सर्पो से अलङ्कृत अङ्ग है, हाथ में त्रिशूल है, प्रेतों के स्वामी है, वे दूध और घीवाले इस अन्न को प्रहण करें।"

श्वेतवर्णो वृषभवाहनः नीक्रकोहितवस्नः चतुर्भुजः जयमृत् (?) शूलचापकरद्वयेनाञ्जलिकश्च। व्यापकरद्वयेनाञ्जलिकश्च। व्यापकरद्वयेनाञ्चलिकश्च। व्यापकरद्वयेनाञ्जलिकश्च। व्यापकरद्वयेनाञ्चलिकश्च। व्यापकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलेक्य। व्यापकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्ययेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्ययेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्ययेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्ययेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चलकरद्वयेनाञ्चल

यहाँ क्वेत, नील और लोहित, इन तीन रंगों से त्रिगुण अभीष्ट है।

इसी प्रकार यदि और जैन देवताओं और उपदेवताओं का विवरण, पूजा श्रौर पुरश्ररण-पद्धित देखी जाय, तो यह कहना कठिन होगा कि ये पौराणिकों के देवगण हैं अथवा उनके शत्रु और विरोधी कहे जानेवाले जैनों के।

तृतीय तीर्थङ्कर श्रीशम्भवनाथ का शासनदेव या यक्ष, त्रिमुख और यक्षिणी प्रज्ञप्ति अर्थात् सरस्वती की तरह मयूरवाहिनी विद्यादेवी है । त्रिमुख का ध्यान इस प्रकार है—

त्रिनेत्रस्त्रिमुखः स्यामः षड्बाहुर्बर्हिवाहनः । दिच्णैर्नेकुलघरः गदाभृदभयप्रदेः । युगोवामैर्भुजैर्मातुलुङ्गदामाचस्त्रिभिः ॥४

"इनके तीन नेत्र और तीन मुख है, श्यामवर्ण है, छः हाथ है और वाहन मयूर है। दाहिने तीन हाथों में नकुल, गदा और अभय है और बायों में दाडिम, पाश और माला है।"

इस रूप में कार्तिकेय और शाक्त देवियों के प्रतीकों और आयुधों का सिम्मश्रण है। इनके सिद्धान्त पूर्ववत् है।

रै. तत्रैव। पृ० १५६। निर्वाणकितका से उद्धृत।

२. तत्रैव। श्राचारदिनकरपूजाविधि से उद्धृत।

३. तत्रैव। श्राचारदिनकर से उद्धृत।

४, तत्रैव। ए० ६७। हैमचन्द्र से सम्भवचरित्र से उद्धृत।

वैदिक और जैन प्रतीक के सुलनात्मक विचार से प्रयम तीर्थ द्वार ऋषभनाय और यक्ष गोमुख विशेष रूप से उत्लेखनीय हैं।

ऋषभनाथ या बृषभनाय का नाम आदिनाय भी है। ये जैनसम्प्रदाय के सस्थापक माने जाते हैं। प्रत्येक जिन की माता ने इनके जन्म के पूर्व, स्वप्न भे कुछ-न-कुछ देखा या। यही स्वप्न मे देखी हुई बस्तु उस जिन का लाछन या चिह्न माना जाता है। धर्मचक भी करपमदेव का एक विशिष्ट लाउन है। प्रत्येक जिन ने किसी-न-किसी वृक्ष के नीचे कैवत्यपद (केवल-जान) प्राप्त किया था। उस वृक्ष से उनका निकट सम्बन्ध माना जाता है। श्रीजादिनाय का लाउन वृष और वृक्ष न्यप्रोघ है। इनका यक्ष गोमुख और यक्षिणी चक्रेडेबरी या अप्रतिचका है। ४ इनके पार्झ्बर दो पुरप, भरत और बाहुवली है।"

ऋग्वेद मे ही यझपुरुष परब्रह्म की करपना वृषभ के रूप मे की गई है— चन्यारि श्रद्धास्त्रयो ग्रस्य पाता है शीर्प सप्त इस्तासो ग्रस्य । त्रिघा बद्धो वृषमो रोरवीति महो देवो मरवाँ श्राविवेश ॥

"इस (वृषम) के चार सीग, तीन पैर, दो मस्तक और सात हाथ है। तीन स्थान पर बंधा हुआ यह वृषभ गरजता रहता है। इस महादेव ने मर्त्यों मे प्रवेश किया।" ६

गोमुख यक्ष के सम्बन्य मे भी इन्ही शब्दो का प्रयोग किया गया है--र्टं चत्वार श्रद्धा त्रयोऽस्य पादा ह्रे शीपं सत हस्ताह्त्रिघा बद्धी घृपमो रीति (१) महादेवी मत्यं द्यावेशय स्वाहा ।<sup>७</sup>

भागवत, अन्नि और वाराहपुराण मे ऋषभनाथ को विष्णु का एक अवतार माना गया है और वृपलादन तथा मोक्षस्थान कैलास होने के कारण इनमे शिवत्व भी है।

- चतुर्देश स्वप्न के लांछन का विवरण इस प्रकार है-गजी वृषो हरि माभिषेकश्री सक्शरी रिव । महाध्वज पूर्यकुम्म एक्सर सरिस्पति । विमान रत्नपुष्त्रश्च निधूरिनाऽनिनिवितिकमात् । ददर्शस्यामिनी स्वन्तावमुखे प्रविशतस्तदा ॥ पूर्ववत्। त्रिपस्टिशलाका और उत्तरपुराण से पृ० ५१ में छड् त ।
- २ क चौबीस सीथद्वर के २४ लाइन है।
- देखिये-Brahma and Buddha Helmuth V. Glasenapp Berlin. १० १७६। य वसह गय तुरंस बातर कु चो कमल च सिथमो चरो । ममर सिरिवच्द्र गयडम महिस बराहोय सेयो य ॥ वडु रियो झगलो नदावत्तो य कवस कुन्भो य । नीलुप्पन्न सख फनी सीदी अ विषाण चिएहाइ ॥
- —Jain Iconography, B C Bhattacharya पु॰ ४६ में प्रवचनसारोद्धार से उद्ध त । ३ समा तीर्थं करों के साथ धर्मवक है। तदिशालार्था बाहुबिलना कारिते भगवते जायमदैवस्य धर्मपकाराके चक्रे च आव । उपरिवत ।
- चक्रेश्वरी का विवरण ऊपर हो चुका है।
- पाश्वयोर्भरतवाहुवन्तिभ्यामुपसेवित ।
- इसका निरुक्तकार और सायण ने भिन्नहर्व से व्यार्वा की है।
- Jam Iconography में ए॰ ६६ में प्रतिष्ठामारसमह में उद्धृत ।

गोमुख, ऋषभनाथ के प्रतिरूप जैसे मालूम होते हैं और उनके साथ सम्बद्ध होने के कारण ऐसा होना भी चाहिये। गोमुख का ध्यान इस प्रकार है—

चतुभु जः सुवर्णाभः गोमुखो वृषवाहनः हस्तेन परशु धत्ते बीजपूराचसूलकम् । वरदानपरः सम्यक् धर्मचक्रञ्च मस्तके ॥ १

"गोमुख के चार हाथ है, स्वर्णकान्ति और वृषवाहन है, हाथों में परशु, दाडिम और अक्षसूत्र हैं। एक वरद (मुद्रा में) है और माथे पर धर्मचक्र है।"

इस विग्रह में वृषवाहन और परशु में शिवत्व, दाडिम अर अक्षसूत्र में शक्तित्व और धर्मचक्र में विष्णुत्व का संकेत है। उत्तमाङ्ग वृषभ (गोमुख) होने के कारण, यह विश्वात्मा यज्ञपुरुष का रूप ग्रहण कर लेता है।

चके स्वरी का वज्र, ऐन्द्रशक्ति और बुद्धशक्ति (वज्रतत्त्व का भी प्रतीक है। चक्र, विष्णुचक और धर्मचक्र है, और बीजपूर से बोध होता है कि यह भैरवीचक भी है। कमलासन और गरुडवाहन वैष्णवी शक्ति के चिह्न हैं।

यह भारतीय परम्परा की विशिष्टता है कि जिस विग्रह की प्रधान रूप से उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है और अन्य देवगण उस रूप के उपासक बन जाते हैं। शिव की पूजा विष्णु और विष्णु की पूजा शिव करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी सरस्वती, काली, कृष्णादि की उपासना करते हैं। जिन और बुद्ध की भी इसी रूप में सभी उपासना करते हैं और ब्रह्मोपासना से जिन को जिनत्व आर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है। इन्हीं विचारों को लोग नाना प्रकार से घुमा-फिरा कर प्रकट करते हैं।

### बुद्ध

भगवान् वृद्ध का अवतार आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ। कपिलवस्तु के राजवंश में इन्होने जन्म ग्रहण किया। पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम मायादेवी था। यशोधरा नामक सुन्दरी राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया गया और राहुल नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ।

युवावस्था के प्रारम्भ में ही रोग, जरा और मरण का दृश्य देखकर उनका मन उद्विग्न हो उठा। वे इनसे छुटकारा पाने के उपाय के लिये चिन्तित हो उठे। एक रात को अपने शिशु पुत्र को माला की गोद में छोड़कर उन्होंने संसार का त्याग किया। राजगृह जाकर एक ब्राह्मण से दीक्षा ली और छः वर्षो तक अध्ययन और कठिन तप तथा योगाभ्यास किया। किन्तु इससे न उन्हें शान्ति मिली और न जीवन के उन चिरन्तन महारोग जरामरणादि से छुटकारा का उपाय मिला। एक दिन हठपूर्वक उन्होंने प्रतिज्ञा की—

१. Jain Iconography. B. C. Bhattacharya, Lahore, 1939, ए० ६४ में वसुनन्दी के प्रतिष्ठासारोद्धार से बद्धृत ।

२. दाहिम या वीजपुर स्षिट का प्रतीक है, जिसके बीज श्रसंख्य बह्यायह है। इसीका नाम मातुलु ग भी है।

३. वोधगया के शिलालेख में महापरिनिर्वाण का समय ईसापूर्व ५४४ है।

इदासने शुष्यतु मे शरीरं व्यगस्थिमांस प्रखय च यातु । श्रवाप्य बोधि बहुङ्ख्यदुर्जमा नैवासनात्कायमतश्रक्षिप्यते ॥ नाशयित्वा तपोविष्नान् कामध्यसी भवाग्यहम् । मृत्युक्षयो भविष्यामि सधिवानन्विप्रह ॥

'इसी आसन पर मेरा शरीर सूख जाय, चमडा, हड्डी और मास विलीन हो जायें। अनेक करप मे जो ज्ञान दुर्लभ है उसे विना पाये इस आसन से यह शरीर न हिलेगा।

"तप के निक्षो का नाँचा चरके में कामध्यसक वर्नूँगा, में मृत्युञ्जय वर्नूँगा और सत् चित् बानन्द नेरा दारीर होगा।"

यह भगवान् की भीष्म प्रतिज्ञा थी। जातक भोग की तृष्णा मर न जाय व तवतक आत्मलाभ का मार्ग क्का रहता है। काम (इच्द्राएँ) ही ब्रह्मप्राप्ति के भयकर विष्ठ हैं। भगवान् ने उनके नाश का टढसकल्प किया और सिद्धि प्राप्त की। प्रत्येक महायोगी कामध्वसक, मृत्युष्ट्रप्य और चिदानन्द गरीरवाला होता है, जिसके आदशं शिव हैं। भगवान् ने मार की सेना का ध्वस किया। एक दिन समाधि की अवस्था मे उस परम सत्य का साक्षात्कार हुआ और यह महायोगी कृतार्थ हो गया। यह आनन्द के उल्लास मे चिल्ला उठा— भने पा लिया। में इस अमृत की धारा को सत्य ससार में बहा दूँगा। अब जरा, भरण और रोग का भय ससार से मिट जायगा। गया में जिस पीपल के पेड के नीचे इन्हें सत्य-दर्शन हुआ, उसका नाम बोधद्रुम (ज्ञानवृक्ष) पडा और जिस तत्त्व का बोध हुआ, वह कारणचक्र था। राजकुमार सिद्धार्य उस दिन से वृद्ध अर्थात् ज्ञानी हुए। गया से बुद्ध काशी गये और सारनाथ में इस नये पाये हुए धर्म का उपदेश किया, जिसका नाम धर्मचक्रप्रवर्तन पडा।

#### बुद्धोपदिष्ट धर्म

बुद्ध ने जिस घम का उपदेश किया, वह कोई नया घर्म नही था। वह वैदिक घर्म का ही एक सुवरा हुआ रूप था।

वैदिक कत्तव्य के दो रूप हैं—ज्ञानमाण्ड और कर्मकाण्ड । ज्ञानकाण्ड ब्रह्मविद्या है, जिनके द्वारा मानव-जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है । ज्ञान द्वारा चित्त में जो स्थिरता आती है, कर्म का भी लक्ष्य वही है। ज्ञान और कर्म जब साधन न बन कर साध्य वन जाते हैं, तब उपद्रव होने लगता है। वुद्ध के समय मे यज्ञ, हवनादि कर्म साधन न रह कर लक्ष्य वन गये थे। डसलिये आडम्बर ने प्रवण्ड रूप धारण कर लिया था। जब पश्चित को मारकर लोग ढेर लगा देते

१ महानिदेस् ।

२ इहामुत्र भोगविरागः,। इह—इस जीवन में। ऋमुत्र—मरने के बाद।

र क "जब कहा गया कि धम के लिये वाहित फल देनेबाता छुलीचित यहका करो (तो उत्तर मिला) यहाँ को नमस्कार। दूसरों को दुख पहुँचाकर को सुख मिलता है, वह नहीं चाहिये।"

यदारय चापिष्टकता कुलोचिता कुरुष्य धर्माधमखिकयामिति। नमी मखेरयो नाहि कामये सुख परस्य द स्रक्रियया यदिष्यते ॥ बुद्धवरित ११. ई४।

ख नि दिस यश्चविधेरहह श्रुतिज्ञातं, सदयहृदय दर्शित पशुषातम्।

केशवधृत बुद्धशारीर वय जय देव हरे।

<sup>&</sup>quot;करणास्य! देद के ऐसे यण की निन्दा करते हैं, जिसमें प्रगुदरया होती है। युद्धरूप में केराव की जय हो।"

होंगे और रक्त पनाले से बहता होगा शवार इनकी कीचड़ और दुर्गन्ध फैली रहती होगी, तो साधारण जनता के लिये सचमुच यह एक विचित्र और विचलित कर देनेवाला दृश्य उपस्थित होता होगा। इसी प्रकार के बहुत-से आचारों का प्रचार हो गया था, जो जीवन के चरम लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति के साधन होने के बदले बाधक हो गये थे। भगवान् बुद्ध ने इसका विरोध किया और सद्धर्म का उपदेश किया। उन्होंने आर्यसत्य विदिक्त ब्रह्मविद्या वा धर्म को एक नया रूप दिया। उन्होंने कहा—

"अतः भिक्खुओ ! मैने एक प्राचीन राह देखी है, एक ऐसा प्राचीन मार्ग, जो कि पुरातन काल के पूर्ण जागरितों द्वारा अपनाया गया था..... उसी मार्ग पर मै चला और उस पर चलते हुए मुझे कई तत्त्वों का रहस्य मिला । वही मैंने भिक्षु-भिक्षुणियों, नर-नारियों और दूसरे सर्वसाधारण अनुयायियों को बताया । अत. आवुसो ! इसी प्रकार यह ब्रह्मचिन्तन, ब्रह्मचर्य जो कि इतना फूला-फला और सब देशों में सबसे सुपरिचित हुआ, लोकप्रिय बना । संक्षेप में, देवताओं और मनुष्यों के लिये अच्छी तरह प्रकट किया गया।"

"अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों सापेक्ष है। जो वस्तुतः निरपेक्ष है, वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों से परे है। मुक्त बुद्ध की अवस्था ब्रह्म से भी ऊँची है। वह अदृश्य परम कान्तिमान् और शाश्वत है। देवताओं से भी ऊँचा एक तत्त्व है, जो परमोच्च है। यह परम तत्त्व उदान में अजात, अभूतं, अकत, असंखत कहा गया है। यह उपनिषदों का ब्रह्म है जिसे न इति, न इति कहा गया है। बुद्ध निज को ब्रह्मभूत कहता है। बुद्ध ने परम यथार्थ के वारे में चरम दृष्टिकोण अपनाया।"

जो बुद्ध का श्रदृश्य परम कान्तिमान् और शाश्वत तत्त्व है, वही शाक्तों की तुरीया, शैवों का तुरीय और वेदान्त का ब्रह्म है। इसी को बुद्ध ने अपने उपदेश और व्यवहार में ग्रहण किया।

बौद्धधर्म के भिन्न-भिन्न मतों के अनुसार बुद्ध के उपदेशों का सारांश इस प्रकार है।

थेरवादी शाखा बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है। इसके अनुसार बुद्ध के उपदेश बहुत सरल है। ''वह कहते हैं, 'सारे पापो से दूर रहो। सब अच्छी बातें जमा करो और

१. यज्ञ में मारे हुए पशुष्रों के चमड़े के ढेर से टपकते हुए रक्त की धारा से चर्म एवती (चम्वल) नदी वन गई।

२. श्ररियसच।

२. On the Veda (Pondicherry, 1956) नामक अन्थ में योगी अरिवन्द ने भी यह सिद्ध किया है कि वेद शुद्ध ब्रह्माविद्या है श्रीर संहिता के साथ इसका ऋषियुग समाप्त हो जाता है। पीछे कर्मकायड ने जोर पकड़ा श्रीर यज्ञों के नीचे ब्रह्माविद्या दव गई। ब्राह्मण, करपादि का युग वेद का दूसरा युग था। यह स्पष्ट है कि ब्रद्ध कर्मकायड से ऊब गये थे। उन्होंने अपने उपदेशों से यज्ञादि के आडम्बर से ब्रह्माविद्या का उद्धार किया। ब्रद्ध की इस उक्ति में उसी परिस्थित की श्रीर स्पष्ट संकेत है।

४. राधाकृष्णन्। बौद्धधर्म के पचीस सौ वर्ष। १६५६। दिक्ली। ए० १३में संयुत्तनिकाय से चद्धृत।

प्रधाक्तव्यान् । वौद्धधर्म के २५०० वर्ष । दिल्ली । १६५६ । ५० १४ ।

मन को पवित्र करो ।' यह वार्ते शील समाधि और प्रज्ञा के अनुसरण से प्राप्त होगी । इनका विवरणपवक वणन किया गया है। शील अथवा सद्वयवद्वार ही मानवीय जीवन में सारी प्रगति का मलाधार है। साधारण गृहस्य को हिंसा, चोरी, भूठ, व्यभिचार और मादक व्यसनो से वचना चाहिये। यदि वह भिक्षु होजाय, तो उसे ब्रह्मचर्य का जीवन विताना चाहिए । गृहस्य के लिये आवश्यक सदव्यवहार के चार वाकी नियम पालन करना चाहिये, और उसे पुष्पमालाएँ या अन्य किसी प्रकार के सीन्दर्य प्रसाधन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नरम गद्दे-वाले आसन या विस्तरे उपयोग मे नहो लाने चाहिये। सुवर्ण या चाँदी का उपयोग नही करना चाहिये। न नाच देखना चाहिये, न सगीत के जलसे या अन्य असभ्य तमाशों मे जाना चाहिये, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिये, कभी-कभी अच्छे व्यवहार का अर्थ लिया जाता है कि बुरे जीवन-व्यवहारो (दश अकुशल कमपथ) से दूर रहना, उदाहरणार्थ - हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोर शब्द, अहतापूर्ण वचन, लोभ असया. गलत दार्शनिक मत आदि । समाधि अथवा मनन का उद्देश्य मन को पूर्णत सत्तित रखना है, जिससे एक ही समय मे एक साथ चार आर्यसत्य की प्रज्ञा हो सकती है, और प्रतीत्य समुत्याद के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता है। उसके अनुसार इस जीवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थापित किया जा सकता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आकार देता है और सारा विश्व उसमे वंधा है। अत कर्म एक तेजी से चलते हुए रथ की धुरी है।"

यागाचार मे 'वोघिप्राप्ति' के लिये योगाभ्यास को सबसे प्रभावशाली पद्धति माना गया है।

चान (ध्यान) शाला के अनुसार साक्षेप और परम की अभेद-चेतना से ही मनुष्य बुटस्व प्राप्त कर सकता था। २

निदान कथा के 'दूरे निदान' मे सुमेष ब्राह्मण की कथा से ये सिद्धान्त और भी स्पष्ट हों जाते हैं। "एक धनी कुळीन ब्राह्मण वश में, अमरावती में सुमेध का जन्म हुआ था, पर उनके वचपन ही में उनके माँ-वाप चळ वसे। उन्हों ने ब्रह्मिव्ह्यान की शिक्षा छी। माता-पिता की छोड़ी सम्पत्ति से नितान्त अस तुष्ट होकर उन्होंने सारी सम्पत्ति दान कर दी और सन्यास ग्रहण कर ळिया। जन्म-मरण, सुख और दुख रोग और वेदना से परे की अमत महानिर्वाण अवस्था की खोज में वे चळ पड़े। उन्होंने यह अनुभव किया कि ससार में जो कुछ है, इसके दो पहलू हैं — सत्त और असत्त । इसळिए जन्म-दुख से मुक्त होने के लिये कोई अजन्मा वस्तु भी जरूर होगी। इसी वस्तु से साक्षात्कार करने वा निश्चय करके वे ध्यान करने हिमाळ्य गयेँ। वहाँ धम्मेक पहाड में उन्होंने अपना निवास बनाया और केवळ पेड़ो से गिरे फळो को खाकर जीवन-यापन करते रहे। शीध्र ही पाँच अभिन्ज्या और समाध्रि में उन्हें पुणता प्राप्त हो गई।"

र वीद्धधर्मके २४०० वप । दिल्ला। १६४६ । ए० ७१ ।

२ तत्रैव । ए० ८७ । ३ तत्रैव । ए० १८७ ।

सद्धर्म पुण्डरीक के "दूसरे अध्याय में बुद्ध यह बतलाते हैं कि परम सत्य का तथागत श अपने भीतर ही अनुभव कर सकते हैं और वह दूसरों के सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता।" २

धम्मपद, बौद्ध दर्शन और व्यवहार का प्रमुख ग्रन्थ है। "इस छोटे-से ग्रन्थ में अन्य बौद्ध ग्रन्थों की भाँति, सब प्रकार के जप-यज्ञादि और अन्य आत्मप्रपीडक हठयोगों की निन्दा है और इसका विशेष आग्रह शील पर है। यह शील, समाधि और पञ्जा (प्रज्ञा) से विक्रिसित होता है। बुद्ध के उपदेश संक्षेप में यों है— 'सारी बुराइयों से बचो। जो अच्छा है, उसे जमा करो और मन को शुद्ध करो।' कौन-सा धर्म इससे सहमत नहीं होगा ? इसके उपदेश के अनुसार सब निश्चित चीजे क्षणिक है, दु.ख से भरी है और इस कारण से 'अनता' या अपनी नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वस्तुओं के केवल बाह्य आकर्षण पर न जाकर, उनके दु.खद पक्ष को भी पहचाने। उसमें अतिद्या को सबसे बड़ी अश्चिद्ध कहा गया है अगर यह कहा गया है कि तृष्णा या आसक्ति के अन्त से ही दु.ख का अन्त होगा। लोभ, ईर्ष्या, भ्रांति, आग की तरह खतरनाक बताई गई है, और जबतक उन्हें न रोका जाय, यह सम्भव नहीं कि सुखी जीवन बिताया जा सके। व्यक्ति को पाप से या अपवित्रता से मुक्त करने में, सिवाय, उसके अपने और कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने आपको जानने का प्रयत्न करे। बुद्ध भी बहुत कम मदद कर सकते हैं, चूँ कि वे केवल मार्गदर्शक चिह्नों के समान पश्चप्रदर्शक ' मात्र है।" वि

इन कितपय उद्धरणों से भी यही सिद्ध होता है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में वेदोपदिष्ट सारे सिद्धान्तों को ग्रहण किया और इन्होंने अपनी साधनाओं से ब्रह्मविद्या में सिद्धि लाभ की। सोऽहंभाव में स्थिरता प्राप्त कर लेने पर इन्होंने अपने को तथागत कहना आरम्भ किया।

सभी शास्त्रों और साधक तथा सिद्धों ने ब्रह्म को 'अवाङ्मनसगोचर' (वाणी और मन से परे) और 'स्वानुभूत्येकसार' (अपना अनुभव ही इसका सार है) कहा है। बुद्ध ने भी यही कहा। उन्होंने देखा कि अनुभवगम्य तत्त्व पर जितना कहा जाय, वह सब अपूर्ण रहेगा। इस पर वेद-वेदाङ्ग बहुत कह चुके थे। इसलिये इस पक्ष पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने देखा कि आचरण से ब्रह्मानुभूति होती है, सूक्ष्म तर्क द्वारा बाल की खाल निकालने से नहीं। इसलिये मानव-जीवन में शील, अर्थात् आचरण को उन्होंने प्रधानता दी। ब्रह्मविद्या के व्यावहारिक रूप को ही उन्होंने धर्म कहा और इसके परिमाजित रूप का उपदेश किया।

१. तथागत—तथा सत्यं गतं ज्ञानं यस्य । जो सत्य को जान गये हो।

२. बौद्धधर्म के २५०० वर्ष। दिक्ली। १६५६। ५० ११४।

३. तत्रीव। पृ०१११। धम्मपद। १८३।

४. धम्मपद । २४३ ।

५. पथप्रदर्शक — यहाँ बुद्ध को अध्यातमिवद्या के गुरु का स्थान दिया गया है। यह योगियों और तान्त्रिकों के गुरु की तरह है।

६. बौद्ध वर्म के २५०० वर्ष। ए० ११२। धम्मपद। २०६।

धर्म-प्रकरण मे वर्म के जिस रप की हम चर्चा कर आये है उसके विशद्ध रूप को शील के नाम से बद्ध ने ग्रहण किया और इसके आचरण के उपदेश को ही धर्मचक्रप्रवर्त्तन कहा गया है । धर्म के उदगमस्थान महावर्म ब्रह्म को ही बौद्धोपदेश में कारणचक कहा गया है. जो वेदान्त के पर (कारण) ब्रह्म की तरह कारण (पर) चक्र है। वृद्ध, शृद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है। राम और कृष्ण की तरह, ये राजकुमार सिद्धार्थ होने पर भी परब्रह्म है और परव्रह्म होने पर भी राजकमार सिद्धार्थ है।

बौद्धधर्म यथार्थ मे शाक्त, गैव, वैष्णवादि मतो की तरह शुद्ध सनातन वैदिक धर्म का एक प्रधान रूप है। शाक्तों ने मातुरूप में, शैवों ने जिब के रूप में बैद्यावों ने विद्यु के नाम से और बुद्ध ने शुद्ध ज्योतिमय तत्व के रप मे परप्रह्म को ग्रहण किया। सभी ने इस तत्त्व को समान रूप से अपने ही भीतर पाकर पिण्ड और विश्व को एकाकार मे देखा। सबने व्यक्ति और जगत का कल्याण ही जीवन का यथार्थ कर्तव्य समभा।

जिस प्रकार स्वामी दयानन्द ने छुआछत, जातपांत और मृतिपुजा का खण्डन और घोर विरोध किया, उसी प्रकार बुद्ध ने मिथ्याचार के आडम्बर और यज्ञ के रूप मे फैले हुए नाना प्रकार के अनाचार का घोर विरोध किया। आयसमाज और जैनो की तरह इन्होने किसी को शिखा-सूत्र छोड़ने को न कहा। देवी-देवताओं की आराधना को इन्होने न रोका। केवल, धर्म के नाम पर पगुहत्या और यज्ञ के मिथ्याडम्बर का विरोध किया। इन्होने यज्ञादि को वर्म नहीं माना। इन्होंने वर्म के यथार्थ रूप को ग्रहण कर शील के रूप मे उसका नियमपूर्वक कठोर अभ्यास और आचरण का प्रचार किया। यह सनातन धम का शोधित और चमकता हुआ रूप था। इसमे दया और मैत्री की प्रधानता थी। महात्मा गाधी ने इन सबको ऑहंसा के रूप में ग्रहण कर एक बडी प्रवल बक्ति के रूप में इसका प्रचार किया।

योग और तन्त्र, त्रह्मविद्या के व्यावहारिक रूप है। बौद्धो ने दोनों का वडी स्वच्छन्दता से प्रयोग किया। इसलिये शाक्त, शैव और वैष्णवो की तरह जैन और वौद्ध प्रतीको मे केवल रूप का अन्तर है, सिद्धान्त का नहीं। सिद्धान्त सत्रका एक है।

#### बौद्ध प्रतीक

#### वद

वुद्ध राजकुमार सिद्धाय और ब्रह्म है। इसलिये दोनो ही रूपो मे इनकी प्रतिमा, चित्र इत्यादि वाये जाते हैं।

प्रतिमाये तीन प्रकार की होती हैं — स्थाणुक, आसन और शयन । स्थाणुक मूर्तियाँ सीघी या समभन्न, डिभन्नादि मुद्राओं मे एडी रहती है। इनके दोनो पारवों मे दो देवताओं की मूर्तियाँ रहती हैं। यह अदीपकारण-स्प परमतत्त्व का प्रतीक है। आसन-प्रतिमार्ये नाना प्रकार के आननो पर बेडी रहती है। शयनमूर्ति लेडी रहती है या किसी यस्तु पर अडी रहती है।

र भने क यथाथ स्व के लिये भर्म-प्रकरण देशिये।

बुद्ध की तीनों प्रकार की प्रतिमायें पाई जाती है। स्थाणुक मूर्तियाँ प्रायः बहुत ही प्रभावशाली और मनोहर है। इनके साथ कभी पार्श्वदेवता की मूर्ति रहती है और कभी नही। कभी ये मूर्तियाँ प्रभामण्डल के भीतर रहती है और कभी प्रभामण्डल नहीं भी रहती। कभी ये मूर्तियाँ चैत्य के भीतर बनाई जाती है।

बुद्ध महायोगीश्वर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इसिलये ध्यानस्थ योगी के रूप में इनकी वहुत-सी आसन-प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इस प्रकार की प्रतिमाओं में ये प्रायः पद्मासन पर ध्यानस्थ बैठे रहते हैं और मुखमण्डल के पीछे प्रभामण्डल चमकती रहती है। माथे पर प्रायः तिलक बना रहता है जो कारणतत्त्व के बिन्दु का प्रतीक है। कुछ बौद्धतत्त्वज है से ऊर्णा कहते हैं। जहाँ भौहें मिलती है, वहाँ के भ्रमराकार घूमे हुए बालों को ऊर्णा कहते हैं। यह महापुरुषों का एक लक्षण है। किन्तु बुद्ध के ललाट पर बने हुए ये बिन्दु ऊर्णा नहीं है ऊर्णा को दोनों भौहों के बीच में होना चाहिये। किन्तु ध्यान से देखने पर बोध होगा कि यह तिलक वा बिन्दु ऊर्णा से ऊपर ललाट पर बना रहता है। यदि यह भ्रूमध्य में रहता तो भी इसका वहीं अर्थ होता। भ्रूमध्य ही आज्ञाचक में नित्य-इच्छास्थान वा मन:स्थान है। वही बिन्दुस्थान है, जहाँ इतरलिङ्ग के रूप में परमा ज्योति प्रकट होती है। बुद्ध के ललाट पर बिन्दु के निर्माण से ही यह स्पष्ट है कि यह ऊर्णा नहीं है। यह बिन्दु बुद्ध की प्राचीन-से-प्राचीन प्रतिमा में पाई जाती है। श्रीचक में यह बिन्दु-स्थान चक्र के मध्य में है और विष्णु तथा शिव की प्रतिमा में यह नाभि है, जहाँ से कमल के रूप में सृष्टि का विकाश होता है।

बुद्ध की आसन-प्रतिमा धर्मचकप्रवर्त्तन-मुद्रा में, ज्ञान-मुद्रा में और योग-मुद्रा में पाई जाती है। जब दोनों हाथों की अंगुलियाँ छाती के सामने कुछ मुडी हुई एक-दूसरे के ऊपर दिखाई जाती है तब उसे धर्मचकप्रवर्त्तन-मुद्रा कहते है। जब बुद्ध एक पैर आसन पर समेटकर दूसरा आसन से नीचे लटकाकर उपदेश करते हुए दिखाये जाते है, तो इसे ज्ञान-मुद्रा कहते है। जब हाथ-पर-हाथ रखकर पद्मासन पर ध्यानस्थ बैठे दिखाये जाते है, तब इसे योग-मुद्रा कहते है। शिव, देवी विष्णु आदि की इन मुद्राओं में वनी प्रतिमा और वुद्ध की प्रतिमा में कोई भेद नही दिखाई पड़ता।

वुद्ध की वहुत-सी प्रतिमाओं में नटराज की तरह वड़े ही सुन्दर प्रभामण्डल वने हुए है। इनकी वहुत सी मूर्तियाँ अभय और वरद-मुद्रा में भी है।

ब्रह्मरूप-में बुद्ध की नाना प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। कभी इनके चार हाथ, कभी दश हाथ और कभी सहस्रभुजाये दिखाई जाती हैं। देवी की मूर्ति की तरह कभी इन्हें गजारूढ और कभी सिंहारूढ दिखाया जाता है। सिंह धर्म का प्रतीक है।

A. Gruenwedel. Buddhist Art in India. London. 1901. Translated from German by A. C. Gibson. Revised and Enlarged by J. Burgess.

इसलिये बुद्ध की मूर्ति, स्थाणुक वा आसन, जिस-किसी 'मुद्रा मे क्यो न दिखाई जाय, मूर्ति के पीठ अथवा आसन के नीचे सिंह बना रहता है। कभी-कभी वृषभ भी दिखाई पडता है।

### चक्र और त्रिशल

कमण जिसका स्वभाव हो, उसे चक्र कहते हैं। यह विवर्तना, परिणाम और उपरित-वाला कालचक ' और अभ्युदय और नि धेयस का कारण धर्मचक है। यह कारणचक अर्थात् परब्रह्म का भी प्रतीक माना जाता है। चक मे साधारणत बाठ अर होते हैं। ये यन की अष्टप्रकृति है।

सारनाथवाले स्तम्भशियर के धमचक मे २४ अर है। विष्णु के चौथीस अवतार, जैनों के चीबीस तीर्थेद्धर, बौद्धों के चौबीस वोधिसत्त्व और साख्य के चौबीस तत्त्वों का इन अरो से सम्बन्ध नही है, यह नहीं कहा जा सकता । इनका पारस्परिक सम्बन्ध और भाव भी स्पष्ट है कि यह चन एक विश्वव्यापी तत्त्व का प्रतीक है।

विष्णुचन और बुद्ध के धर्मचन मे भेद नहीं है। विष्णुचन भी धर्मचक की तरह धारण, अर्थात् रक्षाशक्ति है।

बुद्ध की मूर्तियों के माथ निशूल अिद्धात रहता है। कभी निशूल के ऊपर चन्न और कभी चक के ऊपर त्रिशूल बना रहता है। भरहूत और साँची के स्त्प के द्वारो पर ऐसे चक्र और निकूल पाये जाते हैं (देखिये चिन ८६,८७) यह चक-निकृत प्राय बुद्ध और बौद्ध देव-देवियो के प्रभामण्डल के ऊपर भी बना रहता है, जिन पर त्रिशूल के ऊपर धर्मचत्र पडा रहता है।

त्रिशूल, त्रिशक्ति ।ज्ञान-इच्छा-क्रिया) का प्रतीक है । इसे अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है 🖰

यस्मिश्रत्देशे धान्नि स्फ्टोभृतित्रशक्तिके । त्रिशुक्षत्वमत प्राह शास्ता श्रीपूर्वशासने ॥ बोबोभूतमतः शक्तित्रितय तत् त्रिशुवकम् । यस्मिन्नाशु समावेशाद्भवेद्योगी निरजन ॥

"इस चौदहने धाम मे त्रिशक्ति प्रकट हो जाती है । इसलिये श्रीशासन (बुढोपदेश ?) में शास्ता (बुढ़ ने इसे त्रिशूल कहा है। चचल होकर त्रिशक्ति त्रिशूल बन जाती है, जिसमें प्रवेश करते ही योगी निरंजन वन जाता है।"

इस प्रमग के ये चौदह धाम साधना के चौदह स्तर है । इनमें सबसे ऊँचा आर अतिम चौदहवाँ धाम है। ये चौदह धाम मन्दिर के कलश के नीचे चौदह स्तरों में दिखाये जाते हैं। उन पर कलश अमृतत्व या निरजन का प्रतीक है।

यह त्रिश्ल, त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रिरत्नादि का प्रतीक है।

र बादरा मध्यश्चकमेकं शीख नाम्यानिक व तश्चितेत। तरिमन्साक त्रिशना न शंकवोऽपिता पश्चिनं चलाचलास ॥ भूगवेद । १ २२ १६४ ४८ । "एक चक है। बारइ परिधि (मास) हैं। तीन नामि (ऋतु-प्रोध्म, वर्षो, हेमन्त) है। ३६० शक्तु (दिन) उसमें जहे हुए हैं।

# पाश्वदेवता

बुद्ध की स्थाणुक मूर्तियों के दोनों पार्क्व में दो मूर्तियाँ रहती है। ये पार्क्वदेवता है। त्रिमूर्ति की मध्य मूर्ति की तरह, बीचवाली मूर्ति रजोगुण है, जो अन्य दो गुणों का संचालन कर सृष्टि-िक्तया प्रवर्तित रखता है। शिव, विष्णु, जिन आदि की स्थाणुक मूर्तियाँ भी इसी सिद्धान्त पर इसी रूप में बनाई जाती है। (देखिये चित्र १७, १८, १२२)। एक मूर्ति में एक ओरवाले पार्क्वदेवता के हाथ में कमण्डल और दूसरे के हाथ में कुछ है। इन्हें ब्रह्मा और इन्द्र कहा जाता है। दूसरा मूर्ति में दोनों पार्क्वदेवताओं के हाथ में चँवर है। इस सिद्धान्त पर बनी अनेक मूर्तियाँ मिलती है, जिनमें पार्क्वदेवताओं में एक स्त्री और एक पृष्ष है। इससे सिद्धान्त में कोई वाधा नही पड़ती। स्त्री संघ और पुरुष धर्म है। बीच में बुद्ध रहते है।

### स्तम्भ

स्तम्भ दो प्रकार के होते हैं। एक चैत्य और देवप्रासादों के भीतर रहते हैं और दूसरे उन्मुक्त स्थान में कभी शिखर के साथ और कभी विना शिखर के बनाये जाते है।

चैत्यों के स्तम्भ का आरम्भ चतुष्कोण से होता है । यह प्रासादों का चतुष्कोण वा स्थिति-तत्त्व है । इसके ऊपर निधि-कलश वना रहता है । कलश के ऊपर मूलस्तम्भ बना रहता है । व्रह्मस्तम्भ चतुष्कोण होता है और विष्णुस्तम्भ अष्टकोण । ऊपर गोलाकार वा षोडशकोण का कण्ठ रहता है । यह रुद्रकण्ठ है । इसके ऊपर अमृत-कलश रहता है । इसके ऊपर बुद्ध की चार अवस्थाओं (अवतार, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्रप्रवर्त्तन और महा-परिनिर्वाण) के द्योतक चार चौकोर शिलाखण्ड बने रहते हैं और उनके ऊपर सृष्टि का प्रतीक मिथुन बना रहता है । यह मिथुन विभुशक्ति का अष्टप्रकृति (पंचतत्त्व, मन, बुद्धि, अहंकार) के साथ विलास है, जिसके विना ससार का अस्तित्व असम्भव है । मन्दिरों के नीचे धर्मचक्र वा कालचक्र भी बना रहता है, जिसके विना सृष्टि का चलना असम्भव होता है।

केवल स्तम्भ भी मूलस्तम्भ के उपर्युक्त नियमों पर बनता है। इसके शिखर पर बुद्ध की चार अवस्थाओं के द्योतक चार वृषभ, सिंह, अश्वादि बने होते हैं। कभी बुद्ध का प्रतीक केवल एक गज, सिंह, वृषभादि के रूप में बना रहता है। सारनाथवाले शिखर पर चार सिंहों के नीचे बौद्धधर्म के चारो मान्य लांछनों में से तीन गज, वृषभ और अश्व वने हुए है। सिंह ऊपर है। ये टूटे हुए सिंह त्रिमूर्ति की तरह दिखाई पड़ते है। सामनेवाले खुले हुए मुख में लोल जिल्ला है। दाहिनी ओरवाला मुख खुला हुआ विकराल मालूम होता है और वाई ओरवाला प्रशान्त मुद्रा में है। ये कमशः त्रिमूर्ति के रज, तम, और सत्त्व के प्रतीक-जैसे है।

स्तम्भ पर श्री हैवेल के विचार मननीय है-

"रामराज ने मानसार शिल्प-शास्त्र से उद्धृत कर स्तम्भों के आकार के धार्मिक रूपों का वड़ा सुन्दर विवरण दिया है। चतुष्कोण ब्रह्मस्तम्भ, अष्टकोण विष्णुस्तम्भ और वर्तु ल अथवा षोडशकोण संहारक रुद्रशिवस्तम्भ है। बौद्ध वाङ्मय में इसका रूपान्तर करने पर

१. तत्रैव। पृ०६२।

कहा जा सक्ता ह कि चतुष्कोण स्तम्भ बुद्ध के, अष्टकोण सघ केथीर वर्तु रू अथवा पोडशकोण वर्म के प्रतीक है । विना शिखर अथवा आधार के गोळ स्तम्भ चन्द्रस्तम्भ हैं।"।

आगे चलकर आप लिखते है-

"महानिर्वाण तन्त्र मे जो शिवस्वरूप सप्त ऊर्ध्वलोक का वणन किया गया है, वह नि सन्देह स्तम्भ का पूर्ण प्रतीकात्मक विवरण है। अधोलोक के सप्त पाताल पर निकला हुआ अधोमुख चार दलोवाला ब्रह्मपद्म है, जिसकी कणिका मनोहर भूलोंक है।"

इसके ऊपर भीम (भयकर) नामक छ दलोवाला शुभ पद्म है, जिसके अन्तश्रक मे चार द्वार है। इसकी कॉणका वायुमण्डल का भुवलोंक है। इसके ऊपर दश पत्रोवाला बुलभ दिव्य महापद्म है। इसकी कॉणका के भीतर तेजस्तत्त्व है।

चौथा सोलह दलोवाला आकाश का विशुद्ध पदा है। इसकी कर्णिका मे वायुतत्त्व, अर्थात् वच्ज, विद्युच्छिक इत्यादि का निवास है।

पाँचवाँ सोळह दलो का विशुद्ध पद्म है, जिसकी कर्णिका मे विशुद्ध ज्ञान का निवास-स्थान ज्ञानलोक है।

छठाँ दुलभ आज्ञापदा है, जिसके दोनों दल पूणचन्द्र की तरह गोल है। इसकी कॉणका में चिन्तामणि, अर्थात् इच्छा का रत्न है। यहाँ शिव, दिव्य हम सहित ब्रह्मा के रूप में विराजमान हैं। इसके नाम को उलट देने से सोह—चह मैं हूँ वन जाता है।

सबके ऊपर सहस्र दलवाला अधोमुख महाविद्याल कमल है, जिसमे आनेवाले सहस्रो लोको के बीज है। यह परब्रह्म का पद है और वहाँ निराकार निश्रल काली वर्तमान है।" जिस तरह बादल से विजली उत्पन्न होती है और उसमे छिप जाती है, उसी तरह निर्वाणदानी काली से ब्रह्मादि देव उत्पन्न होते हैं और उसमे विलीन हो जाते है।"

Rām Rāz gives interesting details taken from the Mānasar-Shilpashastra as to the ritualistic significance of different forms of pillars. A square-shafted one was associated with Brahma-worship, an octagonal one with that of Vishnu, the circular or sixteen sided one with Rudra-Shiva as the Destroyer Translating this ascription with Buddhist terminology, it may be said that the square pillar stood for Buddha, an octagonal one for the Sangha, and a circular or sixteen sided one with Rudra-Shiva as for Dharma. A cylindrical pillar without capital or base was dedicated to Chandra, the moon

Replanation of the symbolism of the whole stamble is no doubt that given in the Mahanirvana Tantra of the seven upper spheres, described as a revelation of Shiva First rising above the seven nether spheres of Patal, the underworld is the Brahma lotus with its four petals turned downwards the fruit of which is "the beautiful circle of earth"

महानिर्वाण तन्त्र के इस षट्चक्र के विवरण से षट्चक्र-निरूपण के षट्चकों का विवरण भिन्न है। इन दोनों में, चक्रो अथवा पद्मो का क्रम, भिन्न प्रकार से दिखलाया गया है। अन्यथा भाव में कोई अन्तर नहीं है।

विश्व की रचना का ऋम एक पुरुष अथवा मानव मूर्ति के रूप में माना जाता है। इसिलये परमात्मशक्ति का नाम परम पुरुष है। इसके अन्तर्गत मूलभावना यों है—

मनुष्य की रीढ के भीतर मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक शक्ति का स्तम्भ है। इसे अलंकृत भाषा में ज्योति-स्तम्भ कहते है और तन्त्र की भाषा में यह कुण्डलिनी है। इसमें नीचे से क्रमश मूलाधार, स्वाधिष्ठान मिणपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार—ये सात चक्र वा पद्म वने हुए हैं। इन पद्मों की किणका के बीच से कुण्डलिनी का स्तम्भ मूलाधार से सहस्रार तक है और इस स्तम्भ के चारों ओर इन पद्मों के दल बने हुए हैं। मूलाधार रीढ़ के अन्तिम छोर पर है, और भूतत्त्व का अधिष्ठान है। इसमें चार दल है और यह चौकोर है। यह स्थिति-तत्त्व है। शिश्नमूल के सामने रीढ़ के भीतर स्वाधिष्ठान है। इसमें छः दल है और यह अप्तत्त्व का स्थान है। नाभि के सामने मिणपुर है, इसमें दश दल है और यह तेजस्तत्त्व का अधिष्ठान है। हृदय के सामने अनाहत है। इसमें बारह दल है और वायुतत्त्व का अधिष्ठान है। कण्ठकूप के सामने विशुद्ध है। इसमें सोलह दल है और यह आकाशतत्त्व का अधिष्ठान है। भ्रूमध्य के सामने आज्ञाचक है। इसमें दो

Over this is the blessed lotus, Bhima the Terrible with six petals and an inner circle having four openings. The fruit of it is Bhuwaloka, the region of the air.

Next above it is the rare flower of ten petals, Mahapadma, the heavenly lotus containing within its fruit, the fire element.

The fourth is the transparent lotus of Ether, with sixteen petals; its fruit is the abode of Vayu—wind-force (Vajras, electric power).

The fifth lotus is the transparent, with sixteen petals enclosing the fruit which is Jnana-loka, the abode of pure knowledge.

The sixth is Ajna-Padma, very rare with two petals round as the full moon. Within its fruit is the Chintamani, the Jewel of Thought and here Shiva dwells in bodily form as Brahma, with the divine swan—Hansa, a mystic bird, which being transposed becomes Soham—I am he.

Crowning all is the vast lotus with a thousand shining turned-down petals, which contain the germs of thousands of words yet unborn. It is the abode of Para-Brahma and there is the formless and the motion-less one, Mahakali. "As the lightning is born from the cloud, and disappears within the clouds, so Brahma and all the gods take birth from Kali and will disappear in Kali, who is the giver of Nirvana.

—E. B. Havell. The Ancient and Medieval Architecture of India: A study of Indo-Aryan civilization. London. 1915. Page 58.

दल है और यह मन शक्ति का स्थान हैं। इसके ऊपर सहम्पार हैं, जो बीज विन्दु-स्थान हैं। ये लघुस्प में कमश मूलांक, मुबलांक, स्वलांक, महलांक, जनलोव, तपलोक और मरयलोक हैं। इसका विस्तृत और विशाल रूप परमपुष्प का स्थूल, अर्थात् विराट् रूप हैं। जिस प्रकार मानव-रूप के शक्तिस्तरम में सातो चक गुथे हुए हैं और शक्तिस्तरम, मूलस्तरम, अर्थात् गृह के प्रधान स्तरम की तरह हैं, उसी प्रकार परमपुष्प मूलस्तरम की तरह हैं, जिसमें मूलाधार से नीचे मात अधोलोक और सात कथ्वंलोक छनदण्ड में छाते की तरह लगे हैं। यह ब्रह्माण्ड का अध्यय्ण्ड ही स्तरम की मूल भावना है और इमी भावना को हृदय में रखकर विभुशक्ति की करपना कर उपासना के लिये स्तरम-रूप में उसके प्रतीक का निर्माण किया जाता है। इसा का लघुष्प शिवलिङ्ग और विशाल रूप स्त्प हैं। प्रसाद पुष्प के रूप में विश्वस्प परमारमा की रचना करते समय निधि-कल्श और अमृत-कल्श के बीच में इस 'अलावनगरारम्भ' मूलस्तरम की कल्पना की जाती हैं। यही वौद्धस्तरम है। बौद्धस्तरम उपासना के लिये भगवान बृद्ध का प्रतिष्टप या प्रतीक हैं।

जैनो ने भी इम मिद्धान्त और प्रतीक का इमी अर्थ में व्यवहार किया है। श्रीहैनेल ने अपने ग्रन्थ के पृ० १०४ में अप्टरल कमल पर वो हुए एक जैन स्तूप का चिन दिया है। सचेत स्पष्ट है। अप्टरल कमल अप्टप्रकृति है और उस पर उठा हुआ स्तस्भ यत्र के

विन्दु-स्थान पर (चित्र २०) सृष्टि के विभिन्न रूपों का आधार विभुशक्ति है।

स्याणुक मूर्तियां विश्ववरंप के प्रतीक हैं। पौराणिक, जैन और वौद्ध, सभी स्थाणुक प्रतिमायें अखिल विश्वपुष्प के प्रतीक और शिवलिङ्ग, स्तम्भ, स्तूप और पासाद के

प्रतिरूप है।

बुद्ध रूप से मुर्यत सिंह, वृषभ, गज और अदब का घिनष्ठ सम्बन्ध है। सिंह, वृष, गज और अदब सभी घम के चिह्न है। गज बुद्ध का अपना रूप है। इसी रूप में बुद्ध ने मायादेवी की कृष्ति में प्रनेश किया था। वैदिक यज्ञों का प्रतीक अदय महाभिनिष्दमण में भगवान का बाहन था। ये बुद्ध के प्रतीक के रूप में स्तम्भों के शिखर पर बनाये जाते हैं। जब शिवर पर सिंहादि की एक मूर्ति रहती है, तम यह बुद्ध का प्रतीक है और जब बार बार सिंहादि वने रहते हैं, तम ये बुद्ध के अवतार, महाभिनिष्कमण, धर्मं कप्रवत्तन और महापितिवाण, इन चार अबस्थाओं के प्रतीक होते हैं। चैर्यों के स्तम्भों में भी उसी नियम का अनुगरण किया जाता है। लका में अनुराधापुर के स्तम्भाराम और लकाराम में इमी उद्देश्य से सहस्रों बड़े ही मनोहर किन्तु पतले स्तम्भ वनाये गये थे।

#### स्तूप

स्तूप भी मूलस्तम्भ वा पुजीमूत परमज्योति से प्रकट होकर परम विव ने ब्रह्मा और विष्णु के कलह को शान्त किया था । शाक्त मत से देवताओं के शरीर से निकली हुई

१ वित्र के लिये देखिये – James Fergusson History of Indian and Eastern Architecture London 1910, Pages 234 and 236.

पर्वताकार पुंजीभूत ज्योति घनीभूत होकर देवी वन गई। उसी तरह परम ज्योति:स्वरूप विश्वातमा बुद्ध का पुंजीभूत और घनाभूतरूप स्तूप है। स्तूप का अर्थ है जड़, मूल। यह विश्वमूल का प्रतीक है। यह विश्व और विश्वात्मा का साकार प्रतीक है। इसमें विभू के प्रतीक शिवलिङ्ग, स्तम्भ, पद्य, प्रासाद आदि के सभी संकेत भिन्न-भिन्न रूपो में सम्मिलित है। जैसे, शिवलिङ्ग के तीन भाग है, नीचे चतुष्कोण आदि, अष्टकोण मध्य और वर्तु लाकार शीर्ष । स्तूप के भी तीन भाग है, मूल, मध्य और शीर्ष । नीचे चौकोर वेदी और द्वारोंवाली वेष्टनी (घेरा) रहती है। वेष्टनी में तीन पट्ट रहते है। यह त्रिगक्ति त्रिरत्नादि के प्रतीक है। जिस प्रकार शिवलिङ्ग के चारो ओर शिव की मूर्तियाँ बना दी जाती हैं, उसी प्रकार स्तूप के सब ओर बुद्ध की मूर्तियाँ वनी रहती है अथवा यह बुद्ध रूप स्तम्भों से घिरा रहता है। (अनुराधापुर के स्तम्भाराम और छंकाराम को स्मरण कीजिये।) शिवलिङ्ग के रद्रांश अग्रभाग और स्तम्भ के रुद्रकण्ठ की तरह इसका भी . ऊर्ध्वाश गोल होता है। उस पर बुद्ध की अस्थि (धातु ) अथवा नाना प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक रत्नों से भरे हुए धातुगर्भ (डागोवा) की स्तूपिका वनी रहती है। स्तूपिका कभी कमलाकार और कभी छतरी की तरह बनी रहती है, जिसके भीतर परमानन्द का धातु रखा रहता है। यही यथार्थ धातुगर्भ (डागोवा) है। यही प्रासादों का कलश है। स्तूपिका के ऊपर सृष्टि के लोकों का प्रतीक छत्र रहता है। छत्रदण्ड में लगे हुए छत्रों की संख्या प्रायः एक, तीन, सात और चौदह होती है। एक छत्र धर्मचक है। प्रभामण्डलवाली बौद्ध मूर्तियों के ऊपर भी बना रहता है। तीन त्रिभुवन, सात सप्तलोक और चौदह चतुर्दश भुवन के प्रतीक हैं। इसको वायुपुराण ने इस प्रकार स्पष्ट किया है— उपयु<sup>°</sup>परिलोकानां छत्रवत् परिमण्डलम् ॥ <sup>१</sup>

"लोकमण्डल एक-दूसरे के उपर छत्र की तरह है।"

स्थाणुक मूर्तियों में और विशेषकर बुद्ध की स्थाणुक मूर्तियों में जटामुकुट और करण्डमुकुट में ये तीन, सात और चौदह कुण्डल वा लपेट के रूप में दिखाये जाते हैं और किरीटमुकुट में रत्नों की संख्या से यह संकेत प्रकट होता है। वोरोबुदूर (जावा) का स्तूप श्रीचक पर वना है। इससे यह निःसंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीचक की तरह स्तूप भी विश्व और विश्वात्मा का प्रतीक है।

बुद्ध की मूर्तियाँ भी इन्हीं सिद्धान्तों पर वनाई जाती है। बैठी हुई मूर्तियों के तीन भाग होते है। नीचे का भाग आसन है, मध्य भाग में बुद्ध का शरीर रहता है और ऊर्ध्वभाग में मस्तक के चारों ओर वर्तु लाकार प्रभामण्डल है। इन तीनों भागो को ढॉपने के लिये इनके वाहर रेखा खींचने से शिवलिङ्ग की आकृति वन जाती है।

प्रभामण्डल के भीतर स्थाणुक बुद्धमूर्ति शिवलिङ्ग पर अङ्कित शिवमूर्ति-जैसी मालूम होती है। प्रभामण्डल के ऊपर त्रिशूल इस सादृश्य को और भी पूर्ण बना देता है। यह प्रभामण्डल स्तूप और शिवलिङ्ग—दोनों का ही प्रतीक है, जिसके भीतर ज्योतिर्मय पूर्णब्रह्म के रूप में बुद्ध वर्त्तमान है।

१. वायुपुराण । ५०.७७।

#### देवी-देवता

धौद्रमत में शैव, शाक्त और वैष्णव देवी-देवताओं का स्वच्द्रन्दता से प्रयोग किया गया है। कहीं इनका नाम बदल दिया गया है और कही ज्यो-का-त्यो है। इनके प्रतीकों में भी कोई अन्तर नहीं हैं।

तारा — ये शाको की हितीया महाविद्या प्रह्ममयी तारा है। प्राय इनके एक हाथ में वमल है और दूसरा वरदहस्त हैं। तारा की चतुर्भुं जी मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। उनके एक हाथ में सङ्ग रहता हैं। कभी कामास्या की तरह कमल पर वैठी रहती हैं।

श्यामा-इनकी मूर्ति भी तारा की तरह ही है।

प्रज्ञापारिमता—इसका अर्थ होता है ज्ञान के पारगत । यह महासरस्वती के नाम का रूपान्तर है। महादेवी की तरह इनकी उपासना होती है।

मञ्जुल्री — यह महात्रिपुरसुन्दरी के नाम और रूप का प्रतिरूप है। मञ्जुल्री की मूर्ति का निर्माण पुरुष-रूप में किया जाता है। इनके एक हाथ में खड़्न रहता है, जो काली और तारा के खड़्न की तरह अज्ञान का नाश करने के लिये ज्ञान-सङ्ग है।

भैरव — नालन्दा की खुदाई में भैरव की मूर्ति भी मिली है। पटना-सग्रहालय में इसे हमग्रीन अिंद्वत किया गया है। किन्तु हयग्रीन विष्णु के अवतार हैं, जिसमें सपवलय, ज्यालयजोपवीती और त्रिनेत्र हो ही नहीं सकता। यह भैरव के ज्यान से मिलता है। मालूम होता है कि भैरव की लपासना के लिये इस रूप को शैव और शाक मत से ज्यो-का-त्यों ले लिया है।

"बीद्ध धर्म के विस्तार के राय नये बीदा के हृदय में पुराने देवी देवताओं के लिये श्रद्धा वनी रही और वे उन्हें अपने नये धर्म में ले आये। उन्होंने देखा कि इन्द्र, ब्रह्मा और दूसरे देवनण लिये जा चुके थे। दक्षिण के हीनयान में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। विष्णु, ब्रह्मा, नारायणादि पुराने हिन्दू नाम से ही ले लिये गये।

किन्तु महायान में लिये जाने पर भी इन्हें विशाल विश्वकरपना में नाम और कथाओं हारा जिसते रिति से बैठाया गया, जिससे इन्द्र अथवा शक्त, शतमन्यु और वख्यपणि वन गये, और उनने स्वग का नाम पड़ा त्रयस्त्रि शलोक। वौद्धधर्म में प्रसिद्ध ब्रह्मा, मञ्जुशी (ज्ञान का दीप) वन गये, जो अलीकिक शक्तिवाले थे और इस पर भी लक्ष्मी और सरस्वती उनकी स्त्री वनी रही। अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि का विष्णु अथवा पद्मनाम से साहस्य है। चार राजाओं में से एक का नाम विरूपक्ष है, जो शिव का भी नाम है। सह तथागत ब्राह्मणों के सर्वाप का स्थान ले लेते हैं और गणेश भी विनायक और रक्षा-विनायक (जापानी विनायक्या) के नाम से ले लिये गये हैं।

अहत् मौदगल्यायन, महास्थान या महास्थानप्राप्त वोधिसस्य वन गये और शिव की त्रिमूर्ति की तरह अमिताम बुद्ध की त्रिमूर्ति के बाई ओर इनका स्थान रहा । ऐसे धर्म के ढीले-ढाले रास्ते में अजित, अर्थात् भविष्य वृद्ध मैत्रेय को भी वही स्थान मिला और शाक्यमुनि और अवलोकितेश्वर के साथ ये अन्य त्रिमूर्ति निर्माण करते हैं।" र

इस प्रसंग में ग्रीनवेडेल का यह अनुमान भी विचारणीय है; क्योंकि देवताओं का रूप-ग्रहण साधना के निमित्त पर आश्रित है।

## त्रिरत्न

त्रिरत्न पर श्री हैवेल के विचार इस प्रकार है। हाथीगुम्फा की त्रिमूर्ति पर विचार करते समय आप लिखते हैं-—

"एक के तीन रूप, अर्थात् भारतीय त्रिमूर्ति की भावना पर अनेक पक्ष से विचार किया जा सकता है। मूलरूप में, भारतीय आर्यों की अन्यान्य भावनाओं की तरह यह भावना प्राचीन ग्राम-समाज से ली गई थी। पहला रूप स्रष्टा ब्रह्मा का था, जिसे सभी आर्य सभी वस्तुओं के आदि कारण के रूप में अथवा आर्यों के महागुरु वृद्ध के रूप में पूजते थे। यह आर्यजाति के अध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक था। इसका दूसरा रूप न्याय था,

As Buddhism spread, the converts naturally carried into their new religion much of their reverence for the old Hindu gods, and they found that the traditions offered them already embraced Indra, Brahma and others of their former divinities. Among the Hinayana sects in the south, little change was made. Vishnu, Brahma, Narayan etc. were simply accepted under their Hindu names.

But with the Mahayana schools, whilst these gods were received, they were made to fit into an elaborate system of nomenclature and myth, by which each was assigned a place in the illimitable aeons of their cosmogony: Indra or Shakra became Shatamanyu and Vajrapani and his heaven or Swarga was named Trayastrimshaloka: Brahma so well known in Baudha legend, had his chief attributes transferred to Manjushri—the "lamp of wisdom" and of supernatural power; and still Saraswati continued to be one of his wives, the other being Lakshmi; Avalokiteshvara or Padmapani, again, has some analogy to the attributes of Vishnu or Padmanabh; Virupaksha, one of the "four kings" wears one of Shiva's well-known names; the Sapta tathagatas take the place of the Brahman seven Rishis; and even Ganesha has been taken over both as Vinayaka and as the demon Vinayaka (Jap. Vinayakia).

Their Maudgalyayana the Arhat, became Mahasthana or Mahasthanaprapta Bodhisattva, and still kept his place at Buddha Amitabhas' left hand in a popular triad analogous to the Shaiva Trimurti. But in the easy going way of such a religion, Ajit or Maitraya—the Buddha of the future—was also given the same place, and with Shakyamuni and Avalokiteshvara forms an alternative Triratna or triad.

१. ग्रीनवेडेल का मत है-

<sup>-</sup>Gruenwedel. Buddhist Art in India. London. 1901. Pages 182-183.

जो गाँव के मुग्यिया अथवा ग्राम-पचायत के रूप में आर्थों के समाज का स्तम्भ था। तीमरा वेद से सम्प्राप्त आर्थिमीतिक और आध्यात्मिक धर्म था। ये विश्वव्यापी धर्म के प्रकट और परस्पर परिवर्तनीय रूप थे, इसिल्प्ये ये एक ईश्वर के तीन रूप और तीनों एक ईश्वर के रूप थे।"

यहाँ तक द्वारा त्रिश्चिक के निकट तक श्री हैबेल पहुँच गये हैं, कि तु इससे परिचित नहीं रहने के कारण इसके यथाय रूप को ग्रहण नहीं कर सके हैं। यथार्थ में सब मृष्टि का प्रतीक है। यह बैंटणवादिकों का पद्म है। धर्म उसे धारण करनेवाली शक्ति है। इसका प्रतीक शाक्तादिकों की तन्ह सिंह, वृषभादि है, और बुद्ध इनकी सृष्टि-स्थित-महार-त्रिया के सचालक विमु है। यह शाकों की ज्ञानेच्छात्रिया और वेदान्तियों का सच्चिदानन्द है। यहीं वेद का 'एक सत्' 'ऋत बृहत', 'ऋत सत्यम्' इत्यादि हैं।

मालूम होता है कि खिस्तबम और इसलाम मे ये सिद्धान्त ज्यो के लिये गये हैं। निज्जल का ग्यातर कांस है और निवक्ति अथवा त्रिरस्न का परिवर्तित स्प ईश्वर-पिता, ईश्वर-पुत और ईश्वर-जीव (God the father, God the son, God the holy Ghost) है। जीव के प्रतीक हस की तरह 'होली गोस्ट' को पडुक या कबूतर के ग्य मे अद्भित किया जाता है। यह चित्रो मे और अधिक स्पष्ट होगा।

इसलाम के विषय में भी ऐसे अनुमान उठ खडे होते हैं। इसलाम हजरत ईसा, हजरत मूसा इत्यादि को धर्माधिकारी मानते हैं। इससे और अन्यान्य वातो से इसलाम पर पि्रत्तवम का प्रभाव स्पष्ट है। बौद त्रिरत्न की तरह मुहम्मद, दीन और मुसलिम समाज है। यह बौद्ध और लिस्तवम वा मिला-जुला परिवर्तित रूप-जैसा मालूम होता है। चौद और मितारा और त्रिशक्ति के तीन विदुओं के चम्द्रविदु-स्प में कोई अन्तर नहीं है। मस्जिदों के उपर उलटा कमल और तीन गुम्बज भी विवारणीय है। इसलाम का मूल स्रीत से स्वता अव्ययन करने से इमका परा पता लग सकता है।

<sup>&</sup>quot;The Indian conception of the Trimurti, the three aspects of the one may be considered from many different standpoints Originally like all other Indo-Aryan conceptions it was derived from the like of the ancient Indian village community. The first aspect was Brahma, the creator, whom all Aryans worshipped as the cause of all things, or Buddha the great Aryan Guru. It was the symbol of the spiritual wisdom of the Aryan race. The second aspect was justice, the pillar of Aryan society, represented by the village council, or by the head of the tribe. The third was the Dharma, the law spiritual and temporal, revealed and recorded by the Vedas. And as all three aspects were interchangeable and the mainfestations of the universal. Law, together they represented God as three in one and one in three."

<sup>-</sup>E B Havell The ancient and Medieval Architecture of India A study of Indo-Aryan Civilization London 1915 Page 161,

गजनी में महमूद गजनवी की कब के सामने शिविलिङ्गाकार स्तम्भ हैं। हो सकता है कि ये बौद्धों के बनाये हों। पर महमूद की कब पर बने हुए शाक्तों के षट्कोण यंत्र का बना रहना संयोग की बात नहीं कहा जा सकता। बीजापुर में मुहम्मद आदिलशाह के रौज़े की छत में कब के ऊपर बिन्दु, वृत्त शूलाष्टक और अष्टकोणवाला यंत्र बना हुआ है। इन सब बातों को देखकर यह उत्सुकता होना स्वाभाविक है कि इनकी मूलभावना को समभने की चेष्टा की जाय।

भारत में त्रिशक्ति और त्रिरत्न का सिद्धान्त सर्वव्यापी रहा। मालूम होता है कि ख्रिस्तधर्म और इसलाम ने भी इसे आध्यात्मिक साधनाओं के लिये अपना लिया।

# प्रासादपुरुष अर्थात् मन्दिर-प्रतीक

देवालयों के मध्यस्थ मुख्य भाग का नाम प्रासाद है। कम्बोडिया में इसे प्रासात् कहते हैं। इसके वाहर मण्डप और मण्डप के वाहर प्राचीर बना रहता है। इसे मन्दिर और देवमन्दिर भी कहा जाता है।

यंत्र और शिवलिङ्गादि की तरह देवमन्दिर विश्वरूप परमपुरुष का प्रतीक है। मन्दिर के निर्माण की विधि इस प्रकार है—

मन्दिर के बीचवाले प्रधान गृह का नाम प्रासाद है। प्रसाद का जहाँ से आरम्भ होता है, वहाँ सबसे नीचे एक चौकोर वेदी रहती है। इस चतुष्कोण वेदी पर प्रासाद की चतुष्कोण भित्ति उठती है। इसके भीतर ठीक बीच में एक चतुष्कोण रहता है। नाम गर्भगृह है। इसमें वास्तु-पुरुष की प्रतिष्ठा की जाती है और इसे वास्तुपुरुष-मण्डल कहते है। वास्तुपुरुष-मण्डल के मध्य में ब्रह्मस्थान रहता है, जहाँ निधि-कलश की स्थापना की जाती है। यह निधि-कलश एक पात्र है जिसमें स्वर्णरत्नादि रखकर गर्भगृह के बीच ब्रह्मस्थान में गाड़ दिया जाता है। प्रासाद ज्यों-ज्यों ऊपर उठता जाता है, त्यों-त्यों उसपर पशु-पक्षी, देव-देवी, मिथुन, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, रक्षादि की मूर्तियाँ बनाई जाती है तथा उसके विमान अर्थात् भूमियाँ बनती जाती है। शिल्पशास्त्रानुसार इनकी संख्या एक से सोलह तक हो सकती है, किन्तु इनकी संख्या साधारणतः एक, तीन, सात और चौदह होती है। मैसूर के चामुण्डीपर्वतवाले चामुण्डामन्दिर में सात, बोधगया के मन्दिर में चौदह, नालन्दा विश्वविद्यालयवाले मन्दिर में चौदह, छोटे मन्दिरों में एक और खजुराहो के अनेक मन्दिरों में तीन विमान भी है। इन विमानों का अन्त ऊपर एक चौकोर वेदी में होता है। उसके ऊपर एक चक्राकार शिलाखण्ड रहता है। इसे आमलक कहते है। इसका भीतरी अंश अंगूठी की तरह शून्य होता है और वाहर आँवले की तरह रेखाएँ उभरे हुए दाँत की तरह कटे रहते है। पीछे की ओर मूठ की तरह इसका एक अंश निकला रहता है, जिसमें ध्वजदण्ड डालने के लिये

१. यह मन्दिर नष्ट हो गया, किन्तु इसका एक रेखाचित्र भारत-सरकार के पुरातत्व-विभाग के पटनावाले कार्यालय में हैं।

२. दिच्यापथ के मन्दिरों में आमलक के स्थान में वर्तुलाकार हर्म्य रहता है। इससे सिद्धान्त में कोई भेद नहीं पड़ता।

छेद बना रहता है। इसे वेणुरन्त्र और वेणुकोप कहते हैं। आमलक के ऊपर कलश रहता है। इसमें परमपुरुप की सोने की मृति रहती है। कलश सोने का होना चाहिये, पर यह ताम्वे और पीतल का भी हो सकता है। इसका नाम अमत-कलश है। यह निधि-कलश के ठीक ऊपर रहता है। निधि-कलाश और अमृत-कलश के बीच, ऊपर से नीचे तक ज्योतिर्मय मलस्तम्भ की कल्पना की जाती है, जिसके चारो और सारी मृष्टि की रचना के प्रतीक वनाये जाते है। कलश का मल एक बन्द कमल में ढंका रहता है। इसके में दे हए दलो का अग्रभाग ऊपर की ओर रहता है।

इस प्रकार मन्दिर का निर्माण हो जाने पर, जितना ऊँचा मन्दिर होता है, उतने ही ऊँचे बाँस मे या और किसी ध्वजदण्ड मे पताका लगाकर इसे मन्दिर के शिखर पर आमलक मे लगे हुए वेणुकोप मे डाल देते है और पताका अनन्त आकाश मे लहराने लगती है। 0 आमलक के नीचे छोटे-बडे छेद रहते हैं जिनका नाम गवाक्ष है।

प्रासाद के निम्नभाग मे गभगृह के चारो ओर चार द्वार होते है। पूर्व मे शान्तिद्वार, दक्षिण मे विद्याद्वार, पश्चिम मे निवृत्तिद्वार और उत्तर मे प्रतिष्ठाद्वार रहता है । इनमे एक द्वार मन्दिर में प्रवेश करने के लिये खुला छोड़ दिया जाता है और तीन इस प्रकार बन्द किये जाते हैं कि उनमे प्रतिमा की स्थापना करने के लिये स्थान बना रहता है । खुले हुए द्वार के सामनेवाला वन्द द्वार घनद्वार कहलाता है। यदि गभ-गृह मे वास्तुपुरुप-मण्डल को घेरकर छोड दिया जाता है तो इसी घनद्वार मे प्रधान देवता की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। नहीं तो गर्भगृह के मध्य मे प्रधान देवता की मृति की स्थापना की जाती है और इन द्वारों में पास्वदेवता, आवरणदेवता अथवा द्वारदेवता की स्थापना की जाती है।

प्रासाद का नाम मूलशिखर, मूलमजरी और मुलप्युग भी है। इसके बाहर एक चतुष्कोण वेदी रहती है, जिसपर प्रासाद के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिये परिक्रमा बनी रहती है। इस वेदी पर प्रासाद के चतर्दिक स्तम्भी पर मण्डप बना रहता है। इन स्तम्भो के साथ आवरणदेवताओं की स्थापना होती है। मण्डप के ऊपर छोटे-बडे मन्दिरी के प्राङ्ग या शिखर मूलशिखर की ओर क्रमश उठते चले जाते हैं। इनके नाम उरोमजरी, श्रुङ्ग, लता इत्यादि है। दक्षिणापय मे इन्हे कूट, कोष्ठ, पजर इत्यादि कहा जाता है। इनके भी आमलक र शिखर, कलगादि मूलमजरी, अर्थात् प्रासाद की तरह होते है। ये प्रासाद पर आधित की तरह अडे हुए ऊपर की ओर उठते हैं।

मण्डप की वेदी के वाहर चतुष्कोण प्राकार या प्राचीर रहता है । इस प्रकार मन्दिर के साथ प्रासाद वेदी और प्राकार के तीन चतुष्कोण होते हैं। यत्रो से मिलाकर देखने से इनका आकार और महत्त्व समक्त मे आता है।

यत्रों में एक विन्दु, एक या दो त्रिकोण, एक, दो अथवा तीन वृत्त, त्रिकोण अथवा अप्टकमलदल और एक, दो अयवा तीन रेसाओवाने चतुष्कोण रहते हैं। मन्दिर, स्तूप, स्तम्भ और शिवलिंगादि इ.ही सिद्धान्तो पर वनते है। यत की शैली पर हम मन्दिर के कर्ष्वभाग से ही इस पर विचार करेंगे। र श्रामनक के विस्तृत विचरण के लिये Stella Kramrisch का The Hindu Temple,

Calcutta 1946 Vol II देखना चाहिये।

प्रांसाद के अमृत-कलश के ऊपर कमलकलिका का ऊर्ध्वभाग विन्दु-स्थान है, जो नाद-विन्दु के रूप में साकार सृष्टि का आरम्भ है। वन्द कमल अविकसित सृष्टि का संकेत हैं। यहाँ से आनन्दस्वरूप परमात्मा आकार ग्रहण करने लगता है। इस भावना को, आनन्दामृत के घट में स्वर्णमयी पुरुषप्रतिमा की स्थापना कर, व्यक्त किया जाता है। यह वेदान्तियों का आनन्दघट, वैदिकों का सोमघट, शाक्तों और वैष्णवों की कामकला वा समरसघट, जैनों का केवलत्व और वौद्धों की शून्यता और करुणा है। बिन्दु आनन्द को लेकर आत्मविस्तार करने लगता है, और आमलक-वृत्त, अर्थात् त्रिगुणात्मिका प्रकृति का रूप ग्रहण करता है। इस प्रकार आमलक की संख्या तीन भी हो सकती है। प्रकृति का आमलक-वृत्त फैलता हुआ सृष्टि का विस्तार करता चलता है। इसमें देवलोक, मर्त्यलोक, पाताल, देव, दानव, किन्नर, यक्ष, पशु, पक्षी, मानव, मिथुनादि की सृष्टि करता हुआ यह वृत्त भूचक के चतुष्कोण में रुक कर स्थिरता प्राप्त करता है और आकार ग्रहण करता है। <sup>१</sup> यह चतुष्कोण धराचक, दिक् अर्थात् स्थिति-शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गत्यात्मक कालस्वरूप नादिबन्दु, अर्थात् कलश से सृष्टिरूप प्रासादपुरुष का आरम्भ होता है और स्थिति के चतुष्कोण पर आकर यह स्थिर होता है। यही प्रासादपुरुष का संक्षिप्त रूप है। अब इसके एक-एक संकेत को लेकर उस पर हम विचार करेंगे।

यंत्रों में स्थित्यात्मक दिग्रूप घराचक की रेखाओं की संख्या एक, दो और तीन होती है। आद्याशक्ति (काली) के चक्र में सृष्टि-क्रम का अत्यन्त सरल रूप रहता है। इसलिये वृत्त और चतुष्कोण की रेखा की संख्या एक होती है। द्वितीया अर्थात् तारारूप में यह जटिल हो जाता है। इसलिये शिवशक्तिरूप चतुष्कोण की रेखा की संख्या दो हो जाती है। श्रीविद्या के श्रीचक्र के रूप में ४३ तत्त्व, अष्टप्रकृति, षोडशकला आदि तत्त्वों का विस्तृत सिन्नवेश होने के कारण सृष्टि के अत्यन्त विकसित और जटिल त्रिगुणात्मक रूप का प्रतीक चतुष्कोण तीन रेखाओंवाला होता है। मन्दिरों में भी प्राचीर वेदी और प्रसाद के तीन चतुष्कोण होते हैं। जिसमें प्राचीर नहीं रहता है, उसमें दो, और जिसमें मण्डप की वेदी नहीं रहती है, उसमें केवल एक चतुष्कोण होता है। ऊपर अमृतकलश से नीचे प्रासाद के चतुष्कोण तक अष्टिभन्ना प्रकृति का विकास लता-गुल्म, पशु-पक्षी, मिथुन, देव-दानव आदि के रूप में दिखाया जाता है। यही अष्टप्रकृति (पञ्चतत्त्व, बृद्धि, अहंकार) विष्णवंश में अष्टकोण के रूप में दिखाई जाती है। सभी यंत्रों में यही अष्टप्रकृति अष्टदल कमल के रूप में अङ्कित की जाती है।

हंस की प्रतिकृति जीव का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्राचीन भावना है।

१. धरायाश्चतुष्कोणचक्रम् । धट्चक्रनिरूपणम् ।

२• भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। श्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ गीता । ७.४।

इस पर ऋग्वेद की हसवती ऋचा रे प्रसिद्ध हे । हस की उपमा पर पिक्षमात्र की जीव कहा जाता है, जो भरीर के पिजडे में आवद रहता है । इन पिक्यों के रूप में जीव परमानन्दस्वरूप शिखर पर अमृतमट की ओर उडता जाता है ।

मुन्य-प्रासाद के आसपास जितनी मजरियाँ और शृङ्क वर्न रहते हैं, उन पर बने हुए बातु के क्रमूरो और कल्द्रो पर पडकर चमकते हुए स्प्र्म, चन्द्र और ग्रहनक्षत्रों के प्रकाश अनन्त आकाश में चमकनेवाले तारी के रूप में लोकों के प्रतीक हैं और ऊपर उठता हुआ प्रासाद अनन्त व्योम में चत्तमान परमपुरुष का प्रत्यक्ष रूप है।

मन्दिरा पर देव, गन्यर्व, अप्सरा, यक्षादि की प्रतिकृतियाँ बनी रहती हैं। इनके हायों मे ढाल, तलवार, वाद्ययत्रादि रहते हैं। ये उछलते, कूदते, नाचते, गाते और उदते दिपाई पडते हैं। इन अपार्थिव जीवो की प्रतिकृतियो और भाव-भगियो वा भी विदेश सकेत और महत्त्व हैं।

पाषिय जीवो के स्थूल दारीर पृथ्वी-तल पर आश्रित अस्थियमंदि के वने होते हैं। ये अनमय कोप के अन्तर्गत हैं। कि तु देव, गन्धवादि अपाधिय जीवो के आगार प्राणमय कोप के अन्तर्गत हैं। इसलिये इनकी गति अनन्त आकादा मे होती रहती है और अधिक स्फूर्ति से नाना प्रकार की भगियों में ये दारीर की आकृतियों को बदल सकते हैं। इसमें कोई वाद्ययं अजाता है, कोई गाता है और कोई नावता है। इस प्रकार ये अपने सप्टा परमपुष्प की आराधना करते हुए अमृतत्व की ओर बटते जाते हैं। कोई हाथ में सङ्ग लेकर खङ्गाकार भुके हुए दारीरों से, अविद्या-परिवार के मेघमण्डल को और उडते दिसाई पटते हैं। यह परमपद की प्राप्ति के लिये जीवमात्र के उद्यम का प्रतीक है।

आनन्द को मधुर ध्विन (मुरली, शृह्व, डमरू, वीणा आदि) से मृष्टि का आरम्भ और विकास होता है। इसिलये सगीत (नृत्य, गीत, वादिन) साङ्गोपाङ्ग देवाराधन का एक महत्त्वपूर्ण और आवस्यक अङ्ग है। यह विश्वसगीत और विश्वलीला का अनुरण देवाधिदेव को प्रसन्न करने का प्रधान साधन है। वह स्वय नटराज, नटबर, नटेश्वरी इत्यादि है। इसिलये नृत्य से प्रसन्न होता है। गन्धवं, किन्नर और अन्सराएँ नृत्य, गीत और वादिश से प्रमुक्त कृपा प्राप्त कर अमृतकलश, और अनत श्रुत्यता की ओर उठते हैं जिसका सकेत अनत्त श्रुत्यता की ओर उठते हैं जिसका सकेत अनत्त श्रुत्यता की ओर उठते हैं

यह राजसिक पूजा की रीति है। रज शब्द रञ्ज धातु से बनता है। रज्यते अनेन इति रज। जिससे सृष्टि की सजाबट अयवा विस्तार किया जाय, उसे रजस् कहते हैं।

१ इस द्युचिमदसुरत्तिच्सद्वोतावेदिसद्तिषिदुरीखसत् ।

गुपदरसद्वसदयोमसद्वा गोना छतजा श्रद्धिजा छत बृहत्।।

--सन्देर १४ ० १ । द्युचमदजुर्वेद । १२ १४ । कटोपनिपत्। ५ २ ।

ग्रन्वेद में शन्तिम राब्द बहुत मही है।

२ गरुटपुराण। १५२५।

राजस पूजा का अर्थ है प्रकृति के आत्मविस्तार की प्रिक्तिया के अनुकरण द्वारा उपासना। यह स्थूल उपासना-पद्धित है। आन्तरिक अथवा मानिसक पूजा में ब्रह्म हृदय में नृत्य करने लगता है और सारी आन्तरिक वृत्तियाँ और शक्तियाँ क्षुब्ध होकर महारास मचा डालती हैं। ऋषि और कविगण नाना प्रकार से इसका वर्णन करने से थकते नहीं हैं।

मिथुनप्रतीक — मन्दिरों के गर्भगृह के द्वार और विमानों पर मिथुन की मूर्तियाँ वनाई जाती है। इनके विना मन्दिर का निर्माण साङ्गोपाङ्ग पूर्ण नही होता, अधूरा रह जाता है। यह यंत्रद्वारा बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाता है।

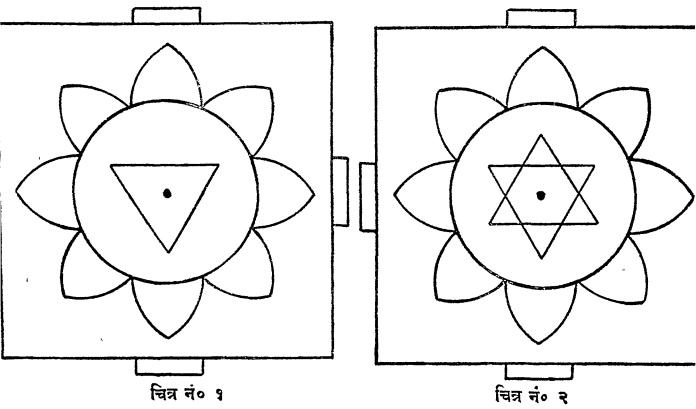

सृष्टि के तीन रूप हैं—पर, अर्थात् अशेष कारण, सूक्ष्म और स्थूल । इन्हों के भिन्न-भिन्न नाम हैं प्राज्ञ तैजस-विश्व, ईश्वर-हिरण्यगर्भ-विराट् इत्यादि । यंत्र का बिन्दु, पर, प्राज्ञ और ईश्वर का प्रतीक है । यह फैलकर और घनीभूत होकर सृष्टि का सूक्ष्म रूप ग्रहण करता है । यह अभिन्ना, अर्थात् समस्त प्रकृति है । इसका प्रतीक वृत्त है । इस प्रकार यह वृत्त, सूक्ष्म, तैजस, हिरण्यगर्भ इत्यादि का प्रतीक है । सूक्ष्म से सृष्टि का स्थूल रूप प्रकट होता है । यहाँ प्रकृति टूटकर आठ रूपों में स्थूल रूप ग्रहण करती है । ये आठ रूप हैं—िक्षिति, अप्, तेज, महत्, व्योम, मन, बुद्धि और अहंकार । इनके नाम स्थूल, विश्व, विराट् इत्यादि हैं । इसके प्रतीक-वृत्त से लगे हुए आठ त्रिकोण अथवा आठ कमलदल है । इनका नाम अष्टयोनि भी है । यदि चेतना (बिन्दु) भूमितत्त्व में प्रवेश कर श्रपनी लीला न करे, तो भूमि वेकार वनी रहेगी और नदी, पर्वत, लता, जन्तु इत्यादि किसी की भी सृष्टि न होगी । चेतना का सम्पर्क भूतत्त्व में शिक्त भरता है और सृष्टि-लीला का विस्तार होने लगता है । इसी प्रकार यदि चेतना का सम्पर्क मन या बुद्धि से न हो, तो मन-बुद्धि वेकार पड़े रहें । यह चेतना का सम्पर्क है कि मन-बुद्धि में कार्यक्षमता उत्पन्न होती है और सृष्टि-लीला के कार्य का विस्तार होता है । इस अष्टिभन्ना प्रकृति से चेतना के सम्पर्क से आठ मिथुन प्रस्तुत होते है । इस मिथुन (जोड़े) का आरम्भ बिन्दु (चेतना) की गिति-स्थित

(शिवशिक्त) से आरम्भ होता है। ये ही वेद के शी और पृषिषी हैं। इनके प्रतीक-विन्तु के वाहर दो त्रिकोण हैं और इसका विस्तृत रूप अष्टप्रकृति हैं, जिनके प्रतीक, अष्ट त्रिकोण या कमलदल है। इनके और चेतना के आठ जोडे का अकित होना अनिवायं है। ऐसा नहीं होने से मन्दिर-प्रतीक से सम्बद्ध सृष्टि के सभी सकेत पूर्ण न होंगे और प्रासाद-प्रतीक का निर्माण अपूर्ण रह जायगा। इसिलये मन्दिरो पर अष्टमिश्रुन का बनाना अनिवायं-सा है। सक्षिप्त रूप में (जैसे छोटे मन्दिरों में) इनकी सर्या एक होगी, उचित आकारवाले में आठ और बहुत-सी मजरियोवाले विशाल मन्दिरों में इनकी सख्या पचास से भी अधिक होती है, क्योंकि मूल तत्वों के वाद करिपत तत्वों की सर्या निर्धारित नहीं है। किन्तु सिद्धान्त द्वाग निर्णात सख्या आठ है। ब्रह्म के इन मिश्रुनर्पों की विधिवत् पूजा की जाती है और तन्त-प्रत्यों में इनकी पूजा और विल का विधान है। इस मावना को मनीपियों ने भिन्न युगों में भिन्न प्रकार से प्रकट करने की चेष्टा की है। इसका सिक्षप्त विवरण आगे दिया जाता है।

परम पुरुष की कामना ही सृष्टि का आदि कारण है और इसकी शान्ति मे ही सृष्टि का लोप है। इस सिद्धान्त को सभी तत्त्वज्ञानी मानते है, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हो। मियुन-प्रतीक मे परमानन्द के उल्लास (वैदिको का सोमरस और तान्त्रिको की कामकला) से सृष्टि के आरम्भ की, ब्रह्म-जीव की लीला की और जीव के मोक्ष की निया अकित की जाती है। इसिलये मन्दिरों के तिललेखों में मन्दिरों के निर्माता तथा वाताओं को आदेश दिया गया है कि जिस उन्हें श और शुद्धवृद्धि से प्रतिमाएं वनाई जाती है, वैसी ही शुद्ध और पापनहित बुद्धि से मन्दिर मे प्रवेश करें और प्रासाद पुरुष के विराद शरीर में अद्भृत सतार की सृष्टि और लीला का जो कम शिद्धत किया गया है, उसमें परमात्मा का वर्शन करें। मनुत्यों के निवासगृही पर ऐसी मूर्तियों का शब्द निष्दि है। साधना-पद्धित में ऐसे ५० मिथुनो का विल देने और उनकी पूजा का विधान है ग और शिल्प-प्रन्यों भे हनका अब्दन अनिवार्य-सा कर दिया गया है।

पुरुष-प्रकृति अथवा ब्रह्म-जीव की मिथुन-भावना का निर्देश ऋग्वेद में मिलता है। इससे

र नौद यव-युम के चित्रों के परिचय में इनका विशेष विवरण मिलेगा।

Reservation Epigraphia Indica Vol XI page 190

र तन्त्रराजतन्त्रम्। २१ ८८-६६।

४ क ब्हरसहिता ५४, ह्वरीप पन्वरात्र, झनितुराख । १०४-३०, समराङ्गसह्यसूत्रभार । ४०-३०-३४ स "The earliest Mithuna yet known is carved on one of the earliest monuments yet known, ie of about the 2nd Cen BC in Sanchi Stupa II "—Marshall-Foucher, the Monument of Sanchi, Pl LXXVII 20a

<sup>&</sup>quot;Mithuna is one of the permanently recurrent themes of Indian sculpture A 'classical' Mithuna, on a gold ornament, is reproduced in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1912, page 283'

<sup>—</sup>The Hindu Temple Stella Kramrisch, Calcutta 1946, page 346 ५ शहरवेद का दो ग्रहचाएँ हैं—मागथिता परिगथिता या कशोकेन कगरे। ददाति मद्य यादुरी याद्यां भीज्या राता ॥ ज्योप मे परानृश मामे दम्राचि मन्यथा सर्वाद्यमस्य योगशा गापारीखानिवाबिका ॥ ग्रह्मवेद । १ १६.१२६ ६,७ ॥ सायण ने ब्याकरण और अटकल के बल से इसका जो अर्थ किया है,

बोध होता है कि जीव-ब्रह्म की मिथुन-भावना उससे भी प्राचीन, अर्थात् अत्यन्त प्राचीन है। उपनिषदों ने इस भावना को ग्रहण कर इसका विवरण इस प्रकार दिया है।

श्रात्मैवेदमग्र श्रासीत् पुरुषविधः। सोऽनुवीच्य नान्यदात्मनोऽपश्यत्। सोऽहमस्मीति श्रग्ने व्याहरत्। ततोऽहं नाम श्रभवत्। तस्माद्ण्येतह्यांमित्रतोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाथान्यन्नाम प्रवृते, यदस्य भवति। स यत्पूवो ऽस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाण्मन श्रोषत् तस्मात् पुरुषः। श्रोषति ह वै स तं योऽस्मात् पूर्वो बुभूषित य एवं वेद। १

''यह आत्मा ही पहिले पुरुष-जैसा था। सब ओर देखकर उसने अपने को छोड़कर किसी को न देखा। पहिले उसने कहा 'मैं हूँ'। इसलिये उसका नाम मै (अहम्) पड़ा। इसलिये आज भी पुकारे जाने पर कोई पहिले मै और पीछे जो उसका नाम होता है, वह कहता है। क्योंकि इन सबसे पहिला बनकर उसने सभी पापों को जलाया (पुर-पहिला, औषत्-जलाया), इसलिये पुरुष है। जो इससे पूर्व, अर्थात् प्रथम होना चाहता है उसे यह निश्चय जला देता है। जो (साधक हैं वे) ऐसा जानते है।"

स वे नैव रेमे । तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छत् । स ह एतावान् श्रास, यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ । स इमम् एव श्रात्मानं द्वे धा श्रपातयत् । ततः पितश्च पत्नी च श्रमवताम् । तस्मादिदमर्घवृगलिमव स्वः इति ह स्म श्राह याज्ञवल्क्यः । तस्माद्यम् श्राकाशः स्त्रिया पूर्वत एव 'तां समभवत्' ततो मनुष्या श्रजायन्त । र

"उसका मन नहीं लगा। इसिलिये किसी का भी अकेला मन नहीं लगता है। उसने दूसरे की इच्छा की। वह ऐसा ही था, जैसा स्त्रीपुरुष मिले हुए होते हैं। उसने इसी अपने (रूप) को दो किया। उससे पित और पत्नी हुए। उससे अपना ही दो दाल की तरह हुआ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। उससे यह शून्य रत्री से पूरा हुआ। उस स्त्री से योग हुआ। उससे मनुष्य उत्पन्न हुए।"

सोहेयम् (सा उ ह इयम्) ईचांचके, कथं नु मात्मन एव जनियत्वा सम्भवति । हन्त तिरोऽसानि इति । सा गौरभवत् ऋषभ इतरः । तां सम् एव ग्रमवत् । ततो गावो श्रजायन्त । वडवेतराभवत्, श्रश्वतृष इतरः । गर्दभीतरा गर्दभ इतरः । तां समेवाभवत् । ततः एकशफ मजायत । श्रजेतराभवत् वस्त इतरः । श्रविरितरा मेष इतरः । तां समेवाभवत् । ततो श्रजावयो ऽजायन्त । एवमेव यदिदं किञ्च मिथुनम्, श्रापिपीतिकाभ्यस्तःसर्वमसुजत । व

"उस स्त्री ने सोचा — अपने से ही मुक्तको उत्पन्न कर यह कैसे संसर्ग करता है। अच्छा तो मै छिप जाती हूँ। वह गाय बनी, दूसरा साँढ़ बना। उसी स्त्री से संग हुआ। इससे गोजाति उत्पन्न हुई। दूसरी घोड़ी बनी, दूसरा घोड़ा बना। दूसरी गदही और

वह शुद्ध नहीं है। वेद ब्रह्मानुभ्तिप्रधान श्रौर साधना का विषय है, विद्वत्ता का नहीं। ऋचाश्रों का विद्वत्तावाला श्रर्थ प्राय: प्रलाप-जैसा लगता है। इन ऋचाश्रों का श्रर्थ समम्मने के लिये इन्हें बृहदार एयक के उपर्युक्त श्रंश के साथ श्राचायों के भाष्यसमेत पढ़ना चाहिये। यह वेद-प्रकरण में श्रौर श्रधिक स्पष्ट किया जायगा।

१. बृहदारएयक। १.४.१।

२. तत्रैव। १.४.३

३. तत्रैव। १.४.४।

हूसरा गदहा । उसी स्त्री से मग हुआ । उससे एक गुरवाले उत्पन्त हुए । दूसरी वकरी हुई, हूसरा वकरा हुआ । दूसरी मेंडी हुई, हूसरा मेंडा । उसी स्त्री से सग हुआ । उससे कज और मेंड जाति उत्पन्त हुई । इस प्रकार चीटी में लेकर जो कुद्र है, उन सभी को उसने जोडे में बनाया।"

इन वाबयों में ऋषि ने यही दिरमलाने की चेष्टा की है कि एक परमातमा ही सृष्टिनृक्ष का बीज है। यही बीज के दो दल की तरह स्त्रीत्व और पुरपत्व के रूप में प्रकट होकर मृष्टिलीला का विस्तार करता है। ये दोनों दल मिलकर अपना मूल रूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात् मोऽह भाव में स्थिर हो जाते हैं, तो यह जीव का मोक्ष कहा जाता है। दो शरीर स्थूल रूप हैं, किन्तु इनका सचालन करनेवाली शक्ति एक है, यही इमका तात्पय है। यही मिल्नु मूर्ति का रहस्य है।

"अत्रा पिता दुहितुर्गभमाघात्" (ऋ० १२०१६४३३), अर्थात् यहाँ पिता ने कन्या मे गर्भाघान किया इम ऋचा का अर्थ इम उपनिषद्धात्म से स्पष्ट हो जाता है। शक्ति कहती है—कथ नु मात्मन एव जनियत्वा सम्भवित—मुभको उत्पन्न कर कैसे मुक्तमे सम्पर्क करता है।

'मर्वीहमस्मि रोमया गान्वारीणामिवाविका'—अर्थात् गान्वार देश की भेडी जिस तरह रोम से टकी रहती है, उमी तरह मैंने अपने को ढक लिया—इस वेद-वावय के भाव को यहाँ ऋषि ने स्पष्ट किया है कि —'हन्त । तिरोऽसानि इति—अच्छा तो मैं छिप जाती हैं।'

सोऽवेवाह बाब सुन्दिरस्मि। श्रह हि हुद सर्वमसृष्ठि इति। तत सृष्टिरमवत्। सृष्ट्या ह श्रस्य एतस्या भवति य एव वेव।'

"उसने जान लिया कि में ही सृष्टि हूँ। मैंने ही इन्हें बनाया । इससे सृष्टि हुईं। जो यह जान लेता है, वह इस सृष्टि में (एक परमात्मवृद्धिवाला ) हो जाता है।" उपनिषत् में इस मिथुन-विद्या का नाम प्रजापति-विद्या है, क्योंकि यह सृष्टि-प्रक्रिया का विवरण है। इसका प्रतिरूप मन्दिर की मिथुन-प्रतिकृति है।

आगे चलकर इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-

तद्वा श्रस्य प्तत् श्रतिच्छन्दा श्रपहृतपाप्म श्रमय रूपम्। तथथा प्रियया स्त्रिया सम्परिप्तको न याद्य किञ्चन वेद न श्रान्तरम् । प्रयम् प्य श्रय पुरुष प्राञ्जे न श्रात्मना मम्परिप्तको न थाह्य किञ्चन वेद नान्तरम् । तद्वा श्रस्येतदासकामम् श्रात्मकामम् श्रकाम रूप शोनान्तरम्।<sup>६</sup>

"यही उसका कामरहित पापरहित और अभयस्प है। जैसे प्रिय स्त्री द्वारा आर्टिगित पुरुप को भीतर-बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता, उमी तरह इस पुरुप को प्राज्ञात्मा द्वारा

१ बृहदारएवक। १४५।

<sup>∍</sup> तत्रै**व।४३**२१।

आलिंगित होने पर, भीतर-बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता । यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और ज्ञोकरहित रूप है।"

श्रीअरविन्द ने इस अवस्था को इस प्रकार व्यक्त किया है -

''परमात्मा द्वारा संभोग, जीव का पूर्ण आत्मसमर्पण है, जिसमें जीव अनुभव करे कि परमात्मा की उपस्थिति, शक्ति, प्रकाश और आनन्द ने उसके सारे अस्तित्व को अभिभूत कर दिया। अपने सन्तोष के लिये इनको अपने भीतर लाने से यह अच्छा है। स्वयं इनका स्वामी होने की अपेक्षा यह कहीं अधिक आनन्दप्रद है कि पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया जाय और परमात्मा अभिभूत कर दे। साथ-साथ इस समर्पण द्वारा शान्ति और जीव तथा प्रकृति पर आनन्दप्रद संयम प्राप्त होता है।''

वर्तमान युग में इस पर भारतीय सभ्यता और कला के मर्मज विद्वान् डा० श्रीआनन्दकुमारस्वामी के विचार भी मननीय हैं। आप कहते है—

"सभी विचारों का अन्तिम परिणाम है। जड़ और चेतन, अर्थात् कर्ता और कर्म के एकत्व का बोध और यह पुनर्मिलन, काल-सृष्टि के लिये अनन्त के प्रेम का निदर्शन स्वरूप स्वर्ग और नरक का मिलन तथा संकुचित विश्व का अपनी स्वच्छन्दता की ओर आत्म-विस्तार है। इसलिये यहाँ न कोई पवित्र है और न अपवित्र, न आध्यात्मिक और न इन्द्रियपरायण, किन्तु जो कुछ है, वह निर्मल और शून्य है। यह जन्म-मरणवाला संसार ही एक महाशून्य है।

"भारतवर्ष में हम इस विश्वास से दूर न रह सके कि स्त्री-पुरुष के प्रेम का गम्भीर आध्यात्मिक महत्त्व है। सांसारिक प्रेमी जब परस्पर भुजाओं में कसे रहते हैं और आत्मिवस्मृति में विभोर हो जाते हैं, उस समय प्रत्येक दोनों ही हैं—इस विवरण को छोड़-कर दूसरा और कुछ है ही नहीं, जिससे माया का (finite) इसे अपने भीतर रखनेवाले ब्रह्म (ambient infinite) से एकत्व की तुलना की जा सके। शारीरिक निकटता, संस्पर्श और एक दूसरे के अन्तर्गत हो जाना ही प्रेम का प्रकट रूप है; क्योंकि प्रेम ही एकाकार होने का चिह्न है। इनका शरीर एक है; क्योंकि भावना की एकता इनके मन में बनी रहती है। दो व्यक्तियों में केवल सहानुभूति की अपेक्षा यह अधिक भरा हुआ एकत्व है और दो व्यक्तियों के भिन्न व्यक्तित्व का उतना ही महत्त्व है, जितना स्वर्ग के द्वारों का महत्त्व उन व्यक्तियों के लिये होता है, जो स्वर्ग के भीतर पहुँच गये हों। यह बीजगणित के

 <sup>&</sup>quot;To be enjoyed by the Divine is to be entirely surrendered so that
 one feels the Divine Presence, Power, Light, Anand possessing the whole
 being rather than oneself possessing these things for one's own
 satisfaction. It is a much greater ecstasy to be thus surrendered and
 possessed by the Divine than oneself to be possessor. At the same
 time by this surrender there comes also a calm and happy mastery of
 self and nature".

<sup>-</sup>Sri Aurobindo. Bases of Yoga. Pondicherry. 1955. Page 45.

समीकरण की तरह है, जिसमे सकेत चाहे जो कुछ भी हो, समीकरण ही एक सत्य है। किनिनमात्र भी बहुभाव के बीच में बा जाने से दो होने का घोखा छोट बाता है।'''

गृहस्यो का परिवार त्रिवर्ग ( धर्म-अर्थ-काम ) सिद्धि का स्थान है और मिथुन-प्रतीक मोक्ष का चिह्न है। इसल्यि गृहस्यों के घरो पर यह अङ्कित नहीं किया जाता, कैवल मोक्षद्वार और परम पुरुप-स्वरूप देवमदिरों पर ही इसका अङ्कत होता है।

विद्युत् को परमपुरप का स्वम्प माना गया है—
य पुप विद्युति पुरुषो दश्यतै सोऽहमम्मि स एवाहमस्मि।

"विजुत् में जो यह पुरप दिसाई पडता है, वह में हैं, वह में हो हूं।" जिनली की चमक मे जीवारमा और परमात्मा का सम्मिलित एक रूप है और ऐमा विश्वास किया जाता है कि जहां मिथुनमूर्ति बङ्कित है, उस देवगृह पर विजली नहीं गिरती। विशेष कर उडीसा के लोगों और गिरिपयों का यह विश्वाम है।"

"In India we could not escape the conviction that sexual love has a deep spiritual significance. There is nothing with which we can better compare the mystic union of the finite with its infinite ambient—that one experience which proves itself and is the only ground of faith—the self oblivion of earthly lovers locked in each other's arms where each is both'- Physical proximity, contact and interpenetration are the expressions of love, only because love is the recognition of identity. These two are one flesh, because they have remembered their unity of spirit. This is moreover a fuller identity than the mere sympathy of two individuals, and each as individual has now no more significance for the other than the gates of heaven for one who stands within It is like an algebrical equation where the equation is the only truth, and the terms may stand for anything. The last intrusion of the ego, however, involves a return to the illusion of duality."

<sup>&#</sup>x27;The last achievement of all thought is a recognition of the identity of spirit and matter, subject and object, and this reunion is the marriage of Heaven and Hell, the reaching out of a contracted universe towards its freedom, in response to the love of eternity for the productions of time There is then no sacred or profane, spiritual or sensual, but every thing that lives is pure and void This very world of birth and death is also the great Abvss

<sup>-</sup>The Dance of Shiva Coomarswamy Asia Publishing House Bombay 1952 page 140

ख 'एक ही वचन विच मेल रे। पहु छठि परदेस गेल रे।'—विद्यापित ।

२. झादीग्योपनिषद । ४ १३ १ ।

३ चरकचराव्छ।११। Indian Antiquary XLVII page 217,

यह परमपुरुष का प्रतीक मिथुनर्मूर्त, दो त्रिकोणोंवाले शाक्तयंत्र और उपनिषद् के 'अर्थवृगल' अर्थात् बीज के दो दलों की उपमा 'पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है। यंत्र का बिन्दु बीज है। विन्दु, शिव-शिक्त, अर्थात् शिक्तमान् और शिक्त के रूप ग्रहण कर दो त्रिकोणों के रूप में प्रस्फुटित होता है। ये दानों त्रिकोण उस वीज की दालें (अर्थवृगल) हैं। इन दोनों दालों, अर्थात् शिक्त और शिक्तमान् का द्योतक ही मिथुन-प्रतीक है। शाक्तदर्शन में इन्हें प्रकाश और विमर्श कहते हैं। वेद में इन्हें द्यौ और पृथ्वी कहते हैं।

ं बिन्दु और त्रिकोणों का विस्तार वृत्तरूप में होता है। दोनों त्रिकोण दोनों दाल हैं और उनके वीच का विन्दु अंकुर है। ये फैलकर अष्ट प्रकृति के रूप में संसार-महामही रुह के रूप में प्रकट होता है। सृष्टि का आरम्भ दो दालों (शक्ति के दो रूप स्थिति-गिति) से आरम्भ होता है और दो दालों के एकाकार हो जाने में इसका लय, अर्थात् वखेड़े और चंचलताओं से मोक्ष हो जाता है।

तान्त्रिक साधनाओं में इस वृगलविद्या अथवा मिथुनविद्या का विवरण इस प्रकार दिया गया है —

## शक्तिद्वयपुटान्तःस्थलचद्वयसुसंस्थितम् । ज्योतिस्तस्वमयं ध्यायेत् कुलाकुलनियोजनात् ॥ २

"(भ्रूमध्य के सम्मुख आज्ञाचक के दोनों दलों) ल-क्ष रूपी दो शक्तियों (निष्क्रिय शिव-शक्ति और सिक्रिय शिवा-शक्ति) के दो पुटों के बीच कुल (शक्ति) और अकुल (शिव) को मिलाकर तत्त्वमय ज्योति का ध्यान करे।"

ं आज्ञाचक में दोनो ओर दो कमलदल है। एक की वर्णध्विन ल है और दूसरे की क्षा इस न्यास से स्पष्ट है कि क्ष परमात्मा का और ल जीव, अर्थात् माया का वाचक है। श्लोक के 'शक्तिद्वय' शब्द से स्पष्ट है कि ये दोनों शिव-शिवा शक्ति हैं। इस चक्र के प्रतीकात्मक अधिष्ठात्री देवता का रूप अर्धनारीश्वर है। स्पष्ट है कि इन दो दलों में से एक नारी और एक ईश्वर है। बीच में विन्दुरूप इतरशिविल्ङ्ग है, जिसके द्वारा यह सब कुछ परमिशव-सहस्रार में लीन होता है। यही कुल और अकुल का नियोजन, अर्थात् मैथुन (एकाकार हो जाना) है। दोनों का सहस्रार में लीन होना सामरस्य और पूर्णत्व है। उस समय एक शक्ति, उसे शिव या शिवा जो कहा जाय, साक्षीरूप से वनी रहती है। हादिमत से इसका नाम शिव और कादिमत से शिवा है।

सर्वव्यापी शिवशक्ति को अपने भीतर लाकर आत्मशक्ति से एकाकार करने को हादिमत और आत्मशक्ति का विकास कर सर्वव्यापी शक्ति से इसे मिलादेने को कादिमत कहते हैं। नृत्यप्रतीक की भाषा में इसे कहा जाता है कि जब नृत्य करती हुई शक्ति शिव में लीन हो जाती है, तब शिव साक्षीरूप से अवशिष्ट रहते हैं और जब शिव नृत्य करते हुए शक्ति में लीन हो जाते है, तब शक्ति साक्षिणीरूप से अवशिष्ट रहती है, अर्थात् एक कूटस्थ तत्त्व के ये दो नाम और रूप है।

१. बृहदारययकोपनिषत्। १.४.३।

२. श्यामारहस्यतन्त्रम्। जीवानन्द। कलकत्ता, १८६६। ए० ३२ में उदयाकरपद्धति से उद्धृत।

इसे आगे और भी अधिक स्पष्ट किया गया है-

श्र गारत्वयमध्यस्थ शक्तिद्वयपुटीहतम् । सदासमरस ध्यायेत् काल तःकृत्वयोगिनाम ॥ १

"दोनो श्रृ गाटक (भौहो की अस्य) के बीच दो शक्तियो (निष्क्रिय, अकुल, शिव और सिनय, कुल, शक्ति) में (बिन्दु को) बन्द कर सदा ध्यान करे, यह कुल-योगियो, अर्थात् कौलिको का समरस काल है।"

बोलवाल की लौकिक भाषा में स्त्री-पुरुष के सम्भोग-पुस्न को सामरस्य कहते हैं। यह बाष्यात्मिक साधनाओं के समरस का विवरण है।

इस प्रसग में सूर की ये पक्तियाँ स्मरणीय है ---

सदा एक रस एक श्रखंडित श्रादि श्रनादि श्रन्ए । कोटि करुप योतत नहिं जानत बिहरत जुगल स्वरूप ॥

समरस, एकरस, सामरस्य, योनिमुद्रा उन्मनी इत्यादि एक ही अवस्या के भित्र-भित्र नाम है।

> किरणस्य तदनिनस्य चन्द्रभास्करमञ्चगम् । महायान्येन यरहत्वा पूर्णस्तिग्ठति योगिराट ॥

महाणून्य हति सर्वांपाधिविनिर्मुक्ते । पूर्णं हति सर्वांपाधिविनिर्मांचात् विभागविरहात् पूर्णं एव मवतीति ।

"चन्द्र (तत्त्व) और सर्षं (तत्त्व) के बीच अग्नि (तत्त्व) <sup>व</sup> के महाप्रकाश मे महाशून्य की स्थिति बनाकर योगिराज पूर्ण हो जाता है ।"

"महाशून्य का वर्ष है सर्वोपाधिविनिर्मुक्त । सभी उपाधियो के छूट जाने से विभागाहित होने के कारण पूण हो जाता है ।"

यहाँ शिव-शिवा को चन्द्र और सूर्य-तत्त्व और विन्दु को महाप्रकाशमय अग्नितत्त्व कहा गया है। इन तीनो शक्तियो का अविभक्त हो जाना सामरस्य है। मिथुनमूर्ति इस विभागमहित् अवस्था ना प्रतीक है। इस अवस्था का विवरण योग और तन्त्र तथा अन्यान्य साधना-पद्धतियो मे बडे विस्तार से दिया गया है।

इस प्रकार सृष्टि के प्रतीको का निर्माण कर शिल्पी ऊपर मूळ स्थान की आर आगे विद्या है। ऊपर वेदी के ऊपर जहाँ आमलक है, वह प्रासादपुरुप की ग्रीवा कहलाती है। (विद्याण के मन्दिरों में हम्यं का नाम ग्रीवा है।) इसके ऊपर सोने की शलान से प्रासाद पुरुप की आँखें रोलि जाती हैं। इसका नाम नेत्रमोक्ष है। इसके ऊपर अमृत-कलश में परमपुरुप की सोने की मूर्ति की स्थापना की जाती है। उपर आकाश में लहराती हुई पताका परमपुरुप के अन्तहीन विस्तार की और सकेत करती रहती है।

१ तन्नेव।

२ तत्रैव।

<sup>₹</sup> यही वेद का क्रश्नि है।

प्रांसाद में नीचे वास्तु पुरुष की जो स्थापना होती है, उसका मन्त्र इस प्रकार है— के नमो भगवते वास्तुपुरुवाय महाबखपराक्रमाय सर्वाधिवासितशरीराय ब्रह्मपुताय सक्ब-ब्रह्माण्डवारिणे भूभारापितमस्तकाय पुरपत्तनप्रासादगृहवापिसरःक्रूपादेः सन्निवेशसान्निध्यकराय सर्वसिद्धिपदाय प्रसन्नवदनाय विश्वम्भराय परमपुरुवाय शक्तवरदाय वास्तोष्पते नमस्ते ।

"भगवान् वास्तुषुरुष को प्रणाम । आप महावली और पराक्रमी है। सब को अपने शरीर पर वास देते हैं। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को धारण करते हैं, अपने मस्तक पर भूमि का भार लिये हुए हैं, गाँव नगर, प्रासाद (देवताओं का), गृह (मनुष्यों का) वापी, सर, कूप आदि की स्थिति और निकटता को बनाये रखनेवाले, सब सिद्धियों के देनेवाले, प्रसन्नमुख, विश्वम्भर, प्रमपुरुष, और इन्द्र को वर देनेवाले वास्तोष्पति हैं।"

इस मन्त्र से सिद्ध होता है कि विश्व को धारण करनेवाले परमपुरुष का ही नाम वास्तु-पुरुष है और इस नाम से उनकी ही पूजा निधि-कलश और अमृत-कलश में होती है। वास्तु का अर्थ है वास्तव वस्तुमय, अर्थात् यथार्थ पुरुष अथवा परमपुरुष । वास्तुपुरुष के रूप में परमपुरुष की आराधना से प्रासादपुरुष का निर्माण आरम्भ होता है और ऊपर कलश में परमपुरुष की प्रतिष्ठा के साथ इनकी समाप्ति होती है। प्रासाद-निर्माण के पूर्ण हो जाने पर जब ऊपर अमृत-कलश में परमपुरुष की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब वास्तुपुरुष का काम समाप्त हो जाता है।

प्रासादपुरुष का निर्माण हो जाने पर इसमें प्राणप्रतिष्ठा की जाती है। प्रधान देवता की स्थापना ही प्राणप्रतिष्ठा है। प्रधान देवता की स्थापना प्रासाद के मध्य में वास्तुपुरुष-मण्डल पर अथवा प्रवेशद्वार के सामनेवाले घनद्वार में होती है, जो वाहर से वन्द रहता है। अन्य दो घनद्वार, अर्थात् मुक्ति के रहस्यों में प्रवेश करने के घनीभूत, ठोस लघुमार्ग या तो शून्य रहते हैं या उनमें प्रधान देवता के पार्श्वदेवताओं की स्थापना की जाती है।

अङ्कुरार्पण पूजा का एक प्रधान अङ्क समभा जाता है, इसे जयन्ती भी कहते है। मन्दिर के एक भाग में शुद्ध मृत्तिका पर यव वो दिया जाता है। जब इसके अङ्कुर तैयार होते है, तव उन्हें देवता को अपण किया जाता है। इसका अर्थ है कि मृष्टि के बीज के दो दलों में और इसके विस्तार में जो कुछ है, मूल द्वारा उसका सारा सार खींचकर यह अङ्कुर तैयार हुआ, और इस प्रकार प्रपंच तथा परमार्थ में जो कुछ है, उसका सार अपने देवता को अपण कर स्थपति, स्थापक, यजमान और भक्तगण, सभी कृतार्थ हो जाते है। प्रसाद-स्वरूप संसार पर जय देनेवाली इस जयन्ती शक्ति को पाकर लोक प्रपंच और परमार्थ-सिद्धि लाभ कहते है।

साधारण मन्दिरों में प्रासाद के बाहर की वेदी परिक्रमा के लिये खुली होती है। बड़े-बड़े मन्दिरों के प्रासाद के चारों ओर अनेक स्तम्भों पर मण्डप बने होते हैं। इन स्तम्भों पर आवरण या परिवार-देवताओं की प्रतिमाएँ वनी रहती है। प्रधान देवता को घेर कर रहनेवाले ये देव और देवियाँ मानो सारे आवरण को दूरकर और प्रत्यक्ष होकर भक्तों को दर्शन देने और उनकी सहायता करने के लिये प्रस्तुत रहती है।

१. पौराणिक वास्तुशान्तिप्रयोग ।

मन्दिर मे प्रवेश करने के पिहले पिरितमा वा प्रदक्षिण का विधान है। भिक्तमण चारी ओर धूमकर, प्रसादपुरूप का ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह दर्शन करते हैं। इसके प्रत्येक आवरण-देवता के पास आकर उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा तथा आशीर्वाद की याचना करते हैं। वे गुरुस्थानीय बनकर भक्त को धीरे-धीरे प्रधान देवता की और अप्रसर करते हैं। जम भक्त प्रधान देवता के सामने जाकर संझा होता है, तब वह देव-भावना से अभिभत देवमय और प्रधान देवता के साथ एकाकार हो जाता है।

प्रासाद का नाम दुरोहण है, क्योंकि प्रपत्न से परमार्थ की ओर, अर्थात् नीचे से ऊपर अमृतत्व की ओर बढना कठिन है। किन्तु दुरोहण-मन्त्र को जयकर यजमान स्वर्ग प्राप्त कर सकता है।

यही प्रासाद-पुरुप और उसकी आराधना है।

#### चेतन-प्रतीक

साधना के स्थान के भेद से प्रतीक के भी तीन भेद होते हैं— साधनस्थानमेदात् प्रतीकभेद ।

स्थानभेदस्त्रिधा प्रोक्त प्रायो देहे चहिस्तथा ॥ <sup>8</sup>

"स्यानभेद तीन प्रकार के है—प्राण, देह और बाहर ।" ये आभ्यन्तर दैहिक और बाह्य प्रतीक हैं ।

कुण्डलिनी, पट्चक, स्वयभूलिंगादि, ग्रन्थिभेद, प्राणशक्ति, अनाहतनाद, योनिमुद्रा इत्यादि साधना के आभ्यन्तर प्रतीक हैं। योगमार्ग से प्राणायाम और मनोलय द्वारा तथा तत्रमार्ग से जप, न्यास और अन्तर्याग द्वारा इनपर साधना की जाती हैं।

न्यास द्वारा शरीर को मन्त्रमय तथा देवमय वनाकर सोऽहभाव द्वारा साधना करने मे साधक का दारीर ही प्रतीक वन जाता है। इन भावो को इस प्रकार व्यक्त किया गया है —

> देहो देवाखय भोको जीवो देव सदाशिव व्यजेवज्ञाननिर्माख्य सोऽह्मावेन पूजयेत्॥ ४

"दारीर देवालय है। है जीव देव सदाशिव हैं। अज्ञान-निर्माल्य को छोड दे और सोऽहभाव से पूजन करे।" देहलिङ्ग और बोधलिङ्ग की प्रक्रिया इसी के अन्तगत है।

२ गुलसीदास ने विनयपत्रिका के निर्माण में इसी पद्धति का अवलम्बन किया है।

१ आचारमेद से कहीं कहां लोग पूजा के पश्चात परिक्रमा करते हैं। चहेश एक है।

रेतरेय शाक्षण । १८ ६ २० । चान्वेद में दुरोहण शब्द का बार-बार प्रयोग हुआ है भीर निरुक्तकार ने उसका अथ घर और निवासस्थान किया है ।

४ तत्रालोक । काश्मीरसस्कृतग्रन्थावलि । श्रीनगर १६२२ । माग ४ । श्राहिक ६ । श्लोक २ ।

Kaul and other Upanishads Cal 1922 भावीपनिषत्। ए० ४४। श्लीक ६३।

६ १मी प्रकार की मावना पर देवालय बनता है। देवालय परमपुरप के शरीर का प्रतीक है। विवरण के लिये प्रासाद पुरुष-प्रकरण देखिये।

पद्मासन से बैठने पर शरीर ही ब्रह्मलिङ्ग का प्रतीक वन जाता है और कल्पना-रहित ज्ञान पर स्थिरचित्त, बोधलिङ्ग वा ज्ञानलिङ्ग की प्रतिमा है। १

वाह्यप्रतीक के दो भेद है-जड़ और चेतन।

प्रतिमा, चित्र, यंत्र, मण्डल, माला, पुस्तक आदि जड़ प्रतीक हैं। वृक्ष, पशु, कीट पक्षी, मनुष्य (स्त्री और पुरुष) आदि चेतन-प्रतीक है। इस प्रकरण में इसी प्रसंग पर विचार किया जायगा।

प्रश्न होता है कि प्रतीक साधना का साध्य है अथवा साधन । प्रतीक साधन और साध्य, दोनों ही है। प्रतीकों के तीन रूप होते हैं - स्थूल, सूक्ष्म और पर अथवा कारण।

स्थूलावस्था में सभी प्रतीक मुख्यतः साधन होते हैं। किन्तु साधक की एक विशेष अवस्था में साध्य बन जाते हैं। जब पत्थर वा धातु की प्रतिमा अथवा चित्र या स्तम्भादि की पूजा की जाती है, तो प्रतिमादि पूज्य शक्ति की साधना, अर्थात् प्राप्ति का माध्यममात्र बन कर रह जाते हैं। यह पूजा का उद्देश्य वा साध्य नहीं होता। जब पूज्यशक्ति प्रतिमा वा चित्र के किल्पत रूप को ग्रहण कर साधक के सम्मुख प्रकट होती है, उस समय साध्य और साधन अर्थात् देवता और प्रतिमा एकाकार हो जाते है। जबतक ऐसी अवस्था नहीं आती तबतक प्रतीक उपास्य, अर्थात् साध्यशक्ति का साधन, अर्थात् माध्यममात्र बना रहता है। इस पर खाचार्यों और साधकों का और एक मत मननीय है। उनका कथन है कि देवमन्दिर में अथवा प्रतीकों में मन्त्रशक्ति से हो अथवा पूजक की भावना से हो, पूज्य देवता की शक्ति भरी रहती है। इसिलये इन्हें प्रतिमादि न कह कर देविवग्रह कहा जाता है और पूजक जब उपासना के लिये इनके सामने उपस्थित होता है, तो इन्हें पत्थर समभकर नहीं, प्रत्यक्ष देवता समभकर इनकी पूजा करता है। इसिलये सभी अवस्थाओं में ये साध्यदेवशक्ति है, साधन नहीं। पूजा भावना का विषय है। इसिलये ये दोनों ही विचार शुद्ध है।

साधनाकाल में प्रतीक का रूप जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही यह 'पर' के निकट होता जाता है और देवरूप ग्रहण करता जाता है। 'पर' रूप में यह सर्वथा साध्य है; क्योंकि वहाँ साध्य और साधन का भेद मिट जाता है। वहाँ पूज्य और पूजक भी एकाकार हो जाते है। यह साधक की स्वानुभूति की मात्रा पर आश्रित है।

अब हम प्रकृत विषय का अनुसरण करते है। वृक्षों में किसी भी वृक्ष वा कुंज को माध्यम बनाकर उपास्य की उपासना की जा

विशेष विवरण के लिये लिझ-प्रकरण देखिये।

२. वेदान्तसूत्र । ४.१.४ श्रौर ४.१.१४,१६ में इस पर विचार किया गया है। इन सूत्रो पर श्राचार्यों के भाष्य मननीय श्रौर विचारखीय हैं।

३. श्रात्मविमेद किया द्वारा, श्रर्थात् देवता को श्रपने से भिन्न समभ कर साकारोपासना से ऐसा दोता है। सोऽहंभाव से साधना करने से साधक साध्य में लीन होकर साध्यरूप हो जाता है।

सकती है। साधारणतया अश्वत्य (पीपल) द्वारा विष्णु की, प्लक्ष (बट) द्वारा शिव की, तुलसी द्वारा देवी और विष्णु की और कदम्ब द्वारा देवी और कृष्ण की उपासना की जाती है। ये देव-प्रतिमा की तरह पवित्र समक्षे जाते हैं।

चको की तरह पूली पर देवताओं का स्वत निवास समक्ता जाता है। इसिल्यें उन पर देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता। वे प्रकृतिप्रदत्त म्वयसिद्ध प्रतीक हैं।

पशुओं में गाय द्वारा सभी देवताओं की और विशेषत वेदमाता गायनी की उपासना की जाती है। वृपम, शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन आदि सबके लिये समानरूप से आदरणीय है। शिवा द्वारा देवी की और गज द्वारा लक्ष्मी की पूजा की जाती है। किष्क्ष में महारुद्र हनुमान् की उपासना की जाती है। पक्षीरूप में विष्णु-गरुड और पशुपक्षी के मिश्रित रूप में शिव-गरम की उपासना होती है। पशु-मनुष्य के मिश्रितरूप नृसिंह में विष्णु की उपासना होती है। मत्स्यकच्छपादि भी विष्णु के अवतार के रूप हैं।

सबसे सुन्दर और मनोहर स्ती-पुरुष के रूप मे मनुष्य-प्रतीक है। स्त्री अपने पित को परमारमा का रूप (पित-परमेश्वर) मानकर ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति का व्रत धारण करती है, और पित के माध्यम, अर्थात् पित प्रतीक द्वारा साधको की सिद्धि प्राप्त करती है। देविवग्रह द्वारा साधको के जी-जो कार्य होते हैं, पितविवग्रह द्वारा, पित्रव्रत धारण करने-वाली स्त्रियों को भी वे ही सिद्धियाँ मिलती है। इस प्रणाली से परमार्थ-सिद्धि के साथ-साथ पारिवारिक स्थिरता मानव-जीवन की अनमोल सिद्धि है। यह भोग और मोक्ष दोनों को ही वश मे करने की विद्या है।

श्रीतमार्ग मे, समाज मे पुरुप की प्रधानता होने के कारण छोगों ने इस भावना को पतिव्रत तक ही आवढ़ रखा। तन्त्र ने इसे और भी आगे वढ़ाया। तान्त्रिकों ने जगन्माता का स्वरुप मानुत्व में देखा, उन्होंने अभ्या को जगदम्या के छघुरूप में देखा जौर उनके द्वारा महाशक्ति को पाने की साधना की। शाकोपासना से पत्नी को वही स्थान मिछा, जो श्रीत और स्मातंमार्ग में पित को मिछा था। शाकों के छिये पत्नीस्थाग और सन्यास वीजत है और यह प्रायद्वित्तीय कर्म है, तथा पत्नी के दु खी और रुष्ट रहने से पित को सिद्धि और सदगित नहीं मिछती। यहाँ देवी के सजीव-प्रतीक-स्वरूप पत्नी की देव-विग्रह की तरह पूजा होती है। और, कठोर साधनाओं का, पत्नी एक मुस्य साधन वा प्रतीक है। पित की भी शिव रूप में पत्नी उपासना करती है।

यह भावना और उपचार पत्नी तक-ही सीमित नहीं है। अत्यन्त व्यापक द्वोने के कारण, शाकमत ने सभी जाति की एक वप से लेकर अतिवृद्धावस्थावाली तक सभी स्त्रियों को महाशक्ति की साधना का प्रतीक या माध्यम बनाया और सिद्धिलाम किया।

क या देवी सर्वभृतेषु माल्रहपेया स्थिता ।
 नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तम् ॥ दुर्गासप्तराती । ५ ३१ ।

ख विधा समस्तास्तव देवि मेदा स्त्रिय समस्ता सकवा जगस्तु ॥ तत्रैव । ११६ ।

शाक्तमार्ग में पुरुष को शिवस्वरूप मानकर उसके द्वारा जिस प्रकार स्त्रियाँ अलौकिक शिक्त और परमार्थ-सिद्धि लाभ करती है, उसी प्रकार पुरुष भी स्त्री-प्रतीक द्वारा अलौकिक शिक्त और परमार्थ-सिद्धि लाभ करते हैं। वटुक (बालक) और शिवस्वरूप साधकों की तरह, कुमारिका, सुवासिनी, शिक्त, भैरवी (साधनाओं में संलग्न स्त्री) आदि की पूजा स्त्री-प्रतीक के भिन्न रूप है। कुमारिका पूजा में इस वाक्य का प्रयोग होता है—

जगत्पूज्ये जगद्धन्ये सर्वशक्तिस्वरूपिणी। पूजां गृहाण कौमारि जगन्मातर्नमोऽस्तु ते॥

"जगत् की पूजनीया, जगत् की वन्दनीया सब प्रकार की शक्ति के रूप, जगत् की माता कुमारि ! पूजा स्वीकार कीजिये। आप को नमः।"

सुवासिनी पूजा का वाक्य है--

कलाधारां कलारूपां कालचण्डस्वरूपिणीम् । कामवां करुणाधारां कामिनीं पूजयाम्यहम्॥ २

''सृष्टि के आधार, सृष्टिरूप, भयंकर कालस्वरूप, इच्छाओं को पूर्ण करनेवाली, करणा के आधार कामिनी की मैं पूजा करता हूँ।''

इन वाक्यों से इन प्रतीकों के पूजक की भावना प्रकट होती है। नरशक्ति की तरह पशुशक्ति की पूजा का भी विधान है

पशुशक्तिनंरशक्तिः पचिशक्तिस्तथैव च। पूर्णता विगुणं कर्म सगुणं कारयेत्ततः ॥ १

"पशुशक्ति, नरशक्ति और पक्षिशक्ति की पूजा करके निष्फल कियाओं को भी सफल कर ले।" अतः शाक्तों के लिये स्त्रीपशु की बिल निषिद्ध है। पि मत्स्यादि में जहाँ स्त्री-पुरुष का विभेद नहीं किया जा सकता, वहाँ अज्ञात पाप के प्रायश्चित्त का विधान है।

पूजा-पुरश्चरण में वटु और कुमारिका की तरह प्रायः ब्राह्मण-भोजन का विधान है। जिस देवता की पूजा होती है, ब्राह्मण उसका प्रतीक समभा जाता है। देविवग्रह की तरह उसका चरण धोया जाता है, जिसे छिड़ककर लोग घर को पिवत्र करते हैं और श्रद्धापूर्वक भोजन और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करते है। इसका साधारण सिद्धान्त है—

मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ। यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी।।

''मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषि और गुरु में जिसकी जैसी भावना रहती है, वैसी सिद्धि मिलती है।"

भारतीय सभ्यता का परमपुरुषार्थ, अर्थात् चरम उद्देश्य तत्त्वज्ञान है। उसे पाने के लिये मानवबुद्धि में जितने उपाय आ सकते थे, उन सब का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है।

१. कुमारीस्तोत्रम् । श्लोक १।

२. तत्रैव। श्लोक ४।

३. कुलचूडामिशः। कलकत्ता। १६१५। पटल ७। श्लोक ४८।

४. नाटको श्रौर उपन्यासो में जहाँ स्त्रियों की विल का दृश्य दिखाया गया है, वह श्रशाक्त कविकल्पना है।

#### त्रिशक्ति का प्रतीक भारतवर्ष

सस्कृत माहित्य और विशेषत पुराणो मे भारतवर्ष को देवभूमि, कर्मभूमि, भारतभूमि, पुण्यभूमि आदि कहा गया है। ऋषियो ने भारत का जो स्वरूप संस्कृत-साहित्य और विशेषत आपश्रन्थो मे उपस्थित किया है, उसे स्मरण कर मन और शरीर पुलकित हो उठता है।

वैष्णव, राँव, शाक्तादि सभी की दृष्टि मे भारत, शिव, विष्णु, शक्ति आदि का रूप है। इन सभी के सिद्धपीठ, वलुनस्थान, काश्मीर, हिमालय, असमदेश, उत्तरापय, दक्षिणापय आदि भारत के सभी भागों में फैले हुए और भरे पडे हैं। द्वारकाधाम, हिंगुला (वलूनस्थान), ज्वालामुसी और कीरभवानी (काश्मीर), पशुपितनाय (नेपाल), कामाध्या (असमदेश), मीनाक्षी (मदुरा), कन्याकुमारी, रामेश्वर, जगन्नाय, बद्री, केदार आदि का नाम गिनाना व्ययं है, क्योंकि ये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं।

पुराणों में प्रसिद्ध है कि दक्षयज्ञ (कर्मकाण्ड के दम्भ और आडम्बरी) में सती (पर-सत्ता की भावना) ने शरीर त्याग दिया। शिव (सत्) शोकातुर होकर सती (विश्वशक्ति की भावना) का निर्जीव दारीर कन्धे पर लेकर पागल की तरह घूमने लगे। उनका क्षुव्ध चित्त और विकराल रूप देखकर किसी को साहस नही होता था कि कोई जाकर उनसे सती का शरीर उत्सर्ग कर देने की प्रार्थना करे। मृतशरीर सडकर दुर्गन्य करने लगा, किन्तु वियोग से दुखी पति को मुध कहाँ। विष्णु ने इसका उपाय सोचा। वे चक्र लेकर शिवजी के पीछे अलक्ष्य रूप से घूमने लगे और सती (साकार निगुणात्मिका सृष्टि) का जो अग गल जाता था उसे चक (काल) से काट कर गिराने लगे। जहाँ-जहाँ माता सती के ये कटे हुए अङ्ग गिरे, वे परम पावन सिद्धपीठ वने । इस प्रकार सारे भारत मे जहाँ सती के एकावन अङ्ग कट कर गिरे थे, वहाँ एकावन पीठ वने । इस प्रकार सारी भारत-वसुन्धरा का प्रत्येक रजकण माता सती के अङ्गो के परमाणुओ और शिव तथा विष्णु के चरण-रज से पवित्र हो उठा। इसकी धूल मस्तक मे लगाने से सती, शिव और विष्णु के चरणो के पावन रज से शरीर दिव्य हो जाता है। शिव और विष्णुस्वरूप भगवान बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण भारत से बाहर रहनेवाले बौद्धजन भारतवर्ष मे जन्म पाने के लिये अमिताभ बुद्ध की आराधना करते है, क्योंकि भगवान् बुद्ध के सभी अवतार यही हुए और यहाँ जम लेने पर ही निर्वाण मिल सकता है। जैनो के भी सभी तीर्थ करो ने यही अवतार लिया। अय है वे, जो इस पावन वसुधरा पर जन्म लेते हैं, इसकी पावन धूल मे लोटकर वडे होते है, इसके पावन प्रमाद-स्वरूप अन्त-जल से परिपुष्ट होते है और चतुर्वर्ग की सिद्धियो के साथ खेल-कूद कर इसके पावन गर्भ मे विलीन हो जाते हैं। इन्ही भावनाओं से पुलित होकर व्यामदेव ने विष्णुपराण में लिखा कि-

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । स्यर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भगन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् ॥

"स्वर्ग मे देवगण यही गीत गाया करते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, जो देवीचित गुणो के कारण स्वग और अपवर्ग की सिद्धि देनेवाली भारतभूमि मे जन्म पाते हैं।"

दुर्गा-प्रतीक के सम्बन्ध में विचार करते समय हम देख आये है कि दुर्गा की प्रतिमा मातृभूमि (भारतभूमि) और राष्ट्रशक्ति का भी प्रतीक है। शाक्तदर्शन में भारतभूमि भूमण्डल की सृष्टि की रचना का केन्द्रबिन्दु अथवा मध्यविन्दु माना जाता है।

इसके पूर्व जहाँ प्रसंग आया है और विशेषतः कामकला पर विचार करते समय हम कह आये है कि विश्वव्यापिनी शक्ति चित् (चेतना) है, इसलिये वह ज्ञान (मय) है, उसे ज्ञान है, इसलिये इच्छा होती है और इच्छा होती है, इसलिये किया होती रहती है। अपनी इच्छा और किया से वह सृष्टिकल्पना करती है और साथ-साथ नाद और रूप उत्पन्न होते है, तब सृष्टि का प्रवर्तन होता है। इनका चिह्न वा संकेत इस प्रकार है—

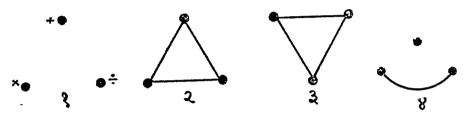

चित्र १ में (十) चिह्नवाला विन्दु चित्, चेतना, ज्ञान अथवा शक्तिबिन्दु है। (×) चिह्नित बिन्दु नादबिन्दु है और (÷) चिह्नित बिन्दु रूपविन्दु है। अन्तिम यूग्म-बिन्दुओं को संक्षिप्त रूप में नादबिन्दु और रूपबिन्दु न कहकर केवल नाद-विन्दु भी कहते हैं। इन तीनों विन्दुओं को मिला देने से त्रिकोण (चित्र २) बनता है। इसका नाम कामकला वा विभू की इच्छा का खेल है। वेदना के आनन्द का ही विभक्त रूप इच्छा और किया है, अथवा यों कहना चाहिये कि इच्छा और किया के सम्मिलित रूप का नाम आनन्द है और ज्ञान-इच्छा-क्रिया का नाम चित्-आनन्द है। सारांश यह कि त्रिकोण वा योनि चिदानन्द का आदि और सब से सरल प्रतीक है। इसकी लीला सभी आध्यात्मिक साधनाओं और विशेषकर योगियों और तान्त्रिकों की साधनाओं में सर्वत्र परिव्याप्त है। इस त्रिकोण की तीन भुजाएँ वैदिक, जैन, बौद्धादि के त्रिक और तुलसी के 'त्रिविध' है। रूपकल्पना में जब ऊर्ध्व बिन्दु को मुख माना जाता है, तब दोनों अधोबिन्दु कुच माने जाते है<sup>१</sup>। यह शिवयोनि कहा जाता है (चित्र २) और जब ऊर्ध्व बिन्दु की कल्पना नाभिरूप में की जाती है तब इसे शक्तियोनि कहते हैं। (चित्र ३) इन त्रिकोणों के बीच में एक बिन्दु की कल्पना की जाती है। (यंत्र पृ० २७३) यह कूटस्थ आदिशक्ति वा तुरीया है, जिससे त्रितत्त्वादि उत्पन्न होकर सृष्टि-लीला का विस्तार करते है। यह मध्यबिन्दु श्रीचक्रका मध्यबिन्दु है, जिसपर ब्रह्मशक्ति स्थित रहकर सृष्टि-चक्र का संचालन करती है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक साकार सृष्टि-किया का प्रतीक त्रिकोण है और निर्गुण, आदि मध्यान्तहीन ब्रह्म (ऋतं बृहत्) के महाविस्तार का संकेत हकारार्घ ३ अर्थात् मेखला है, जो ओंकार में अर्धमात्रा (चित्र ४) के रूप में

१. मुखं विन्दुंकृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तद्घो ।

चित्र १२२ में तारा का चित्र-परिचय देखिये।

षट्चक्रनिरूपणम् (श्लोक १६) में स्वस्तिक को विह्न-बीज, श्रर्थात् तेजस् का प्रतीक माना गया है श्रीर त्रिकीण के बाहर इसका स्थान है। बोध होता है कि यह तेजःस्वरूप त्रिशक्ति का सम्मिलित प्रतीक, श्रर्थात् तुरीयरूप है।

अवस्थित है। भारत त्रिकोण का कोषिवन्दु कन्यानुभारी है, जहाँ से एक रेखा बल्चस्थानं होती हुई पश्चिम हिमालय से मिल जाती है और दूसरी कलिंग और वग से होती हुई असम देश मे पूर्व हिमालय से मिलकर त्रिकोण बनाती है। दक्षिण से देखने से यह दाक्तित्रिकोण और उत्तर मे देखने से शिविनिकोण है। लाग हकारार्य, अर्थमाना, मेखला वा स्वस्तिक है।

लिलतामहस्रनाम <sup>१</sup> मे देवी को 'पञ्चागत्पीठरुपिणी' कहा है, अर्थात् सारा भारत-

त्रिगोण ही ललिताम्या है-

पद्मारात्पीठसंयुक्त भारतं परम पदम् । नित्या भगवती वत्र महामाया जगन्मयी ॥

"पचास (सिद्धः) पीठोबाला भारत (वैकुण्ठ, कैलासादि की तरह्) परम पद है। यहाँ नित्या जगन्मयी महामाया भगवती हैं।"

भारत श्रीचक का मध्यविन्दुवाला त्रिकोण है-

श्रीचक श्रुतिमूलकोश इति तै ससारचकात्मक विरयात तत्त्विधिताचरशिवज्योतिर्मय सर्वत । पुतम्मन्त्रमयात्मकाभिररुण श्रीसुन्द्रीभिर्चृत मध्ये बेन्द्रवर्सिङ्गोठललितै त्व प्रकृतिया श्रिवे ॥

"हे शिवे । सभी जानते हैं कि तुम्हारा श्रीचक बेदो के मूल (ॐकार) का कोप है। यह ससारचक है। इसमे सनातन शिवज्योति सर्वेष भरी हुई। यह मन्त्रमयी लाल रगवाली देवियो से घिरा है। मध्यविन्दु में सिंहपीठ पर तुम ब्रह्मविद्या (स्थित) हो।"

यह सारा विवरण भारत पर लगता है। भारत त्रिकोण अकार-उकार-मकारात्मक ॐ का प्रतीक है। इसी से सभी वेदो और ब्रह्मविद्याओं का विकास हुआ है। यह ससारचक्र का प्रतीक है। यही ससार के भीतर काम करनेवाली शक्ति का पता लगा है।

श्रीचक के अनेक रूप कहे गये हैं — भावना-चक, घात्वादि पर निर्मितचक क्षेत्रचक्र, देशचक, संसारचक्र, कालचक्र इत्याहि ।

ससारचकात्मक मसारचक काळचक देशचक च । श्रीचकस्य काळचकेग्ण देशचकेग्ण च साम्य तन्त्रराजे श्रष्टाविशतितमे पटले श्लीशिवेन प्रतिपावितम् । मयात्र प्रन्यगीरवमयात्र लिख्यते । यैरेव मूलविद्याचरे श्लीचक प्रसुत तैरेवाचरे ससारचक प्रसुतमिति ज्ञानार्णवीक्ति ।<sup>8</sup>

"संसारचन्नात्मक अर्थात् ससारचक्र, कालचक्र और देशचक्र । श्रीचक्र का कालचक्र और देशचक्र । साम्य तन्त्रराज के अठाइसवे पटल मे श्रीक्षिव ने प्रतिपादित किया है। मन्य-विस्तार के भय से मे यहाँ नही लिखता हूँ। मूलविद्या के जिन अक्षरों से श्रीचक्र का विस्तार हुआ है, उन्हीं अक्षरों से सारचक्र का विस्तार हुआ है—ऐसी ज्ञानाणव की उक्ति है।"

१ वित्ततासहस्रनाम । श्कीक २०७।

र राघात त्रम्। वंगाचर । कलकत्ता। १३४१ साल । पटल ३ । श्लोक ३० ।

३ तिपुरामहिमस्तोतम् । श्लोक २८।

उ त्रिपुरामिहमस्तोत्र के अठाइसर्वे श्लोक पर निस्थानन्द की टीका। काव्यमाला। गुक्छक ११। वस्त्रदे। शांक १८५५। सन् १६३३।

भावनाचक साधनागम्य है। घात्वादि पर निर्मित चक देवप्रासादों में स्थापित रहते है। क्षेत्रचक कामाख्या है। सारा नीलपर्वत श्रीचक है, जिस पर आवरण-देवताओं के मन्दिर सर्वत्र फेले हुए हैं। मध्यबिन्दुस्थान पर महायोनि पीठ है, जिस पर साधकों की ब्रह्मविद्या प्रत्यक्ष होकर निवास करती है। देशचक भारत त्रिकोण है। संसारचक और कालचक की भावना श्रीचक के विवरण के अन्तर्गत है।

सृष्टि के प्रारम्भ की किया कामकला की दृष्टि से कन्याकुमारी मुखबिन्दु और हिमालय के पूर्व और पश्चिम छोर स्तनबिन्दु होंगे और लंका हकारार्घ वा अर्घमात्रा होगी। भूमण्डल के भिन्न-भिन्न स्थल और जलविभाग कामकला के इस प्रतीक के अङ्ग-उपाङ्ग और आवरण-दैवता बन जायँगे।

इस प्रकार यह भूमण्डल श्रीचक (चित्र ७३) है। इसके भिन्न-भिन्न जलस्थल-विभाग महामाया के आवरण—देवताओं के पीठ की तरह हैं। इसका मध्य त्रिकोण भारतभूमि है, जिसके मध्य में बिन्दुपीठ से महाशक्ति जगत् की सृष्टि, स्थिति और विनाश की किया का संचालन करती रहती है।

### यज्ञस्त्र

शिखा और सूत्र वेदानुयायी भारतीयों के संस्कार का प्रधान अङ्ग और उनके प्रधान चिह्न भी हैं। सूत्र का पूरा नाम यज्ञसूत्र, यज्ञोपवीत, उपवीत, ब्रह्मसूत्र इत्यादि हैं।

यज्ञसूत्र द्विज का लक्षण है। द्विज उसे कहते है, जिसका दो बार जन्म हो। एकबार मातृकुिक्ष से साधारण जन्तु की तरह लोगों का जन्म होता है। यह शारीरिक जन्म हुआ। संस्कार द्वारा उसका मानसिक और आध्यात्मिक रूप परिवर्तित कर उसके अस्तित्व को सर्वथा एक नया रूप दिया जाता है। यह मानव का दूसरा यथार्थ जन्म हुआ। इसमें नाना प्रकार के नियमों और व्रतों को धारण कर और उनका प्रतिपालन कर मनुष्यत्व और देवत्व प्राप्त किया जाता है। इसी पर सारे समाज की सभ्यता आश्रित रहती है। इन सारी भावनाओं और तत्सम्बन्धी कियाओं को स्थिरता देकर सुदृढ़ रखने के लिये प्रत्येक दिज को वेद, ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी करके शपथ, अर्थात् वत दिया जाता है और इस व्रत का निरन्तर स्मारक सूत्र उसके गले में डाल दिया जाता है। इसे वह क्षण भर के लिये भी दूर नहीं कर सकता, अर्थात् अपने निश्चित वत को एक क्षण भर के लिये भी करने की आज्ञा नहीं है।

वेद-पुराणादि द्वारा निर्णीत और साधना द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ, भारतीय सभ्यता का सिद्धान्त है कि संसार परिणाम, अर्थात् कार्य है और एक सर्वव्यापी सत्ता इसका कारण है। कार्य, कारण का परिवर्तित रूप है और यह परिवर्तन की किया सर्वदा चलती रहती है, किन्तु कारण स्थिर और एक है। कारण के रूप गुण आदि की तुलना में कार्य अत्यन्त तुच्छ, लघु और नगण्य है। इस कार्य द्वारा कारण को जानना और उसे जानकर उसके

साथ एकत्व स्थापित कर उसकी सारी शक्ति और आनन्द का उपभोग करना ही शरीर-धारण का उद्देश्य हा सकता है और इसे परमपुरपार्थ, अर्थात् नरजीवन का सबसे बड़ा उद्देश कहा जाता है। इसकी सिद्धि में सारा जीवन साधन और ब्रह्मप्राप्ति साध्य ही जाता है। इस साध्य की सिद्धि के लिये साधन (शरीर, जीवन और भावनाओ) में हडता लाने के लिये यजीपबीत और उपनयन-सस्कार, प्रासाद के मूलस्तम्भ की तरह सुदेह स्तम्भ हैं।

वेद मे विमुसत्ता के अनेक नाम हैं - जैसे, अग्नि, अप्, तप, इन्द्र, यरुण इत्यादि ।

उनमे एक नाम यज्ञ भी है। पुरपस्क्त का मय है-

तस्मायज्ञा सर्वेहुत भरूच सामानि जिल्लेरे ।

"सव को अपनी ओर वुलानेवाले अथवा आत्मसात् करनेवाले यज्ञ से ऋक् और साम की उत्पत्ति हुई।"

ऋक् और साम शब्द-प्रहा हैं और शब्द या नाद की उत्पत्ति चेतना, अर्थात् ब्रहा कें विस्तार में इच्छा या आनन्द की किया से होती है।

पुरुपसूक्त के 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा', अर्थात् 'देवो ने यज्ञ द्वारा ही यज्ञ ना यज्ञ किया', इस भाव को गीता मे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

महापूर्वा महाइविर्वहाली महाया हुतम्। महाँ व तेन गन्तस्य महाकर्म समाधिना॥ दैवनेवापरे यद्यं योगिन पर्युपासवै। महासावपरे यद्यं योगिन पर्युपासवै।

"(जीवन-यज्ञ मे ) अर्पण ब्रह्म हैं, हवन की वस्तु—हिव ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्नि मे हवन करनेवाला भी ब्रह्म है, इस प्रकार कर्म के साथ जिसने ब्रह्म को मिला दिया है, वह ब्रह्म ही उसका प्राप्तव्य साध्य वन जाता है।

"इसके सिवा कितने ही योगी देवताओं का पूजन रूपी यज्ञ करते हैं और कितने ही अहरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को ही होमते हैं।"

इसी यज्ञ, जर्यात् प्रह्मा से सम्बन्ध करानेवाला यह यज्ञसूत्र नथवा ब्रह्मसूत्र है। इस क्रिया के हारा ब्रह्म के निकट पहुँचा दिया जाता है। इसलिये इसे उपनयन (निकट ले जानेवाला) कर्म भी कहते हैं।

यज्ञमूत्र का तीन सत्रवाला गोल आकार त्रिगुणात्मिका प्रकृति और ॐकार का प्रतीक है। ॐकार का नाम बर्तुल, अर्थात् गोल है —

ब्युकारो यतु जस्तारो मन्त्राय प्रणवो ध्रव । <sup>२</sup>

"ध्यकार का नाम बर्तुल (गोल) तार, मन्त्र के आरम्भ मे रहनेवाला, प्रणव और ध्रुव है।"

ब्य्कार का प्रतीक होने के कारण यह अ-उ-म, सत्त्व-रज-तम, ब्रह्मा-विष्णु-महेक, व्यक्-यजु-साम, इत्यादि का प्रतिरूप है और इसकी ग्रन्थि प्रणव के नादिवन्दु, अर्थात्

१ गीता। ४२४,२४।

२ मातुकाकोष । स्रतितासहस्रनाम । सीमाग्यभास्करमाष्य । बग्वर्र । १६३५ । ए० २४ में उद्भुत ।

अर्द्ध मात्रा का प्रतीक है। यह चतुर्थ (तुरीय तुरीया, कूटस्थ, ऋतं वृहत्) तत्त्व है, जिससे त्रिगुण त्रिदेवादि प्रकट होते है। इस प्रकार यज्ञसूत्री त्रयी, त्रिदेव इत्यादि को गले में दिन-रात डालकर इन्हें सोते-बैठते अपने कर्मों का साक्षी बनाये रहता है और सजग रहता है कि ब्रह्मचर्य-व्रत के विपरीत मुक्त से कोई काम न हो जाय।

ब्रह्मचर्य से लोग साधारणतया वीर्यधारण समभते हैं। यह ब्रह्मचर्य का अत्यन्त संकुचित और स्थूल अर्थ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि शरीर और मन की सारी चर्या अथवा कियाएँ ऐसी हों, जो ब्रह्म की ओर ले चलें। इसमें सभी इन्द्रियों का पूर्ण संयम आ जाता है। यदि एक भी इन्द्रिय असंयत हो अथवा बुरे विचार बार-बार मन में आते हों, तो ये ब्रह्मचर्या में बाधक होंगे और ब्रह्मचर्या, अर्थात् ब्रह्मित्रया को नष्ट-भ्रष्ट करते रहेंगे।

जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार है, उसी प्रकार गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास के साथ ब्रह्मचर्या गुँथी हुई है। ब्रह्मचर्यपूर्वक गार्हस्थ्यादि आश्रमों के कर्तव्य करना, धर्म है।

प्रथम तीन आश्रमों के साथ तीन ऋण लगे हुए है। अपने पूर्वजों और ऋषियों ने अपनी तपस्या और परिश्रम से नाना प्रकार के विज्ञान को सीखकर उनका विकास किया। यह ऋषि-ऋण है। ब्रह्मचर्यपूर्वक उन ज्ञानराशियों को प्राप्त कर उन्हें समुन्नत करने से ऋषि-ऋण से उद्धार मिलता है। यह प्रथम आश्रम, अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम का कर्तव्य है। पिता सन्तान उत्पन्न कर ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा-दीक्षा द्वारा सन्तान को योग्य वनाकर वंश की स्थापना और सभ्यता की रक्षा करता है। प्रत्येक युवक पर पिता का यह ऋण रहता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सन्तित उत्पन्न कर उसे पूर्वोद्दिष्ट मार्ग पर शिक्षा-दीक्षा देकर योग्य बनाने से लोग पितृ-ऋण से उऋण होते है। यज्ञ, यजन, देवोपासना द्वारा लोग देव-ऋण से उद्धार पाते है। यह वानप्रस्थाश्रम का प्रधान कर्तव्य है। वानप्रस्थाश्रम तक मनुष्य जब इन तीनों ऋणों से उद्धार पा जाता है, तब वह इस प्रतिज्ञासूत्र को तोड़कर फेंक देता है और संन्यास ग्रहण कर लेता है। वह उसका शुद्ध बुद्ध और उन्मुक्त रूप है।

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में यज्ञसूत्र के स्वरूप का विवरण इस प्रकार मिलता है-— यज्ञाख्य: परमात्मा य उच्यते चैव होतृभिः। उपवीतं ततोऽस्येदं तस्माद्यज्ञोपवीतकम्।।<sup>१</sup>

"होतागण परमात्मा को यज्ञ कहते हैं। यह उसके निकट ले जानेवाला है, इसलिये यह यज्ञोपवीत है।" वी गत्यर्थक धातु है। उपवीत का अर्थ है अत्यन्त निकटस्थ। इसलिये यज्ञोपवीत हुआ परमात्मा के अत्यन्त निकट पहुँचा वा पहुँचाया हुआ।

ज्ञातृविज्ञेययो रैक्यमविजानन् द्विजोत्तमः । न स्यजेदात्मनः सूत्रं ब्राह्मं ब्रह्मविनिर्मितम् ।। सिस्च्छरेक एवाय्रे समासीनः शिवः स्वयम् । दृष्ट्वा गुण्मयीं मायां सूत्ररूपिमवाकरोत् ॥

१. कर्मकाएडप्रदीप:। वम्बई। शाके १८४३। ई० १६२१। पृ० १७० में समृतिसार से उद्धृत।

तयोस्तदात्मक विद्यु सृष्ट्वा पाळ दिवीकसाम् । स्वय प्रह्माऽभवःकद्वी रुद्धश्चास्य चयाय स ॥ ज्ञानारमकेन हरिया ब्रह्मारमनि शिवेऽस्यये । तरस्वसुपत्रतीरवाद्वहासुत्रमिति स्मृतम् ॥ यज्ञेन उपवीतत्वाद्यज्ञसूत्र विद्वधा । तवाञ्चया वृतत्वाच वहारा ब्रह्मसु कम् ॥ तापन्नोकास्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयोग्नय । शिवसप्रास्त्रयो वर्षास्तिरूत्सुत्र समाश्रयेत्॥ सदमन्यिमाश्रयस्तारस्त्रिमात्रो नावसयुत । तद्वप्रन्थमा च सावित्री वेदमाता शिवाज्ञ्या ।। एव द्वादशदेवत्य ब्रह्मसूत्र द्विजन्मनाम् । क्रव्ययामास वेदाहिग्गामनुत्रमम्।। भवन्ति ब्राह्मणा नाम येवार्हाश्च प्रयस्त्विह । यावस्त्रमृति वामासे ब्रह्मसूत्र द्विजस्य तत् ॥ गुरु प्रतिष्टापयवि काले प्रस्रवि सावस्त्रभति तस्यैव विताचार्यं स रूचते ॥ माता च तस्य सावित्री द्वितीयं जन्म चोच्यते । श्राकटेस्तःश्रमाण स्वाहीर्धं सूत्र तया स्थितम् ॥ श्रायुर्हरत्यविहस्यमतिदीर्घं तपोहरम् । सिद्धार्थंफलमानेन स्थूल स्याद्वपवीतकम्॥ यशोहरमतिस्युलमतिसुदम धनापद्दम । पतित्र परम शुद्धमायुष्य च सुलावहम् ॥ तथोवितम । थौजस्य ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीतपरम पवित्र विभूषण व्राह्मणलचणच । पद्मासनस्थेत पितासहेन हत्पावित सगलस्तमेवत ।। यज्ञोपवीतस्योत्पत्ति जानाति ब्राह्मणो न चेत । स वै वहति भाराय प्रस्तकानि यथा वृप ॥इति॥ <sup>१</sup>

"जवतक जातू और ज्ञेय का भाव अर्थात् सोऽहम्भाव स्थिर न हो जाय, तवतक कोई द्विजोत्तम भी बह्मविनिर्मित ब्रह्म और आत्मा के सूत्र का परित्याग न करें। स्वय शिव वैठकर मृष्टि की बात सोच रहे थे। गुणमयी माया को देखकर उहीने इसे सुत्ररूप में बदल दिया। उन दोनों के आत्मस्वरूप और देवताओं के रक्षक विष्णु को देखकर स्वय ब्रह्मा और रुद्र कुद्ध होकर इसका नाश करते लगे। ज्ञानरूप हिर्दे द्वारा ब्रह्मास्वरूप अथ्य शिव में इसे पहुँचा देने के कारण यह ब्रह्मसूत्र हुआ। यज्ञ द्वारा स्वीकार करने के कारण बुद्धियानों ने इसे यज्ञसूत्र के स्व में जाना। उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने इसे स्वीकार

१ तत्रैव। स्मृतिप्रकाश से चढ़ता

किया इसिलिये यह ब्रह्मसूत्र हुआ। तीन वेद, तीन देव, तीन अग्नि, शिव के बनाये हुए तीन वर्ण और तीन लपेटवाले सूत्र को धारण करे। सुन्दर ग्रन्थिवाला यह नादयुक्त तिमात्र ॐकार है। शिव की आज्ञा से वेदमाता गायत्री उसकी ग्रन्थि में निवास करती हैं। इस प्रकार द्विजों का ब्रह्मसूत्र बारह देवताओं वाला है। आदिकाल में वेदाधिकारियों के लिये ब्रह्म ने इस परमोत्तम वस्तु की रचना की। जबतक द्विजों के बायें कन्धे पर ब्रह्मसूत्र है, तबतक ब्राह्मण तीनों वेद के अधिकारी होते हैं। संयत गुरु समय पर इसकी स्थापना करते हैं, उसी समय से आचार्य उसके पिता कहलाते है। सावित्री उसकी माता बन जाती हैं और उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। कटितक इसकी लम्बाई का परिमाण है। अत्यन्त छोटा आयु और अतिदीर्घ तप हरण करता है। उपवीत उजले सरसों के समान मोटा हो। अत्यन्त मोटा यश का और अत्यन्त पतला धन का हरण करता है। ब्रह्मसूत्र परम पवित्रता, शुद्धि, आयु, सुख, ओज और ब्रह्मतेज का बढ़ानेवाला है। यज्ञोपवीत परम पवित्र है और ब्राह्मण की शोभा तथा लक्षण है। पद्मासन ब्रह्मा ने इस मंगल सूत्र को उत्पन्न किया ब्राह्मण यदि यज्ञोपवीत की उत्पत्ति न जाने, तो वह पुस्तक ढोनेवाले बैंल की तरह है।" सारांश कि यज्ञोपवीत ब्रह्मज्ञान के व्रत का चिह्न है।

## शिखा

ऋक्संहिता में शिखा शब्द का व्यवहार हुआ है और ब्राह्मणग्रन्थों में शिखा-सूत्रवाले ऋषियों का वर्णन है, किन्तु किसी प्रचीन ग्रन्थ में इसके कारण का विवरण नहीं मिलता है। वैदिक सोलह संस्कारों में उपनयन की तरह चूड़ाकरण भी एक संस्कार है। इससे सिद्ध होता है कि इसका कोई निश्चित और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य था। इससे

दैनिक कर्त्तव्यों में, स्नान के पश्चात् अथवा जब शिखा खुली हुई, तो गायत्री मन्त्र द्वारा इसमें ग्रन्थि देना आवश्यक कर्तव्य है। शिखा खुली रखकर इधर-उधर घूमना मना है और यह गहित तथा प्रायश्चित्तीय कर्म समभा जाता है।

सभी प्रकार के मन्त्रों के प्रयोग में अङ्गन्यास अनिवार्य कर्म समभा जाता हैं। इनमें जिन छ: अङ्गों में मन्त्रशक्ति का न्यास (स्थापना) किया जाता है, उनमें शिखा भी एक है। इन अङ्गों की न्यासिक्रिया परस्पर सम्बद्ध है। इसिलिये इसके प्रयोजन को स्पष्ट करने-वाले श्लोक यहाँ दिये जाते है। ये छ: अङ्ग हैं—हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और व्यापक, अर्थात् सम्पूर्ण शरीर का रक्षक।

हृदय में न्यास के मन्त्र इस प्रकार हैं-

यह भी सिद्ध होता है कि यह संस्कार अत्यन्त प्राचीन है।

१—क. इज्यमान हृद्धोऽयं हृद्ये स्याचिदात्मकः । क्रियते तत्परत्वेन हृन्मन्त्रेण ततः परम् ॥

'हृदय में पूजन का यह विषय चित्, अर्थात् चेतना है। उस चेतना-रूप हृदय-मन्त्र से (साधक) उसमें अपने को लीन करता है।"

यह हन्मन्त्र है—(बीज) हदयाय नम । प्रत्येक मन्त्र का बीज अलग होता है । गायत्री का बीज ॐ है । इसिल्ये न्यासमन्त्र होगा । ॐ हृदयाय नम ।

ख हृद्यायेति शान्देन हृत्स्यो देव सिनिप्रह । उच्यते नम हृत्यस्य ज्ञान तद्विपय परम ।।

"हृदयाय, इस शब्द के द्वारा हृदय में साकार (इष्ट) देवता का बोध कराया जाता है और नम शब्द से उसके यथार्थ ज्ञान का निर्देश किया जाता है।"

२-शिरोमन्त्र-क. सर्वज्ञादिगुणोत् हो सविद्वेष परात्मनि । क्रियते विषयाहार शिरोमन्त्रेण देशिक ।।

"सर्वज्ञतादि गुण सम्पन्न, चेतना रूप परमात्मा मे जिरोमन्त्र द्वारा साधक विषय (वासनाओ) को लीन करता है।"

श्चिरोमन्त्र का रूप हुआ—(बीज) शिरसे स्वाहा ।

ख शिर शञ्दो देवताया छल्कष्टत्वाभिधायक । स्वाहेति विषया सर्वे देवताया समिपता ॥

"शिर शब्द देवता की उत्कृष्टता का बोधक है। स्वाहा द्वारा सभी विषय देवता में अपित कर दिये जाते हैं।"

> ३—शिखामन्त्र—क हच्छिरोरूपसिद्धी नियता भावना दृढा । क्रियते निजवेहस्य शिखामन्त्रेया देशिक ।।

"हृदय और मस्तक पर देवता के रूप के स्थिर हो जाने पर, शिखा-मन्त्र द्वारा साधक अपने शरीर की उस स्थिर भावना को हृढ करता है।" मन्त्र का रूप हुआ—(बीज शिखार्य वपट ।

ख शिसायै तत्स्वरूपत्व वपट वापि तदुच्यते ।

"हृदय और शिर मे प्रतिष्ठित देवता के साथ एकत्व को 'तत्स्वरूपस्व' न कहकर 'शिखाये वषट्' भी कहते हैं।

> ४---क मन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन तैजसा। सर्वती धर्ममन्त्रेण श्रहन्यहिन सबृति॥

"मन्त्रमय रारीर का मन्त्र द्वारा निविष्ठ तेज से, सभी क्षोर से, धर्ममन्त्र (हुम्) द्वारा प्रतिदिन (कवच के रूप मे) आवरण किया जाता है।"

> ख देवताया च्यापकरव कवचायामिधीयते । हुमितिन्यापक तैजो देवताया प्रकाश्यते ॥

"देवता के व्यापकत्व को 'कवचाय हुम्' कहा जाता है। इस मान से देवता के व्यापकत्व तेज को प्रकट किया जाता है।"

१—क यो द्वाति पर ज्ञान मधिद्रूपे परात्मित । हृद्यादिमय तेज स्यादेतन्में प्रसित्तम् ॥

"जो कारण, ज्ञान और चेतना रूप परमात्मा मे हृदय शिर, शिसा इत्यादि को तेज से भर दे उसे,  $^{3}$ शमन्त कहते हैं।"

इसमें वौषट् का प्रयोग होता है। मन्त्र का स्वरूप हुआ (बीज) नेत्राभ्याम् अथवा नेत्रत्रयाय वौषट्।

> ख. नेत्रशब्देन देवस्य नित्यज्ञानं प्रकाश्यते । वौषडिति तदेवोक्तम् ।

'नेत्रशब्द से (इष्ट) देव के स्थिर ज्ञान का प्रकाश किया जाता है। इसी को वौषट् भी कहते हैं।"

६—क. श्राध्यात्मिकादिरूपं यत्साधकस्य विनाशयेत् । श्रविद्याशतमन्त्रं तत् परं धाम समीरितम् ॥

"जो (अस्त्रमन्त्र) विद्या और अविद्या सम्बन्धी साधक के सभी रूपों (उपाधियों) का नाश कर देता है वह (अशेप) कारण और तेजः स्वरूप कहा गया है।"

ख. श्रह्मशब्देन वाहकं तैज उच्यते ॥ <sup>१</sup>

"अस्त्र शब्द (फट्) से (अविद्याकृत) विष्न को रोका जाता है। फट् शब्द जला देने वाला तेज कहा जाता है।"

मंत्र हुम्रा—(बीज) श्रस्राय फट्।

इस प्रयोग की फलश्रुति है—

ज्ञात्वैवमङ्गमन्त्रार्थमङ्गन्यासं करोति यः। करगास्तस्य सर्वार्थाः पूज्यते त्रिवशौरपि ॥

"इस प्रकार अङ्गन्यास के मन्त्रों का अर्थ जानकर जो अङ्गन्यास करता है, उसकी सभी इच्छाएँ करगत हो जाती हैं और देवगण भी उसका आदर करते हैं।"

इससे यह सिद्ध होता है कि पुरश्चरण और आध्यात्मिक साधनाओं में, हृदय, शिर, नेत्रादि की तरह शिखा भी एक प्रधान अङ्ग है। इसके विना साधनाएँ साङ्गोपाङ्ग नहीं हो सकतीं।

जिस प्रकार प्रासादपुरुष परमपुरुष की किल्पत प्रतिकृति के अनुरूप है, उसी प्रकार मानव-शरीर भी प्रासादपुरुष की तरह परमपुरुष का विहारस्थल वा खेलने की वस्तु है और उसकी प्रतिकृति के अनुरूप है। जिस प्रकार प्रासादपुरुष के शिखर पर पताका परमात्मा के अनन्त रूप का निर्देशक है उसी तरह शिखा वा चूडा, मानव शरीर को सव ओर से पूर्णतः आवृत करनेवाले परमात्मा के सर्वव्यापी तेज का निर्देशक है। काली और तारा के अनन्त रूप का द्योतक उनकी शिखा भी खुली और फैली हुई दिखाई जाती है।

सुषुम्ना के भीतर चित्रिणी के भीतर ब्रह्मनाडी वा ब्रह्मसूत्र है। यह मूलाधार से सहस्रार तक है। सहस्रार में जहाँ इसका मुख है, वही शिखास्थान है। वहाँ न्यास करते समय तत्त्वमुद्रा द्वारा (अंगुष्ठा, मध्यमा और अनामिका को मिलाकर) स्पर्श किया जाता है

र. क. चिह्नवाले श्लोक श्यामारहस्यतन्त्र के हैं श्रीर खं. चिह्नित पुरश्चर्यार्णव, चौखम्वा वनारस के हैं। श्यामारहस्य। द्वितीयपरिच्छेद। पुरश्चर्यार्णव। ए० १८४।

बौर ऐसा ध्यान किया जाता है कि हृदय और शिरस्य देव और मन्त्रशक्ति और तेज ब्रह्मनाडी मे प्रवेश कर सारे शरीर मे व्याप्त होकर स्थिर हो रहे हैं । इनसे न्यास-भावना मे स्थिरता और इंडता आती है। धारीर का नाम पुर भा है। इस शरीर-नगर की स्थिति की साधना के लिये इंडता प्रदान करने में शिखाफिया मलस्तम्म का काम करती है।

इस प्रकार ब्रह्मचर्या को परमपुरुपार्थ बनानेवाले परमार्थी भारतीयो के लिये चूडा वा शिला हृदय, मस्तक और आँखो की तरह एक अनिवार्य अङ्ग है । इसके बिना सभी ब्रह्म-कर्म विकलाञ्च माने जाते हैं।

जो यज्ञसूत्र के रूप और कमें हैं वे ही शिखा के भी है । इसलिये सन्यास ग्रहण करते समय मुत्र के साथ शिखा का भी त्याग कर दिया जाता है।

#### विलक

तिलक जगत् के आदिकारण का प्रतीक है। साम्प्रदायिक भावनाओं के भेद से तिलक के भी अनेक भेद हैं, किन्तु अन्तर्गंत सिद्धान्त एक है, अर्थात् ये कूटस्य ब्रह्म की भावनाओं के प्रतीक हैं। दौव, वैष्णव और शाक्त तिलक का व्यवहार करते हैं।

रौव निपुण्ड और मौंहो के वीच विन्दु का प्रयोग करते हैं। त्रिपुण्ड, त्रिशक्ति त्रिगुणादि का और विन्दु कटस्य तत्त्व का प्रतीक है।

> यद्वित्रय तद्य जगत्त्रय तद्य शक्तित्रयं स्यात्। एत त्रिपुषड् यदि कोऽपि दैवान् तद्दप्टान्यः पातकीवाद्विसुक्त ॥ १

"त्रिपुण्ड़, तीन अग्नि, तीनो जगत् (भूभुँव स्व ) और तीन शक्ति (ज्ञान-इच्छा-किया)है। जिसने त्रिपुण्ड़ धारण किया है, उसे दैवात् कोई देख ले, तो बह सभी पातको से विमुक्त हो जाता है।" सक्षेप मे त्रिपुण्ड़ त्रिशक्ति की तीन रेसाएँ हैं और बीज अथवा कारणतस्व बिन्दु है।

वैष्णव ऊर्घ्युण्ड धारण करते हैं। इनकी रेखाएँ नाक से मस्तक के वालों की जड़ो तक जाती है। वीच में दीपिसखा को तरह लाल रग का मणि रहता है। ये दोनों रेखाए विष्णु के चरण-चिह्न हैं और वीच का मणि बात्मा का प्रतीव है। कभी-कभी लोग ललाट पर केवल मणि ही धारण करते हैं।

मत्पावाकृतयश्च अध्येषुचङ्ग नासाव्य स्पृता ॥

"मेरे पैर की आकृतिवाले अध्वेषुण्ड का आरम्भ नासाग्रभाग से होता है।"

नासाविकेशान्तमुध्येषुगड विष्यो स्थितस्य चरयाकृति ॥

"नासाप्र से लेकर केश तक ऊर्ध्वपुण्ड स्थिर सवब्यापी की चरणाकृति है। यथार्थ मे ये त्रिशक्ति के अर्धचन्द्राकार नाद और बिन्द के रूपान्तर हैं।

शाक्त प्राय केवल लाल रग का विन्दु लगाया करते हैं। यह प्रकाशब्रह्म का विमर्श विन्दु है। उनके लाल वस्त्र का भी यही उद्देश्य है।

१ अपकाशिता उपनिषद् । मद्रास । १६३३ । मिद्धा तशिखोपनिषत् । ए० ३८१ ।

२ तत्रैव। कथ्यंपुराद्ोपनिपत्। ए० ६४।

३ तत्रैव। कारयायनोपनिषत्। ए० ६४। नारदोपनिषत्। ए० ७२।

नाद-बिन्दु के प्रतीक अर्धचन्द्र और विन्दु को लोग ललाट और कानों पर लगाया करते हैं। ललाट पर, ऊपर अर्ध चन्द्र और दोनों भौहों के बीच बिन्दु रहता है। कानों में, कानों के लोलक के ऊपर बिन्दु और उसके बाहर अर्धचन्द्र बना रहता है।

कभी-कभी लोग त्रिपुण्ड, ऊर्ध्वपुण्ड, और विन्दु को एक साथ धारण करते है।

## एक ब्रह्म के अनेक रूप

अबतक जितनी विवेचना हो चुकी है, इससे स्पष्ट है कि तत्त्व एक है, चाहे उसके जितने भी रूप और नाम हों। जब रूप और नाम किसी निमित्त वा उद्देश्य और तदनुगामी कल्पना पर आश्रित है, तो इनकी संख्या का निर्धारण करना असम्भव है। इसिलिये कहा गया है कि देव-देवियों की संख्या तीस करोड़, अर्थात् असंख्य है और प्रत्येक के शतनाम और सहस्रनाम हैं, अर्थात् शब्दों द्वारा जो कुछ कहा जा सकता है, वे सभी उनके नाम हो सकते हैं। रूप और नाम की तरह यदि तत्त्व भी किल्पत होता, तो इसमें भी अनेकता दिखलाई पड़ती। भारतीय महात्माओं ने सारी सृष्टि का प्रपंच और परमार्थ में दो विभाग कर दोनों के रहस्यों का पता लगाने में अपनी सारी और समस्त शक्ति लगा दी और रहस्य का पता लगा लिया। अपने तप के इस फल को जगत् के कल्याण के लिये उन्होंने प्रपंचविद्या और परमार्थविद्या के रूप में मानवता को प्रदान किया, जिसे पाकर मानवता कृतकृत्य हो गई।

ऋषियों ने रूप और नाम के अन्तर्गत एकता का प्रचार किया, जिसमें अल्प प्राणी भी भ्रम में न पड़े। उन्होंने कहा —

शिवः कर्ता शिवः भोका शिवः सर्वेमिदं जगत्। १ देवी वात्री च भोक्त्री च देवो सर्वेमिदं जगत्।।

कालीविलासतन्त्र का कथन है —

यः शिवः सैव दुर्गा स्यात् या दुर्गा शिव एव सः। 🛝

यः शिवः कृष्ण एव स्यात् यः कृष्णः शिव एव सः॥<sup>२</sup>

त्रिपुरा के नाम हैं - वैष्णवी विष्णुरूपिणी। पुरव्चर्यार्णव में काली कृष्णादि की एकता प्रतिपादित की गई है। ग्रन्थकार कहता है—

### काजीकृष्णयोरेक्यमुकः ।

प्राणतोषणी। वंगान्तर। कलकत्ता। १३३५ साल। ए० ३७६ में नारदपश्चरात्र से उद्धृत।

- २. कालीविलासतन्त्रम्। लग्डनः १६१७। पटल ६। श्लोक १०।
- ३. लांततासहस्रनाम। श्लोक २१७।
- ४. पुरश्चर्यार्णव । नेपालमहाराज प्रताप सिंह । वनारस । १६०१ । ५० १७ से ।

सप्तकोटिर्महाविद्या उपविद्याश्च तादृशाः ।
 तासां मूर्तिर्मुनिश्रेष्ठ संख्यातुं नैव शक्यतेः ॥

महाकाखसिहतायाम्— स्त्रीया त्रैलोग्यजाताना कामो(यो)न्माटेकहेतवे । वंशीधर इप्यवेन प्रकृतिविंद्युरुव्यते ॥ उभयोर्मेलनाहे त्रि शित्रशक्तिहि गोयते । इप्यस्य कालीस्वरूपत्व , रामस्य तारास्त्ररूपत्व , तिसुया शक्तीनामैन्य चोक्त —

#### शक्तिसगमे —

क्वाचिवाद्या खिलता पुरुषा ग्रुटण्विप्रहा। विक्रसमेहनार्थाय स्वरूप विक्रती परम् ॥
वेखुनाव्ममारम्भसर्वसमेहनचमम् ।
क्वाचिवाद्या श्रीकाली स्तर सारास्ति पावती। व्याचिवाद्या श्रीकाली स्तर सारास्ति पावती। व्याचिवाद्या श्रीतारा पुरुषा रामित्रहा।। रागणस्य वधार्याय देवाना स्थापनाय च। वैत्यसहरणार्थाय पुरुष विन्नती परम्।। श्रीद्या तारा महाशक्ति सेव काली महेरवरी। या महावैष्ण्यी माया सा महासुन्वरी मता॥
नैत स्त्री न पुमानेपा नैव चापि नपु सकम्। यदाच्छरीरमाघत्ते युज्यते सेत तेत सा।।

#### तत्रैवोक्तम्—

राम शक्तिरिति प्यात स शिव परिकीतित । शिनशक्त् पात्मक दक्ष रामरामेति गीयते ।। गौरीसीनयो शिवरामयोश्चैक्यमुक्त —

#### កវិជ—

गौरीरूपा परा सोता महासाम्राज्यनायिका । राम परिशवो झेयो नाऽत्रतारो नरोऽपि च । यत्पर श्रद्धा विष्टपास तद्दामेत्यचरद्वयम् । रामोपनिपवि

रमन्ते योगिनोनन्ते सत्याऽन दे चिवृत्सिन । रामनामपदेनासो पर श्रद्धाभिधीयते ।। गणेशाविपज्ञदेवतानामैक्यमुक्तः—

#### रद्रयामले —

गणेशार्यहरीशाना हुर्गारूपा सरस्रती । महारवामा महाविद्या पूजनीया यथानमम् ॥ न कुर्याङ्गे टमेतेषा कौत्तिको वैद्यावस्तया । गणेशार्कहरीशानदुर्गाना परमार्थवित् ॥

Ę

पूज्रयेदेक्यभावेन <sup>6</sup> देवीभक्तो च भक्तिमान् । देवीचक्रेऽचेंयेत्सर्वान् शिविलक्षे ऽथवा शिवे ॥ शालप्रामशिलायां वा सूर्यपीठेऽथवा शिवे । श्रीगणेश्वरचके वा न भेदं कारयेत् बुधः । भेदं वे कुरुते यस्तु स शैवः शिवहा भवेत् । शैव इत्युपलक्त्यम् ।

दशमहाविद्यादशावताराणामैक्यमुक्तम् --

### मुगडमालातन्त्रे —

कृष्णस्तु कालिका साचाद् रामम्तिंश्च तारिणी। वराहो सुवना प्रोक्ता नृसिंहो भैरवीश्वरी।। धूमावती वामनः स्याच्छिन्ना भृगुकुलोज्जवः। कमला सत्स्यरूपः स्यात् कूर्मस्तु बगलासुखी।। मातङ्गी बोद्ध इत्येषा षोडशी किल्करूपिणी।। इति

महाकालसंहिता में कहा गया है कि काली और कृष्ण एक ही हैं -

"तीनों लोकों में स्त्रीत्व में काम ही उत्तेजना का कारण है। वंशीधर (शब्दब्रह्मस्वरूप) कृष्ण देव और प्रकृति का ही विष्णु (विश्वव्यापी) कहते हैं। दोनों के एकाकार को शिवशक्ति कहते है।"

शक्तिसंगम में कहा गया है कि शक्तियाँ एक ही हैं-

"कभी सब से आदि में वर्तमान लिलता ने पुरुषरूप में कृष्ण-शरीर धारण किया। यह लोकों को मुग्ध करने के लिये पररूप था जो वेणुनाद को महासृष्टिकिया द्वारा सब को मोह ले सकता था। कभी जो सबसे पहिले वर्तमान रहनेवाली (आद्या) काली है, वहीं तारा और पार्वती है। कभी आद्या श्रीतारा पुरुषरूप में रावण को मारने, संहार करने और देवों की स्थापना के लिये पर-रूप को पुरुषरूप में धारण करती है, जो रामरूप है। आद्या महाशक्ति तारा ही काली और महेश्वरी है। जो महावैष्णवी माया है, वहीं महासुन्दरी (त्रिपुरा) है। यह (विश्वव्यापिनी) शक्ति न पुरुष है, न स्त्री और न नपुंसक। यह जो-जो शरीर धारण करती है, इन्ही के साथ इसका सम्बन्ध हो जाता है।"

वहीं कहा गया है-

''यह सर्वविदित है कि राम शक्ति है और उन्हें ही शिव भी कहा गया है। शिव-शक्तिरूप ब्रह्म को ही राम कहते हैं।''

वही गौरी और सीता तथा शिव और राम को एक ही कहा गया है—

"महासाम्राज्य (सृष्टि) की अधिष्ठात्री गौरी रूप में पराशक्ति ही सीता है। राम को पर शिव जानना चाहिये, नररूप अवतार नहीं। जिन्हें सभी पर ब्रह्म जानते है, वही राम के दोनों अक्षर है।" रामोपनिषत् मे-

"अनन्त, सत्य, आनन्द और चेतना रूप आत्मा मे योगीजन मग्न रहते हैं। इसी परब्रहा का नाम राम है।"

"रुद्रयामल मे गणेशादि पञ्चदेवो को एक ही कहा गया है—गणेश, सूय, हिर और हर की कमश दुर्गा, सरस्वती, महाश्यामा और महाविद्या के रूप मे पूजन करे। शाको (कौलिक) और वैष्णवो को इनमे भेद न करना चाहिये। भिक्तमान तत्त्वज्ञानी (परमाथिवत्) देवी की भिक्त करने मे एक को ही गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा समफकर पूजे। वृद्धिमान, शालग्राम-शिला, सूर्यपीठ (मण्डल) शिव (लिङ्ग) वा गणेशचक्र मे भेद न समझे। यदि इन्हें भित्र समझेगा तो वह शैव शिवधाती होगा।"

"यहाँ श्रेव मकेत (उपलक्षण) मात्र है। अर्थात्, श्रेव से शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणपत्य इत्यादि सव को समकता चाहिये।"

मुण्डमाला-तन्त्र मे दश्रमहाविद्या और दशावतार को एक ही कहा गया है—

"कृष्ण साक्षात् कालिका है, तारा रामरुपिणी ह, वराह भुवनेश्वरी है, नृसिंह त्रिपुर भैरवी है, धूमावती वागन है, छिन्नमस्ता परशुराम है, कमला मत्न्य है, कूर्म वगलामुखी ह, मासङ्गी बुद्ध है और पोडशी (त्रिपुण) कल्कि हैं।"

अत सीर पुराण का यह कथन सर्वथा सत्य है कि — श्रद्धै विमेक परमात्मन ज्ञानविब्रहम् । नानात्मान प्रपरयन्ति मायया मोहिता जनाः ॥ १

"ज्ञानस्वरूप परम आत्मा एक है, दो नहीं । माया से मोहित जनो को बहुत-से आत्मा दिखाई पडते हैं।'

ब्रीहरिशरणाष्टक के प्रयम क्षोक का भी यही भाव है—
ध्येय वर्दन्त शिवमेव हि केचिदन्ये
शक्ति गणेशामपरे तु दिवाकर वै।
स्पेरत तैरिप विभासि यतस्वमेकम्तस्मास्त्रमेव शरण मम शहुपाये।।

"कोई शिव को, कोई शक्ति को, कोई गणेश को और कोई मय को ध्येय मानते हैं, किन्तु एक आप ही उन रूपो मे विभासित है। इसलिये शक्कपणे । आप ही मेरे अवलम्ब है।

नित्य उपासना मे प्रयुक्त इस श्लोक से भी यही भाव व्यक्त किया जाता है-

य शैवा समुपासते शिव इति शक्षोति वैवान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमायापटच कर्त्तोति नैवाधिका । अर्देतित्यय जैनशासनरता कर्मोति मीमासका सोऽय वो विकथातु वाहितफल त्रैलोक्यनायो इति।।

१. सौर पुराख । आनन्दाश्रम संस्कृतधन्यावित । शांके १८११।११ २६ ।

''शैव जिनकी शिवरूप में, वेदान्ती ब्रह्मरूप में, प्रमाणपटु बौद्ध बुद्धरूप में, नैयायिक कर्म-नाम से, जैनमतावलम्बी अर्हन् नाम से और मीमांसक कर्मनाम से उपासना करते हैं वे त्रैलोक्यनाथ हरि हमारी इच्छा पूर्ण करें।"

योगवासिष्ठ का भी यही मत है-

एव देवः स परमः पूज्य एवः सदा सताम् । चिन्मात्रमनुभूत्यात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ॥ घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे स्थितः । शिवो हरो हरिन्न ह्या शको वैश्रवणो यमः ॥ वहिरन्तश्र सर्वात्मा सदा स्वात्मा सुबुद्धिभः। विविधेन क्रमेणैव भगवान् परिपूज्यते ॥

"यही देव सब से बढ़कर है। यही सर्वदा सज्जनों के पूज्य हैं। ये केवल चित् भर हैं, अनुभव स्वरूप है, सर्वगामी और सर्वाधार हैं। घट, पट, वट, भीत, शकट और वानर में स्थित हैं। शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, कुवेर, यम, भीतर वाहर सब के आत्मा हैं। निर्मल बुद्धिवार्ल अपने आत्मा भगवान् को नाना प्रकार से पूजते हैं।"

शाकों का भी यही मत है-

गायत्री सशिरा तुरीयसिंदता संध्यामयीत्यागमें — राख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शर्मप्रदा कर्मणाम् । तत्तद्शैनमुख्यशक्तिरिं च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी कर्त्ताहिन्पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः ॥ २

"तिपुरे! आगम कहते हैं कि वड़े-वड़े कमीं में कल्याण करनेवाली चतुर्थ शिरसा मंत्र-सिहत संध्यामयी गायत्री तुम ही हो। ब्रह्मकर्म की अधीरवरी और दर्शनशास्त्रों की मुख्य शक्ति भी तुम ही हो। (मीमांसकों का) कर्त्ता, (जैनों के) अर्हन्, (सांख्य के) पुरुष, (वैष्णवों के) हिर, (सीरों के) सिवता, (वौद्धों के) बुद्ध, (शैवों के) शिव और गुरु तुम ही हो।"

इन सब से यह स्पष्ट है कि एक ही तत्त्व की उपासना, अनेक नाम और रूपों में होती है।

## प्रतीकों का प्रयोजन

इतनी विवेचना करने पर प्रश्न उठता है कि इतने रूपों की कल्पना करने में इतना प्रपञ्च करने की क्या आवश्यकता है। इन रूपों के विना भी तो निराकार ब्रह्म वा मूल प्रकृति की उपासना हो सकती थी। फिर इतनी फंफट वढ़ाने से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है।

१. योगवासिष्ठ । निर्ण्यसागर । वम्बई । शाक : १८५६ । सन् १६३७ । निर्वाणप्रकरण । सर्ग ३८ ।

२. त्रिपुरामहिमस्तोत्रम् । श्लोक २०।

यामल का मत है-

सगुचा निगुँचा चेति महामाया द्विचा मता। सगुचा मायया युक्ता तथा हीना तु निर्मुखा॥

'सगुण और निर्गुण महामाया के रूप है। मायायुक्त वह माकार है और मायारहित वह निराकार है।"

डनकी उपासना की रोति गीता में इस प्रकार दी गई है। श्रामगवानुपाच—

सय्यादेश्य सनो ये सा नि ययुक्ता खपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा सता ।। ये व्यवस्तानिर्हेश्यमध्यक्त पर्युपासते । सर्वज्ञगानित्त्य च कृदस्यमचल सुवम् ॥ स्वित्यन्येन्द्रियप्राम सर्वज्ञ समग्रद्धय । ते श्रास्त्रवित्त सामेव सर्वमृतिहिते रता ॥ वलेशोऽधिकतरस्तेपामध्यकामकवेतसाम् । श्रप्यक्ता हि गतिर्हुं ग देहपनिरवाध्यते ॥ श्रियक्ता हि गतिर्हुं ग देहपनिरवाध्यते ॥

"धीमगवान् ने कहा —िनत्य मुक्तमे परम थढ़ा से मन लगाकर जो मेरी उपासना वरते है में उन्हें सब से अधिक युक्त पुरप मानता हूँ।

"जो सभी इन्द्रियों को सयत कर, सर्वेत्र समबुद्धि रखकर तथा सब जीवो के हित में छगे रहकर अक्षर, निर्देशरहित, अध्यक्त, सर्वेद्यापी, अचित्त्य, कूटस्य (निर्विकार) , अचल और नित्य की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं।

अध्यक्त (निराकार) मे जिनका चित्त लगा हुआ है, उन्हे अधिक क्लेश है। देहवारी अध्यक्तगति को कष्ट से पा सकते हैं।"

साकार शरीरघारी जीवो द्वारा निराकार को प्राप्त करना वहुत कष्टमाध्य समभकर आकार के द्वारा रिराकार को प्राप्त करने की आवश्यकता हुई । भिन्न भिन्न साधको वा उपासनो की योग्यता और रुचि के अनुकूठ नाना प्रकार के त्यो की कत्पना की गई।

वैजय ती तन मे कृष्ण कहते है-

्रा पुरत्य हुना हुना सर्वंश्रीसुमगो विह । श्रीसायत् प्रेमजलिष त प्रवान्तरतस्त्र ॥ श्रद्धी प्रकृतयो वाद्या जीवम्यूता तथा परा। य पुतासि सम नि रु सास्त्रीलापरायण ॥ स पुत तत्वरूपामि सस्त्रीमिश्र त्वया सह । वेद्वरून्दानने नित्य सास्त्रीला करोति हि ॥

र गाता। १२ २-४। २ पूट दे निदार। निदार पर समो पातु धोटे जाते हैं और नाना रूप ग्रहण करते हैं, विन्तु वह स्वय अथन और जर्बो-का-स्वों बना रहता है। इसलिये अचन और निर्वकार तस्य का नाम क्टस्य है।

शणु स्वं यदि कस्यापि देवस्योपासकस्तदा । शाग एव स ते साचादेवं कार्यं धतिस्वया ॥ काली इन्णः शिवो दुर्गा विन्तुर्गेरापतिश्च वा । श्रात्मशाणस्त्ररूपास्ते चिन्तनीया विचन्ती: ॥ तत्तद्वं गृहीत्वा स श्राण एवाच्युतस्तव। विश्वं ज्याप्य स्थितं सर्वमिति ज्ञेयः प्रयत्नतः ॥ अथवा यदि न प्रीतिर्मृतौं से तत्त्वभावतः। तेनैव तत्त्वयावेन नित्यं कुर्या उपासनम्॥ प्रतीको द्विविधो सूर्तिस्तत्त्वमावस्तथापरः। न तत्र फलपार्थक्यं येन केनाप्युपासने॥ द्विविवेन प्रकारेण सूर्तिः स्वादुपकारियो । जीना सा यदि तत्त्वार्थी तत्त्वभावः प्रसीदित । श्रयवा यदि मूर्त्यर्थी सा तस्मिन्नतराम्बरे । साचात् प्राणमयी भृत्वा ह्याविभैवति तत्चणात् ।। मूतौ सजीवताबोधः शीवं सवितुमईति। प्रवर्तकानां किन्वस्यामात्मबोधः सुदुष्करः ॥ श्राभासोऽह्रे तभावस्य चासूर्ते विन्द्ते चिरात् । परं संजीवताबोधो नहि शीव्रं प्रकाशते ॥ मूर्तिवा तत्त्वभावो वा परं प्राण: प्रयोजनम् । कृतार्थत्वं न तौ प्राणं विना गमयतः कवित् ॥ १

"सव प्रकार की श्रीके प्रिय विष्णु जो प्रेम-रूप में बाहर स्थित है, वे ही श्री-सम्पत् और प्रेम के सागर तुम्हारे भीतर स्थित है।।१२।। जो जीव वनी हुई अष्ट बाह्यप्रकृति और परा के साथ नित्य रासलीला में संलग्न रहते है।।१३।। वही तत्त्वरूप सिखयों के और तुम्हारे (राधा के) साथ देहरूप वृन्दावन में नित्य रासलीला करता है।।१४।। सुनो, यदि कभी किसी देवता की उपासना करो, तो तुम्हें समभना चाहिये कि वह साक्षात् तुम्हारा प्राण ही है।।१५।। ज्ञानी पुरुषों को चिन्तना करना उचित है कि काली, कृष्ण, शिव, दुर्गा, विष्णु वा गणपित अपनी ही प्राणशक्ति के प्रतिरूप है।।१६।। यह सब यत्नपूर्वक जानना चाहिये कि तुम्हारी ही स्थिर प्राणशक्ति उन रूपों को ग्रहण कर सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित है। अथवा तत्त्वभाव होने के कारण मूर्ति में तुम्हारी प्रीति न हो, तो उस तत्त्वभाव से ही नित्य उपासना करो।।१८।। प्रतीक दो प्रकार के है—मूर्ति और दूसरा तत्त्वभाव । जिस किसी से उपासना क्यों न की जाय, उनके फल में भेद नही है।।१६।। दोनों प्रकार से मूर्ति उपकारी होती है। तत्त्वार्थी यदि उसमें लीन हो जाय, तो तत्त्वभाव प्रस्फुटित हो उठता है।।२०।। अथवा यदि कोई मूर्ति में ध्यान करनेवाला हो, तो वह रूप उसके हृदयाकाश में तत्क्षण उसका प्राणमय होकर साक्षात् प्रकट हो जाती है।।२१।। मूर्ति में सजीवता का शीध

१. वैजयन्तोतन्त्रम्। कलकत्ता। वंगाद्धर। १३३६ साल। ७.१२-२४।

ही बोध होने लगता है किन्तु इसमे (मूर्ति-उपासना मे) प्रवृत्त होनेवाले को बात्मबोध दुष्कर है।।२२।। मूर्तिरहित अद्वैत भाव का आभास इसमे त्रीघ्न ही होने लगता है, पर चेतना का बोध शीघ्र प्रकट नही होता।।२३।। मूर्ति हो अथवा तत्त्वभाव हो, प्राणशक्ति का बोध ही परम प्रयोजन हे। प्राणशक्ति के बोध ही परम प्रयोजन हे। प्राणशक्ति के बोध के विना ये दोनों (मूर्ति और निराकार तत्त्वभाव) कभी सफल नहीं होते।"

#### विष्णुपुराण मे लिखा है--

शुमाव्रय स्वचित्तस्य सर्वज्ञस्य तथायमा । त्रिभात्रमायनातीतो मुक्तये योगिना नृप ॥ श्रन्ये च पुरपञ्याव चेतसो ये व्यपाश्रया । श्रश्रद्धास्ते समस्तास्त देवाद्या कर्मयोनय ॥ मृत्तं भगवतो रूप सर्वापश्रयनिस्पृहम । एपा वे धारका ज्ञेबा यश्चित्त तत्र धार्यते ॥ तब मृत्तं हरे रूप यादक चिन्त्य नराधिप । तच्छ्रयतामनाधारे धारणा नोपपद्यते ॥ प्रसन्नचारुवत्तन पञ्चपत्रोपमेचयम । सुक्षोल सुविस्तीणुललाटफलकोज्ञपलम् ॥ समकर्णान्त्रविन्यस्तचारुकर्णविभूषणम् कम्बुग्रीव सुनिस्तीर्णश्रीवःसाङ्कितवचसम् ॥ वजीतिमहिना मन्ननाभिना चोवरेण वै। भक्तम्बाष्ट्रभुज विष्णुमथवावि चतुर्भजम् ॥ समस्थितोरुजद्व च सुस्थिराधिकराम्युजम् । चिन्तयेद्ब्रह्ममृत्तं च पीतनिर्मेलवाससम्॥ किरोटचारकेयु रकटकावित्रिभूषितम शाङ्ग शङ्क गवाराङ्ग चकाचवलयान्वितम् चिन्तयेत्तनमना योगी समाधाया ममानसम् । ताबद्यावद् दहीभूता तन्नैव नृप धारखा ॥ वजतस्तिण्डतोऽन्यद्वा स्वेच्छयाकर्म कुर्वत । नापयाति यदा चित्तात् सिद्धा मन्येत सा तदा ॥ शङ्करावाचक्रशाङ्गीविरहित चित्रयेद्धरापद्वय प्रशान्त साचसत्रकम् ॥ सा यदा घारेणा तद्वदवस्थानपती सत । किरोटकेयूरमुग्रेम् पर्णे रहित सदेकावयम देव चैतसा हि पुनर्युध । क्यांत्ततोऽनवयिनि प्रशिधानपरी भवेत् ॥

तद् प्रत्ययायेका सन्ततिश्चान्य निस्पृहा। तद्ध्यानं परमं रङ्गेः षड्भिर्निष्पाद्यते नृप॥ तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपप्रहृणं हि यत्। मनसा ध्यानिष्णाद्यसमाधिः सोऽभिधीयते॥

"हे राजन् ! सर्वगामी अपने चित्त और आत्मा के लिये तीन भाव (सत्त्व, रज, तम, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति, ऋक् यजुः साम इत्यादि) की भावनाओं से रहित कोई शुभ अवलम्ब योगियों की मुक्ति के लिये होता है।।७५।। हे पुरुषव्याघ्र ! चित्त के अन्य अशुभ अवलम्ब देवता आदि जो नाना प्रकार के कर्म के लिये (कर्मयोनयः) है, वे सभी कलुषित (अशुद्ध) है ॥७६॥ भगवान् के मूर्त्तं रूप सब प्रकार की मलिनताओं से रहित है। इसी पर धारणा (ध्यान का आरम्भ) होनी चाहिये। इसी पर चित्त को लगाया जाता है।।७७।। हे नराधिप! हरि के जैसे रूप पर मन स्थिर करना चाहिये, उसे सुनिये। आधार नहीं रहने पर धारणा नहीं हो सकती ।।७८।। प्रसन्न सुन्दर मुख, पद्मपत्र-जैसे नेत्र, सुन्दर कपोल, चमकते हुए विस्तीर्ण ललाट, सुन्दर कान और उनमें लगे हुए सुन्दर कर्णाभूषण, शङ्ख-जैसी ग्रीवा, चौड़ी और श्रीवत्स चिह्नवाली छाती, त्रिवलि और गहरी नाभिवाला उदर, विष्णु की लम्बी आठ अथवा चार भुजाएँ, सुडौल ऊरु और जंघाएँ, स्थिर चरण और करकमल, पीला निर्मल वस्त्र, किरीट, सुन्दर केयूर कटक आदि से विभूषित, शाङ्ग धनुष, शङ्ख, गदा, खङ्ग, चक्र, माला और वलययुक्त, मूर्ता (साकार) ब्रह्म की चिन्तना करे। अपने मन को समेटकर योगी तन्मय होकर तबतक ध्यान करे, जबतक उस पर धारणा (मूर्तरूप का मन में प्रत्यक्षं होना स्थिर न हो जाय ॥७६-८४॥ चलते अथवा स्वेच्छा से अन्य काम करते समय भी यदि वह मन से मिट न जाय, तो धारणा को सिद्ध समभना चाहिये ॥८५॥ बुद्धिमान् शङ्ख , गदा, चऋ, शाङ्क आदि से रहित केवल मालावाले भगवान् के प्रशान्त रूप का ध्यान करे ।।८६।। यह घारणा भी जब उस तरह स्थिर हो जाय तब किरीट केयूर, मुख और भूषणों से रहित (रूप का) ध्यान करे ॥८७॥ पुनः बुद्धिमान् उस एक अवयववाले देव को चित्त में ले आवे। पश्चात् अवयव (अङ्गप्रत्यङ्ग) रहित में अच्छी तरह ध्यान करे ।।८८।। उस रूप के प्रत्यय के लिये इस रूप से निकले हुए (सम्बन्ध रखनेवाले) रूप की इच्छा न करे। हे राजन् ! यह सर्वोत्तम ध्यान छः प्रकार से होता है।।८१।। उसके जो कल्पनाहीन रूप को ग्रहण करता है और मन द्वारा जो ध्यान निष्पन्न किया जाता है, उसे समाधि कहते है।

यामल में लिखा है--

स्थूतस्वमिवेभेदेन ध्यानन्तु द्विविधं भवेत्। स्वमं मन्त्रवपुर्जानं स्थूलं विग्रहिचन्तनम्।। करपादोदरास्यादि रूपं यत् स्थूलविग्रहम्। स्वमं च प्रकृते रूपं परं ज्ञानमयं स्मृतम्।। स्वमध्यानं महेशानि कदाचित्रहि जायते। स्थूलध्यानं महेशानि कृत्वा मोज्ञमवाप्नुयात्।।

१. विष्णुपुराय । जीवानन्द । कलकत्ता । ६ ७ ७५ -६० ।

"स्यूल और स्कम के भेद से घ्यान दो प्रकार के होते है। मन्त्र के रूप का ज्ञान स्कूल है और वारीर के रूप में चिन्तन करना स्यूल है। हाथ, पैर, उदर आदि के रूप की चिन्तना करना स्यूल रूप है। सूक्ष्म प्रकृति का रूप है, जो पर और ज्ञानमय कहा गया है। हे महेक्बरि । सूक्ष्म घ्यान कदाचित् नहीं भी हो सकता है। स्यूल घ्यान करके मोक्ष लाभ करना चाहिये।

शाकानन्दतरङ्गिणी मे इसी प्रसग मे उद्धृत उक्ति है-

श्रात्मामेदेन सचित्रय याति तन्मयता नर । सोऽद्दमित्यस्य सतत चिन्तनात् तन्मयो मवेत् ॥ श्रद्द देवी न चान्योऽस्मि मुक्तोऽद्दमिति मात्रयेत् । स्दस्य चिन्तनाद्भृद्दो चिन्तु स्याद्विस्तुधिस्तनाम् । दुर्गावारिचन्तनाद्भुद्दर्गा मवत्येव न चान्भया । प्वमम्पस्यमानस्तु श्रद्दन्व पार्वति । करामस्यद्ध खार्धेर्मुच्यते मववन्यनात् ॥ १

"(ब्रह्म को) अपने से अभिन्न समभकर मनुष्य उसमे लीन हो जाता है, अर्थात् वैसा ही हो जाता है। में वही हूँ — बराबर यह चिन्तन करते रहने से वैसा ही हो जाता है। भावना करे कि में देवी हूँ, दूसरा नही और में मुक्त हूँ। यह निश्चित है कि स्द्र की चिन्तन करने से स्द्र, विष्णु का चिन्तन करने से विष्णु और दुर्गा का चिन्तन करने से दुर्गा हो जाता है। हे पार्वति । इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से जरामरण-दुखादि भववन्यन से छुटकारा मिल जाता है।"

नीलकण्ड का कथन है-

ध्यानभेदेनेव भेवव्यवद्वारो, न तत्त्वतो मन्तव्य ।

"ध्यान के भेद से ही व्यवहार मे भेद है। यथायं मे (कोई भेद) न समफ्रना चाहिये।" इसका अर्थ यह है कि विष्णु रूप मे जपासना मे वैष्णव उपचार से शिवरूप मे शैव विधि से और शाक्तादि मे इन्ही के विधि-निपेधों से क्रियाएँ होती हैं। तत्त्व एक ही है।

इन उद्धरणो पर ध्यान से मनन करने से बोध होता है कि प्रतीक ब्रह्मविद्या और प्रपच-विद्या का एक प्रधान अग है और मानव-जीवन मे परमार्थ तथा स्वार्थ-सिद्धि के लिये इनका जपयोग होता है। स्यूठ से लोग सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं और सूक्ष्म से पर मे लीन होने हैं। पर की किया कठिन हैं और उसमें विशेष योग्यता और कष्टदायक क्रियाओं की आवस्यकता है। किन्तु स्यूल ध्यान द्वारा सूक्ष्म का बोध और उसकी प्राप्ति सरल हो जाती है। विशेष नियाओं द्वारा अथवा भावजुद्धि और चित्त की एकाव्रता द्वारा किसी विग्रह वा मूर्ति के रूप मे परब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया जा सकता है। इसलिये साकार रूप मे उपासना सरल और सुखद है। यह गीता मे भगवान् से लेकर साधारण साधक जनों का यहीं मत है। कुलाणवतन्त्र मे इसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—

१ शाकान दतरंगियो।

गवां सर्वाङ्गगत्तीरं स्रवेत्स्तनमुखात् यथा। तथा सर्वेगतो देवः प्रतिमादिषु राजते।। स्राभिरूप्याच बिम्बस्य पूजायारच विशेषतः। साधकस्य च विश्वासाद्दे वतासन्निधिर्भवेत्॥

"जिस प्रकार गाय के सभी अंगों में रहनेवाला दूध स्तन के मुख से बाहर निकलता है, उसी तरह सर्वव्यापी देव प्रतिमाओं द्वारा प्रकट होता है। आकार के मनोनुकूल होने से और विशेषतः उसकी श्रद्धापूर्वक आराधना करने से और साधक के विश्वास की दृढता से देव की प्राप्ति होती है।"

# वेद और प्रतीक

पूर्ववर्ती प्रकरणों में हम देख चुके हैं कि वैदिक और अवैदिक मतावलम्बी प्रतीकों के अन्तर्गत सिद्धान्त, नाम और रूप में क्या समताएँ और कौन-से भेद हैं और किन प्रयोजनों से उनका निर्माण होता है। गत लगभग सौ वर्षों से इन विषयों का अध्ययन, अनुशीलन और आचार्यत्व युरोपनिवासियों और विशेषकर अँगरेजों के हाथ चला गया है और इन विषयों पर उनकी उक्तियाँ निर्भान्त समभी जाने लगी है। वे एक अन्य सभ्यता और संस्कार में पले थे और सभी किस्तान थे। उन्होंने जिस विकृत रूप में इन वस्तुओं को समभा और समभाया और विश्वविद्यालयों द्वारा उसका प्रचार किया, वह भी जानने योग्य है। उनकी दृष्टि में जगन्नाथ विकराल और कुरूप राक्षस है That hideous monster of Jagannath देवविग्रहों की अनेक भुजाओं पर डाँ० श्रीआनन्दकुमारस्वामी ने उनके मतों का संक्षेप इस प्रकार दिया है—

"अनेक हाथोंवाली, भारतीय कला की मूर्तियों की इन विशेषताओं पर मत प्रकट करते समय कुछ लेखकों ने इसे अक्षम्य दोष कहा है। श्री विसेंट स्मिथ कहते हैं—३०० ई० के बाद भारतीय मूर्तियों को शायद ही कला कहा जा सकता है। मनुष्य और पशु दोनों की मूर्तियाँ निर्जीव और दिखावटी वन जाती है और शक्ति की भावना अङ्गों की संख्या बढ़ाकर भद्दे तरीके से की जाती है। बहुत माथे और बहुत हाथोंवाली देव-देवियों की मूर्तियाँ जिनसे मध्यकालीन मन्दिर की भीत और छतें भरी हुई है, वे सुन्दरता का बहाना भी नहीं कर सकतीं और प्रायः विकराल, कुरूप और इस प्रकार अतिरंजित है कि उन्हें देखकर हँसी आती है। श्री मास्केल ने 'पशुओं के माथोंवालों और असंख्य हाथों-वाले इन देवताओं को बीभत्स और कुरूप' कहा है। सर जॉर्ज बर्डवुड का मत है कि पुराण के देवताओं का विकराल और कुरूप आकार उच्चकोटि की कलात्मक रचनाओं के अनुपयुक्त है, और शायद यही कारण है कि लिलत कला के रूप में मूर्तिकला और चित्रकला भारत में लोगों को मालूम ही नहीं है। इस प्रकार के उद्धरणों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह दिखलाने के लिये यह यथेष्ट है कि एक प्रकार के आलोचकों के मन में बसा हुआ है कि भारतीय कला में पशुओं के मस्तक और अनेक

१. प्रपचः संचयेऽपि स्याद् विस्तरे च प्रतारणे । मेदिनी ।

मे यह वडा कोतुकपूर्ण मालूम होता है कि ऐसी वेतुकी और एक ही वात का दुहराना ऐसे लोगो के विवोध लक्षण है. जिनके घारीर और मन अधक और वेकार हो जाते हैं।"

"तव वे कुछ ऐसी टिप्पियों के उदाहरण देते हैं, जिन्हें पागलों ने लिखा था और मनस्तत्त्व के अध्ययन करनेवालों ने सुरक्षित रखा है, और इनमें तथा यजुर्वेद के कुछ मन्त्रों में अद्भुत साम्य है। हमलोगों को मूलना न चाहिये कि यहाँ हमलोग बहुत पुराने टोने-टोटकों की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें हम अधवंवेद में और कही-कहीं यजुर्वेद में भी पाते हैं, किन्तु यहाँ हम पुरोहितों की उन पाखण्ड और जालसाजियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें असस्य टोने-टोटकों और पूजापाठ की रीतियों को अपने से गढकर लोगों को देना था।"

इन्ही लोगो मे से एक विद्वान् ने अकार का जो अर्थ समका, उसकी कया सर जॉन ने इस प्रकार दी है—

"एक युरोपीय मस्कृत के विद्वान् ने मेरे एक मिश्र से कहा कि मत्र के पिहले जो अ कहा जाता है, वह मत्र-उच्चारण के पिहले 'गला खखारना' है, और में समम्मता हूँ कि वे कह सकते थे कि मत्र-उच्चारण करने के बाद 'गला खखारना' क्यों, क्योंकि अ का उच्चारण, मत्र के बाद वीर बन्त, दोनों में ही होता है। पीछे लोग क्यों गला साफ करें। अ का 'खांव-खांव' सन्द और गले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस्यादि।"

? "With reference to this kind of prayer Leopold Vov Schroder says— "We may indeed often doubt whether these are the productions of intelligent people, and in this connection it is very interesting to observe that these bare and monotonous of one and the same idea are particularly characteristic of the writings of persons in the stage of imbeculty

"He then gives a few examples of notes written down by insane persons which have been preserved by psychiaters, and these do indeed show a striking similarity with many-of the prayers of the Yayurveda We must not forget that here we are not dealing with very ancient popular spells, as we find them in the Atharvaveda and in some cases even still in the Yayurveda, but with the fabrication of the priests, who had to furnish the countless sacrificial rites substitised by themselves with equally countless spells and formulæ" t

-A History of Indian Literature, M Winternitz Vol I Calcutta 1927 Page 121-122

Reproper Sanskritist told a friend of mine that Om (30) said before a Mantia is simply the "clearing of the throat" before utterance, and I suppose he would have said—the clearing of the throat after utterance, for Om both precedes and follows a Mantia Why however should one clear the throat then? Om has nothing to do with hawking sounds, or the throat etc

-The Garland of Letters Sir John Woodroffe Madras 1951

Page 243.

इस दिग्दर्शनमात्र से इतना स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काल में जिन लोगों ने वेद का पठन-पाठन और अर्थ लगाने का काम अपने हाथों में ले लिया है, वे वेदों को कितना समभते हैं और अपने वेदज्ञान के नाम पर उन्होंने कैसा महा-अज्ञान फैलाया है।

भारत में भी नास्तिक और वेदिनन्दक हुए, किन्तु उनकी निन्दा का रूप कुछ और ही था। वेद में देविनन्दकों का नाम आया है। यह देविनन्दा किस प्रकार की थी, यह कहना असम्भव है। सायण ने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में वेदिनन्दकों की चर्चा की है। ये वेदिनन्दक वेद के अनादि और अपौरुषेय होने पर सन्देह प्रकट करते हैं और मीमांसा के मत से सायण ने इन प्रश्नों का समाधान किया है। किन्तु युरोप के वेदपाठियों ने सब के कान काट लिये। वेदों को बाल-जल्पना, पागल का प्रलाप, गन्दा, गँवारों का गाना, ॐकार को गले का खखारना इत्यादि कहकर अपने जिस वेदज्ञान का उन्होंने परिचय दिया है, उसे जो ही भारतीय सुनता है, वह चौंक उठता है और उन वेदिवदों की विद्या-बुद्धि पर उसकी सारी आस्था लुस हो जाती है।

युरोपीय विद्वानों की दृष्टि में वेद म्यूजियम (पुरातत्त्वसंग्रहालय) के कौतुक की एक वस्तु है। उनकी दृष्टि में वेदों का उतना ही महत्त्व है, जितना मोहनजोदड़ो के खंडहर में पाये गये मिट्टी के एक टूटे बरतन का। किन्तु भारत में इसे वह स्थान मिला, जिसका सौभाग्य संसार के किसी भी ग्रन्थ को मिलते न देखा और न सुना गया है। भारतीय समाज में सबसे ऊँचा स्थान उन विद्वानों का था, जिन्होंने साधनाओं द्वारा वेदब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया था और जिन्होंने सारे वेद को कण्ठाग्र कर रखा था। इस मुखस्थ रूप में अन्तर न पड़ जाय अथवा अशुद्धि न आ जाय, इसलिये पदपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि नाना प्रकार की शब्द और वर्ण-योजनाओं का उलटी और सीधी रीति से प्रयोग कर इसके बिन्दु-विसर्ग तक को उन्होंने टस-से-मस न होने दिया। यह प्रक्रिया शताब्दियों तक नहीं, कितनी संहस्राब्दियों तक चलती रही, इसका पता लगाना आज भी असम्भव है। काश्मीर से कन्याकुमारी या सिंहलद्वीप तक और बलूचिस्तान से असमप्रदेश, श्याम, जावा और सुमात्रा तक कितने असीम मेघावी युवकों और प्रौढ़ तथा परिणत विद्वानों ने वेदों के अनुशीलन और निदिध्यासन में, अनादि काल से, अपना सारा जीवन और सारी शक्ति लगा कर अपना अहोभाग्य समभा, इसका लेखा लगाना आज भी असम्भव है। सारांश यह कि व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ज्यौतिषादि सभी विद्याएँ, षोडश संस्कार, वर्ण आश्रमादि द्वारा सामाजिक व्यवस्था, सभी वेद के लिये थे और है। सारा भारत वेदमय था और है। किन्तु कालकम से इसका अर्थ दुरूह हो उठा और ब्रह्मविद्या का बहुत कुछ स्थान कर्मकाण्ड ने ले लिया ।

वेद की ऋचाओं का अर्थ समभने का सर्वप्रथम प्रयत्न ब्राह्मण-ग्रन्थों में देखा जाता है। यज्ञ के प्रसंग में ऋचाओं के अर्थ समभने की चेष्टा की गई है। किन्तु इस वात पर बहुत-से देशी और विदेशी विद्वान् एकमत है कि संहिता और ब्राह्मणों में समय का वहुत वड़ा अन्तर है और ब्राह्मण-काल में वेदमंत्र दुर्जे थ और दुरूह हो उठे थे।

मैक्सम्लर कहते हैं-

"ऐसी अशुद्ध मोबनाओं को सम्भव मानने के लिये, मत्रो और ब्राह्मणो की रचना के बीच हुमे एक बडा-सा अन्तर मानना ही पडेगा।" र

किन्तु, श्रीअरिवन्द कहते है कि संहिता और ब्राह्मणों के बीच कालान्तर हो भी सकता है और नहीं भी, किन्तु वेदमंत्रों का उलट-पुलट अर्थ कर लोगों ने अन्तर अवस्य बना लिया है।

"वत्तंमान परिस्थिति मे अन्तर वना हुआ है या वैदिक ऋषियो को साधना मे प्रकृति को देखने मे अपनी सारी शक्ति लगा देने के कारण यह अन्तर वन गया है।"

''मेरा तो कहना है कि प्राचीन बाध्यास्मिक लेखों में कोई अन्तर है ही नहीं, जो है वह बनावटी है और हमारा ही बनाया हला है।'<sup>२</sup>

इसका कारण वे इस प्रकार बताते है-

"जाति का बाध्यात्मिक बौर आम्यन्तरिक ज्ञान, स्वूठ और जड भौतिक रूपो और प्रतीको के बावरण में छिपाकर रक्खा गया था जिससे अर्थ की रक्षा स्वूठ युद्धि सासारिको से होती थी और जो दीक्षितों को स्पष्ट कर दिया जाता था । इसके कारण का निर्णय करना कठिन है।

"अध्यात्मज्ञानियो का यह महत्त्वपूर्ण नियम या कि देवताओ के आत्मज्ञान की पावनता को गुप्त रक्खा जाय । वे समम्प्रेते थे कि यह विद्या साधारण मनुष्य के लिये अनुचित ही नही, भयप्रद भी है और यदि यह मल्जिन तथा गैंबार चित्तवृत्तिवाले पर प्रकट कर दी जाती तो इसका उलटा-पुलटा और दुरपयोग होता और इसका महत्व नष्ट हो जाता।"

<sup>&#</sup>x27;To make such misunderstandings possible we must assume a considerable interval between the composition of the hymns and the Brahmans'

<sup>—</sup> अपनेदसंहिता। Vol I. London 1890 Preface to the third volume of the first edition Page XLIV

<sup>&</sup>quot;As things stand a gap is left, or else has been created by our exclusive preoccupation with the naturalistic element in the religion of the Vedic Rishis"

<sup>&</sup>quot;I suggest that the gulf is of our own creation and does not really exist in the ancient sacred writings"

<sup>-</sup>On the Veda, Sir Aurobindo Pondicherry 1952 Page 8

<sup>3 &</sup>quot;The spiritual and psychological knowledge of the race was concealed for reasons now difficult to determine, in veil of concrete and material figures and symbols, which protected the sense from the profane and revealed it to the initiated".

<sup>&</sup>quot;One of the leading principles of the mystics was the sacredness and secrecy of self-knowledge of the Gods

This wisdom was, they thought, unfit, perhaps even dangerous to the ordinary human mind or in any case liable to perversion and misuse and loss of virtue, if revealed to vulgar and unpurified spirits"

भारतीय संस्कार और परम्परा के अनुसार यह सर्वथा सत्य है। निरुक्त (२.४) में लिखा है—

विद्याह वे ब्राह्मण्माजगाम गोपाय मा शेविधिच्टेऽहमस्मि।

ग्रास्यकायनुजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथास्याम्॥

यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्।

यस्तैन द्रुह्मे त् कतमच नाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्॥

"(ब्रह्म) विद्या ने ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) के पास आकर कहा—में तुम्हारी निधि हूँ, मुफे छिपाकर रखो। निन्दक, कुटिल और असंयत लोगों से मुझे न कहना। तब मेरा तेज बना रहेगा। मुफे उस निधि रक्षक से कहना जो ज्ञुचि, सावधान, मेधावी, ब्रह्मचारी और आप से द्रोह न करनेवाला हो।" इससे सिद्ध होता है कि सर्वसाधारण को न देकर योग्य को ब्रह्मविद्या देना, ब्रह्मविद्या के प्रयोग का सर्वप्रधान नियम है।

योग, तन्त्र इत्यादि ब्रह्मविद्या के जितने अङ्ग है, उनके व्यवहार, प्रयोग, साधना, सिद्धि इत्यादि को लोग 'गोप्यं गोप्यं परं गोप्यम्' समभते हैं और जिसे यथोचित परीक्षा द्वारा योग्य पात्र समभते हैं, उसे सारा रहस्य बता देते हैं। इस पर जो ग्रन्थ लिखे जाते हैं, उनकी भाषा संकेतात्मक और प्रतीकात्मक होती है। यह साधारण पाठकों के लिये दुष्ट्ह और निर्थक है, किन्तु साधकों के लिये इनका प्रत्येक शब्द हीरे-जैसा अनमोल है।

वेदमाष्य का पहिला प्रयत्न ब्राह्मण-ग्रन्थ और उनके लगभग समकालान यास्क ने किया। वेदार्थ समभने के लिये ये दोनों अनमोल प्रयत्न हैं। किन्तु वेद के यथार्थ रूप पर दृष्टि न रखकर दूसरे उद्देश्य से इन्होंने वेद के शब्दों को समभने की चेष्टा की। भारतीय श्रद्धा, विश्वास, विद्वत्ता और साधना के अनुसार, वेद ब्रह्मविद्या नहीं, स्वयं ब्रह्म, शब्दब्रह्म हैं। ब्रह्मजान, शब्दज्ञान और विद्वत्ता पर आश्रित नहीं है। यह स्वानुभूति-स्वरूप है। इसलिये वेदज्ञान, ब्रह्मानुभूति द्वारा ही हो सकता है। यही कारण है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में वारम्बार कहा गया है कि जो ऋषि नहीं है, उनमें वेद पर वोलने की योग्यता नहीं है। ऋषि का अर्थ है देखनेवाला। गुरूपदिष्ट मार्ग से योगाभ्यास अथवा अन्य प्रकार की ब्रह्मविद्या के अभ्यास द्वारा जो परा वाक् को पश्यन्ती अवस्था में देख सकते हैं, वे ऋषि है। ये अलौकिक शक्ति से वेदस्वरूप अलौकिक ध्विन को सुन सकते हैं। इसलिए इसका नाम श्रुति है। ये अलौकिक शक्ति भाव उठकर स्मृति में प्रकट होते हैं। इसलिय इनका नाम स्मृति है। पूर्वजन्म के संस्कार और इहकाल की घोर तपश्चर्या द्वारा प्राप्त इस अलौकिक शक्ति का नाम ऋषित्व है। जो इस अवस्था तक नहीं पहुँचा है, वह वेद पर वोलने का अधिकारी नहीं है।

ग्रयापि प्रत्यचकृताः स्तोतारो भवन्ति । १

"जिन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया है, वे (वेद में) स्तोता होते है।" न प्रत्यचमनुषेरस्ति मन्त्रम्। २

रे. निरुक्त ७.३।

२. ब्रह्देवता। = १२६।

"जो ऋषि नहीं है, मन्त्र उसके लिये प्रत्यक्ष (स्पष्ट) नहीं है।" , योगेन वाच्येण दमेन छुद्ध्या बाहुश्रुत्येन तपसा नियोगै । उपास्वास्ता कृत्स्मशो देवताया ऋषो ह यो वेद स वेद देवान्॥ १

"योग, चतुरता, दम, बुद्धि, बहुत वडी विद्वत्ता और तप के प्रयोग से देवता की ऋषाओ की उपासना करनी चाहिये ! जो यह जान जाता है, वही देवताओ को जानता है।"

ऋष्वेद मे ही कहा गया है कि जो ब्रह्मज्ञानी नही है, ऋचाओ से उसका कोई लाभ न होगा—

> ऋचो श्रन्तरे परमे ब्बोमन् यस्मिन् देवा श्रृधिविश्वे निपेदु । यस्तन्न वेत् किमृचा किरिप्यति य इत्तद्विष्टस्त इमे समासतै ॥ १

"ऋषाओ का (प्रतिपादा) अक्षर और परम व्योमन् है, जिसमे सभी देवता समाये हुए हैं। जो उसे नही जानता है, यह ऋक् से क्या करेगा। जो उसे जान छेता है वह उसके निकट हो जाता है।"

ऐसी परिस्थिति मे वेद की जो समय-समय पर व्याख्याएँ की गई है, वे कहाँ तक हमें सत्य तक छे जा सकी हैं और प्रतीकों के निर्माण करने तथा समक्रने मे वेद कहाँ तक सहायक हो सकता है और भारतीय प्रतीकों से इसका क्या सम्बन्ध है, यह विचारणीय हैं।

भारतीय विद्वान् चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यो न हो, इस पर एकमत हैं कि वेद विशुद्ध ब्रह्मविद्या है। इसलिये इसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्मविद्या अनुभव की बस्तु है और अनुभूति शब्दो मे आ नहीं सकता।

इसिलये अनुमूति पर आश्रित अलौिक भावनाओं को प्रकाशित करने के लिये अलङ्कार और सकेतो का प्रयोग किया जाता है। ऐसी रचना दि-अर्थंक हुआ करती है। जब लोग कहते हैं कि चन्द्रमा-जैसा मुख है, तो स्यूल दृष्टि से लोग चन्द्रमा की गोलाई और चमक की ओर देखते हैं, किन्तु इसका यथार्थं उद्दृष्य है कि मुख बहुत सुन्दर है। उसी प्रकार जब कहा जाता है कि प्रभु सोमनाथ मस्तक पर सोम घारण करते हैं तो उस प्रकार की उनकी प्रतिमा बना दी जाती है, पर इसका यथार्थं भाव है कि सत-चित्-स्वरूप विभु से आनन्द की घारा बहती रहती है। यही सोम रस की घारा है, जिस पान कर ब्रह्मज्ञानी ऋषि बेस्घ रहते हैं। "

ऐसे प्रसगो पर श्रीअरविन्द का मत भी मननीय है। आप वहते हैं—

"वेद के ब्रह्मज्ञान को पद्धति स्वानुभूति पर बनी थी, जो साधारण मनुष्यो के लिये बहुत किन है। ऐसी शक्तियो से इसका (ब्रह्मज्ञान का) बोध होता है, जो लोगो मे अत्यन्त प्रारम्भिक और अविकसित रूप मे रहती है, और यदि यह जग भी पढ़े, तो अनेक भावनाओं से मिश्रित होने के कारण इसके काम उलटे-पुलटे होने लगते हैं। सत्यानुसम्धान

१ तत्रैव।७१३०।

र भएकेद । १ २२ १६४ ३६ ।

३० मन मस्त हुआ तब क्यों खोले। सुरत कलारी मई मतवारी, पो गइ मदना कवीर बिन तोले।

के पहिले वेग के शान्त हो जाने पर थकावट और ढीलापन का बीच में आ जाना स्वाभाविक था, जिनमें पुराने सत्य का कुछ अंश लुप्त हो गया। एक बार लुप्त होने पर प्राचीन ऋचाओं की छानबीन करके भी आसानी से उन्हें पा लेना कठिन था, क्योंकि जानबूफ कर वे मंत्र द्र्यर्थक भाषा में लिखे गये थे।" प्रतीकों को समफने के प्रयत्न में हम देख चुके हैं कि इन भिन्नताओं के भीतर काम करनेवाली भावनाओं का सूत्र यदि मिल जाय, तो फिर यथार्थ भाव के समफने में कोई कठिनता नहीं होती। जिस प्रकार सिद्धान्त-प्रकरण में दिये हुए सूत्र स्थूल प्रतीकों में काम करते हैं, उसी प्रकार कुछ सूत्र वैदिक रचनाओं के स्थूल आवरण के भीतर काम करते हैं। उनका पता लग जाने पर वेद की शक्ति और मनोहरता का पता लगता है।

वेदार्थ जानने का प्रथम प्रयास ब्राह्मण ग्रन्थों में है, किन्तु उसका प्रधान उद्देश्य है कि वैदिक कर्मकाण्ड में ऋचाओं का किस प्रकार प्रयोग किया जाय, इसे जानना, ऋचाओं का सच्चा अर्थ जानना उसका उद्देश्य नहीं है।

दितीय प्रयत्न यास्क के निघण्टु और निरुक्त में पाया जाता है। वेदार्थ जानने के लिये यह बड़ा ही मूल्यवान् प्रयत्न है। यद्यपि यास्क ने प्रसंग में आई हुई ऋचाओं का साघारण और आध्यात्मिक, दोनों ही अर्थ देने का प्रयत्न किया है, तथापि वेद के बहाशान को ढूंढ निकालना उनका प्रधान उद्देश्य नहीं रहा। ऋचाओं का उन्होंने सुन्दर और युक्तिसंगत अर्थ देने का प्रयत्न किया है।

बाह्मण और यास्क लगभग समकालीन माने जाते हैं। उनके लगभग २२०० वर्ष बाद सायणाचार्य ने वेदभाष्य लिखा। यह सायण की कृपा और परिश्रम है कि आज हम अर्थ जानने के लिये वेद छूने का भी साहस करते हैं। सायण ने जहाँ-तहाँ ऋचाओं का आध्यात्मिक अर्थ देने की चेष्टा की है, किन्तु अपने भाष्य की प्रधान भावना में वेद की मूल भावना से बहुत दूर जा पड़े है। उनके भाष्य की प्रधान भावना यह है कि वायु, वादल, बिजली आदि प्रकृति की जितनी स्थूल शक्तियाँ हैं, उन सब के देवता है और उन्हीं का आश्रय लेकर वैदिक ऋचाओं का निर्माण हुआ है। जहाँ-तहाँ उन्होंने आध्यात्मिक व्याख्या देने की भी चेष्टा की है, पर ऐसे प्रसंग बहुत कम हैं।

If or the system of the Vedic mystics was founded upon experiences difficult to ordinary mankind and proceeded by the aid of faculties which in most of us are rudimentary and imperfectly developed and, when active at all, are mixed and irregular in their operation. Once the first intensity of the search after truth had passed, periods of fatigue and relaxation were bound to intervene in which the old truths would be partially lost. Nor once lost, could they easily be recovered by scrutinising the sense of the ancient hymns; for those hymns were conched in a language that was deliberately ambiguous.

<sup>-</sup>On the Veda, Sri Aurobindo. Pondicherry. 1956. Page 14,

सायण से लगभग ६०० वर्ष वाद युरोप के विद्वानों को वेद की सचना मिली। उन्हें तमाशे के लिये एक अच्छा खेलीना मिल गया। उनकी दृष्टि में वेद असम्य आदिम मानव-समाज का सर्वप्रथम लिखित साहित्य है, जिसमे वहुत प्राचीन समय मे मानवता की प्रारम्भिक अवस्था के जगली और असभ्य अथवा अर्द सभ्य बकरी चरानेवाले लोगो के प्रयत्नो का विवरण है। उनकी सभ्यता और सम्कार जडभतात्मक होने के कारण दूसरी वातो का उनकी समक्त में आना भी कठिन था। उन्होंने सायण से सकेत प्रहण किया और देदों को जडभूतात्मक रूप देकर ऋचाओं से भौतिक अर्थ निकालने की चेष्टा की । उन्होंने यह अर्थ लगाया कि ऋचाएं विजली, हवा, पानी आदि प्राकृतिक वस्तुओ की प्रशासा में लिखे गये लोकगीत हैं. जिन्हें आदिकाल के असभ्य और अधंसभ्य मानव, पश् चराते समय या प्रकृति की विजली, पानी-जैसी शक्तियों से डरकर उन्हें शान्त करने के लिये आग मे घी जलाते समय गाया करते थे। धृत पाखण्डी ब्राह्मणो ने उन निर्स्यक पागलो के प्रलाप-जैसे निरर्थक गानो को परम पवित्र ग्रन्थ का रूप दिया। अपने मूलवद सस्कार के कारण इसे छोड दूसरी तरह वेदो को समफना इनकी शक्ति से बाहर था और प्राय अब भी है। वेद से ससार की बहुत-सी भाषाओं को मिलाकर, अटकलो द्वारा कहाँ की वात कहाँ जोडकर, ऋचाओं का उलटा-सीधा अर्थ लगाकर इन्होने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (comparative philology), तुलनात्मक प्राचीन कथाएँ (comparative mythology), तुलनात्मक वार्मिक भावनाएँ (comparative religion) आदि नाना प्रकार की विद्याओं के रूप में अटकल पर अटकलों का ढेर लगा दिया और अकाट्य सत्य और सिद्धान्त के रूप मे इसका प्रचार किया। ऋचाओं के ऋषियों के मन में जो बात कभी आई भी न होगी , वैसी वातो को, अर्थात् इतिहास, भूगोल, सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्या इत्यादि विषयो को इन्होंने वेद से ढँढ निकाला और अपने अटकलो के वल पर यह भी सिद्ध कर दियाया सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आर्य और अनार्य दो जातियाँ थी। द्राविड ही अनार्य थे। आर्य वाहर से आये। ये अनार्यों से कम सभ्य थे और युद्ध मे उन्हे हराकर इन्होंने अनार्यों को पहाडों मे भगा दिया, इत्यादि इत्यादि । लाल वुमक्कडी या हवाई किला वनाने की हद हो गई।

शुद्ध ब्रह्मविद्या के रूप मे वेद को महींप स्वामी दयानन्द ने देखा। उन्होंने अपनी सक्ष्म दृष्टि, तर्कशक्ति और विद्वत्ता के वल से वेद के सभी देवताओं का अर्थ ब्रह्म किया और वेद को, ब्रह्मस्वरूप सिद्ध किया।

वेद के पूर्णंत्रह्म विद्या के स्वरूप को श्रीअरिवन्द ने देखा। उन्होंने अपनी साघनाओं वे बल पर लकाट्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया कि जितने देव-देवियो, और नद-निदयों या दस्यु आदि के विवरण वेद मे हैं, वे विद्य में काम करनेवाली आन्तरिक शक्तियों के प्रतीक हैं। अर्थात् बह्मविद्या को साधना के समय जितनी साधक और बाघक शक्तियों साधना के मार्ग में काम करती हैं, द्व्यवंक शब्दों और रचनाओं द्वारा उन्हीं शक्तियों और माधनाओं की अनुसूतियों का वेद में विवरण है।

युरोप के संस्कृतज्ञों की यह कल्पना सर्वथा अशुद्ध है कि वेद मानवता का आरम्भ है, और यह असभ्यावस्था में ऋषियों को प्राप्त हुआ था। यथार्थ में संहिता के साथ भारतीय सभ्यता के एक अत्यन्त प्रकाशमान युग का अन्त होता है। असंख्य युगों की तपस्या और साधना से भारतीय जनता के ऋषि-विभाग ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था, जिसका लिपिबद्ध स्वरूप वर्त्तमान संहिता है। इस ब्रह्मविद्या की खोज का आरम्भ कव हुआ, किस रूप में हुआ, क्यों हुआ, इसमें कितना समय लगा—इनका निश्चय करने के लिये न सामग्री है और इसके प्राप्त होने की कोई आशा है। इस पर अटकल लगाते फिरना निरर्थक प्रयास और प्रतारण का काम है। इससे लोग स्वयं भ्रान्त होंगे और दूसरों को धोखे में डालेंगे।

ऐसा बोध होता है कि संहिता, ब्राह्मण और यास्क-काल में दुल्ह हो उठी थी और लोगों के मन में संहिता के विषय में नाना प्रकार की शङ्काएँ उठ रही थीं। इससे अनुमान होता है कि संहिता और ब्राह्मण के बीच दीर्घकाल का अन्तर पड़ गया होगा। संहिता-काल में ऋषित्व अर्थात् प्रत्यक्ष ब्रह्मविद्या के अन्तर्यंज्ञ की प्रधानता थी और होमादि बहिर्यंज्ञ अप्रधान सहायक मात्र थे। यह परम्परा योग और तान्त्रिक साधनाओं में चली आ रही है। ब्राह्मण-काल में बाह्मयज्ञ की प्रधानता हो चुकी थी। इसलिये बाह्मार्थ की ओर भुकने के कारण संहिता दुल्ह हो उठी थी। युरोपीय विद्वानों ने केवल बाह्मार्थ ही नहीं, मौतिक अर्थ को भी निकालने की चेष्टा की और ऋचाओं को पागल का प्रलाप और अतिवृद्धा-वस्था की सनक कहा। इसमें उनका दोष नहीं है। यह उस दूषित प्रणाली का दोष है, जिसके द्वारा वे वेद की ऋचाओं का अर्थ समक्तना चाहते हैं। दूसरे एक विभिन्न और विचित्र संस्कारवाली सभ्यता में पलने के कारण वे ब्रह्मविद्या की सूक्ष्मता को समभने में असमर्थ है।

• ब्राह्मण, यास्क और सायण में ऋचाओं की आध्यात्मिक व्याख्या भी है। इनके साथ स्वामी दयानन्द और श्रीअरिवन्द की पद्धितयों को मिलाकर यदि पढ़ा जाय, तो ऋचाओं को सत्यस्वरूप प्रकट होने लगता है।

प्रतीकिवद्या के जिन सिद्धान्तों और नाम-रूपों को हम देख चुके है, उनसे स्पष्ट है कि अद्भुत प्रतीकजाल का अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। इन प्रतीकों में और इनके सिद्धान्तों में इतनी नियमबद्धता और सजावट अल्पकाल में नहीं आई। इसमें बहुत समय लगा होगा। इसके अतिरिक्त सबके अन्तर्गत जो एकत्व दिखाई पड़ता है, उसे सबने मिलकर नहीं बनाया होगा; क्योंकि विचार और आचार में भेद होने के कारण बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव आदि फूट-कर अलग हो गये। इसलिये ऐसा अनुमान करना युक्तिसंगत मालूम होता है कि इन सबका कोई सामान्य मूलस्रोत होगा। ब्राह्मण-प्रन्थों तक इनके किसी नियमबद्ध सूत्र का पता नहीं लगता है। तब केवल संहिता बच रहती है, जहाँ इनका उद्गम-स्थान हो सकता है।

हम देख चुके हैं कि सनातन, बौद्ध और जैन, सभी साधना-प्रधान और तत्त्वज्ञान-प्रधान मार्ग है। बौद्ध और जैन वेद के कर्मकाण्ड के विरुद्ध हो गये। इसका स्पष्टार्थ यही है कि ब्रह्मज्ञान को गौण बनाकर जब वेदानुयायी ने कर्मकाण्ड को प्रधानता दी, तब यज्ञों में पशुहत्यादि कर्म से ऊव कर इन्होंने उसका परित्याग किया और साधना, जो वेद का यथार्थ रप है, उसे पकड़े रहे और उसी से शान्ति प्राप्त की । इसलिये यदि वेद के साधनावाले रूप में प्रवेश किया जाय, तो इन भावनाओं के मूलस्रोत का पता और वेद की ऋचाओं का अर्थ भी स्पष्ट हो सकता है।

इसका एक उदाहरण हम मृष्टिमूक्त से लेते है । सृष्टिम्क है-

शतकः सत्यन्त्रामीदात्तपक्षोऽश्यजायतः । ततो राज्यजायतः ततः समुद्रो धर्णयः ॥ समुद्रादर्णवाविष सवत्तरो धक्षायतः । श्रद्वोराज्ञाणि विव्यद्विस्वस्य मियतो वशो ॥ सूर्याचन्द्रमक्षौ धाता ययापूर्वमकस्त्ययत् । विवज्ञः पृथिवीं चान्तरिक्षमयोस्यः ॥ १

मुरोपीय पद्धति से यदि शाब्दिक विद्वत्ता द्वारा इस ऋचा का अर्थ किया जाय, तो यह सचमुच घोर पागळ के प्रलाप-जैसा प्रतीत होगा। वह अर्थ इस प्रकार होगा─

"धमकती हुई गर्मी से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए। इससे रात उत्पन्न हुई। इससे अर्णव समुद्र उत्पन्न हुआ। जलराश्चि समुद्र से मवत्सर (वपं) उत्पन्न हुआ। वश्च मे करनेवाले ने इस्य ससार को बनाया। अष्टा ने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष को पहिले-जैसा बनाया।"

गर्मी से शहत और सत्य निकला, सत्य से रात निकली, रात से समुद्र उत्पन्न हुआ, समुद्र से वर्षे—इससे बटकर पागल का प्रलाप क्या होगा। किन्तु इसके यथार्थ भाव को प्रहण कर इसका अर्थ इस प्रकार होगा।

जगमगाती हुई चेतना से सच्चा सत्य उत्पन्न हुआ। वेद मे चेतना के लिये 'तप' शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋत का अर्थ सत्य है। सच्चे सत्य का अर्थ है अटल और आदि सत्य। भिन्न पिरिस्यित मे सत्य के भिन्न-भिन्न रूप दिखाई पडते है। चरवाहे, विद्वान् और ब्रह्मज्ञानी के सत्यज्ञान के स्वरूप भिन्न होते हैं, किन्तु मूलसत्य का स्वरूप एक और अपरिवर्तनधील है। चेतना से वही प्रकट हुआ। यह सृष्टि के आकार का प्रारम्भ हुआ। उससे रात्रि उत्पन्न हुई। यह रात्रि, प्रयम स्पन्दन से सृष्टि के आदि और अस्पष्ट रूप का धुन्च है, जिसमे सृष्टि का बनना आरम्भ होता है और उसका स्पष्ट आकार वन नहीं पाता। इसे पुराणों में 'कालरात्रि', 'महारात्रि', 'मोहरात्रि', 'मोहरात्रि', 'सहारात्रि', 'मोहरात्रि' इत्यादि सज्ञाएँ दी गई है और इसके महाप्रयत्न का विवरण योगवासिष्ठ में काल-रात्रि के नुत्य के रूप में दिया गया है। कालीरूप में इसी का निर्देश है। सत्स्वरूप ब्रह्म पर काली अर्थात् (काल) रात्रि प्रवट होती है और सृष्टिलीला का विस्तार करती है। यही तात्रिकों की तिरस्करिणी विद्या है। उनसे अर्थव समुद्र प्रकट हुआ। बेद में अप् वेदता है और यह ज्योति स्वरूप है। तृप्ति का कारण होने के कारण इसका अमृत और जल के अर्थ में भी प्रयोग होता है। वेद में ही अप् का अर्थ दिया गया है—आपो ज्याती

१ भाग्वेद । भएडल १०, भनुबाद १२, सुक्त १६०, ऋचा १-३।

२, परिशिष्ट देखिये ।

रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुं वः स्वरोम्—आप ज्योति है, रस है, अमृत है, ब्रह्म है, भूर्भुं वः स्वः है, ओम् है। तबसे इस आप, अर्थात् ज्योति का अर्णव और समुद्र अर्थात् महाज्योति प्रकट हुई। यह सृष्टि के धुन्ध से इसके स्पष्ट रूप का प्रकट होना है। तब संवत्सर अर्थात् काल उत्पन्न हुआ। संवत्सर का अर्थ कोषकार इस प्रकार करते हैं—संवसन्ति ऋतवोऽत्र— कित्तु जिसके अन्तर्गत हों। ब्राह्मण और उपनिषद में इसका काल के अर्थ में प्रयोग किया गया है और सायण ने भी इसका 'काल' अर्थ किया है। तत्पश्चात् काल के मान 'अहोरात्र' प्रकट हुए। परमात्मा ने जैसे अपने मनमें कल्पना की थी, वैसा ही सूर्यचन्द्रादि को बनाया।

प्रतीकों के सम्बन्ध में सृष्टि के जितने सिद्धान्त हम देख चुके है, लगभग वे सभी इसमें भिन्न रूप में आ जाते है।

वेद में गो और अश्व शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। यह भी द्र्यर्थक है। सूक्ष्मरूप वा ब्रह्मविद्या के सम्बन्ध में गो का अर्थ है प्रकाश, किरण, अर्थात् आत्मप्रकाश। आत्मज्योति को कूटस्थज्योति से सम्बद्ध करना गोमेध यज्ञ है। अश्व का अर्थ है बल, शक्ति। आत्मशक्ति को विभुशक्ति के साथ सम्बद्ध करमा अश्वमेध है। उषा को अश्वमती और गोमती कहा गया है। अर्थात् विभुशक्ति ही ज्ञान और बल का आगार है, और कृष्ण, गोपाल, अर्थात् दिव्यज्ञान के परिपोषक हैं। केवल स्थूल अर्थ पर अड़ जाने से इसका अर्थ होगा—'उषा गाय और घोड़े चराती हैं', जो स्थूल और सूक्ष्म, दोनों ही पक्षों में निरर्थक है। 'यज्ञ नयज्ञमयजन्त देवाः'— का यही अर्थ हो सकता है कि आत्मशक्ति को विभुशक्ति में मिला दिया जाय। गीता के 'ब्रह्मापंणं ब्रह्म हिवः' इत्यादि में इसी भाव को विस्तृत किया गया है। बौद्धों और जैनों ने इस साधनांश को ले लिया और पशुमारणादि स्थूल कर्म को छोड़ दिया।

इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि परमात्मशक्ति के भिन्न-भिन्न नाम है — एकं सत् — सत् एक है, विप्रा बहुधा वदन्ति — ब्रह्मज्ञानी इन्हें नाना प्रकार से कहते है।

वृत्र, बन्न, पणि, भौर वृस्यु — वृत्र का अर्थ होता है आवृत कर लेनेवाला। जो शुद्ध बृद्धि को मिलनता से आवृत कर दे वह वृत्र है। इसे दर्शन में अविद्या और अज्ञान कहा गया है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्धान्ति जन्तवः — अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसिलये प्राणी मोह में पड़ जाता है। परमात्मशक्ति अविद्या का नाश करती है। इसिलये वेद में केवल इन्द्र वृत्रहन्ता नहीं हैं। बृहस्पित, सरस्वती आदि समी वृत्र की हत्या करते हैं —

जनाय चिद्य ईवत उ लोकं बृहस्पतिरेंबहूतो चकार। व्रम् बृत्राणि विपुरे दुर्दरीति जयन्छन्नू रिमित्रान् प्रत्सु साहन्॥ ?

'देवताओं के आवाहन में बृहस्पित ने लोगों के लिये स्थान बनाया। शत्रुओं को युद्ध में हराकर, वृत्रों को मारकर उनके दुर्गों को चूर्णविचूर्ण कर दिया।" यहाँ वृत्र का बहुवचन और नपुंसक में प्रयोग विचारणीय है।

सरस्वती भी वृत्र का नाश करती है-

यस्वा देवि सरस्वत्युपबृते धने हिते । इन्द्रं न बृत्रत्यें ॥

रै. भमरकोष:। भानुदीह्मित कृत व्याख्या सुधा टीका। वम्बई। शाके १८४०।

२. ऋग्वेद । ६.६.७३.२ ।

हे. तत्रव। ६.४.६१.४।

"देवि सरस्वति' । जो इन्द्र की तरह वृत्त से युद्ध में कल्याण और धन के लिये तुम्हारा बावाहन करते हैं (उनकी रक्षा करो । )"

रत स्था न सरस्वती घोरा हिरणयवर्तनि । वृत्रशी विट सुन्द्रतिम् ॥<sup>२</sup>

"किरणो (हिरण्य) का रथवाली वृत्र का नाश करनेवाली घोररूपिणी सरस्वती हमारी सुन्दर स्तुति को स्वीकार करें।"

इन्द्र वृत्र की हत्या कर ज्योति को उन्मुक्त करते हैं-

घिष्वा शवः शूर येन धूत्रमवाभिनहानु मौर्णवामम् । श्रापवृत्यो ज्योतिरार्याय नि सम्यत सावि दस्युरिन्द्र ॥

"हे तूर इन्द्र । उस वल को घारण कीजिये, जिससे ऊत-जैसे वृत्र की आपने हत्या की की थी और आर्यों के लिये ज्योति का आवरण दूर कर दिया था। वह दस्यु तुम्हारी वाई ओर वैठाया गया अर्थात् विवश होकर पैठा रहा।"

यह ज्योति दिव्य आभ्यन्तर ज्योति है, जो अविद्या से ढकी रहती है। यहाँ स्पष्ट है कि ज्योति वृत्र से छुडाई गई है। यहाँ ज्योति वेदो की गार्ये हैं, जिन्हे वृत्र और पणि चुरा कर के जाते हैं और इन्द्र वृत्र को मारकर उन्हें छुडाते हैं।

वृत मरकर भी जी जाता है और ब्रह्म की जितनी शक्तियाँ और रूप है, सभी वृत्र का नाग करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वृत्र, चल, पणि इत्यादि अज्ञान और अविद्या के परिवार हैं जो सुप्त होकर भी वारवार प्रकट होकर फैलते हैं और ब्रह्मप्राप्ति के वायक हैं। प्रभु की कृपा ही इनका नाश करके साधको का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इन्द्र का वृत्र, शिव के निपुर, अन्यक और गजासुर तथा दुर्गों के महिपादि हैं। पुराण वृत्र और बल को सुग्मरूप देकर जाध्यात्मिक युद्धकेत में लाते रहते हैं। वे इन्हें मद और मोह कहते हैं। किन्तु गीता ने इस युग्म को काम और त्रोध कहा है —

काम प्र कोध प्र रजोगुणसमुद्रय ।
महारानी महापाप्मा विद्ध्येनिम्ह वैरिणम् ॥
धूमेनावियते वह्नियंथावृशीं मखेन च ।
ययोक्वेनावृतो गर्भस्तथा तैनेवृमावृतम् ॥
धावृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामस्पेषा कौन्तेय दुण्दुरेणानखेन च ॥
४ ।

"रजोगुण से उत्पन होनेवाला यह काम है, कोध है, इसका पेट ही नही भरता, यह महापापी है। इसे इस लोक मे शत्र हुए समक्रो।"

जैसे भुएँ से आग या मैल से दर्पण अथवा िमल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे कामादिरूप धन् से यह ज्ञान ढका रहता है।"

र यहाँ दुर्गासप्तराती की महासरस्वती की स्मरण कीजिये।

२. भागोद। ६४ ६१ ७।

३ तत्रैव। २१०११ १८।

४ गीता। ३ ३७-३६ ।

"हे कौन्तेय ! तृप्त न किया जा सकनेवाला यह कामरूप अग्नि नित्य का शत्रु है, उससे ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है।"

इन्द्र के ये वृत्र और बल पुराणों में विष्णु के द्वारपाल जय-विजय के रूप में प्रकट होते है। ये मद और मोह हैं। नारद भगवान् का दर्शन करने भीतर जाना चाहते है, किन्तु ये दोनों उन्हें रोक देते हैं। अपने अध्यात्मबल से नारद शाप द्वारा उन्हें शान्त करके भगवान् का दर्शन करते हैं। यही अविद्या, अर्थात् ज्ञान को आवृत करने वाले वृत्र का काम है। यह काम-कोध अथवा मद-मोह का युग्म अध्यात्म-साधना के प्रबल बाधक के रूप में साधना की परम्परा में सर्वत्र दिखाया गया है। यह विष्णु का हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु, दुर्गा का मधु-कैटभ, शुम्भ-निशुम्भ और चण्ड-मुण्ड, रामावतार का रावण-कुम्भकर्ण, कृष्णावतार का कंस-चाणूर और जरासन्ध-शिशुपाल, बुद्ध का मार और मार-परिवार तथा कल्की का म्लेच्छ है।

अर्णव का लौकिक अर्थ समुद्र है, किन्तु वेद में 'तेज:पुञ्ज' के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। निम्नलिखित ऋचाओं से यह स्पष्ट हो जाता है—

यस्या श्रनन्तो श्रह् तस्त्वेषाश्चरिष्णुरर्णवः । श्रमश्चरति रोहवत् । सानो विश्वा श्रति द्विषः स्वसृरम्याऋतावरी । श्रतन्नदेव सूर्यः ॥ १

"जिस (सरस्वती। के अनन्त और अबाध तेज चलते-फिरते अर्णव है और जिसकी शब्दायमान शक्ति (अम:) भ्रमण करती रहती है, वह जिस तरह सूर्य दिन को (प्रकाश से) भर देते हैं, उसी तरह सत्य-ज्योति से भरी हुई और बहिनों (शक्तियों) के साथ सबके शत्रुओं (अज्ञान) को अभिभूत कर दे।"?

उद्घेति प्रसवीता जनानां महान् केतुरर्णवः सूर्यस्य । समानं चक्रं पर्याविवृत्सन्यदेतशो वहति घृषु युक्तः ॥

''सवको उत्पन्न करनेवाले सूर्य की महाज्योति (महान् केतुः) और तेजोराशि (अर्णव) प्रकट हो रही है। समान रूप से यह चक्र को घुमाती है, जिसकी धूरी में लगे हुए हरे रंग (एतश) के (घोड़े) इसे खींचते हैं।"

इन ऋचाओं से स्पष्ट है कि अर्णव और समुद्र का अर्थ स्थूलार्थ में जलराशि होने पर भी आध्यात्मिक अर्थ में वेद में तेजोराशि, अर्थात् प्रकाश के समुद्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ।

१. ऋग्वेद । ६.५.६१.८,६।

२. पराशक्ति की विह्नों अर्थात् आत्मस्वरूप सहायिका शक्तियों की यह वैदोक्त भावना दुर्गासप्तशती में स्फिटित रूप में पाई जाती है। मिहष से युद्धकाल में देवी की साँस से गरा उत्पन्न होते हैं, रक्तवीज से युद्ध में देवी की अपनी शक्तियाँ नाना रूप में प्रकट होती हैं और शुम्भ से युद्धकाल में वे अम्विका में लुप्त हो जाती हैं। वहाँ देवी का नाम भी महासरस्वती है।

गृदार्थ को शब्दों द्वारा प्रकाशित करने के लिये स्थूलार्थवाची शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु शब्दों को यथार्थ रूप में समक्तने से ही गृदार्थ समक्त में आता है।

३. ऋग्वेद। ७.४.६३.२। जो सूर्य का 'केतु (किरण) अर्णव' है वह सरस्वती का 'त्वेप:' (प्रकाशमय) 'चरिष्णु' (गितमान् ) अर्णव है। यह ब्रह्मज्योति है। इसके साथ सरस्वतीस्तव का यह स्लोक मिलाकर पिट्ये—इति सा संस्तुता देवी वागोशेन महातमना। आत्मानं दर्शयामास रिविबिम्वसमप्रभाम्। इस रिविबिम्वसमप्रभा को इन्द्र, अग्नि, बृहस्पित सूर्य, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है।

यह ब्रह्मज्योति के दर्शन का विवरण है, जिसे योगीजन कहते हैं—सूर्यकोटिप्रतीकाश चन्द्रै-कोटिमुशोतल —अर्थात् करोडो सूर्य की तरह प्रकाशमान और कराडो चन्द्रमा की तरह शीतल और मुखद है ।

वेद का दिव्य प्रकाशाणंव ही तान्त्रिको का चिदणंव और वेदान्त तथा पुराण का अशेष-कारणाणव है, जिसमे विष्णु पडे रहते हैं। ऋग्वेद मे जिस मुवन की नामि का विवरण आया है, वही विष्णु और शिव की नाभि और बुद्ध के पद्म का नालमूल है, जहाँ से विश्व का विकास होता है। यही तांत्रिको का विन्तु है। ऋग्वेद मे कालवफ का वर्णन है—

द्वादरा प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि नाम्यानिक उ ६ विकेत । सिमन्त्साक त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिता पष्टिन चलाचलास ॥

"एक चक्र है, जिसमे हादश प्रधि (नेमि) हैं, तीन नाभि हैं, उसे कौन जानता है। उसमे ३६० राष्ट्र लगे हैं और वह सर्वेदा चलता रहता है।

यह सृष्टि-स्थिति और विनाश का प्रतीक कालचक विष्णु के हाथ का'सुदर्शन और बुढ़ के हाथ का धर्म-चक वन जाता है।

वेद मे विष्णु प्रतीक के विषय मे श्रीअरविन्द कहते हैं-

"यह वैदिक अलकार ऐसे ही पौराणिक साकेतिक प्रतीको को स्पष्ट कर देता है, विशेषत उस प्रसिद्ध प्रतीक को, जिसमे विष्णु, प्रलय होने पर, मधुर क्षीरसमुद्र मे अनन्त नाग के कुण्डलो पर सोये रहते हैं। कदाचित् यह सन्देह उठाया जाय कि पुराण ऐसे मिथ्या विदवासी हिन्दू पुरोहितो वा कवियो ने लिखा था, जो विश्वास करते थे कि ग्रहण एक राक्षस के कारण होता है जो सूर्य और चन्द्रमा को खाता है, वे वडी सरलता से इस पर विश्वास कर सकते थे कि विसृष्टिकाल में सब से वडा देवता स्थूल शरीर से सासारिक दूध के समुद्र में पाये जाने पर साँप पर सो रहता है और इस गपोड़े के भीतर आध्यात्मिक अर्थ हुँ ढ निकालना चतुरता मात्र होगी। भेरा उत्तर है कि यथार्थ मे ऐसे अर्थों को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं मिध्याविश्वासी लेखकों ने इस गपोडे की सबके लिये स्थूल रूप से स्पष्ट कर दिया है - हाँ, यदि वह अन्वा वनने का हठ न कर ले। उन्होंने विष्णु के सौंप को एक नाम दे दिया है —अनन्त, और अनन्त का अर्थ होता है आदिमध्यान्तहीन, अर्थात् सीमाविहीन । इसलिये उ होने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यह प्रतीक अलकार-मात्र है और विष्णु, अर्थात् विश्वव्यापिनी शक्ति विसृष्टि के समय अपने ही सीमाहीन विस्तार के कुण्डलो पर पड़ी रहती है। समुद्र के विषय मे वैदिक करपना स्पष्ट कर देती है कि यह अन तसत्ता की कल्पना है और यह अनन्तसत्ता पूर्ण माधुर्य का सागर है, अर्थात् महान द का समुद्र है, क्योंकि मधुर क्षीर जो वैदिक कल्पना है, उसमे और (वैदिक) मधु मे तत्त्वत कोई अन्तर नहीं है। यही वामदेव मत्रो का मधु वा माधुर्य है।

१ भरवेद। १२२१६४३३-३४।

२ तत्रैव। ऋक्४⊏।

<sup>\* &</sup>quot;This Vedic imagery throws a clear light on the similar symbolic images of the Puranas, especially the famous symbol of Vishnu

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद और पुराण, दोनों ही एक ही सांकेतिक प्रतीकों का व्यवहार करते हैं। समुद्र उनके लिये अनन्त सत्ता का प्रतीक है। बहती हुई निदयों की धारा चेतना के प्रवाह के प्रतीक के रूप में है। हम देखते हैं कि सप्तसिन्धु में से एक नदी सरस्वती, तत्त्वज्ञान से बहती हुई चेतना की धारा है। इस पर यह मानने का अधिकार हो जाता है कि और छह निदयाँ सूक्ष्म भावों के प्रतीकमात्र है।"

सप्त संख्या पर विचार करते हुए आप लिखते है-

"तो सरस्वती का यह आध्यात्मिक रूप, विशेष कार्य का और देवताओं के साथ निकट सम्बन्ध का रूप है। इससे कहाँ तक मालूम होता है कि ये कैसी वैदिक नदी है तथा अन्य छह धाराओं से इनका क्या सम्बन्ध है। संख्या सात का अन्य प्राचीन परम्पराओं की तरह वैदिक परम्परा में बहुत बड़ा महत्त्व है। यह वेद में बार-बार आता है—सात प्रकार के आनन्द,

sleeping after the Pralaya on the folds of the snake Ananta upon the ocean of sweet milk. It may perhaps be objected that the Puranas were written by superstitious Hindu priests or poets who believed that eclipses were caused by a dragon eating the sun and moon and could easily believe that during the periods of non-creation the supreme Deity in a physical body went to sleep on a physical snake upon a material ocean of real milk and that therefore it is a vain ingenuity to seek for a spiritual meaning in these fables. My reply would be that there is in fact no need to seek for such meanings; for these very superstitious poets have put them these plainly on the very surface of the table for everybody to see who does not choose to be blind. For they have given a name to Vishnu's snake, the name Ananta, and Ananta means the Infinite; therefore they have told us plainly enough that the image is an allegory and that Vishnu, the all-pervading Deity, sleeps in the periods of non-creation on the coils of the Infinite. As for the ocean the Vedic imagery shows us that it must be the ocean of eternal existence and this ocean of eternal existence is an ocean of absolute sweetness, in other words, of pure Bliss. For the sweet milk (itself a Vedic image) has, evidently, a sense not essentially different from the Madhu, honey or sweetness of Vamadevas hymn.

"Thus we find that both Veda and Purana use the same symbolic images; the ocean for them is the image of infinite and eternal existence. We find also that the image of the river or flowing current is used to symbolise a stream of conscious being. We find that Sarasvati, one of the seven rivers, is the river of inspiration flowing from the truth consciousness. We have the right then to suppose that

the other six rivers are also psychological symbols."

- -On the Veda, Sri Aurobindo, Pondicherry. 1956. Page 123-124.
- १. पुरायों से इसकी पृष्टि होती है। पुरायों में बार-बार कहा गया है कि 'श्रापो नारा इति प्रोक्ताः' 'आप' का ही नाम 'नारा' है। यह वैदिक अशेषसत्ता ही नारा है, जिसमें निवास होने के कारण विष्णु का नाम नारायण हुआ।
  - २. श्रम्वितमे नदोतमे देवितमे सरस्वति । श्रप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमंब नस्कृषि ॥ ऋग्वेद । २.४.४१.१६

"सर्वोत्तम जननि ! सर्वोत्तम धारा ! सर्वोत्तम देवि ! सर्स्विति ! तुम स्पष्ट नहीं हो । मॉ ! इमलोगों के हृदय में स्पष्ट (प्रकट) हो जाश्रो ।" सस रत्नानि, अग्नि की सात लपट, जिल्ला अथवा किरणें, सस ऑचप, सस ज्वाला, सात पृद्धि, सस धीतय, सात किरणें अथवा गौवें, अमत्यं गौवें, देवमाता अदिति, सस गाव, सस सिन्धु, सात माताएं अथवा चातृ गौवें, सस मातर सस धेनव । थेनु सब्द का व्यवहार किरण और निदयों के लिये भी समान रप से होता है। मुझे ऐसा बोघ होता है कि ये सप्तवगं, वेद मे दिये हुए सत्ता के मूल तत्त्वों पर आश्रित हैं। इन तत्त्वों के अनुसन्धान मे प्राचीन चिन्तनशील लोगों का मन बहुत लगता या और भारतीय दर्शन मे एक से बीस तक मे इसका उत्तर हमे मिलता है। वैदिक विचार-पद्धित मे अन्तस्तत्त्व की सस्या को ही आधार बनाया गया था, बयोंकि ऋषिगण चेतना की गिति को सभी सत्ताओं का आधार मानते थे। आज के लोगों का ये सिद्धान्त और उनके विभाग चाहे जितने विचित्र या निर्यंक क्यों म मालूम हो, किन्तु वे सूखे दार्शनिक विभेद न थे, वे मानसिक कियाओं से धनिष्ठ रप से मिले हुए और उनके आधार थे। जो हो, यदि इस अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त को हम यथार्थ रूप मे ठीक-ठीक जानना चाहते हैं, तो उन्ह स्पष्ट रीति से हमे समफना ही पडेगा।

अव हम वैदिक प्रतीको की ग्रन्थि खोलना आरम्भ करते है। बृहस्पति सात किरणो-वाले मनीपी हैं, सप्तगु, सप्तरिम, वे सात मुखवाले अङ्गिरा हैं, जो नौ किरणोवाले, दश किरणोवाले अनेक रूपो मे उत्पन्न होते हैं। सात मुख सात अङ्गिरा है, जो ब्रह्मीच्चार (ब्रह्ममत्र) करते रहते हैं, जो सत्य के आधार स्व से निकलता है, जिसके वे पति अर्थात् व्रह्मणस्पति है। इनमे से प्रत्येक युहस्पति के सात किरणो मे से एक-एक किरण है। इसलिये वे 'सप्त विप्रा ' और 'सप्त ऋषय ' हैं, जो प्रत्येक ज्ञान की इन सात रश्मियों में से एक-एक के मूर्तिमान् प्रतिरूप हैं। ये किरणें सूर्य के सात प्रकाशमान घोडे हैं, 'सप्त हरित ' और उनके सम्मिलित हो जाने से अयस्य की सप्तमुख विषणा वन जाती है, जो सत्य के नुप्त सूर्य का पुनरुद्धार करती है। वह धिपणा फिर सात निदयों के रूप में स्थिर हो जाती है। ये सात सिद्धान्त, मर्त्य और अमृत के सिद्धान्त हैं, जिनका सम्मिलित रूप पूर्ण आध्यात्मिक सत्ता का आधार है। वृत्र द्वारा अवरुद्ध अपनी सत्ता की इन सात नदियों की प्राधि से, और वल द्वारा अवरुद्ध इन सात किरणो द्वारा, सव प्रकार से असत्य से उन्मुक्त सत्य के प्रकट होने से शुद्ध चेतना की प्राप्ति होती है और स्वर्लोक मुट्ठी मे आ जाता है और आत्म-प्रवाह (आत्मबोघ) के कारण मिथ्या और अन्धकार का नाश हो जाने से मन और शरीर का प्रहारव की ओर उत्थान होता है और 'सोऽह' के आनन्द की प्राप्ति होती है। यह विजय, ऊपर की ओर यात्रा के बाहर स्तरों में प्राप्त होती हैं, जो यज्ञ के बाहर महीने के चक्र के रूप में हैं। ये स्तर अधिकाधिक सत्य के विकास के द्योतक है और दशवें स्तर मे पूर्ण विजय प्राप्त होती है। नौ किरणो और दश किरणो का क्या ठीक अर्थ है, यह और कठिन प्रश्न है जिसका समाघान अवतक हम नहीं कर सके हैं। किन्तु अब तक जितना प्रकाश प्राप्त ही चुका है, वे ऋग्वेद के प्रधान प्रतीको को स्पष्ट करने के लिये यथेष्ट है।" र

this connections among the gods. How far do these shed any light on her

relations as the Vedic river to her six sister streams? The number seven plays an exceedingly important part in the Vedic system, as in most very ancient schools of thought. We find it recurring constantly,—the seven delights, sapta ratnani; the seven flames, tongues or rays of Agni, sapta arcisah, sapta Jwālah; the seven forms of thought principle. sapta dhitayah; the seven rays or cows, forms of the Cow unslayable, Aditi, mother of the gods, sapta gavah; the seven rivers, the seven mothers or fostering cows, sapta matarah, sapta dhenavah, a term applied indifferently to the rays and to the rivers. All these sets of seven depend, it seems to me, upon the Vedic classification of the fundamental principles, the tattvas of existence. The enquiry into the number of these tattvas greatly interested the speculative mind of the ancients and in Indian philosophy we find various answers ranging from the one upwards and running into the twenties. In Vedic thought the basis chosen was the number of the psychological principles, because all existence was conceived by the Rishis as a movement of conscious being. However merely curious or barren these speculations and classifications may seem to the modern mind, they were no mere dry metaphysical distinctions, but closely connected with a living psychological practice of which they were to a great extent the thought basis, and in any case we must understand them clearly if we wish to form with any accuracy an idea of this ancient and far off system".

-On The Veda, Sri Aurobindo, Pondicherry. 1956. Page 111.

"We begin now to unravel the knot of this Vedic imagery. Brihaspati is the seven-rayed Thinker, saptaguh, saptarashmih, he is the seven-faced or seven-mouthed Angirasa, born in many forms, saptasyah tuvijātah, nine rayed, ten rayed. The seven months are the seven Angirasas who repeat the divine word (brahma) which comes from the seat of the Truth, Swar, and of which he is the lord (Brahmanaspatih). Each also corresponds to one of the seven rays of Brihaspati, therefore they are the seven seers, sapta Viprāh. sapta ṛṣayah, who severally personify these seven rays of the knowledge. These rays are, again, the seven brilliant horses of the sun, sapta haritah and their full union constitutes the seven-headed thought of Ayasya by which the lost sun of Truth is recovered. That thought again is established in the seven rivers, the seven principles of being divine and human, the totality of which founds the perfect spiritual existence. The winning of these seven rivers of our being withheld by Vritra and these seven rays withheld by Vala, the possession of our complete divine consciousness delivered from all falsehood by the free descent of the truth, gives us the secure possession of the world of Swar and the enjoyment of mental and physical being lifted into the god-head above darkness, falsehood and death by the in-streaming of our divine This victory is won in twelve periods of upward journey, represented by the revolution of the twelve months of the sacrificial year, the periods corresponding to the successive dawns of a wider and wider truth, until the tenth secures the victory. What may be the precise significance of the nine rays and the ten, is a more difficult question which we are not yet in a position to solve, but the light we already have is sufficient to illuminate all the main imagery of the Rigveda".

<sup>--</sup> तत्रैव। ए० २०७।

ऋग्वेद मे भारती, इला, सरस्वती <sup>१</sup> और मही इला सरस्वती, <sup>२</sup> इन देवियो का नाम त्रिक मे वार-वार आता है। यह त्रिशक्ति (ज्ञान, इच्छा, त्रिया) का वैदिक रूप है। यही त्रिशक्ति मोहन-जो-दडो मे पाये गये पशुपित के माथे पर तथा शिव और वृद्ध के हाथ मे त्रिशु जौर जिनो मे त्रिशुल और त्रिछत का रूप ग्रहण कर लेती है।

वेद मे वृष, वृषभ और ऋषभ का पुरुष-परमात्मा के रूप मे प्रयोग होता है। तीर्थंकर ऋषभनाथ वैदिक नाम और भावना का ही रूपान्तर है।

वेद मे जीवन को यात्रा, यज्ञ और युद्ध के रूप मे देखा गया है। यह जीवनयज्ञ की किया भारतीय साधको मे अन्तर्याग<sup>1</sup> के रूप मे जीवित रूप मे वर्तमान है। वहियांग कर्मकाण्ड वन जाता है और अन्तर्याग अध्यात्म-सिद्धि का प्रधान साधन है। यह साधना के सभी सम्प्रदायों मे समान रूप से प्रचलित है।

अध्यातम भारतीय सम्यता का आधार है और इसकी साधना अविद्या की महासेना के साथ निरन्तर महायुद्ध है। यह युद्ध अन्तरिक्ष के उस पार कूरय में होता रहता है। जब वृत्र और वल की सेना काले बादल की तरह धिर आती है, तब इन्द्र का कड़वता हुआ वच्य उसको चूर्ण-विचूर्ण कर अपनी छटा का प्रकाश दिशाओं में विकीण कर देता है। यही काम विच्णु का सुदर्शन और शिव का परशु करता है। शिव का निपुर, अन्धक और गजासुर से युद्ध अन्तरिक्ष में हा होता है। दुर्गा का मधु-कैटम और शुम्म-विद्युम्मादि से युद्ध अन्तरिक्ष का युद्ध है और आदि से अन्त तक ऋग्वेदानुसार यह आध्यात्मिक सुद्ध है। योगीराज दयामाचरण लाहिडी और महास्मा गान्धी ने गीता की भी इसी पढ़ित पर व्यास्या करने की चेष्टा की है। रामायण, गीतादि ऐतिहासिक अधार पर बने हए आध्यात्मिक सद्भन्य है।

वेद मे दस्यु को अयज्यु कहा गया है। यह पुराण के राक्षसो का वैदिक नाम है। जो जीवन को यज्ञ और साधना, अर्थात् आध्यात्मिक युद्ध नहीं समफते, और इसे इन्द्रिय-सुखमोग तथा अज्ञान और कलह मे नष्ट कर देते है, वे ही राक्षस है। यह ऋग्वेद के वृत्र के विषय मे जी उतना ही सब है। वेदाय में जी उतना ही सब है। जो द्राविडो को राक्षस कहते हैं, वे वडे अ्रम में है और एक मिथ्या अमजाल का विस्तार करते हैं। वेदाध्यमन और वैदिक सम्यता के विचार से आयं और द्राविड नामक कोई जाति-भेद नहीं है। वेद के लिये श्रद्धा और प्रक्रियापय उत्तरापथ से किसी प्रकार कम नहीं है। वेद के लिये श्रद्धा और प्रक्रियापय उत्तरापथ से किसी प्रकार कम नहीं है। द्राविड प्रात्त या दक्षिणावर्त के रहनेवालों को राक्षस या वैदिक दस्यु कहना

रे श्रामरती मारतीमि , सजीवा इला देवैमनुष्धेमिरग्नि । सरस्वती सारस्वतेमिरवाँक् तिस्रो देवी बहिरेद सदन्तु ॥ ऋग्वेद । ३ १.४ ११ ।

२. इला सरस्वती मही तिस्री देवी मणी सुव ।

वर्षि सीद तुभक्षिष ॥ ऋग्वैद । ४ १. ४ ८ ।

३ घाठर्पा को प्रक्रिया के लिये देखिये—श्यामारहस्य । जीवानन्द । कलकत्ता । १८६६ । ए० ३० । दितीय परिच्छेद ।

४ इस पर राम-प्रकरण में विचार हो चुका है।

घोर अज्ञान है। भारत के इतिहास में आर्य और द्राविड नामक कोई भेद नहीं है। जो है, वह अज्ञान प्रसूत और अटकल पर आश्रित वेद के नये पण्डितों की मिथ्या कल्पना है।

वेद में सोम और सोमरस का नाम बार-बार आता है। सामरस पान कर सभी देवता और ऋषि आनन्द में विभोर हो जाते हैं। यह सोमरस सिन्चदानन्द का आनन्दामृत है, जिसके पान करनेवाले के हर्ष का पारावार नहीं रहता है। यही ब्रह्मानन्द का उन्माद है, जिसका वेद में बारबार विवरण आया है। इसका घनीभूत रूप और आनन्दामृत का भाण्डार सोम, अर्थात् चन्द्र है, जो साधकों का मन:स्थान है। इसको निचोड़कर यह अमृतरस प्रस्तुत किया जाता है, जिससे देवताओं को तृप्त करने के लिये तर्पण किया जाता है और उसे पीकर साधक आत्मविभोर हो जाता। इस वैदिक प्रक्रिया का तन्त्र में इस प्रकार वर्णन दिया गया है—

चन्द्राकनिलसंजुष्टाकुलितं यत् परामृतम् । तैनामृतैन दिन्येन तप्येत्ते न देवताम् ॥ १

"चन्द्र, सूर्य और अग्नि के मिलकर आलोडित होने से परामृत (ब्रह्मानन्दामृत) चूकर तैयार होता है, उसी दिन्य अमृत से देवता का तर्पण करे।"

ब्रह्मरन्त्राद्धो भागे यचान्द्रं पात्रमुत्तमम्। कलासाधनं सम्पूर्यं तर्पयेत्तेन खेचरीम्।।<sup>२</sup>

"ब्रह्मरन्ध्र के अधोभाग में दिव्य चन्द्रपात्र है, जो कला (शक्ति, ब्रह्म) को प्राप्त करने का साधन है। उसे (ब्रह्मामृत से) भरकर शून्यविहारिणी शक्ति का तर्पण करे।" सोमरस ही ब्रह्मरस, शिवतीर्थ और बिन्दुतीर्थ और हृदयाश्रित पुष्करतीर्थ है—

स्नायाच विमले तीथें पुष्करे हृद्याश्रिते। बिन्दुतीथेंन वा स्नायात् पुनर्जन्म न विद्यते॥ इडासुषुम्ने शिवतीर्थकेऽस्मिन् ज्ञानाम्बुपूर्णेऽथ ततः शरीरे। ब्रह्माम्बुमिः स्नाति तयोः सदा यः किं तस्य गाङ्गे रिप पौष्करैर्वा॥

"हृदय में वर्तमान विमल पुष्करतीर्थ में स्नान करे अथवा बिन्दुतीर्थ में स्नान करे। इससे फिर जन्म नही होता।"

''तब शरीर में वर्तमान, ज्ञानज्ञ से पूर्ण, इडासुषुम्ना-रूपी शिवतीर्थ में ब्रह्मज्ञ से जो स्नान करता है, उसे पुष्कर और गङ्गाजल से क्या प्रयोजन।''

इसी अवस्था को योगीजन कहते हैं — ह्रद इव निमज्यामृतमये — अमृत के सागर में हिलोरें खाना। वेद से सम्प्राप्त यह परम्परा अध्यात्म में विभिन्न शब्दों में ज्यों-का-त्यों वर्तमान है।

१. श्यामारहस्यम्। जीवानन्द। कलकत्ता। १८६६। ५०३१।

२. तत्रैव।

३. तत्रैव। ए० ३०।

'सोम का अर्थ है—जमया सह—उमा के साथ। विभुसत्ता की आनन्दवृत्ति अथवां इच्छा और त्रिया शक्ति का नाम और रूप उमा है। इसिलये उमा का अर्थ है आनन्द। विभु का आनन्दमय अर्थात् सित्रय रूप ही सोम है। इसिलये सोमरस का स्पष्ट और सरल अर्थ है—आनन्दरस, अमृतरस।

कोपग्रन्थों में सोम का अर्थ है—अमृत सूते (पु अभिपवे, मन्) जिससे अमृत चूता हो। गुरीच और ब्राह्मी का नाम भी सोमवल्लरी लिखा है। हो सकता है कि सोम नामक कोई लता हो। बाज तो यह सुमेर और अलका की तरह एक काल्पनिक द्रव्य वन गया है। जितनी औपधियों का नाम सोम हो सकता है, उनमें किसी में भी नक्षा नहीं पाया जाता। सोम का स्पष्ट और अभीष्टार्थं और वेद की ब्रह्मविद्या के अनुकूल साकेतिक अर्थ, जानन्दामृतरस है।

विन्टरिनट्स आदि युरोपीय विद्वान् 'सोमलता से चुलाया हुआ एक प्रकार का मद्य' विकालते हैं और इसे 'व्राडी' कहते हैं। सोम की ब्राडी पीकर ऋषिगण जव मदमत्त होकर यज्ञस्यल के चट्टखाने मे भूमते होंगे, उस समय की उनकी उक्ति यदि पागल्खाने के कैदियों से और सरावियों के प्रलाप और गन्दी वातों से भी बुरी और निरयंक हो तो इनमें आश्रयं ही क्या है। यह तो 'रिसर्च' के सर्वया युक्तिसगत है ।

सोम पर श्रीअरविन्द की उक्ति इस प्रकार है-

''वल, विजय और सिद्धि के लिये सोम पीने की अलकृति वेद मे सर्वत्र पाई जाती है। इन्द्र और अश्वी वढे सोमपायी है, किन्तु अमरत्व प्रदान करनेवाले इस पीने मे सभी सम्मिलित है। अगिरा भी सोम के वल से जीतते है। सरमा पणियो को धमकाती है कि अयस्य और अगिरा मोम मे विह्वल आ रहे है, एह गमन् ऋषय सोमाशिता अयस्यो अगिरसो नवग्वा (१० १०८८)। यह एक वडी भारी शक्ति है, जिससे लोगो को सत्य के मार्ग पर चलने का वल मिलता है। "इन्द्र! मुक्ते सोम के उसी मद की आवश्यकता है, जिससे तुमने स्व के वल को वढाया (अथवा स्वरात्मा—स्वर्णरम्), जो दशरिश्म को मत्त कर देते हैं और ज्ञान का प्रकाश देते हैं, अथवा अपनी शक्ति से सारी सत्ता को हिला देते हैं, (दशम्बन् वेपयन्तम्), जिससे तुमने समुद्र को पुष्ट किया, वह सोममद जिससे तुमने रथ की तरह वडी जलराशि को समुद्र की और वहाया,-यह हम इसलिये चाहते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चल सकों," पत्थाम् ऋतस्य यातवे तमीमहे (८ १२-२,३) । सीम मे इतनी शक्ति है कि पर्वत को तोडकर खोल दिया जाता है और अन्यकार के परिवार का नारा हो जाता है। यह सोममद वह मधु है, जो ऊपर के अदृश्य लोको से आता है, यह वहीं है, जो सप्तसिन्धु मे बहता है, यह वहीं रस है, जो अध्यात्मयज्ञ के घृत (तेज) में मरा रहता है। यह मधु का तरग है, जो जीवन-सागर से उठता है। ऐसे रूपो का एक ही अर्थ हो सकता है—सभी सत्ताओं के भीतर छिपा हुआ यह दिव्य आनद है। यह यदि एक बार जग जाय, तो सभी उत्तमोत्तम नायों का अवलम्ब बन जाता है।

यह वह शक्ति है, जिसे देवताओं का अमृत कहते है और जो मर्त्य को अमर बना देती है।" र

श्रीअरविन्द ने सप्त व्याहृति की व्याख्या इस प्रकार की है-

### सिद्धान्त

### स्थान

१. विशुद्धसत्ता—सत् सत्ता का सर्वोपरि स्थान—सत्यलोक ।
२. विशुद्ध चेतना— चित् अनन्त इच्छा-स्थान अथवा चेतना-शक्ति—तपोलोक ।
३. विशुद्ध आनन्द—आनन्द सृष्टि की आनन्दसत्ता का स्थान—जनलोक ।
४. ज्ञान अथवा सत्य—विज्ञान बृहत्ता का स्थान—महर्लोक ।
५. मन ज्योतिःस्थान—स्वः ।
६. प्राण (नाड़ीवाले प्राणी) नाना उत्पत्ति-स्थान—भुवः ।
७. जड़ जडु-जगत्—भूः ।

<sup>?. &</sup>quot;The drinking of the Soma-wine as the means of strength, victory and attainment is one of the pervading figures of the Veda. Indra and the Ashwins are the great Soma-drinkers, but all the gods have their share of the immortalising draught. Angirasas also conquer in the strength Sarama threatens the Panis with the coming of Ayasya and Nawagwa Angirasas in the keen intensity of their Soma rapture eh gaman risayah somasita ayasyo angiraso navagwah, (X.108.8). It is the great force by which men have the power to follow the path of the truth. 'That rapture of the Soma we desire by which thou, O Indra, didst make to thrive the might of Swar (or the swar-soul, svarnaram), that rapture ten rayed and making a light of knowledge or, shaking the whole being with its force (das'agwan vepayantam) by which thou didst foster the ocean; that Soma-intoxication by which thou didst drive forward the great waters (the seven rivers) like chariots to their sea,—that we desire that we may travel on the path of the truth, panthām rtasya yātave tam īmabe (VIII 12-2,3). It is in the power of the Soma that the hill is broken open, the sons of darkness overthrown. This Soma-wine is the sweetness that comes flowing from the upper hidden world, it is that which flows in seven waters, it is that with which the ghrta, the clarified butter of the mystic sacrifice, is instinct; it is the honeyed wave which rises out of the ocean of life. Such images can have only one meaning; it is the divine delight hidden in all life's all existence which, once manifest, supports activities and is the force that finally immortalises the mortal, the amritam, ambrosia of the gods."

<sup>-</sup>On the Veda. Sri Aurobindo, Pondichery, 1956, pages 209-210.

आपका कथन है कि पुराणो मे थोडे-से अन्तर के साथ इसी त्रम का अनुसरण किया गया है---

१ पर-सत्, चित्, आनन्द

तीन दिव्यलोक । तीन प्रकाशमान खीवाले स्व के

२ मिलन वा मध्यम्थान-सदम मन

रप मे प्रकट-सत्य, ऋत और वृहत्।

३ तीन अधोजगत् विशुद्ध मन । प्राणशक्ति जड

तीन चुलोक । मध्यलोक (अन्तरिक्ष) मू (तीन भूलोक)

वेद-प्रतीक के विषय मे श्रीअरिवन्द के विवारों का साराश इस प्रकार है—"अलग-अलग टुकडे-पुरओं को देखकर उद्गंजान होने के बदले यदि वेदों के सिम्मिलित रप को हम देखें, तो हमें बहुत ही सरल और यथेष्ट उत्तर मिलेगा। (वृगादि द्वारा) पशु की चोरी की वार्ता सम्बद्ध सकतों और प्रतीकों की परम्परा का एक अध्यान है। यज द्वारा उनकी प्राप्ति होती है और तेजस्वी देवता अग्नि उसकी ज्वाला, धांक और पुरोहित हैं। यह वाक् द्वारा होता है और वृहस्पित वाक् के पिता है, मध्त इसके ब्रह्मा अर्थात् उन्चारण करनेवाले हैं, मह्माणों मध्त, सरस्वती इसकी प्रवित्तका हैं। गो-वृगादि प्रकाध की किरणें है। यह प्रकाश उपा और सूर्य से जाता है जीर पीनेवाले हैं। गो-वृगादि प्रकाध की किरणें है। यह प्रकाश उपा और सूर्य से जाता है जिनका वे रप हैं। अन्तत इन्द्र इन देवताओं के नायक हैं, तेजस्पित हैं, प्रकाशमान आकाश स्व के पित हैं, और हम कहते हैं कि वे ज्योतिमंय सबुद्ध मन हैं। सभी देवता उसी में प्रवेश करते हैं और गुत ज्योति के प्रकट करने में माग लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन विभिन्न देवताओं को जाय में एक ही युक्ति हैं। वल पर प्रह्मार करने के लिये सभी देवता इन्द्र में प्रवेश करते हैं—मधुच्छन्ता की इस उक्ति में भी यहीं सत्य हैं। (वेदों में) उटपटांग गीति से वेद्धों विचारों से कुद्ध भी नहीं किया गया है। वेद सवप्रकारेण एकत्व में पूर्ण, सन्दर और विवेक तथा यक्तिश्रीत है।"

जिस तरह लोग आज का इतिहास पढते हैं, उस तरह यदि भारतीय सभ्यता को पढा जाय, तो इसमें वडा बीखा होगा तथा वेद और वेद पर आधित वार्ते कुछ भी समक्ष में नहीं आवेंगी।

वेद की सहिताओं के साथ तपश्रयों और ब्रह्मज्ञान के एक जाज्वस्यमान युग का अत्त होता है। यह ऋषियुग था। उसके बाद काला तर में वेद कर्मकाण्डियों के पाले पड़ गया। इसमें लोग सुक्ष्म रूप और क्रियों के पाले पड़ गया। इसमें लोग सुक्ष्म रूप और क्रियों के पाले पड़े गया। इसमें लोग सुक्ष्म रूप और क्रियों के पाले जिया के स्वाक्ष के यदार्थ रूप से सूर जा पड़े। जा कहा गया कि इस महिप की बिल कर दो, तो लोग 'इस' को भूल गये और भैसा मारने लगे। उसी प्रकार वेद में आत्मज्योंति और आत्मशक्ति को निर्देश कर जब कहा गया कि इस गो और अदब का मेध कर दो, अर्थात् आत्मज्योंति और शक्ति को निर्देश कर जब कहा गया कि इस

<sup>?</sup> On the Veda Sri Aurobindo Pondicherry, 1956 pages 425-426

से मिला दो, तो लोग 'इस' को भूल गये और गो, अश्व आदि का मेध करने लगे। तत्पश्चात् विद्वानों ने इस पर छापा मारा। और अब यह 'स्कॉलसें' के फेर में पड़ा है। धीरे-धीरे हटते-हटते ये 'विद्वान्' वेद से अब इतने दूर आ गये हैं कि वेद तो लुप्त हो ही गया है, उसके ठट्टर का भी इनलोगों ने कोई पता नहीं रहने दिया। जो वेद आज के 'स्कॉलर्स' के लिये पागलों का असम्बद्ध प्रलाप है, उसके विषय में ऋषि अरविन्द अपनी अनुभूतियों का इस प्रकार विवरण देते हैं—

"अधिकां ग पढ़े-लिखे भारतीयों की तरह, विना वेद को स्वयं पढ़े ही, युरोप के विद्वानों का धर्म, इतिहास और जाति के सम्बन्ध में इन प्राचीन ऋचाओं के भाव को विना जाँचे ही मैंने भी स्वीकार कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि, आज के अँगरेजी पढ़े-लिखे हिन्दू जैसा समभते हैं, मैने भी समभ लिया कि भारतीय धर्म और विचार-परम्परा का सब से प्राचीन स्रोत उपनिषद है और ये ही सच्चे वेद, अर्थात् तत्त्वज्ञान के ग्रन्थ हैं। आधुनिक अनुवाद द्वारा मै इस महान् अध्यात्मविद्या के ग्रन्थ को जानता था। मैं यही समभता था कि यह मेरे राष्ट्रीय जीवन का इतिहास है, किन्तु विचारधारा के इतिहास और जीते-जागते ब्रह्मानुभूति की दृष्टि से मेरे लिये इसका कोई महत्त्व नहीं था।

"योगमार्ग से कुछ आध्यात्मिक विकास के समय वेद से मेरा गौण सम्पर्क हुआ। इस समय अनजान में ही मेरे विचार अपने पूर्वजों के प्राचीन मार्ग की ओर भुकते चले जा रहे थे, जिन मार्गो पर अब कोई चल नहीं रहा है । इस समय मानसिक अनुभूतियों के सांकेतिक नामों को सिलसिले से रखने का ऋम चलने लगा। ये संकेत अव नियमबद्ध हो चले थे। इनमें तीन शक्तियाँ इला, सरस्वती और सरमा उपस्थित हुईं। ये चार आन्तरिक शक्तियों में से तीन थीं—उद्भूति ( revelation), प्रेरणा(inspiration) और आत्मशक्ति (intuition)। मैं नही जानता था कि इनमें से दो वैदिक नाम है। इन्हें में प्रचलित पौराणिक धर्म के रूप में जानता था कि सरस्वती विद्या की देवी है और इला चन्द्रवंश की जननी है। सरमा से मेरा यथेष्ट परिचय था। किन्तु मेरे मन में जो रूप उठ रहे थे, उनसे वैदिक शुनी सरमा का मै कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता था। मेरे मन में केवल इतना ही था कि यह आर्गिव हेलेन से सम्बद्ध है और प्रकृति की उषा का प्रतिरूप है, जो प्रकाश के पशुओं को अन्धकार की शक्ति की गुहाओं में ढुँ ढने जाती है। एक वार जब सुत्र मिल जाता है कि प्रकाश आन्तरिक शक्ति का प्रतिरूप है, तव यह देखना आसान हो जाता है कि स्वर्ग की कुक्कुरी आत्मशक्ति (intuition) हो सकती है, जो अर्धचेतन मन में वन्द आत्मप्रकाश को छुड़ाने के लिये उसमें प्रवेश कर सकती है। किन्तु सूत्र मिल नही रहा था और विवश होकर, एक संकेत नहीं होने पर भी एक नाम को मुक्ते मान लेना पड़ा।

"जब मै दिवलन भारत में जाकर रहा, तब मैंने गम्भीरता से वेद में अपने विचारों को लगाया। ध्यान से देखने पर जो दो बातें मेरे मन में उठीं, उन्होंने भारत के जाति-विभाग-विचार, अर्थात् उत्तर के आर्य और दक्षिण के द्राविड़, को जोरों से भक्कोर दिया। मेरे लिये ये विभेद दो बातों पर आश्रित थे—उत्तर के आर्य के और दक्षिण के द्राविड़ के शारीरिक भेद

और उत्तर की सस्कृतप्रधान भाषाएँ और दक्षिण की अ-सस्कृत भाषाएँ। में केवल इघर के अनुमानो को जानता था कि भारत प्रायद्वीप में केवल एक जाति द्राविड अथवा भारतीय अफगान जाति रहती है। मैंने अवतक इन अटकलो पर कोई ध्यान नहीं दिया था। दिक्षण-भारत में रहते मुझे बहुत दिन नहीं वीते कि में देखने लगा कि आयं-हप तिमल जाति में सबंव वर्त्तमान हैं। जिघर में घूमता, समता देखकर चिकत हो जाता। केवल ब्राह्मणों में ही नहीं, सभी जातियों में मुक्ते अपने गुजरात, महाराष्ट्र और हिन्दुस्तान के मित्रों के परिचित आकार-प्रकार और रूप दिखाई पडते, यद्यपि मेरे प्रान्त बगाल से ये कुछ कम मिलते थे। मुझे ऐसा ही योध होने लगा कि उत्तर से सभी जातियों को कोई बहुत बड़ी मेना दिख्य आकर यहाँ की जनता में घुल-मिलकर एकाकार हो गई है। केवल यहीं भावना रह गई कि ये दक्षिण के हैं, किन्तु लोगों के चेहरों में अन्तर पाना बड़ा कठिन हो गया। अत में मुक्ते यहीं बिंदने लगा कि सिम्मक्षण चाहे जिस प्रकार का हुआ हो, स्थान-पेद (regional differences) चाहे जिस प्रकार के ढ़ंढ निकाले गये हो, सभी विभिन्नताओं के भीतर सम्पण भारत में रूप और सम्यता की पूर्ण एकता है। और वातो के लिये मानव-जरीर की स्परेशा के अध्ययन करनेवालों में और अधिक अटकल लगाने की प्रवृत्ति नहीं है। '

"तो भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने आयं और द्राविड का जो इतना वडा भेद वना रखा है, इसका क्या होगा। यह तो लुप्त हो जाता है। यदि आयों का आक्रमण मान भी लिया जाय, तो या तो हमे यह मान लेना पडेगा कि यह आक्रमण इतनावडा था कि सम्पूर्ण भारत की जनता का शारीरिक सघटन एक-सा हो गया, या थोडे से आक्रमणकारी उत्तर से आये थे जो जनता के साथ पुल मिलकर मूल निवासियों में लुप्त हो गये। इत्यादि।" र

"इसलिये दो उद् रेयो से मैंने मूल वेद का अध्ययन आरम्भ किया, यद्यपि इसके मीतर पैठकर गम्भीर अध्ययन आरम्भ करना मेरा उद्देश्य नही था। मुफे देखते देर न लगी कि वेद मे आर्य और दस्यु ना विभेद और दस्युओ को यहाँ का मूलिनवासी कहना इतना तृच्य और हेय है, जिसकी मैंने कभी करपना भी न की थी। इन प्राचीन मन्नो मे बहुत-सी मानसिक नियाएँ और अनुमूतियाँ है, जिनकी अवतक उपेक्षा होती आ रही थी और उन्हें दूँ दें निकालना मेरे लिये वडा ही मनोहर था। इन वातो का महत्त्व मेरी इंटिंट में बहुत वढ गया, जब मैंने देखा कि मेरी आन्तिरक अनुमूतियों को वेद के मन्न ठीक-ठीक उद्धासित कर रहे थे, जिनका कोई भी मुक्ते युरोप की साइकालोजी (मनोविज्ञान) मे और जहाँ तक में योग और वेदान्त जानता था, बही भी मुक्ते न मिल रहा था। और दूसरी बात यह थी कि उपिनपद के बहुत-में समफ में नहीं आनेवाले वाक्य उन ऋजाओं से स्पष्ट हो रहे थे, जिनका ठीक अर्थ अत्रवन समफ में नहीं आ रहा था और पुराणी के भी बहुत-से नये अर्थ मालूम होने लगे।"

१ On the Veda Sri Aurobindo Pondicherry 1956 Page 43-44 २ त्रेव। Page 45

वेद के प्रतीकों के विषय में श्रीअरविन्द का कथन इस प्रकार है —

"अंगिरा अवश्य परमिष (divine Seers) है । ये देवताओं के विश्व और पिण्ड में काम करनेवाली देवशक्तियों की सहायता करते रहते हैं। ये पितृशक्ति की भी सहायता करते हैं, जिन्होंने पिह ले तत्त्वज्ञान पाया, वैदिक मंत्र जिनके मनोहर ज्ञान, श्रुति, स्मृति और वारम्बार दुहराई जानेवाली अनुभूति है। सात दिव्य अंगिरा, सात अग्निपुत्र अथवा अग्नि-शक्ति, ऋषि की इच्छाशक्ति (Power of Seer will) तत्त्वज्ञान से भरा हुई दिव्यशक्ति की ज्वाला हैं, जो विजयप्राप्ति के लिये जलाई जाती हैं। भृगुओं ने यह ज्वाला सांसारिक वस्तुओं की वृद्धि में पाई, किन्तु अंगिरागण इसे यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित करते है और इसे यज्ञ के संवत्सरों में सुरक्षित रखते है। ये संवत्सर आध्यात्मिक साधनाओं के काल के प्रतीक है, जिसमें सत्य का सूर्य अन्धकार से बाहर लाया जाता है। जो इस संवत्सर के नौ महीने तक यज्ञ करते हैं, वे नवग्वा हैं, अर्थात् नौ गायों या किरणों के द्रष्टा (ऋषि) हैं, जो सूर्य की गायों की खोज और इन्द्र का पणियों के साथ युद्ध का प्रबन्ध करते हैं। जो दस महीनों तक यज्ञ करते हैं, वे दश किरणों के द्रष्टा (ऋषि) है। ये इन्द्र के साथ पणियों की गुहा में खोई हुई गायों के उद्धार के लिये प्रवेश करते हैं।

"मनुष्यों के पास जो कुछ है, उसे परमात्मबुद्धि और साधनाओं को समर्पण करना ही यज्ञ है। इसमें उसे देवताओं के अनन्त वर प्राप्त होते हैं और उसके पौरुष का उत्तरोत्तर विकास होता है। ये धन आध्यात्मिक धन, सुख और समृद्धि है, जिनसे आगे बढ़ने और युद्ध करने की शक्ति का संचय होता है। क्योंकि यज्ञ एक यात्रा और क्रमोन्नति है और अग्नि के नेतृत्व में यज्ञ दिव्य मार्ग द्वारा देवताओं की ओर आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण अंगिरा पितरों का स्वर्लोकारोहण है। यज्ञ-रूपी यह यात्रा युद्ध भी है; क्योंकि पणि, वृत्त और अविद्या तथा असत्य की श्रन्यान्य शक्तियाँ इसका विरोध करती है। इन्द्र और अंगिरा का पणियों के साथ युद्ध, इसी युद्ध की कथा है।

"विव्य ज्वाला को जलाना, घृत और सोम-मद्य की आहुति देना और मंत्र-पाठ करना इस यज्ञ के प्रधान लक्षण है। मंत्र और आहुति द्वारा देवताओं की वृद्धि होती है। इसे कहा जाता है कि देवता का मनुष्यों में जन्म हुआ, अर्थात् मनुष्यों में जनकी सृष्टि हुई और वे प्रकट हुए और जनकी ज्ञारीरिक और मानसिक सत्ता का चरम सीमा तक विकास हुआ और ये (देवगण) इन्हें भी अतिक्रमण कर उत्तरोत्तर लोकों और स्थितियों की सृष्टि करते है। ऊँचे लोकों की स्थिति (higher existence—उच्चजीवन) दिव्य और अनन्त जीवन है, जिसके प्रतीक गो और अन्तहीन माता अदिति है। अधोजीवन उसका अन्धकारमय रूप दिति है। दिव्यावस्था (higher or divine being) को प्राप्त करना और निम्नस्थ जीवन, अर्थात् मानव-जीवन को ऋत और सत्य के अनुकूल और अधीन वनाना ही इस यज्ञ का उद्देश्य है। किरणमयी गायों का प्रसाद ही इस यज्ञ का घृत है। यह मनुष्य के मानस सूर्यतत्त्व की ज्योति है। जल और लता-गुल्मों में छिपा हुआ जीवन का अमृतानन्द ही सोम है, जिसे पीने के लिये देवता और मनुष्य चुलाते हैं। वाक् अन्तः प्रेरणा से उत्पन्न सत्ता का अन्तः प्रकाश (thought-illumination) है, जो आत्मा में उत्पन्न से उत्पन्न सत्ता का अन्तः प्रकाश (thought-illumination) है, जो आत्मा में उत्पन्न

होती है हृदय में रूप और मन में आकार ग्रहण करती है। घृतवद्धित अग्नि, सोम के आनन्द से तेजस्वी और ऊर्जस्वी इन्द्र, वाक्शक्ति से सर्वाद्धत होकर सूर्य की गायो को खोज निकालने में अगिरा की सहायता करते हैं।

"वृहस्पित सृष्टि करनेवाली वाक् के पित हैं। यदि अग्नि सर्वश्रेष्ठ अगिरा है, जिनको ज्वाला में अगिराओं को उत्पत्ति होती है, तो वृहस्पित भी एक अगिरा है, जिनके सात मुख, तेजस्वी विचारों की सात किरणें और प्रकाशिन करनेवाली सात वाक् है, जिनकी ये ऋषिगण उच्चारण-शक्ति है। इसलिये अग्नि, इन्द्र, वृहस्पित, सोम, ये सभी सूर्य का गायों के प्राप्त करनेवाले (गीविन्द —प्रकाशमय हैं और मनुष्यों से उन्हें छिपाकर रखनेवाले दस्युओं के नाश करनेवाले हैं। सरस्यती अन्त प्रेरित वाग्यारा अथवा सत्यप्रेरणा की वारा है। वे भी दस्युओं वा संहार वरके गीओं का उद्धार करनेवाली है। इन गौंओं को इन्द्र के आगे-आगे चलनेवाली मरमा इंढ निकालती है, जो भौरमण्डल की देवी अथवा उपा है, और ये सत्य की अन्त प्रेरणा की प्रतीक-मी मालूम होती है। उपा इस महान् विजय का कारण और प्रकाशमय कार्य भी है।

"उपा दिव्य प्रभात (divine dawn) है, क्यों कि उसके आने पर जो सूर्य प्रकट होता है, वह परम सत्य (superconscient truth) का सूर्य है। जिस दिन को वे अपने साथ ले आते हैं, वह सन्चे जीवन और सच्चे ज्ञान का दिन है। जिस रात्रि को वे दूर करते हैं, वह अविद्या की रात्रि है, जो उपा को अपने भीतर छिपाये रहती है। उपा स्वय सत्स्व रूप सुनृता—और सत्य की जननी है। दिव्य उपा के ये सत्य उसकी प्रवाशवाली गार्वे है, और उनका साय देनेवाले, जीवन मे ओतप्रोत सत्यवल उसके अदव हैं। गो और अदव के इन प्रतीको के चतुर्दिक् वैदिक प्रतीकों के अधिकाश चक्रर काटते है, ग्यों कि देवताओं से प्राप्त होनेवाले धन के ये मुरयाश हैं। उपा की गायों को चुराकर तमीचर दस्य ने अन्त करण के अन्यकार मे छिपा रखा है। वे ज्ञान के प्रकाश और सत्य ज्ञान है, गावों मत्त्य, जिन्हें व वन ते छुड़ाना है। दिव्य उपा का उद्दगमन ही उनकी मुक्ति है।

"यह अन्धकार मे पड़े हुए सूर्य का भी उद्घार है, क्यों कि सूर्य के विषय मे ऐसा कहा जाता है कि 'तत्सत्य' उस सत्य को इन्द्र और अगिरा ने पणि की गुहा मे पाया था। इस गुहा के विदीण हो जाने पर उपा की गायें, जो सत्यरूपी सूर्य की किरणें हैं, वे अस्तित्व के पवंत पर आरोहण करने लगती है और स्वय सूर्य भी दिव्य जीवन के ऊपर प्रकाश के महासागर मे ऊपर उठने लगता है, जहाँ मनीपिगण (thinkers) दूसरे तट तक इन्हें जल पर नौका की तरह ले चलते है।

"पशुओं को छिपानर रखनेवाले पणि अधोलोक के स्वामी दस्युगण हैं, जो वैदिक प्रतीका-नुसार आम देवता, ऋषि और कार्यकर्त्ता के विरोधी माने गये हैं। जो यज्ञ करते हैं, जिन्हे दिन्म ज्योति के मत्र प्राप्त हैं, जो देवताओं को चाहते हैं और सत्य जीवन की ओर उनकी सवर्षना करते हैं, जो प्रकाश के योदा और सत्य के यात्री ह, वे ही आर्य हैं। दस्यु वे हैं, जो स्यूल (undivine being) हैं, यज्ञ नहीं करते, परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और नं उसके विषय में बोल सकने के कारण धन एकत्र करते हैं, किन्तु उसका उचित उपयोग नहीं कर सकते, वाक् देवता और यज्ञ से घृणा करते हैं, जीवन को उन्नत बनाने के लिये स्वयं कुछ प्रदान नहीं करते, वरन् आर्यों की सम्पत्ति उनसे लेकर छिपा रखते हैं। वह चोर, शत्रु, वृक, भक्षक, विभक्ता, बाधक, और बन्दी बनानेवाला है। दस्यु अज्ञान और अन्धकार की शक्ति है, जो सत्य के अनुसन्धान करनेवाले और अमृतत्व के विरोधी है। देवता प्रकाश की शक्ति, अमृतपुत्र, एक सत् के रूप और व्यक्तित्व है, जो अपनी सहायता, अपनी वृद्धि और मनुष्यों में मनुष्यत्व के विकास द्वारा उसे सत्य और अमृतत्व तक पहुँचा देते है।

"इस प्रकार अंगिरा की कथा के अर्थ से वेद के सारे रहस्य की कुंजी मिल जाती है; क्यों कि यदि आर्यों की खोई हुई गायें और घोड़े जिनका देवगण उद्धार करते हैं, और जिनके इन्द्र स्वामी ही नहीं है, वरन् स्वयं गो और अश्व है, वे शरीरधारी पश्च नहीं है। यदि यज्ञ द्वारा इन सम्पत्तियों की इच्छा की जाती है, तो ये आध्यात्मिक सम्पत्ति के प्रतीक है, और इनके साथ लगे हुए पुत्र, जन, हिरण्य, कोष इत्यादि का भी ऐसा ही रूप अवश्य होना चाहिये। यदि घृत उत्पन्न करनेवाली सांसारिक शरीरधारी गाय नहीं है, वरन् जाज्वल्यमान माता है, ता जल में वर्तमान और तीन वार गौओं से चुलाया हुआ घृत भी लौकिक हिव नहीं है और न स्वादु सोम-मद्य ही लौकिक है, जो निदयों में रहता है और समुद्र की उठती लहरों से निकलता है और धारा-प्रवाह वहता हुआ देवताओं तक चला जाता है। यदि ये प्रतीकात्मक है, तो यज्ञ के और वलि-द्रव्य भी प्रतीकात्मक है। वाह्य यज्ञ भी केवल अन्तर्योग का प्रतीक हो सकता है। और, अंगिरा ऋषिगण अंशतः प्रतीकात्मक अथवा देवयोनिविशेष है, जो यज्ञों में सहायक होते है, तो भृगु, अर्वण, उशना, कौत्स इत्यादि भी ऐसे ही होंगे, जो काम में उनका साथ देते हैं। यदि अंगिरा की कथा केवल रूपकमात्र है, तो दस्युओं के विरुद्ध ऋषियों की देवताओं द्वारा सहायता इत्यादि की कथाओं को भी रूपक होना चाहिये; क्योंकि वैदिक किवयों द्वारा उनकी भी अंगिरा-कथाओं की तरह ही गणना की गई है।

"उसी तरह ये दस्यु हैं, जो यज्ञ की विल और चरु ग्रहण नहीं करते, जो वाक् और देवताओं से घृणा करते हैं और जिनके साथ आयों का वरावर युद्ध होता रहता है। ये वृत्र, पणि और दस्युगण मनुष्य-रात्रु न होकर, अन्धकार, असत्य और नीचता की राक्ति है, तो आयों के युद्ध, राजा, राष्ट्र की सारी भावनाएँ आध्यात्मिक प्रतीक और रूपक वन जाती हैं। विना अच्छी तरह जाँचे यह नहीं कहा जा सकता है कि वे पूर्णतः अथवा अंशतः ऐसे हैं। और यह हमारा वर्तमान उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमने जो आरम्भ किया है कि वैदिक मंत्र प्राचीन अध्यात्मज्ञानी भारतीयों का प्रतीकात्मक ग्रन्थ है और उनका अर्थ भी आध्यात्मिक और मनोवृत्तिमूलक है, यह स्पष्ट है वा नहीं, यह स्पष्ट और निश्चित रूप से सिद्ध हो गया। क्योंकि, यथेष्ट कारण देखा जाता है कि वेद का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाय और काव्यमय प्रतीक के रूप में इसका अर्थ किया जाय।"

१. तत्रेव। Page 278.

श्रीअरिवन्द ने योगास्याम, योगसिद्ध और प्रकाण्ड विद्वत्ता के आधार पर वेद-प्रतीकों को स्थिर करने की चेष्टा की है और ऐसा योघ होता है कि सत्य के अत्यन्त निकट पहुँच गये हैं। प्रतीव-विद्या के अनुमन्धान में मेंने महिता और सहितोत्तर सामग्रियों के आधार पर अपने निणयों पर पहुँचने का प्रयत्न किया है। सहितोत्तर ग्रन्थों के आधार पर मुफे जो सम्र मिले हें, उन्हें मैंने सिद्धान्त-प्रकरण में दे दिया है। ये अत्यन्त सरल सुबोध और सर्वमान्य है। भारतीय आध्यात्मिक साधनाओं में सभी सम्प्रदाय समान श्रद्धा और मिल्न में इनका प्रयोग करते हैं। ये सार्वमीम सिद्धान्त अवस्य हीं, अल्पकाल में वनकर तैयार नहीं हो गये। जब जैन और बौद्ध भी इन मिद्धान्तों के आधार पर अपनी माधनाएँ करते हैं, तो ये बुद्ध और जिनसे भी अवस्य पुराने हैं और यह सवया युक्ति और विवेकसगत है कि महिताएँ इनके उद्गम-स्थान हों।

कितनी सहस्वाद्यियों के प्रयत्न और तपश्चर्या के बाद ऋषियों ने पश्यन्ती बाक के रूप मे वेद की ऋचाओं को देखा, आर कब देखा इसका निर्णय करना मानव-शक्ति के बाहर है। मेरा विश्वाम है कि जिन ऋषियों ने अपने तपोवल से वेद का साक्षात्कार किया, उन्होंने ही उनमे सिनिहित प्रतियाओं और सिद्धान्तों के आधार पर साधनाओं के अवलम्ब-स्वरूप प्रतीको का निर्माण किया। इसलिये वेद प्रतीक और वेदोत्तर-प्रतीक मे न कोई अन्तर होना चाहिये और न है। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण बहुत सी ऋचाओ के भाव ठीक-ठीक समभ मे नही आते, और अशुद्ध रीति से अध्ययन करने के कारण भी बहुत सी सुन्दर ऋचाओं के मनोहर अय भी विकृत रूप में दिखाई पडते हैं। प्रतीकों की सहायता से वेद की बहुत-सी ऋचाओं के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। अनेक ऋषियों ने भिन्न-भिन्न ऋचाओं को देखा और एक हा भाव को उन्होंने भिन्न-भिन्न बब्दो द्वारा व्यक्त किया किया । वेदोत्तर दर्शन और साधना-प्रन्थो मे सत्, चित् और आनन्द का सभी व्यवहार करते हैं, किन्तु वेद मे सत् और चित् के लिये सत, ऋत, सत्य, सत्य बृहत्, ऋत बृहत्, परमे व्योमन् आदि शब्दो का व्यवहार होना है। चित् के लिये तप, मह, आप, उपा आदि शब्दो का व्यवहार होता है। मयत जीवन यज्ञ है और असयत जीवन दस्य वा राक्षस-जीवन है। आनन्द का नाम सोम है, जिसे पान न र देव, ऋषि और पितर सभी तुस होते है, किन्तु दस्यु के लिये यह दुर्लम है, क्यों वि उसे इसमें प्रेम नहीं है। इसिलये ब्रह्मानन्दी सोमपायी हैं और विमु सोमनाय है। इसी प्रकार और शब्दों के स्वरूप का पता लगा लेने पर अमृतत्व के भाण्डार वेद का मनोहर स्वरूप प्रकट होता है।

पूर्वोक्त प्रकरणों में जिन प्रतीकों की चर्चा हो चुकी है उन सभी के रूप मुझे वेद में दिखाई पटते हैं। यदि इन प्रतीकों और तदन्तगंत सिद्धान्तों की सहायता से वेदायें को ममभने का प्रयत्न किया जाय, तो वहुत-मी दुम्ह ऋचाएँ भी स्पष्ट हो जायेंगी और जी सृत वेदोत्तर प्रतीकों के रहस्यों का उद्दुषाटन करते हैं वे वेद-प्रतीकों के समभने में भी सहायक होंगे, क्योंकि दोनों एक ही अथवा एक ही सम्प्रदाय के ऋषियों और तपस्वियों के प्रयत्न हैं। दो-एक उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा।

वेद में 'अमृतस्य नाभि' 'नाभि' 'मुननस्य नाभि' आदि का प्रयोग हुआ है । यह प्रतीकों में विष्णु की नाभि है, जिससे मृष्टि उत्पन्न होती है । विदव-व्यापी (विष्णु) तरब का नाम ही वेदों में अमृत है। यही द्यावापृथिवी की नाभि और 'भुवनस्य नाभि:' है। यही सदिश्व की नाभि है, जिससे सृष्टिकमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा की तरह त्रिपुरा बैठी रहती है। यही तांत्रिकों का बिन्दु अथवा नाद-बिन्दु है, जो विभुशक्ति की ज्ञानेच्छाित्रया, अर्थात् सृष्टि का आदि रूप है। यही शिवलिङ्ग और स्तूप का अपरवाला वर्तु लांश है, जिसका स्थिरांश चतुष्कोण नीचे है। यही बुद्ध की शून्यता है, जिससे सृष्टि-पद्म निकलता है, जिस पर बुद्ध बैठे रहते है। यही जिन के हृदय पर अथवा मस्तक के पीछे प्रभामण्डल की तरह लगा हुआ धर्मचक्त है और बुद्ध के ललाट का विन्दु है। यही षट्चक्र-परम्परा में सहस्रार के त्रिकोण की शून्यता है। यही अमृतस्य नाभिः प्रासाद-पुरुष का अमृतकलश है। यही महेश्वर की साँस या स्पन्दन है, जो शब्द-ब्रह्म वा वाक् के रूप में जगत् की सृष्टि करता है। मैं ऋग्वेद की तीन ऋचाओं द्वारा इसे स्पष्ट करूँगा—

द्योमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें माता पृथिवी महीयम् । उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥ पृच्छामि त्वा परमन्तं पृच्छामि पृथिव्याः यत्रा भुवनस्य नाभिः । पृच्छामित्वा बृष्णो श्रश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ इयं वेदिः परो श्रन्तः पृथिव्या श्रयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । श्रयं सोमो वृष्णो श्रश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं ब्योम ॥

"यहाँ मेरे जन्मदाता पिता द्यौ है, बन्धु नाभि है, यह विस्तृत पृथ्वी माता है। यहाँ सीधे पड़े हुए दो चमू (सोमपात्र) के भीतर मध्य भाग में पिता ने पुत्री में गर्भाधान किया।"

यहां द्यावापृथिवी का विस्तार चिदाकाश का विस्तार है। इसमें तीन बिन्दुओं का संकेत है— नाभि और दो सीधे चमूपात्र। नाभि बिन्दु है और दोनों गोल चमू नाद के दो बिन्दु है। ये तीनों बिन्दु त्रिशक्ति है, जो शिव, जिन और बुद्ध के हाथ का त्रिशूल है और अन्य देव-विग्रहो में रूप, रंग तथा आयुध-शक्ति के रूप में वर्तमान है।

पिता ने पुत्री में गर्भाधान किया—इसका अर्थ है कि जिस त्रिशक्ति को विभु ने उत्पन्न किया, उससे ही सृष्टि की रचना की। यहाँ त्रिविन्दु का वना हुआ त्रिकोण योनि है।

"मै तुमसे पृथ्वी के अशेष अन्त की वात पूछता हूँ, मै तुम्हें पूछता हूँ, जहाँ मृष्टि की नाभि है-। मै तुमसे (आनन्द वरसानेवाले अश्व की शक्ति की वात पूछता हूँ, मैं तुमसे अशेषतत्त्व (परमं व्योम) और वाक् की वात पूछता हूँ।"

"यह वेदी पृथिवी का अशेष अन्त है, यह यज्ञ भुवन की नाभि है, यह सोम (आनन्द) बरसानेवाली, अश्व की गिक्त है और यह वेदमंत्र (व्रह्म) वाक् और चिदाकाश (परमंव्योम) है।"

ं यहाँ वेदी को पृथ्वी का चरम अन्त कहा गया है । पृथ्वी से स्थितितत्त्व अभीष्ट है, जिसकी स्थिरता का प्रतीक चतुष्कोण वेदी है। यज्ञ को भुवन की नाभि कहा है। सारी

१. यस्य नि:श्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्।।

२. ऋग्वेद । १.२२.१६४. ३३, ३४, ३४, ।

सृष्टि और जीवन ही यज्ञ है। इसिलये विभु को यज्ञपुरुष कहा गया है। इस यज्ञ का प्रतीक वेदी का वर्तु लाकार होमकुण्ड है, जो विभु की सृष्टि-किया का स्पन्दन स्थान, विन्दु अथवा नाभि है। आनन्द-स्वरूप सोमरस ब्रह्मतेज को वरसानेवाला है और वेदमत्र ही बाक् और परमब्रह्म (परम व्योभ) है।

मृष्टिमूक की इसमे पहिले वर्चा हो चुकी है । उसके अयें मे ही, यत्र और प्रासाद-पुरुषादि मे अिकत सभी सिद्धान्त जा जाते हैं। सृष्टिमूक्त मे सृष्टि का कम इस प्रकार है— १ तप, २ ऋत-सत्य, ३ अन्धकार, ४ प्रकारा, ५ काल, ६ दिन-रात-सूर्यंचन्द्र, ७ दिव-पृथ्वी-अन्तरिक्ष। तप चिदाकाश्च है, इसका सकेत मन्दिर की ध्वजा है। ऋत-सत्य यत्र का विन्दु और मन्दिर का सुधा-कलश है। अन्धकार, प्रकाश और काल प्रकृति है। यह यन का वृत्त और प्रासाद का जामलक है। दिन-रात और सूर्यंचन्द्र काल-मान है। दिव-पृष्वी-अन्तरिक्ष, भिन्ना प्रकृति, अर्थात् प्रकृति का विस्तार है। इसकी स्थित यन तथा मन्दिर के चतुष्कोण मे होती है।

जब परम तत्त्व की कल्पना पुरुष के रूप मे की जाती है, तो पिण्ड और ब्रह्माण्ड-पुरुष में सूक के सातो सृष्टि-स्थान शक्ति-केन्द्र या किया-चक का रूप प्रहण करते हैं। तप सहसार की शून्यता, अर्थात् विदाकाश है। ऋतसत्य बिन्दुस्थान आज्ञाचक है। अन्वकार आकाश का विद्युद्ध चक है, जिसका प्रतीक वर्तुं लोकार है। अनाहत को काल का सकेत होना चाहिये। प्रकाश मणिपुर है, जिसका तत्त्व अनिन और सूर्य है। स्वाधिष्ठान अमृतस्थान जलतत्त्व है, जो अर्थेचन्द्राकार है। दिवपृथिव्यादि, स्थिति के प्रतीक चतुष्कोण, धराचक मृलाधार है।

सप्त व्याहितियों के रूप में सृष्टिकम इस प्रकार है—मूलाघार चतुष्कोण भू, स्वाघिष्ठान अमृतमय सुव, मणिपुर तेजोमय स्व, अनाहत मह, विशुद्ध जन, आझा तप और सहस्रार सत्यम्। योगिजनो और साधकमात्र का दिश्वास है कि सृष्टि-करूपना का लघुरूप पुरुप-रूप है और सृष्टिकम का इस प्रकार निर्देश किया जाता है। वेद भी कहते हैं—पुरुप एवेद सर्वेम्।

चित्-राक्ति अर्थात् वैदिक 'तप' के विकास की कल्पना दुर्गासप्तराती के तीन चिरित्रों में सृष्टिसूक्त के अनुसार की गई है। प्रथम चिरित्र की तामसी शक्ति का नाम कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि है। यह ऋत-सत्य से उत्पन्न रात्रि है। द्वितीय चिरित्र में महातेज - पुज्ज नारीरूप में परिवर्तित हो जाता है। यह तेज पुज्ज मृष्टिसूक्त का 'समुद्र-अणंव' है।

गृष्टिपुक्त के सबस्सर से लेकर पृथ्वी और बन्तरिक्ष तक की सृष्टि का प्रसग तृतीय चरित्र में हैं। यहाँ देवी से देवी की शक्तियाँ और अपने ही बहुत-से प्रतिरूप निकलते हैं और अपना कार्य करके उनमें विलीन हो जाते हैं, और राक्षसों के भी बहुत-से रूप और प्रतिरूप निकलते हैं तथा सभी देवी की अनन्त सत्ता में समा जाते हैं। वच जाते हैं केवल देवी के इच्छानुवायी देव और भक्तगण, जो उनकी लीला में उनके कृपापात्र वनकर सृष्टिलीला का विस्तार करते रहते हैं। यह अग्न सारी सृष्टि-लीला का प्रतीक है।

१ नाक्ष्मकरण में इस पर विस्तार से विवेचन किया गया है।

इस सूक्त का नाम अघर्षण, अर्थात् पापनाशक है और इसका जप करना प्रत्येक वेदानुयायी का नित्य कर्म निर्धारित कर दिया गया है । यह सर्वथा उचित और आवश्यक है। नाम-रूपहीन परमात्मा के नाम और रूप की यह मनोहर परिकल्पना ही अघ का मर्षण कर सकती है।

यह केवल दिङ्मात्र है। इस पद्धित पर वेद की अधिकांश ऋचाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि वेदाध्ययन और ब्रह्मविद्या के अनुशीलन में प्रतीक-विद्या के सूत्र वेद-विद्या के भी सूत्र हैं और वेद की भावनाओं के आधार पर ही इनका निर्माण हुआ है।

## सिंहावलोकन

प्रतीक-विद्या की खोज में हम वेदों से होते हुए सिन्धु-उपत्यका के उत्खनन तक पहुँच गये और देखा कि भारतीय साधनाओं की भावनाओं का आधार त्रिशक्ति वहाँ भी त्रिशूल के रूप में, पूर्ण विकसित रूप में वर्तमान है। सिंहासन पर योगिराज पशुपित त्रिशूल के साथ विराजमान हैं। जीवमात्र को पशु कहने की भावना भी वर्तमान है। उत्खनन में देवालय, शिवलिङ्ग और स्वस्तिक के चिह्नवाली बहुत-सी वस्तुएँ भी मिली हैं। इन प्रतीकों के आन्तरिक सिद्धान्त के मनन से यही कहना पड़ता है कि यह एक बहुत ही उच्चकोटि की सभ्यता थी। नर्मदा के किनारे माहिष्मती में जो उत्खनन-कार्य हुआ है, वह भी सिन्धु-सभ्यता का समकालीन माना जाता है और वहाँ की सभ्यता भी बड़ी उच्चकोटि की समभी जाती है। भारत की सभ्यता का और अधिक पता लगाने के लिये इससे आगे जाने के लिये न कोई उपाय है और न कोई सामग्री ही है।

तत्पश्चात् जब हम वेदयुग पर आतें हैं, तब भारतीय सभ्यता के रूप को देखकर चिकत और स्तम्भित रह जाना पड़ता है। वेद तपश्चर्या और योगाभ्यास द्वारा शब्दब्रह्म को वेद की ऋचाओं के रूप में प्रत्यक्ष देखनेवाले ऋषियों के तत्त्व की स्वानुभूति की गाथा है और इन ऋचाओं के द्वारा शब्दब्रह्म और परंब्रह्म को पाने की विद्या है। इस अनमोल रत्न की रक्षा करने और इसकी प्रभा को वचाकर रखने में उन महात्मा ऋषियों ने और सन्तित ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। वेद की भाषा, परम्परा और रहस्यपूर्ण भाव को समभने के लिये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिःशास्त्रों का निर्माण हुआ और ये वेद के षडंग कहे गये। वेद के रहस्यों और यथार्थ भावों को समभने के लिये पुराण, उपपुराण, इतिहास, दर्शन, आरण्यक उपनिषदादि का निर्माण हुआ और इन सभी प्रयत्नों का एक ही आदर्श रहा,—वेद को समभना, जानना और मानव-शरीर पाने का चरम फल प्राप्त करना। इसी उद्देश्य से स्पष्ट शंद्वों में वारम्बार आदेश दिया गया कि—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपद्यं हयेत् । विभेत्यत्पश्रुताहेतो मामयं प्रहरिष्यति ॥ "इतिहास और पुराण (के अध्ययन और अनुशीलन) से वेद को परिपुष्ट करता रहे। कम पढे-लिसे 'विद्वानो' से वेद डरते रहते हैं कि यह मेरे ऊपर प्रहार करता रहेगा।"

सभी गृढ और स्वानुभूतिमूलक भावनाओं को प्रकाशित करने की भाषा प्रतीकप्रधान होती है, क्योंकि उन भावनाओं और अनुभवों को प्रकाशित करने का कोई दूसरा माग नहीं है। यदि प्रतीकात्मक भाषा का अक्षरार्थ और शब्दार्थमात्र लिया जाय तो सर्वदा अर्थ का अनर्थं होता रहेगा और सत्य का विकराल और विकृत रूप आ उपस्थित होगा । छपने पर युरोप के हाथों में पड जाने पर वेद की यही दुर्दशा हुई है और ब्रह्मज्ञान के रजाकर के स्थान में यह उनके लिये भानुमती का पिटारा वन गया है, जिससे तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक गपोडे (myth) आदि-आदि ज्ञान की खालवाले अज्ञान के जीव-जन्तु निकाले गये। इसमे इनकी लाचारी थी। वेद का ऋषियुग भारतीय सभ्यता और इतिहास का सब से जगमगाता युग था। उसे इन्होंने वकरी और सूबर चरानेवाले असम्यो का गीत मान लिया। जिस भावना की जड हो सडी हुई हो, उसका फल क्योकर सुख्द हो सकता है। अपनी लाल बुभकाडी फल्पना और अटकलो से इन्होने यह भी सिद्ध किया कि आर्य भारत मे बाहर से आये, आर्य और द्राविड एक-दूसरे के घोर शत्रु थे, आर्य असम्य थे और द्राविड इनसे अधिक सभ्य थे, द्राविड वेदों के वृत्र, पणि और दस्यु है। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन एक-दूसरे के शत ये और जिहाद तथा क्रूजेडवाले मुसलमानो और ख्रिस्तानो की तरह परस्पर मुडफुडीवल करते रहते थे—इत्यादि इत्यादि । अटकल पर बनाई हुई ये निराधार और असत्य वातें देश के सच्चे इतिहास के रूप में पढ़ाई जाती हैं, जिसमें प्रत्येक भारतीय वच्चे को रटाया जाता है कि ऋषिगण सोम नाम की एक ब्राडी पिया करते थे और गाय-वकरी चराया करते थे। उन्होंने बहुत-से चरवाहों के गीत लिखे हैं, जो गन्दे और भद्दे हैं। पाखण्डी ब्राह्मणो ने इस गन्दे गीतो के सब्रह को परम पवित्र ग्रन्थ का रूप दिया और जनता को ठगकर उन पर खूब रोव जमाया और उनसे पैसे वसूल किये। किसी भी भारतीय के लिये इससे वढकर दु खद और घिनौना क्या हो सकता है।

प्रतीको के अध्ययन में हुमने देखा कि इनके अन्तर्गंत भावना कितनी सयत, सुन्दर और मनोहर है और इनके उद्देश्य तथा रूप कितने स्पष्ट और निश्यित हैं, और सबका मूल स्रोत वेद हैं। वेद की जिन ऋषाओं का सीधा सम्मन्ध प्रतीकों से हैं, उन प्रतीकों से मिलाकर देखने से उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और शब्दायों द्वारा जानने के प्रयत्न में जो मत्र गृन्दे और सद्दे मालूम पढ़ते हैं, उनका प्रतीकात्मक यथाय रूप जगमगाते हीरे के समान है। मेरा विस्वास है कि बैदिक, बौद्ध और जैन प्रतीकों के सिद्धान्तों पर दृष्टि रखकर पढ़ने से वेद का बहुत-सी ऋषाओं का सच्चा अथ स्पष्ट हो जायगा।

अशुद्ध पद्धित की चिक्षा मिलने के कारण बहुत से असत्य विचार सत्य के रूप में हमारे मन में घर कर चुके हैं। शुद्धार्य के जानने और समक्कते में इनसे वडी वाधा पहुँचती है। जैसे—इतिहास के नाम पर हमने साखा और पढ़ा है कि वैदिक, जैन और बौद्ध परस्पर कट्टर शत्रुता रखने थे। किन्तु सारे इतिहास में कहीं भी एक भी घटना नहीं मिलती है

कि इन्होंने आपस में धार्मिक मतभेद के कारण किसी की हत्या की हो अथवा मन्दिर तोड़ा हो । इसके विपरीत हम देखते हैं कि प्राचीन विश्वविद्यालयों में सभी सब शास्त्रों का अध्ययन करते थे और इसमें किसी प्रकार की बाधा किसी ओर से नहीं थी। इन सबके मन्दिर भी एक ही स्थान में एक साथ पाये जाते हैं। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि भारतीय धार्मिक साहिष्णुता का यह अद्भुत उदाहरण है। यथार्थ वात यह है कि इनमें केवल तर्क-वितर्क और आचार का भेद रहा। सवकी साधना और दिव्यज्ञान का मूल स्रोत वेद होने के कारण इनकी साधनापद्धित में कोई भेद नहीं रहा, और इसीलिये इनके मन्दिर, स्तूप, स्तम्भादि प्रतीकों के सिद्धान्तों में भी कोई अन्तर नहीं है, और सभी परस्पर वड़े प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। आधुनिक पद्धति के इतिहास के पढ़ने और पढ़ानेवाले कहते हैं कि श्रीशंकराचार्य ने बौद्धों को भारत से निर्मूल कर दिया। न मालूम वे ऐसा क्यों कहते है। भगवान् शंकर ने तो कभी वौद्धों का 'कत्ले-आम' नहीं किया और न किसी प्रकार का कोई उपद्रव किया, सारे देश में केवल घूम-घूम कर शास्त्रार्थ द्वारा अपने मत का प्रचार किया। इतने से कही कोई धर्म किसी देश से मिट जाता है। यथार्थ यह मालूम होता है कि वौद्धों और वैदिकों की साधना-प्रणाली एक होने के कारण ये सब प्रकार से एक-दूसरे से घुले मिले थे। जहाँ वौद्धमन्दिर न थे, वहाँ ये पौराणिक मन्दिरों में और जहाँ पौराणिक मन्दिर न थे, वहाँ वौर मन्दिरों में पूजा करते थे और जहाँ दोनों ही मन्दिर थे, वहाँ दोनों को समान श्रद्धा से देखते थे । जब मुसलमानों ने बौद्ध विहारों को ध्वस्त कर दिया, तब ये बचे-खुचे पौराणिक मन्दिरों में ही पूजन करने लगे और इनका पारस्परिक सामाजिक विभेद मिट गया। जो लोग जैन और वैदिकों को परस्पर विरोधी मानते है, उन्हें खजुराहों के अठाइस मन्दिरों में जैन, शैव, वैष्णवादि मन्दिरों को एक साथ देखकर घवराहट होती है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है और इसे धार्मिक सहिष्णुता मान लेते है। यथार्थं में ब्रह्मविद्या में एकरूपता होने के कारण इन सम्प्रदायों में आचार-भेद होने पर भी साधना में कोई भेद और अन्तर नहीं है, इसलिये इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है।

सिंधु-उपत्यका के उत्खनन से लेकर वेद, पुराण और भारतीय सभ्यता के सारे साहित्य से यही पता लगता है कि भारतीय महात्माओं ने संसार को कार्य के रूप में देखा और इसके कारण का पता लगाने में सारी शक्ति लगा दी। संसार के इस अन्तिम या अशेष कारण का नाम ब्रह्म है और उसे जानने की विद्या का नाम ब्रह्मविद्या है। इस ब्रह्मविद्या का जीता-जागता रूप शब्दब्रह्म वेद है। जल पर उठे हुए बुल्ले का जल से और वृक्ष का पृथ्वी से जितना निकट सम्बन्ध रहता है, उतनी ही इसमें स्थिरता आती है, उसी प्रकार जीव का ब्रह्म से जितना घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, इसमें उतनी शक्ति और आनन्द का आविर्भाव और विकास होता है, और सांसारिक किया-कलापों में, समाज में स्थिरता आती है। इसलिये जीव और ब्रह्मविद्या का जानना, उसका अभ्यास और आचरण करना भारतीय जीवन में परमपुरुषार्थ माना गया है। इसकी तुलना में अन्य सांसारिक विद्याएँ इन्द्रजाल अथवा माया का खेलवाड़ कही गई है। इस विद्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिये योग, तन्त्र, कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड,

उपासना, अर्चना, व्रत, उपवास आदि जितने भी उपाय हो सकते थे, सब का अवलम्बन किया गया। इन्हीं उपायों में से एक प्रधान उपाय प्रतीक और उसकी उपासना है। इसिलये सब प्रकार के प्रतीको के अन्तर्गत सिद्धान्तों में एकत्व दिखाई पडता है, क्योंकि सबका अन्तिम ध्येय एक, अर्थात् तत्त्वज्ञान है। कैवल इस एक को पाने के उपाय अनेक हैं—

एक सत्, विभा बहुधा ववृन्ति ।

# परिशिष्ट



### १ नटराज

जगत्प्रसिद्ध विद्वान् डॉ॰ आनन्दकुमार स्वामी ने १९१२ ई॰ में 'सिद्धान्त-दीपिका' की तेरहवीं पुस्तक में नटराज पर एक लेख लिखा था'। यह फिर बोस्टन, (अमेरिका) से Dance of Shiva नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ। उसका यह स्वतन्त्र हिन्दी-भाषान्तर है—

शङ्कर नटराजराज है। ब्रह्माण्ड उनकी नृत्यशाला है। उनके लय की भिन्न-भिन्न गितयाँ हैं। वे स्वयं ही नतर्क भी है और दर्शक भी। जब यह महानट तान देना आरम्भ करता है, तब उस शब्द से आकर्षित होकर नृत्य-लीलाएँ देखने के लिये सभी अपने-अपने स्थानों से निकल आते हैं। जब यह तमाशे की सभी वस्तुओं को समेट लेता है, तब आत्मानन्द में विभोर होकर यह अकेला ही पड़ा रहता है।

शिवभक्तों को कितने प्रकार के नृत्य मालूम है, यह मै नहीं कह सकता । इसमें सन्देह नहीं कि इन सभी के मूल सिद्धान्त प्रायः एक ही है, अर्थात् सङ्गीतमयी आदिशक्ति का विकास। शिव लूसियन (Lucian) के ऐरोस प्रोटोगोनोस (Eros Protogonos) है । उन्होंने लिखा है—"ऐसा बोध होता है कि नृत्य से ही सभी वस्तुओं की सृष्टि का आरम्भ होता है और यह नृत्य पुराणपुरुष एरोस (Eros) के साथ ही प्रकट हुआ; क्योंकि इस आदिनृत्य का हम ग्रह, नक्षत्र तथा तारक-मण्डलों के सामूहिक नृत्य में, नियमित गित में और एक दूसरे की गितिरेखा के भीतर भी अबाध स्थान-परिवर्तन में पाते हैं।"

मेरे कथन का यह उद्देश्य नहीं है कि जो लोग उन्माद अथवा मद के आवेश में पहले पहल अनाय पहाड़ी देवता की (जो पीछे शिव के रूप में मिला लिये गये) पूजा में नाचा करते थे, उनके हृदय में शङ्कर के नृत्य का सब से उत्तम भाव वर्तमान था । धर्म अथवा कला का कोई श्रेष्ठ भाव अथवा महान् संकेत अखिल मानव-समाज का सर्वस्व हो जाता है। युगयुगान्तर में भी यह लोगों को ऐसा दुर्लभ रत्न प्रदान करता रहता है, जिसे वे सर्वदा हृदय में वर्तमान पाते हैं। शङ्कर के नृत्य की उत्पत्ति चाहे जिस किसी रीति से क्यों न हुई हो, कालान्तर में यह ईश्वर के किया-कलापों का प्रतिरूप वन गया। यह ऐसी वस्तु है, जिसके

T. Gopi Nath Rao. Elements of Hindu Iconography. Vol. II. pt I. page 231 ff Madras 1914.

िलये कोई भी धर्म वा कला गर्व कर सकती है। घाडूर के अनेक नृत्यों में से में केवल तीन का ही वर्णन करोगा। उनमें से केवल एक ही मेरे विवरण का प्रधान विषय होगा। उसमें से एक देवताओं के स्वर्गीय मगीत के साथ प्रदोप नृत्य है, जो हिमालय पर्वत पर हुआ करता है। शिवप्रदोपस्तोत्र में उसका इस प्रकार वणन किया गया है —

"तीनो लोको को उत्पन्न करनेवाली गोरी को रत्नसचित सिहासन पर बिठा कर कैलास पवत पर मध्या समय शूलपाणि नृत्य करते हैं और देवमण चारो ओर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं।

''सरस्वती वीणा वजाती है और इन्द्र वेणु। ब्रह्मा हाथो से तालो को जगाते हैं। भगवती लक्ष्मी गान करती है। विष्णु निपुणता से स्निग्ध मृदङ्ग बजाते है और प्रदोपकाल में सभी देवगण मृद्यानीपति को घेरकर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं।

"गन्ववं, यस, पतग, उरग, सिद्ध, साध्य, विद्याघर, अमर, अप्सर और तीनो लोक में निवास करनेवाले सभी जीव सध्या होते ही शिव के पादव में आकर खडे हो जाते हैं।"

कथासरित्सागर के मङ्गलाचरण मे भी इस नृत्य की चर्चा की गई है।

शिव का दूसरा प्रसिद्ध मृत्य ताण्डय कहलाता है। इनके तामसिक रूप मैरव और वीरमद्र के साथ इसका सम्बन्ध है। यह रमशान मे होता है। इसमे शिव की दद्य मुजाएँ होती हैं और देवी तथा मृत-पिशाचों के साथ ये उद्धत रीति से नाचते हैं। एलिफेज्टा, एलोरा जीर मुचनेश्वर की तक्षणकलाओं मे प्राय ऐसी मृतियाँ पाई जाती हैं। इस ताण्डव नृत्य की उत्पित्त किसी अनाय देवता से हुई है, जो अदात देवता और अदात वेत्य ये तथा रात्रि के समाटे मे विहार क्या वर्षते थे। पीछे के समयों मे श्रीव और शाक ग्रन्थों मे शिव और देवी के इस श्मशान-नृत्य का वर्णन वहे ही ममंत्मश्री और ग्रम्भीर भाव मे किया गया है।

तीसरा नटराज का नादान्त नृत्य है। जो ब्रह्माण्ड के केन्द्र चिदम्बरम् अथवा तिल्लइ के स्वर्ण-मण्डप मे हुआ करता है। 'कोयिल पुराणम्' मे लिखा है कि तारक-वन मे ऋषियों के प्राथना करने पर पहले-पहल इस नृत्य का रहस्य देवताओं और ऋषियों को मालूम हुआ। इस सम्बन्ध मे एक कथा है, जिसका इस नृत्य के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं मालूम होता है। उसका साराज यो है—

तारक-वन मे मीमासा के माननेवाले बहुत-से नास्तिक ऋषि रहते थे। उनलोगों के सिद्धान्त को फूठ सिद्ध करने वे लिये एक सुन्दरी के रूप में विष्णु को और आदि शेष को साय लेकर शिव चले। पिहले ऋषिगण आपस में ही घोर वाद-विवाद करने लो, पर शीघ्र ही उनका कोध शिव पर आ पड़ा और मन्त्रो द्वारा उनका सहार करने की उन्होंने चेष्टा की। यज्ञाग्नि से एक भयकर व्याघ्र प्रकट हुआ और उनपर टूट पड़ा। ईपद्धास्य कर शङ्कर ने उसे पकड लिया और अपनी कानी अँगुलि के नख से उसका चर्म छुड़ाकर उसे रेशमी वस्त की तरह पहन लिया। इस विफलता से हतीत्साह न होकर ऋषियों ने फिर आहुति देना आरम्म किया और एक वडे प्रवण्ड संप को उत्यश्च किया। शङ्कर ने उसे पकड लिया और मात्रा की तरह एत उसे पकड लिया कौर मात्रा की तरह उसे पक लिया को स्वयं किया। उसके वाद मुयलक नामक एक

बौना दैत्य (अपस्मार पुरुष) उनके ऊपर टूट पड़ा। शिव ने अपने अंगूठे से उसकी रीढ़ तोड़ दी। वह छेटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अपने अन्तिम शत्रु को जमीन पर सुलाकर देवताओं और ऋषियों के समक्ष शङ्कर फिर नृत्य करने लगे।

तब आदिशेष ने शङ्कर की पूजा-स्तुति की और सबसे अधिक एक बार फिर वही रहस्यमय नृत्य दिखलाने की प्रार्थना की । विश्व के केन्द्र तिल्लइ-तीर्थ में यह नृत्य दिखलाने का शिव ने वचन दिया। चिदम्बरम् अथवा तिल्लइ में दिखलाया हुआ शिव का यह नृत्य, दक्षिण-भारत में नटराज की बहुत-सी मूर्तियों का विषय है। इन मूर्तियों की छोटी-छोटी बातों में यत्र-तत्र अन्तर है, पर सभी एक ही मूल सिद्धान्त का अवलम्बन करती हैं। इन मूर्तियों का क्या उद्देश्य है, इसकी खोज करने के पहिले यह आवश्यक होगा कि नटराज की जैसी मूर्ति मिल रही है, उसका वर्णन किया जाय। शिव की इन नृत्य-मूर्तियों में चार भुजाएँ हैं। केशपाश बँधे हुए और रत्नों से अलंकृत है। नीचे की जटाएँ नृत्य-काल में घूम रही हैं। वालों में कपाल, लिपटा हुआ एक सर्प और गङ्गा की मूर्ति, चन्द्रमा और पत्रों की एक माला दिखाई पड़ती है। दाहिने कान में पुरुषों का और वायें में स्त्रियों का कुण्डल है। वे हार, कंकण रत्नखचित मेखला और अंगूठियों से अलंकृत हैं। कसा हुआ कटिवस्त्र, उड़ता हुआ अङ्गवस्त्र और उपवीत ही उनके प्रधान परिधान है। एक दाहिने हाथ में डमरू है और दूसरा अभय-मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। एक वायें हाथ में अग्नि है, दूसरा उठे हुए पैर की ओर संकेत करता हुआ नीचे भुका है। दाहिना पैर छोटे दैत्य मुयलक पर पड़ा है, जो अपने हाथ से एक काला साँप पकड़े हुए है। बायाँ पैर ऊपर की और उठा है। मूर्ति पद्मपीठ पर है, जिसमें ज्वाल-माल से अलंकृत एक बहुत बड़ा प्रभामण्डल लगा है। डमरू और अग्निवाले हाथ इसे भीतर की ओर से स्पर्श करते रहते है। मूर्तियाँ छोटी-बड़ी सब प्रकार की है। कदाचित् ही कोई चार फीट बड़ी हो।

साहित्यिक ग्रन्थों का आधार न लेकर भी इस नृत्य के अन्तर्गत सिद्धांत का वर्णन करना कठिन नहीं है। सौभाग्यवश ऐसे साहित्यिक ग्रन्थ भी वर्तमान है, जिनकी सहायता से नृत्य के साधारण सिद्धांतों के ही नहीं, वरन् इसके स्थूल सांकेतिक चिह्नों की भी पूरी-पूरी व्याख्या की जा-सकती है। नटराज-मूर्ति की कुछ विशेषताएँ केवल नृत्य में ही नहीं, शिव की साधारण मूर्तियों में भी पाई जाती है। जैसे—योगियों की जटा, पत्रमाल, ब्रह्मकपाल, गङ्गा की मूर्ति, जटा में घूमती हुई गंगा की घारा, नाग, अर्धनारीश्वर के भिन्न-भिन्न आभरण और चार भुजाएँ। डमरू योगीश्वर शिव का एक साधारण चिह्न है, पर नृत्य में इसका विशेष अर्थ है। अब प्रश्न होता है कि शिव का नृत्य क्या वस्तु है। शैवगण इसे क्या समभते है। इस नृत्य का नाम नादान्त है। ग्रन्थों में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

"ईश्वर नर्तक हैं, जो लकड़ी में छिपी हुई आग की तरह चेतन और अचेतन में अपनी शक्ति का संचार करते है और उन्हें नचाते हैं।"

नृत्य यथार्थं में ईश की पञ्चित्रयाओं का, अर्थात् सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का द्योतक है। अलग-अलग ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव की कियाएँ है।

विश्व की यह ित्रया नृत्य का मुख्य विषय है। और भी अन्यान्य अवतरणो से साकेतिक चिह्नो का अर्थ स्पष्ट हो जायगा। उणमाइविलक्कम् का छत्तीसवाँ पद इस प्रकार है —

"उमरू से सृष्टि होती है, अभय हस्त से रक्षा होती है, अग्नि से सहार होता है, और कर्ष्य पद से मुक्ति मिलती है।"

मुक्ति और अनुबह का एक ही अर्थ है। इस पर घ्यान देना चाहिये कि चौथा हाथ आत्मा के रक्तक उठे हुए पौव की ओर सकेत करता है।

चिदम्बर मुम्माणी कोवई मे भी पाया जाता है कि

"प्रभो । दिव्य उमत्वाले आपके हाय ने द्यावा-पृथिवी, बनन्त लोको और असल्य जीवात्माओ की सृष्टि की है। आपका ऊर्ष्य हस्त चेतन और अचेतन-रूप प्रपच की सृष्टि की रक्षा करता है। आपके अग्निवाले हस्त से इन लोको मे परिवर्तन उत्पन्न होता है। भूमि पर आरोपित आपका पवित्र चरण कर्मबन्धन मे छटपटाते हुए आत्मा को करण देता है। जो आपकी शरण मे जाते हैं, उन्हें आपका उद्धवंचरण निर्वाण प्रदान करता है। ये पाँची त्रियाएँ आपके ही हाथों के कर्म हैं।"

तिरमुलर कृत तिरमन्त्रम् का नवाँ तन्त्र तिरमुटुदर्शन (दिव्य मृत्य का दर्शन) है। इसके पदो से यह सिद्धात और भी स्पष्ट हो जाता है—

"उनका रूप सवत्र है, उनकी शिवशक्ति सर्वत्र व्यापिनी है। चिदम्बर सर्वत्र है, उनका नृत्य भी सर्वव्यापी है। शिव ही सब कुछ हैं, सर्वव्यापी हैं, इसलिये उनका मङ्गलमय नृत्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनके पाँच प्रकार के नृत्य सकल और निष्कल रूप में होते हैं, उनके पञ्चनृत्य उनकी पञ्चक्रियाएँ हैं। अपनी मङ्गलमयी कामना से वे पचकर्म करते हैं। यही उमासहाय का दिव्य नृत्य है। ये जल अग्नि वायु और आकाश के साथ नाचते हैं। इस प्रकार हमारे प्रभु अपने प्राङ्गण में सर्वेदा नृत्य किया करते हैं। प्रभु का यह अनादि और अनन्त नृत्य उन्हें ही दिखलाई पडता है, जो माया से ही नहीं, महामाया से भी ऊपर उठ चुके हैं।"

शक्ति का स्वस्प आनन्द है। (ब्रह्म और माया का) सम्मिलित आनन्द ही उमा का

शरीर है। शक्ति के सगुणरूप के विकास मे दोनो का सम्मिलन ही नृत्य है।

उनका रारीर आकाश है, उसमें काला वादल मुयलक है, आठो दिशाएँ उनकी जाठ मुजाएँ हैं, तीनो ज्योति (चन्द्र, सूर्य, अग्नि) उनके तीन नेत्र हैं। इस प्रकार वह आत्मविकास कर, हमारे शरीर को ही सभा बनाकर, उसमें नृत्य करता रहता है।"

यह शिव का नृत्य है। इसके गम्भीर उद्देश्य का अनुभव तब होता है, जब यह हृदय और आत्मा के भीतर होने लगता है। ईश्वर का राज्य भीतर ही है। ईश्वर सवव्यापी है और हृदय भी सर्वत पाया जाता है।

इसी प्रकार एक और पद है-

"नाचता हुआ चरण, किंकिणी-ध्विन, गाये जानेवाले राग, विचित्र चरण-स्यास, नृत्य गुरु के स्वम्प — इन्हे अपने ही मीतर ढूँढ निकालो, तब तुम्हारे बन्धन कट जायेंगे ।" इस उद्दश्य की सिद्धि के लिये, ईश्वर के अतिरिक्त और सभी विचारों को हृदय से निकाल डालना ही पड़ेगा, जिसमें केवल वही निवास कर नृत्य कर सके।

उणमई विलक्कम् में हम पाते हैं — "मौनी ज्ञानी तीनों बन्धनों का नाश कर जहाँ उनका आत्मलय होता है, वहाँ ही स्थित रहते हैं। वहाँ वे उस 'पिवत्र' का दर्शन करते हैं और आनन्द से उनका हृदय भर जाता है। यही चित् सभेश का नृत्य है, 'जिनका स्वरूप-लावण्य का विलास है।"

मौनी ज्ञानियों की भावना के साथ तिरुमूलर के इन सुन्दर शब्दों की तुलना कीजिये— "वहाँ रहते समय उनको (परम श्ञान्तिपद को प्राप्त किये हुए योगियों को) आत्मविस्मृति हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाते हैं। जहाँ कर्मत्यागी आलसी निवास करते हैं, वह विशुद्ध दिक् है। जहाँ ये कर्मत्यागी खेलते है, उसका नाम प्रकाश है। ये कर्मत्यागी जो जानते है, वह वेदान्त है। इन कर्मत्यागियों को वहाँ जो मिलता है, वह घोरनिद्रा है।"

शिव संहारकर्ता हैं और इमशान इन्हें प्रिय है, किंतु ये संहार किसका करते हैं। कल्पान्त में वे केवल द्यावा-पृथिवी का ही संहार नहीं करते, वरन् उन बन्धनों का संहार करते हैं, जो प्रत्येक आत्मा को बाँधे रहते हैं। इमशान क्या है और कहाँ है। यह वह स्थान नही है, जहाँ हमलोगों का पाधिव शरीर जलाया जाता है, वरन् यह भक्तों का हृदय है, जो बीरान और उजाड़ हो गया है। यह शान्ति नहीं, तलवार ला देता है। जहाँ भक्तों के स्वत्व का संहार होता है, उस स्थान से उस पद का बोध होता है, जहाँ उनका अहंकार अथवा माया और कर्म जलाकर भस्म कर दिये जाते हैं। यही इमशान है, जहाँ नटराज नृत्य करते हैं। इसीलिये इनका नाम इमशानभूमि का नर्तक है। नटराज के मङ्गलमय नृत्य और इमशान के प्रत के ताण्डव नृत्यवाली इस उपमा में हमें ऐतिहासिक सम्बन्ध दीख पड़ता है।

नृत्य का यह भाव शाकों में भी और विशेषतः बंगाल के शाकों में प्रचलित है, जहाँ शङ्कर के पितृरूप की अपेक्षा मातृरूप की ही पूजा होती है। यहाँ नर्तकी काली हैं। इनके प्रवेश के लिये त्याग द्वारा हृदय को शून्य कर अग्नि से इसका संस्कार करना पड़ता है। एक बंगला-स्तोत्र में काली की स्तुति की गई है—

"श्मशाननिवासिनी कालिके! तुम्हें श्मशान प्यारा है, इसलिये अपने हृदय को मैने श्मशान वना लिया है। वहाँ तू अनादि और अनन्त नृत्य कर।

"मां ! मेरे हृदय में और कुछ नही है। दिन और रात चिता प्रज्विलत रहती है। तेरे शुभागमन के लिये चिताभस्म मैने चारो ओर बिखेर रखा है। मृत्युञ्जय महाकाल के ऊपर नृत्य करती हुई तू मेरे हृदय में प्रवेश कर, जिसमें आँखें वन्द कर मैं तेरा दर्शन कर सक्रें।"

दक्षिण-भारत में भी अन्यान्य तिमल-ग्रन्थों में हम पाते हैं—"असंख्य जीवात्माओं का दिविध फल प्रदान करने के लिये हमारे प्रंभु पञ्चिक्तयाओं द्वारा नृत्य करते हैं।" दिविध-फल है—इदम्, सांसारिक तृष्टि और परम्, मुक्ति का आनन्द।

सिद्धान्तदीपिका। पु० ३, पृ० १३ में 'काली क्या है' शीर्षक लेख।

२. सुपदसूत्र। ४.४।

चणमाइविलक्ष्म के ३२,३६ और ३६वें छन्द मे हम देखते हैं "हमारे पापो को दूर करने के लिये हमारे आत्मा मे ही 'विशुद्ध ज्ञान-स्वरूप' का नृत्य होता है। इस प्रकार हमारे पिता मायान्धकार को छिन्न-भिन्न कर देते हैं मल। (आणव, अविद्या) का नाश कर देते हैं, करुणा की वृष्टि करते हैं और वडे स्नेह से आत्मा को आनन्दसागर मे निमन्जित कर देते हैं। जो इस रहस्यमय नृत्य को देखते हैं, उनका पुनजन्म नहीं होता।"

हीय ग्रन्थों में लिया है कि भगवान् की जीला पा अर्थ है मसार का उद्भव और विकास । यह भगवान् की लीला वा क्षेत्र के लिये किया जाता है। तिरुमूलर लिखते हैं

कि सर्वदा नर्तन फरना ही उसका खेल हो जाता है।"

इस भाव से लोगों के हृदय में शङ्का होती है कि वे साधारण सासारिक नतक की तरह नाचा करते हैं। इसका उत्तर यह है कि वे विदय की रक्षा के लिये और जो उन्हें ढ़ँढते हैं, उन्हें मुक्ति देने के लिये नाचते हैं।

रीवमत के साकेतिक चिह्नों में पञ्चाक्षर मन्त्र 'नम शिवाय' का कोई विशेष उद्देष्य है। इसकी तदात्मता जिब के नृत्य से दिखाई जाती है। उणमाइविलक्कम् में (३३-३५) नृत्य के साथ इन अक्षरों के नृत्य की तदात्मता इस प्रकार दिखलाई गई है "उनके चरणों में में, नाभि में म, स्क घदेश में शि, मुखमण्डल में ब, और मस्तक में यह ।" पञ्चाक्षर के ध्यान की दूसरी रीति भी दी गई है—

"उमरवाला हाय श, फैला हुआ हाय व, अभयहस्त य, अमिवाला हाय न, और मुयलक को दवा रातनेवाला पैर म है।" उसी ग्रन्य मे और भी लिखा है कि ~ "पाँचो अक्षरों के अर्थ अमश ईरवर, शिक्त, आत्मा, तिरोभाष और मल हैं यदि इन पाँच सुन्दर अक्षरों का ध्यान किया जाय, तो आत्मा उस जगत् मे पहुँच जायगा, जहाँ न प्रकाश है और न अधकार। वहाँ शिक्त का शिव मे लय हो जायगा।" उणमाइविलक्कम् का एक और पद, प्रभामण्डल की व्याख्या इस प्रकार करता है — "पञ्चाक्षर, नृत्य और ॐकार मे कोई भेद नहीं है। लिखे हुए ॐकार की बाहरी वृत्तरेखा ही प्रभामण्डल है। नटराज के ऊपर प्रभामण्डल ॐकार है और इसकी प्रभा ही अक्षर है, जो ॐकार से कभी अलग नहीं रहता। यही चिदम्बरेश का नत्य है।"

शैव मत के एक दूसरे ग्रन्थ में है कि शिव का नृत्य ज्ञान का नृत्य और प्रभामण्डल प्रकृति का नृत्य है—"एक ओर प्रकृति का नृत्य होता है और दूसरी ओर ज्ञान का । अपना मन दितीय के वेन्द्र में स्थिर करो।" इसकी व्यारमा के लिये में नलस्वामी पिछई का ऋणी हूँ। आप वहते हें—"प्रथम नृत्य प्रकृति के ज़म का आरम्भ है। यह भौतिक और व्यक्तिगत शक्ति का स्फुरण है। यही प्रभामण्डल, अक्तार या काली का नृत्य है। दूसरा शकर का नृत्य है। यह अक्षर है, जो अक्तार से भिन्न नही हो सकता। यही प्रणव की अर्थमाना, चतुर्यम्, अथवा तुरीयम्, कहलाता है। यदि शिव की इच्यान हो, या वे स्वय नावना न चाहे, तो प्रथम नृत्य (प्रकृति का) असम्भव है।"

१ तिर श्रारत पथन । ६३।

इस व्याख्या का सारांश यही मालूम होता है कि प्रभामण्डल भौतिक उपादान वा प्रकृति का बोधक है। इसके भीतर प्रभारूप शंकर है, जो नृत्य करते हुए हाथ पैर और मस्तक से इसका स्पर्ग करते रहते हैं। यही सर्वव्यापी पुरुष है। जिस प्रकार शिव और नमः के बीच य की स्थिति हैं, उसी प्रकार इन दोनों के बीच में आत्मा अवस्थित है।

इन सभी व्याख्याओं का सारांश यही होता है कि शिव के नृत्य के तीन प्रधान भाव हैं। प्रथम, इनका यह नृत्य इनके नियमित कार्यकलापों का प्रतिरूप है। ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु मिलती है, उसको हिलानेवाली शक्ति का मूलस्रोत यही नृत्य है। इस विश्व अथवा ब्रह्माण्ड का द्योतक प्रभामण्डल है। द्वितीय, असंख्य जीवात्माओं को माया के बन्धन से मुक्त करना ही इस नृत्य का उद्देश्य है। तृतीय, नृत्य का स्थान विश्व का केन्द्र चिदम्बरम् द्व्य के भीतर है।

इस विषय के इन विवरणों में मैंने जानवू अकर कलाविषयक सौन्दर्य की आलोचना छोड़ दी है। हमने केवल मूर्तियों और ग्रन्थों का आधार लेकर शिव के नृत्य के मूल सिद्धांतों को देने की चेष्टा की है। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि इस भाव की गम्भीरता और सौंदर्य ही, विज्ञान, धर्म और कला का एकत्रीभूत समस्त रूप है। कला के मर्मज्ञ जिन ऋषियों ने पहिले ऐसी वस्तु की कल्पना की, वास्तविक सत्य की प्रतिमा का निर्माण किया, जीवन की जटिलताओं की कुंजी तैयार की, प्रकृति के ऐसे सिद्धांत ढूँढ़ निकाले, जो केवल एक ही जाति या परिवार को सन्तोष प्रदान नहीं करते और न एक ही शताब्दी के मनीषियों को मान्य हैं, वरन् सभी काल और सभी देशों में दार्शनिकों, भक्तों और कलाकारों के हृदय पर अधिकार कर लेते है, उनकी कल्पनाशक्ति, विचारशक्ति और सहृदयता कितनी विशाल और अद्भूत होगी! इस विशेषज्ञता के युग में हमें विचार-समष्टि की आदत नहीं है। किन्तु जिन्होंने इन मूर्तियों का दर्शन किया, उनकी दृष्टि में, जीवन में और विचारशक्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। जव किसी व्यक्तिविशेष की कृति की हम आलोचना करते हैं, उस समय भी हम उसकी उत्पादक शक्ति का अनुभव नहीं करते, अथवा संकेत की भाषा में यही बात इस तरह कही जा सकती है कि रागों का निकल आना कोई-न-कोई उसे अवश्य ढूँढ़ निकालता, परन्तु फिर भी राग पर विचार अनिवार्य था । करते समय हृदय की उस शक्ति का हम अनुभव नहीं करते, जिसने ताल और लय के कम्पन का विकास करनेवाले राग को ढूँढ़ निकाला।

ऐसी प्रतिमाओं का प्रत्येक अंश किसी मिथ्याविश्वास वा शास्त्र के कानून का अनुसरण नहीं करता, वरन् प्रकट सत्य का वर्णन करता है। विज्ञान भी इस मत को मानता है कि दृश्य जगत् के भीतर कोई शिक्त काम कर रही है। वर्तमान युग का वड़े से वड़ा कोई भी कलाकार इससे अधिक वुद्धिमत्ता और अधिक पूर्णता के साथ उस शक्ति की प्रतिमा का निर्माण नहीं कर सकता। यदि काल और शक्ति को हम एक साथ रखना चाहें, तो दिशा और काल के विशाल विस्तार की कल्पना द्वारा ही हम कर सकते हैं। इमक् और अग्नि से केवल दृश्य-परिवर्तन का ही वोध होता है, संहार का नहीं। ये चित्र वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। ये ब्रह्मा के दिन और रात्रि के चिह्न है, जो ऑखों से देखें जा सकते हैं।

बह्मा के गित्रकाल मे प्रकृति निश्चल रहती है और जवतक शिव वी इच्छा मही होती, तवतक वह नहीं नाच सकती । वे अपनी समाधि से जागते हैं और उनका नृत्य, जगानेवाले शब्दों की तरङ्गों को निश्चल प्रकृति में उत्पन्न करता है। प्रकृति भी उसके चतुर्दिक प्रभामण्डल के रूप मे प्रकट होकर नाचने लगती है और नृत्य करता हुआ यह उसके नानारूप की रक्षा करता है। काल पाकर, नृत्य करता हुआ ही वह अपि द्वारा सभी नामरूपों वा सहार कर डालता है और प्रकृति को विश्राम देता है। यह तो काव्य है, पर काव्य होने पर भी विज्ञान का सत्य है।

नटराज केवल सत्य ही नहीं, प्रेम भी हैं, क्योंिव करणावृष्टि करना, अर्थात् असस्य जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करना उनके नृत्य का उद्देश्य है। जिन कलाविदों ने जीवन के मूलतत्त्व को मूर्तेरूप देने की चेष्टा की है, उन्हें, इस नृत्यमूर्ति की शक्ति और कल्पना कितनी विशाल है, यह मालूम होता होगा।

इसमें कोई बारचर्य की वात नहीं है कि इतने युगो से नटराज की पूजा होती आ रही है। हमलोग सब प्रकार की नास्तिकता समभने हैं, यह भी ढूँ ढिनिकालते हैं कि सभी धार्मिक भाव असभ्यों के मिथ्या विश्वास से उत्पन्न हुए हैं, स्क्म-से-सदम और वृहत्-से-वृहत् की खोज करते हैं, यह सब कुछ करते रहने पर भी हम नटराज के पुजारी है।

#### २. सिद्धान्तसारीपनिषत्

लिङ्ग

इसमे शिवलिङ्ग के यथार्थ स्वरूप का विवरण है— नम शिवाय ।

योऽय नकार सोऽयमकार स सद्योजातो मून्तः वेद सम्पुरमुच्यते । योऽय मकार सोऽयमुकार स नामदेव द्यापो यस्त्रवेदो वक्तमुच्यते । योऽय शिकार सोऽय मकार स घोर स वासु सामवेदो गुण उच्यते । योऽय वकार सोऽय नाव स वस्तुस्य स वैजोऽयववेदोऽघोरमुच्यते । योऽय यकार तिवद समस्तोमिमिति निर्विशेषप्रयाच स सर्वोत्तम ईशान श्राकाश श्रागमी जिक्तमुच्यते । इत्येतत्तस्य यो जिज्ञानाति स नित्वश्चुहबुद्धपरमानन्वंपरम-शिवस्यस्य

पुरा देवा पशुपाशाद्विमुस्ता शिव पुज्येव हरिपन्नाव्योऽपि ।
ऐन्द्रनील प्रीत विच्छुनासीखिद्व वेह्यं विधिना पन्नरातम् ॥
शक्ते या देन यक्तानेन विश्वेदेवे रीज्य समुक्ति, कास्यक च ।
यवारस्ट्रट वासुना पाथिय तत्त्रिथन्यामासीत् म्काटिक पशिनाथ ॥
श्राविव्यस्ताम् मांवितक देवतैर्दत्तरनन्ताचै फायिकिरच श्वालम् ।
दैत्यैर्जाल राष्ट्रसेरच त्रिलोह गर्थे श्रोल सेकृत मातुकामि ॥

दारुद्रषं निऋ तिना यमेन सुपूज्यमासीन्मारकतं च रुद्दैः।
सुभस्मरूपं सुच्मरूप च बच्च्या शैलान्येव सुनयो भेनिरेऽथ।।
सरस्वती रत्नरूपं च दुर्गा हैमं लिङ्गं पूजयामास भक्त्या।
जलैरुपोः शीतलेवी कदाचिद्दशानाद्वा पिततैः पत्रपुष्पैः॥
तुष्टो यच्छेद्वाञ्छितार्थं महेशः किं दुर्लभं शिवभक्तस्य लोके।
श्रत्यत्पमपि नैवेद्यं फलं वा जलमेव वा।
तदेव प्राशंयित्वाथ ब्रह्मभूयाय कत्पते॥
1

## हिन्दी

### लिङ्ग

🭊 "नमः शिवाय।

जो नकार है, वहीं मकार है। वह सद्योजात है और भूः तथा ऋग्वेद का सम्पुट कहीं जाता है।

जो मकार है, वही उकार है। वह वामदेव है। वह आप और यजुर्वेद-मुख कहा जाता है।

जो शिकार है, वही मकार है। वह अघोर हैं और सामवेद तथा गुण कहा जाता है।

जो वकार है, वही नाद है। वह तत्पुरुष है। वह तेज अथर्ववेद और अघोर कहा जाता है।

ं जो यंकार है, वह समस्त ओम् है। वह निर्विशेष प्रणव है। उसे सर्वोत्तम ईशान, आगम, आकाश और लिङ्ग कहते हैं। इस तत्त्व को जो जानता है, वह अविनाशी शुद्ध, ज्ञानी परमानन्द और परमिशव-स्वरूप है।

पुराकाल में पशुपाश से विमुक्त देवगणहरि और ब्रह्मादि ने भी शिव की पूजा की । विष्णु ने इन्द्रनील मणि के लिङ्ग की पूजा की, ब्रह्मा ने वैद्र्य, इन्द्र ने पद्मराग, यक्षराज ने स्वर्ण, विश्वदेव ने रौप्य, वसुओं ने काँसे, वायु ने दारुकूट (पीतल), अध्वयों ने मिट्टी, वर्ष्ण ने स्फटिक, आदित्यों ने ताम्र, देवों ने मौक्तिक, अनन्तादि सपों ने प्रबाल (मूँगा), दैत्यों ने जाल (?) राक्षस ने त्रिलौह (सोना, चाँदी, ताँबा), गणों ने शिला, मातृकाओं ने बालू, निर्म्हित ने लकड़ी, रुद्र और यम ने मरकत, लक्ष्मी ने भस्म श्रीर सूक्ष्मरूप, मृतियों ने शिला, सरस्वती ने रत्न, दुर्गा ने सोने के लिङ्ग का पूजन किया। उष्ण अथवा शीतल जुल से वा अनजाने भी फूल-पत्तों को डालने से महेश तुष्ट होकर इच्छित फल देते हैं। शिवभक्त के लिए संसार में क्या दुर्लभ है।

अत्यल्प नैवेद्य, फल वा जल को मुँह में डालकर ब्रह्मत्व प्राप्त किया जाता है। "

#### ३. लिङ्गाप्टक'

इस स्तोत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप मे शिविलिङ्ग की अर्चना होती है और इसका ययार्थ रूप क्या है—

व्रह्मसुरास्सिराचिंत्रिक्क निमेळमासितशोभिविज्ञहम् ।
 जन्मजदु खविनाशकिकक्ष चल्रयामामि सदाशिविज्ञहम् ॥

"में सदाधिव को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु बोर देवगण इसकी अर्चमा करते हैं। यह निर्मल ज्योति से सुशोभित है और जन्म के साथ उत्पन्न होनेवाले दु हो का नारा करनेवाला है।"

२. देवमुनिप्रवराचितिकाः कामवृह करुयाकरिक्षम् । रावयावृपविनारानिकाः तटायामामि सदारिविक्षम् ॥

"में सदा शिविलिङ्ग को प्रणाम करता हूँ। देवमुनि और श्रेष्ठजन इसकी पूजा करते हैं। यह काम का नाश करनेवाला और दयामय है। यह रावण के गर्व का नाश करनेवाला है।"

सर्वप्रगन्त्रिपुत्वेषितिकः वृद्धिविषयनकारयिकःम् ।
 सिद्धसुरासुरवन्त्रिवकः तत्रयमामि सन्नाधिविकःम् ॥

"में सदा शिविलिङ्ग को प्रणाम करता हूँ। यह सभी सुगिध द्रव्यो से लिस है। बृद्धि के वहते का कारण है और सिद्ध, सुर और असुर इसकी वस्तना करते हैं।"

४ कनकमहामियाभूपितिज्ञङ्ग फियापितिवेष्टितशोभितिज्ञङ्ग ।

व्यस्यभविनासनिक्षः तत्रयमामि सवासिविक्षःम् ॥
"जो सदाधिविक्षःभू सोने बौर वडे-वडे रहो से सुशोभित है, जिसमे नागराज के लिपटे
रहने से यह सुन्दर लगता है, जो दक्षयज्ञ का नाश करनेवाला है, उस सदाधिविक्षःभी में
वन्दमा करता है।"

. १ छुद्रु मचन्द्रनद्वेपितविक्कः पद्भजहारसुरोभितविक्कम् । सधितपापिनेनाशनविक्कः सत्ययामामि सदाशिवविक्कम् ।।

"क़ु कुम और चन्दन से लिस, कमल की माला से सुशोभित और सचित पाप के नाश करनेवाले सदाशिवलिङ्ग को में प्रणाम करता है।"

> ६ देवगणार्चितशोभितजिङ्ग भावैभीकिभिरेष च जिङ्गम्। दिनकरकोटिषभाकरजिङ्ग तत्प्रयमामि सदाशिषजिङ्गम्।।

"देवताओं की पूजा से जो सुशोभित है, भाव और भक्ति से (जिसकी पूजा हो सकती है), करोडो सूर्व के समान जो प्रभावाला है, उस सदाशिवल्लिंग को में प्रणाम करता हूँ।"

श्रष्टवर्ते परिवेष्टितिलङ्ग सर्वसमुद्रवकारणिलङ्गम् ।
 श्रष्टवरिद्वविनाशनिलङ्ग तरमण्यामि सवाशिवलिङ्गम् ।।

र भारमा और लिङ्ग राज्य का पक हो अर्थ है। अन् भीर लिगि घातुओं का अर्थ गति है। अति और लिकृति का अर्थ है गच्छति। वे गतिशील और गति प्रदान करनेवाले तरह अथवा शक्ति है।

"जो अष्टदल (अष्ट प्रकृति-पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, अहंकार) से घिरा है, सब की उत्पत्ति का कारण है, आठ प्रकार की दरिद्रता का नाश करनेवाला है, उस सदाशिवलिङ्ग को मैं प्रणाम करता हूँ।"

परात्परं परमात्मकलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचिति सिक्रम् । परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ।।

"वृहस्पित और श्रेष्ठ देवगण जिसकी पूजा करते हैं, देवताओं के उद्यान के फूलों से जिसकी सर्वदा पूजा होती है, जो कारण का भी कारण और परमात्मस्वरूप है, उस सदाशिव लिङ्ग को में प्रणाम करता हूँ।"

श्विङ्गाष्टकमिदं पुगर्यं यः पठेन्छित्सिक्षे ।
 शिवक्रोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।।

"जो इस लिज़ाष्टक को शिव के निकट पढ़ता है, वह शिवलोक में रहता है, और शिव के साथ आनन्द प्राप्त करता है।"

## ४. गोविन्दाष्टक

इस स्तोत्र में भगवान् कृष्ण के लौकिक और अलौकिक रूप का विवरण है। भगवान् श्रीशङ्कराचार्यं ने उनके साकार और निराकार, ऐतिहासिक और उपास्य देव के रूप का सुन्दर विवरण दिया है।

सस्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं
गोण्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोल्जमनायासं परमायासम्।
मायाकित्पतनानाकारमनाकारं भुवनाकारं
न्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्।।

"परमानन्द स्वरूप गोविन्द को प्रणाम की जिये। ये सत्य, ज्ञान, अनन्त और नित्य (अविनाशी) हैं। आकाश नहीं हैं, किन्तु परमाकाश (परमे व्योमन्) यही हैं। गो-निवास के आंगत में रेंग रहे हैं और चंचल हैं, किन्तु स्थिर (अनायास, कूटस्थ) रहने पर भी (विश्व-रचनारूप) महान् परिश्रम ये ही करते हैं। ये निराकार है, किन्तु माया द्वारा बचाये हुए नाना प्रकार के आकार और भुवनों के रूप में ये ही है। इनका स्वामी कोई नहीं है, किन्तु ये घरणी देवी और लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं।

मृस्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशवसंत्रासं
 च्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
 लोकत्रयपुरमूलस्तम्मं लोकालोकमनालोकं
 लोकशं परमेशं प्रणमत गोविष्दं परमानन्दम् ॥

गो का अर्थ है प्रकाश । गोविन्द का आध्यातिमक अर्थ है प्रकाशपुछ । लौकिक अर्थ स्पष्ट है ।

२. शिव और शिवलिङ का भी नाम मूलस्तम्भ है। महाशिव और ब्रह्मगोविन्द एक ही हैं।

"यशोदा ने कहा— हा । तू मिट्टी खा रहा है और शिशु ने मार के डर से मुँह खोल दिया। वहाँ चौदहो भुवन का समूह जगमगा उठा। जो तीनो लोकरप भवन के मूलस्तम्म है, लोक, अलाक और लोकरहित है, उस लोकेश, परमेश और परम आनन्दस्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।

त्रैषिष्टपरिपुतीरघन चितिभारघन भवरोगघन कैवल्य<sup>र</sup> नवनीताहारमनाहार भुवनाहारम् । वैमल्यस्कुटवेतोऽस्तिविरोपामासमनाभास शैव केवल्रशास्त्र प्रणमत गोविन्द परमानन्तृम् ॥

"ये देवताओं के वीरशनुओं के मारनेवाले, पृथ्वी का भार दूर करनेवाले, ससाररोग का नाश करनेवाले, केवल मनखन खानेवाले, तिराहार और भुवनो का आहार करनेवाले हैं। इनका कोई आभास नहीं है, किन्तु निर्मल और स्फुटित चित्तवृत्ति मे एक प्रकार का आभास-प्राप्त होता है। ये कल्याणमय (जैव) अटल-शान्तिस्वरूप और परमानन्द-रूप हैं। इन्हें प्रणाम कीजिये।"

गोपाल प्रभुतीताविष्रहृगोपाल कुत्तगोपाल गोपीरोत्जनगोपर्शनपुरत्त्वीतात्तातित्रगोपालम् । गोमिर्निगवित्तगोविन्दस्फुटनामान वहुनामान गोपीगोचरहर प्रयासत गोविन्द प्रमानन्दम् ।।

"सर्वेशक्तिमान् (प्रमु) गोपाल लीला के लिये शरीर घारण करते हैं। कुल (सिन्नयशक्ति) के तेज की रक्षा करनेवाले हैं। गोपियों के क्षेत्र में गोवर्धन को उठा लिया और गायों की रक्षा की। गो (वेद-उपनिषद्) ने जिनका स्पष्ट नाम गोविन्द कहा, जिनके बहुत-से नाम हैं, और जो इन्द्रियों की बुद्धि और क्रियाओं से दूर हैं, उस गोविन्द को प्रणाम कीजिये।

गोपीमण्डलगोष्ठीमेव भेवावस्थममेवाभ
शस्वदगोपुरिनिष् तोदत्तध्रुकीध्रसरतीभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्वमचिन्य चिन्तितसद्भाव
चिन्तामिष्यमणिमान म्यामत गोविन्द परमानन्वम् ॥

"थे गोपियों के समूह के रूप में हैं। भेद दिखाई पड़ने पर भी ये अभिन्नवत् है। सर्वदा गाय के खुरों से उठी हुई धृष्ठ से धूसर रहने के कारण सुन्दर हैं। श्रद्धा और मिक्त के द्वारा इनके आनन्दरूप को ग्रहण किया जा सकता है। ये अविन्त्य हैं, किन्तु सद्भावनाओं के चिन्ता-स्वरूप हैं। चिन्तामणि की सुन्दरता है। परम आनन्दस्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।"

स्नानस्यानु त्वयोषिद्वन्त्रमुपादाथागमुपारूङ
 व्यावित्सन्तीरथ दिग्वस्त्रा वस्त्र चातुमुपाकर्षन् ।
 त निप्र्वेतद्वयशोकविमोह नुद्ध नुद्धेरन्त स्थम्
 सत्तामानशरीर प्रणासद गोविन्ट प्रमानन्दम् ॥

१ जैन केवलतत्त्व वा केवलश्व की मानते हैं।

"स्नान में संलग्न स्त्रियों का वस्त्र लेकर वृक्ष पर चढ़ गये थे। वे विवस्त्र होने के कारण वस्त्र देने के लिये इनका अनुनय करती रहती है। शोक और मोह, दोनों के नाश करने वाले, ज्ञानस्वरूप (बुद्धं), बुद्धि के भीतर रहनेवाले, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है, उस परम आनन्दरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।"

कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालघनामासं
 कालिन्दीगतकालियशिरिस सुहुर्न्त्यन्तं सुनृत्यन्तम् ।
 कालं कालकलातीतं किलताशेषं किलदोषघः
 कालं कालकलातीतं गोविन्दं परमानन्दम् ।।

"सुन्दर, कारणों के भी कारण, आदि, स्वयं आदिरहित, काल के घनीभूत आभास की तरह, यमुना में कालिय के मस्तक पर वारम्बार और सुन्दर नृत्य करते हुए, कालस्वरूप और काल की कलाओं से भी आगे, अखिल सृष्टि को समेटकर आत्मसात् करनेवाले किल के दोषों के नाश करनेवाले, तीनों काल की गित के हेतु, परमानन्दस्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।"

वृन्दावनभुवि वृन्दारकगण वृन्दाराधितमन्देहं
 कुन्दासामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहदानन्दम्।
 वन्धाशेषमहासुनिमानसवन्धानन्दपद्दन्द्वम्।
 वन्धाशेषगुणाञ्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥

वृन्दावन प्रदेश में देवगण और वृन्दादेवी इनके रूप की आराधना करते हैं। कुन्द की शोभा की तरह इनके निर्मल मन्द मुस्कान में आनन्दामृत है। ये सज्जनों के आनन्द हैं। अखिल महा मुनिजनों के मन इनकी वन्दना करते हैं और इनके दोनों चरण वन्दनीय है। ये वन्दनीय अखिल गुणों के सागर हैं। परम आनन्द रूप ऐसे गोविन्द को प्रणाम कीजिये।

गोविन्दाष्टकमेतद्धीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाच्युतमाधवविष्णो गोकुलनायक कृष्णेति । गोविन्दां श्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो गोविन्दं परमानन्दासृतमन्तःस्थं स समभ्येति ॥

गोविन्द में चित्त लगाकर जो इस गोविन्दाष्टक को पढ़ते है और गोविन्द, अच्युत, माधव, विष्णु, गोकुलनायक, कृष्ण इत्यादि (कहते है), गोविन्द के चरणकमल के ध्यान के सुधाजल से उनके सब पाप धुल जाते हैं और अपने भीतर स्थित परम आनन्दामृत रूप गोविन्द को वे प्राप्त करते हैं।

## ५. राधोपनिषत्

प्रथमः प्रपाठकः

ॐ श्रथ सुषुतौ रामः स्वबोधमाधायेव किं मे देवः कासौ कृष्णो योऽयं मम आतेति तस्य का निष्ठा ब्रह्मीति । सा वै ह्युवाच । राम श्रःण भूर्भुवस्स्वर्महर्जनस्तपस्सत्यं तत्नं वितत्नं सुतन्नं रसातनं तत्नातनं महातनं पातानं एवं पञ्चाशकोटियोजनं बहुनं स्वणिष्डं ब्रह्माण्डमिति

**प्रनन्तको**टि बद्याग्डानामुपरि कारणजलोपरि महाविष्णोनित्य स्थान वैकुण्ठ । स **६** पुच्छति । कथ शुन्यमण्डले निरवत्तम्यने बैकुण्ड इति साऽनुयुक्ता। पद्मासनासीन कृष्णप्यानपरायण शेपदेवोऽस्ति । तस्यानन्तकोटिरोमकृषेष्यनन्तकोटिकासायदानि धनन्तकोटिकारणज्ञानि तस्य सन्तकोटिपरिसद्दश्वपरिमिता फणा तदुवरि वैकुषठो विष्णुलोक इति । रद्दलोक शिववैकुण्ठ इति । व्यक्तिटियोजनिवस्तीर्णो रुद्रलोक । तदुपरि विष्णुखोक.। सप्तकोटियोजनिवस्तीर्णो विष्णुखोक । तदुपरि सुवराँचक त्रिकोटियोचनविस्तीर्णम् । तदुपरि कृष्णस्य स्थान गोकुलाट्य माधुरमण्डल-मद्दलंद सुधामयसमुद्रेणावैष्टितमिति । तत्राष्टदत्तकेसरमध्ये मिष्पीठे सप्तावरणकमिति । स पुच्छति । कि रूप कि स्थान कि पग्न क्रिमन्त केसर किमानरणम् इत्युक्ते साउनुयुक्ता । गोकुलाह्यं माधुरमयढले धृन्वावनमध्ये सहस्रवलप्या पोउशवलमध्ये भष्टवलकेसरे गोविन्तेऽपि श्यामपीताम्बरी द्विभुजी मयुरिपेच्छिशिरा वेखुवेत्रहस्तो निर्मुखी निराकार साकारो निरीह स चेष्टते त्रिराजत इति । पारवे राधिका चेति । तस्या घराो जचमी-दुर्गा-विजयादिशक्तिरिति । परिचमे सम्मुखे खिलता। वायन्ये स्यामला। उत्तरिसन् श्रीमतौ ऐशान्या हरिप्रिया। पूर्वसित् विशाला। बाह्में स्यां श्रद्धा। याम्यां पद्मा। नैस्टर्ला महा। पोडशवले अमे चन्द्रावतो । तहामे चित्ररेता । तत्पारवे चित्रकरा । तत्पारवे मदनसुन्दरी । तत्पारवे मनोहरा । क्यारवें योगनन्दा। वत्पारवें परानन्दा। क्यारवेंकिशोरीवल्लमा। क्यारवें करपाकुराजा इति। एव विविधा गोप्य कृष्णसेवां कुर्यन्ति । इति वैतृषचन भवति । सानसपूजवा जपेन ध्यानेन कीर्त नेन स्तुरपा मानसेन सर्वेष नित्यस्थल प्राप्नोति । नान्येनेति । नान्येनेति । नान्येनेति ।

इस्याधवंगयां प्रस्यवोधन्यां पारमहंस्यां प्रथम प्रपाठक ।

#### द्वितीय प्रपाठक

क सानुयुक्ता । तस्य षाद्यं प्र शतक्ष्वपद्मपत्रेषु योगपीठेषु सासकी हानुरक्ता गोप्यस्तिष्ठित । प्रचातुर्द्वर व जनस्यस्तमुज्ज्ञ्चम् । तर्र मुंमाकीर्यम् । तर्रध्यमावर्ष्य । परिचमे सम्मुले स्वर्णमण्डये देवफण्या । द्वितीये सुद्दामावि । तृतीये किष्क्रियावि । चतुर्यं जवकावि । पश्चमे करणतरोम् जे ज्या तरसिंद्वतोऽनिरुद्वोऽिष । एप्टे देया । ससमे रक्तवर्यो विष्ण्यिति द्वारपाजाः । एत्रद्वाद्यं राधाञ्चण्डम् । तत्र स्नान्या राधाक्षं मयति । श्वाष्ट्रण्ययोरङ्कमावनम् । एका द्वित । यक्ष स्नाव्या नारव् ईरवरस्य नित्यस्थाक्षामीण्यभोग्य भयति । श्वाष्ट्रण्ययोरङ्कमावनम् । एका द्वित । यक्ष ज्ञानम् । एक प्रवामा । एक पदम् । एका व्यक्ति । एक ज्ञानम् । एक प्रवामा एक पदम् । एका व्यक्ति । यक्ष नित्य स्वान्यत्व स्वान्यत्व स्वयन्ति । यत्रप्य द्वर्योने मेर्द्व । साविवकी । द्वर्य साविकी गुयातीता स्नेहमावरिद्वता । व्यत्यव द्वर्योने मेर्द्व ! काळमायागुयातीतःवात् । वदेव स्पर्यति क्येति । व्ययानन्वर मक्षते वा । ब्रथवा श्रीष्टन्वाननमध्ये च्ययज्ञस्तामस्वरूपम् । च्यानाक्षको मकार । यज्ञातमक वकार । श्रीराम् सामात्यकोऽपि उकारः । श्रीरुत्व व्यवमात्रकोऽपि उकारः । श्रीरुत्व स्वयिवानन्वानन्वराधाङ्कष्ययो परस्यस्यस्वामिजापरसास्वान् इच तत् सिद्धानन्वाम्त्रकमातिकमाव स्वयाय यळ्याव व्यविवर्ण्यायात्रक इच्छानम्यक्तिनिष्ठं काविकवाचिकमानसिकमाव सव्यवस्य परस्यस्य सायवस्य व्यवस्य वितिक्त क्यावस्य वितिक क्यावस्य वि

श्रात्मा सोऽहमस्मि इति धीमहि चिन्तयेमहि। 'श्रादित्यो वा एव एतन्मगडत्वं तपित' इति यत् रवेताख्यं रवेतद्वीपनाम स्थानं तुरीयातीतं गोक्कत्तमथुराद्वारकाणां तुरीयमेतिह्व्यं वृन्दावनमिति पुरैवोक्तं सर्वं सम्पत्सम्प्रदायानुगतं यत्र॥

इत्याथर्वेग्यां पुरुषबोधिन्यां पारमहंस्यां द्वितीयः प्रपाठकः ।

तृतीयः प्रपाठकः ।

श्रथानन्तरं भद्र-श्री-लोह्-भायङीर-महाताल-खित्र-वकुल-कुमुद्-काम्य-मधुवृन्दावनानि द्वादृश-वनानि कालिन्याः पश्चिमे, सप्तवनानि पूर्वस्मिन् , पञ्चवनानि उत्तरस्मिन् गृह्यानि सन्ति । मथुरावनमधुवनमहावनखादिरवनभायडीरवननन्दीश्वरवननन्दनवनानन्दवनखायडववनपलाशवनाशोक वनकेतकवनद्ममवनगन्धमाद्गवनशेषशायिवनश्यामायुवनभुज्यवनदिधवनवृषभानुवनसंकेतवनदीपवनरा-सवनकीडावनोत्सुकवनान्येलानि चतुर्विशतिवनानि नित्यस्थलानि नानालीलयाधिष्ठाय कृष्णः कीडिति । (तानि वनानि ) वसन्तऋतुसेवितानि मन्दादिपवनयुत्तानि (सन्ति ) यत्र दुःखं नास्ति सुष्नं नास्ति जरा नास्ति मरणं नास्ति कोधो नास्ति तत्र पूर्णानन्दमयः श्रीकेशोरङ्गष्णः शिखिण्डदल-खिन्वतित्रयुत्तगुक्षावतंसमिण्मयिकरीटशिराः गोरोचनातिलकः कर्णयोर्भकरकुण्डलो वन्यसम्वी मावन्तिवामम्षितरारीरः करे कञ्चणं बाह्रो केयूरं पादयोः किङ्किणीं कृद्यां पीताम्ब (रञ्य धारयन् ) गम्भीरनाभिकमलः सुवृत्तनासायुगलो ध्वजवजादिचिह्नतपादपद्मो महाविष्ण (रास्ते )।

एवंरूपं कृष्णचन्द्रं चिन्तयेन्नित्यशः सुधीः ॥ इति ।

तस्याद्या प्रकृती राधिका नित्या निर्गुणा सर्वाबङ्कारशोभिता प्रसन्नारोषलावण्यसुन्द्री । श्रस्मदा- दीनां जन्म तद्यीनं श्रस्यांशाद्बह्वो विष्णुरुद्राद्यो भवन्ति । एवं भूतस्यागाधमहिम्नः सुखित्योस्त्पन्निति मानसप्जया ध्यानेन कीर्तनेन स्तुत्या मानसेन सर्वेण नित्यस्थलं प्राप्नोति । नान्येनेति ।
नान्येनेति । नान्येनेति । इति वेदवचनं भवति । इतिवेदवचनं भवति ।

इत्याथर्वरयां पुरुवबोधिन्यां पारमहंस्यां तृतीयः प्रपाठकः ।

चतुर्थः प्रपाठकः ।

श्रथ पुरुषोत्तमो यस्यां निशायां तुरीयं साचाद्ब्रह्म । यक परमसंन्यालस्वरूपः कृष्णः करुपपावृषः। यत्र वस्मीर्जाम्बवती राधिका विमला चन्द्रावली सरस्वती लिलतादिरिति । साचाद्ब्रह्मस्वरूपो जगन्नाथः श्रहं शेषांशज्योतीरूपः सुदृशंनो भक्तरच । एवं पञ्च्या विभूतमिति । यत्र च मथुरा गोकुलं द्वारका वैकुण्ठपुरी रवेतपुरी रामपुरी यमपुरी नरसिंहपुरी नरनाराययपुरी कुवेरपुरी गणेशपुरी राकपुरी एता देवतास्तिष्ठन्ति । यत्र रसावलपातालगङ्गारोहियीकुण्डमसृतकुण्डमित्यादि नानापुरी । यत्रान्नं सिद्धान्तम् । (शृद्धाविस्पर्शदोवरहितं ब्रह्माविसंस्कारापेचारहितं यत्र श्रीलगन्नाथस्य योग मित्यर्थः । नाभ्या श्रासीदिति मन्त्रेण श्रन्नपत्तैऽश्वस्य इति मन्त्रेण श्रन्नाद्याय च्यूह्ध्वम् सोमो राजाय भागमत्समे सुखं श्रमार्थते पश्चा च बलेन च इतिमन्नोण विश्वकर्मणिस्वाहा इति मन्त्रेण श्रापो रमोती रसोऽस्ततं ब्रह्म भूर्मुवः स्वरोम् इति मंत्रेण पृथिवी ते पात्रं द्यौरिपधानं ब्रह्मणस्त्वा सुखे जहोमि स्वाहा इति मंत्रेण श्रन्न इति श्रुत्या च कैवल्यसुक्तिरूच्यते । यत्राभं ब्रह्म परमं पवित्रं शान्तो रसः कैवल्यसुक्तिः सिद्धा भूर्मुवःस्वर्महत्त्वमित्यादि यस मार्गवी यसुना ससुद्र मसृतमयं वृन्दावनानि नीलपर्वतगोवर्धनसिंहासनं प्रासादो मित्रपद्यो विमन्नादि घोडश चिरक्त गोप्यो यत्र ससुद्रतीरे च निरन्तरं कामधेनुवुन्दं यत्र नृसिंहावयो देवता श्रावरणानि यत्र न

जरा न मृत्युर्न कालो न मङ्गो न जयो न विवादो न हिंसा न शान्तिर्न स्वप्न एव लीजाकामशरीरी स्वविनोतार्थं भक्ते सहोत्कण्डितस्तत्र कोहति कृष्ण । )

एको देवो नित्यजीजानुरक्तो भवतव्यापी भवतहृद्यन्तरातमा । कर्माध्यच सर्वभूताधितास साचीचेता केनतो निर्गेणश्च ॥ मानसपुजया जपेन ध्यानेन कीर्वंनेन स्तत्या मानसेन सर्वेषा नित्यस्थल प्राप्नोति । नान्येनेति । नाम्येनैति । इति वेतवचन भवति । इति वेतवचन भवति । इति वेतवचन भवति ।

इत्याधर्वेचयां पुरुषकोधिन्यां पारसहस्या चतर्थं प्रपाठक इति राघोपनिपत् समाप्ता ।

हिन्दी

#### प्रथम प्रपाठक

नीद मे जगे हुए-से (यल) राम ने पूछा—मेरा देव क्या है, कहाँ है यह कृष्ण, जो मेरा भाई है, उसकी परमोत्तम स्थिति क्या है—कहो। उस (देवी) ने कहा— राम ! सूनो-मू, भूव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, और पचास करोड योजन तक विस्तीर्ण स्वर्णाण्ड प्रकाशमय (विस्तृत) ब्रह्माण्ड है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो के ऊपर कारण-जल के ऊपर महाविष्णु का नित्यस्थान वैकुण्ठ है। उन्होंने पूछा -- निरवलम्ब शून्यमण्डल मे वैकुण्ठ कैसे है। देवी ने उत्तर दिया पद्मासन पर बैठे हुए कृष्णध्यान मे निरत शेपदेव है। उनके अनन्त कोटि रोमकूप मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और अनन्तकोटि कारणजल हैं। उनके सप्तकाटिसहस्रसस्यक फण है। जनके ऊपर विष्णुलोक वैकुण्ठ है। स्द्रलोक शिव-वैकुण्ठ है। दश कोटि योजन विस्तीणं रुद्रलोक है। उसके ऊपर विष्णुलोक है। सप्तकोटि योजन विस्तीणं विष्णुलोक है। उसके ऊपर तीन कोटि योजन विस्तीणं सुदर्शन चक है। उसके ऊपर सुधासमुद्र ' से घिरा हुआ गोकुल<sup>्</sup> से सम्पन्न सर्<del>वोच्च</del> स्थान मथुरामण्डल है। बहाँ अष्टदल के केसरो के बीच गणिपीठ ( गणि के सिहासन ) पर सप्तावरण है । उन्होने पूछा—( पद्म का) क्या हप है, कौन-सा स्थान है, पद्म क्या है, भीतर का केसर क्या है, आवरण क्या है। ऐसा कहने पर उस देवी ने उत्तर दिया-गायो से सम्पन्न, मथुरामण्डल मे वृन्दावन के बीच सहसूदल कमल मे पोडशदल के बीच आठ दलोवाले केसर मे श्यामवर्ण, पीताम्यरधारी, दो मुजाओवाले, मस्तक पर मयूरपखधारी, वेणु और छडी हाय मे लिये हुए, निर्मुण-सगुण, निराकार-साकार, निरीह गोविन्द चलते-फिरते और विराजमान हैं। पास मे राधिका है। राधिका के अश छक्ष्मी, दुर्गा, विजया आदि शक्तियाँ हैं। पश्चिम की ओर सामने लिलता है, वायव्य में श्यामला, उत्तर में श्रीमती, ईशान में हरिप्रिया, पूव की ओर विशाला, धेंक्रिकोण मे श्रद्धा, दिक्षण मे पद्मा, नैर्कट्त मे भद्रा है। <sup>३</sup> पोडशदल के सामने चन्द्रावती, उसके वार्ये चित्ररेखा, उसके पास चित्रकरा, उसके पास मदनसुन्दरी, उसके पास श्रीमदा,

सुपायन नेद का श्रप्, श्रयंन, समुद्र, मधु इत्यादि और पुराखों का चोरसागर है। नैदिक श्रथ में प्रकाश-समृद्ध।

ये श्रीयन अथवा अन्यान्य शक्तियंनों के आवरण देवता है, जो सृष्टि में काम करनेवाली शक्तियाँ है।

उसके पास शिरोखा, उसके पास कृष्णिप्रया, उसके पास वृन्दा, उसके पास मनोहरा, उसके पास योगनन्दा, उसके पास परानन्दा, उसके पास प्रेमानन्दा, उसके पास सत्यानन्दा, उसके पास चन्द्रा, उसके पास किशोरीवल्लभा और उसके पास करुणकुशला है। इस प्रकार नाना प्रकार की गोपियाँ कृष्ण की सेवा करती है। यह वेदवचन है। मानस पूजा, जप, ध्यान कीर्तन, स्मृति और सब कुछ मानसिक से ही नित्यपद की प्राप्ति होती है, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं।

यह अथर्ववेद की पुरुषबोधिनी परमहंसी (उपनिषत्) का प्रथम प्रपाठक हुआ।

### द्वितीय प्रपाठक

ॐ देवी ने कहा--उसके बाहर शतदल पद्मपत्रों के योगपीठों में रासकीडा में अनुरक्त गोपियाँ रहती हैं। इसके चारों द्वार लाखों सूर्य-से समुज्ज्वल है। यह वृक्षों से भरा है। उसके प्रथमावरण में पिक्चम ओर सामने स्वर्णमण्डप में देवकन्याएँ है। द्वितीय में सुदामादि हैं। तृतीय में किंकिणी आदि है। चतुर्थ में लवङ्गादि है। पञ्चम में कल्पतरु के मूल में उषा के साथ अनिरुद्ध भी हैं। छठे में देवगण हैं। सप्तम में रक्तवर्ण विष्णु और द्वारपाल-गण है। इसके बाहर राधाकुण्ड है। वहाँ स्नान करने से राधा का रूप हो जाता है। ईश्वर के दर्शन के योग्य हो जाता है। राधा और कृष्ण का एक ही आसन है, एक बुद्धि है, एक ज्ञान, एक आत्मा, एक पद, एक आकृति और एक ब्रह्म है। राधा के साथ हेम (ज्योति:) स्वरूप, प्रेम से पूर्ण हेम (तेजोमयी) मुरली को बजाते हुए कल्पवृक्ष के नीचे रहते हैं। सुरभि (गो) विद्या और अक्षमाला वेद की तरह परमा, सिद्धा और सात्त्विकी है। (यह) शुद्धा, सात्त्विकी गुणातीता और स्नेहभाव से रहित है। अतएव दोनों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि काल, माया और गुण से परे हैं। अथ इत्यादि से इसी का स्पष्ट करता है। अथ का अर्थ है अन्तर अथवा मङ्गल । अथवा श्रीवृन्दावन में ऋक्, यजुः, साम-स्वरूप है। मकार ऋक् है। उकार यजुः है। श्रीराम सामस्वरूप अकार हैं। श्रीकृष्ण अर्धमात्रा ही है। यशोदा बिन्दु है। परब्रह्म सिन्न्दानन्द के आनन्द राधाकृष्ण के परस्पर सुखाभिलाष के रसास्वादन की तरह वह सच्चिदानन्दामृत कहलाता है । उसका जो लक्षण है, वह प्रणव ब्रह्मा-विष्णु-शिव-स्वरूप इच्छा-ज्ञान-शक्ति-युक्त, कायिक, वाचिक और मानसिक भाव, सत्त्व-रज:-तम: स्वरूप, जो सत्य, त्रेता, और द्वापर में गाया गया है। उसके बाद किल हुआ। इसका चारों युग में बखान होता है। उस भुभु व:स्वः का लक्षण ॐकार ही है। जो सबसे बचा हुआ और काल से भी परे है, वह ओंकार ही है। यह सब कुछ ब्रह्म और आत्मा है, वह मै ही हूँ, घीमहि का अर्थ है—चिन्ता करता हूँ। 'यह आदित्यमण्डल के रूप में ताप देता है', यह जो स्वेत अर्थात् स्वेतद्वीप नामक स्थान है, जो तुरीयातीत है,

यह वैदिक श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद में हिरएय का श्रर्थ है 'तेज', 'ज्योति'।

२. शन्दब्रह्म।

<sup>3.</sup> सुरिम का वैदिक अर्थ में प्रयोग हुआ हैं। वेद में गो का अर्थ है 'किरख', 'प्रकाश'।

४. अशेषकारणस्वरूपा।

५. यह वेद का अमृत सोमरस, मधु, त्तीर और वेदान्त का आनन्द है।

वह गोकुल मधुरा द्वारका से चतुर्य दिव्य वृन्दावन है। यह पहिले ही कहा गया है कि सभी समृद्धि और सम्प्रदाय इसका अनुसरण करते हैं।

यह अथर्वण की पुरुपनोधिनी परमहसी (उपनिषत्) का द्वितीय प्रपाठक हुआ।

#### तृतीय प्रपाठक

तव इसके वाद भद्र, श्री, लीह, भाण्डीर, महाताल, रादिर, वनुल, कुमुद, काम्य, मधु, वृन्दावन, ये वारह वन यमुना के पश्चिम, सात वन पूरव, पाँच वन उत्तर, गृत हैं। मथुरा वन, मधुवन महावन, खादिरवन भाण्डीरवन नन्दीश्वरवन, नन्दनवन, आनन्दवन, खाण्डववन, पण्डावन, अदोक्रवन, केतक्रवन, द्रुमवन, गन्धमादनवन, शेपदायिवन, इसामायुवन, भुज्यवन, दिधवन, वृपभानुवन, सकेतवन, दीपवन, रासवन, श्रीडावन, उत्सुकवन, ये चौवीस वन नित्य लीलास्यल हैं। इनका अवलम्बन कर कृष्ण फीडा करते हैं। (ये वन) वसन्त ऋतु और मन्द इत्यादि पवनयुक्त हैं, जहां दु ख नहीं है, सुख नहीं है, जरा नहीं है, मरण नहीं है, शेष नहीं है। वहां पूर्ण आनन्दमय श्रीकिशोर कृष्ण मयूरिष्ट्य धारण किये हुए, गुजा का कर्णामूपण, मस्तक पर मणिमय किरोट, गोरोचन का तिलक, दोनो कानो मे मकरकुण्डल, वनमाला और मालतीमाला से विभूषित शरीर, हाथ मे कक्षण, वाह मे केयूर पैरों मे किकिणा किट मे पीताम्वर, गम्भीर नाभि-कमल, दोनो नाक गोल, पैरों में ध्वज-वच्चादि चिह्नवाले महाविष्ण है।

वुद्धिमानो को उचित है कि इस प्रकार नित्य कृष्णचन्द्र का ध्यान करें।

उनकी पहिली प्रकृति राधिका नित्या निर्मुणा सर्वालकारशोभित प्रसन्न सब प्रकार के लावण्य से सुन्दर हैं। हमलोगो का जन्म उनके अधीन है। इनके अद्य से बहुत से विष्णु ख्दादि उत्पन होते हैं। मानसिक पूजा, ध्यान कीर्तन, स्तुति इत्यादि सब कुछ मानसिक द्वारा, उनकी अगाय महिमा के सुलसिन्धु से उत्पन्न नित्य (अविनाक्षी) पद प्राप्त होता है। और किसी से नही, और किसी से नहीं। यह वेद-वचन है, यह वेद-वचन है।

यह अथर्वण की पुरुपबोधिनी परमहसी (उपनिपत्) का तृतीय प्रपाठक हुआ।

#### चतुर्थ प्रपाठक

वहाँ पुरुषोत्तम राति मे चतुर्थं साक्षाइब्रह्म है परमसन्यास-स्वस्प कृष्ण कल्पवृक्ष है, जाम्बवती, राधिका, विमला, च द्रावली, सरस्वती, लिलता इत्यादि लक्ष्मी हैं, और साक्षाइब्रह्म-स्वस्प जगनाय है। में यचे हुए ब द्या व ज्योति स्वरूप भक्त सुदर्शन हैं। इस प्रवार पांच प्रकार की विभूतियाँ है। वहाँ मधुरा, गोकुल, द्वारका, वैकुण्ठपुरी, श्वेतपुरी, रामपुरी, यमपुरी, नरसिहपुरी, नरनारयणपुरी, कृवेरपुरी, गणेशपुरी, शत्रपुरी— इतने देवता रहते हैं। वहाँ रसातल, पाताल, पञ्चा, रोहिणोकुण्ड, अमृतकुण्ड इत्यादि मानापुरी है। वहाँ अल सिद्धान है। (शृद्धादि के स्पर्य-दोव से रहित, ब्रह्म इत्यादि के सस्कार से रहित जगनाय का भोग है—यही इसका अर्थ है।) 'नाभ्या आसीत्', 'अन्नपते अन्नस्य', 'अन्नायय' आपा ज्योती', । 'पृथिवी ते पानम्', 'अन्न ब्रह्म', इन मनो के द्वारा कैवल्य-मुक्ति की प्राप्ति कही गई है। वहाँ अन्न परम ब्रह्म

पिवत्र और शान्तरस है, कवल्य-मुक्ति सिद्ध है, भूभुं वः स्वः महः तत्त्व है — इत्यादि । वहाँ भागंवी, यमुना, अमृतमय समुद्र, वृंदावन, नीलपर्वत, गोवर्धन, सिंहासन, प्रासाद (मंदिर) मिणमण्डप, विमलादि सोलह चण्डिकाएँ गापियाँ है। वहाँ समुद्रतट पर निरन्तर कामधेनु का समूह रहता है, वहाँ नृसिंहादि आवरण-देवता हैं। वहाँ न जरा, न मृत्यु, न काल, न भङ्ग, न जय, न विवाद, न हिंसा, न शान्ति और न स्वप्न है। इस प्रकार लीला के लिये अपनी इच्छा से शरीर धारणकर अपने विनोद के लिये अपने उत्कण्ठित भक्तों के साथ वहाँ कृष्ण खेलते हैं।।

एक देव तिनत्यत्तीतानुरक्त र्व भक्तन्यापी भक्त के श्रन्तारत्मा। कर्माध्यत्त सर्वभूताधिवास सात्ती चेता केवल श्रौर निगुर्ण ॥

मानस पूजा, जप, ध्यान, कीर्तन, स्तुति सब कुछ मानसिक से अविनाशी पद प्राप्त होता है। और किसी तरह नहीं, और किसी तरह नहीं। यह वेद-वचन है। यह वेद-वचन है।

यह आथर्वणी पुरुषवोधिनी परमहंसी उपनिषत् का चतुर्थ प्रपाठक हुआ।

## ६. सामरहस्योपनिषत् '

२२६—व्रज-राधा-रास—ग्रादौ पुरुषस्य रसिकानन्वस्य श्रनाविसंसिद्धा जीलाः भवन्ति। श्रनाविरयं पुरुष एक एवास्ति । तदेव रूपं द्विधा विधाय समाराधनतत्परोभूत् । तस्मात् तां राधां रिसकानन्दां वेदिविदो वदन्ति । तस्मादानन्दमयोऽयं लोकः। यत्रायं पुरुषो रमते तत्रायं रसो वजित । तस्माञ्जोके वेदे लीला गीयते । तन्मध्ये वनानि द्वादश सन्ति । तैषां पृथक् नामानि सन्ति । तालवनं बृहद्भनं कुमुद्वनं लोहवनं वक्कलवनं भागडीरवनं महावनं गोष्ठं काम्यवनमरिष्टं च सदाशुभं द्घिवनं वृन्दावनमिति । सदा भ्रानन्दमयोऽयं लोको वेद्विदो यं वदन्ति । वृन्दावनं सर्वकामसुखावहं भवति । यत्र वृत्ता आधिदैविका देवा एव भवन्ति । साधनवटभागडीरवटौ । यत्र वंशीवटसङ्के तवटौ । श्रन्ये वृत्ताः कर्मबाद्या यत्र राजन्ते । यत्रोभयतटबद्धा यमुना रत्नखिचता श्रास्ते यस्यां कुमुद्वनानि राजन्ते । यस्यां हंससारसय्थानि कीडापराणि शोभाढ्यानि भवन्ति । यस्यास्तदै कोटिशः कुञ्जाश्च निकुञ्जाश्च राजन्ते । तस्मिन्मण्डले गोवर्धनोऽयं गिरिः। रत्नमयोऽयं गिरिः राजमानो भवति। श्रयं गिरिः श्रीराधिकायाः रमण-स्थानम्। स एवायं गिरिर्वृन्दावने सदा रसिकानन्दस्य क्रीडास्थानं भवति। तस्मिन्वने पशुपिच गर्णाः श्राधिदैविकीं सृष्टिं प्राप्ताः सदा सानुमावाः भवन्ति । श्राधिदैविकी या सृष्टिः सा स्बिटस्तिस्मन् लोके लोकतां प्राप्नोति । सा सुष्टिद्विभेदा भवति । संसिद्धा श्रन्या साधनसिद्धा भवति । या संसिद्धा सा तस्या निकुञ्जदेव्याः स्वस्वरूपात् समुत्पाद्या भवति । या साधनसिद्धा सा भजनमार्गे प्रपन्ना । भक्तास्तां जीजां तद्रावेन श्रामु वन्ति । रसजीजायामुपकरणानि रसजीजाया-मधिकरणे सख्यश्चातुर्यगुण्युताः ससखीसमूहा यौवनसम्पत्तिपूर्णा श्रनेककत्ताकोविदाः रसभावेन

१. ये श्रंश, श्रप्रकाशिता उपनिषद: (मद्रास; १६३३) से लिये ग्ये हैं। पार्श्व के श्रद्ध पृष्ठ के श्रंक हैं। इसमें समरस साधना की प्रक्रिया वताई गई है।

पूर्णा भवन्ति । इत्यानि तैर्पा मध्ये रासमण्डल तैजोमयमानन्त्रमय तस्या श्रीराधिकाया सुखार्थ वृन्दानाम्ना मत्या तया सम्पादितं भवति ।

भ्रमरन्तर एको भ्रमसे १ देवरायया चातुर्येष मानस्याने राधिका प्रति दूत्तव्यं करोति । २४२ — ये वेदोक्तर्ममार्गरतास्ते क्वाचिविमा लीखा न जानन्ति ।

- २४४---रितिरानन्वस्य रूप सदा निकुक्षदैन्या ध्येयस् । धानन्वमात्रोऽय करपावस्तेनो सयोऽमृतमय । यस्मात् प्रेमानन्वाधित्यानन्वोऽय ह्योक प्रकटितो मवति ।
- २४७ नमो रससाचियो ।
- २४१ -- अन्ये कर्मोपासकास्ता जीला स्वमे अपि न दृदशु ।
- २४१---( अप्टो यसव ) र्थोकाराविर्मावजीजारूपश्रीराधारिमकानम्बरूप प्रतिपद्य मनो मात्रापन्न कृत्वा ता जीजा गायमाना श्रमवन् ।
- २४४—पृथिन्या भारते चेत्रे आनन्दमयो लोक स्वसृष्टिलीलार्थं स्वयमेव प्रकटित.। तस्मिन् प्रजलोके सर्वा एव लीला सन्ति । ये गोषा गोप्यस्ते श्राधिदैविकी लीलामृतिता। ससिद्धा श्रतुभगन्ति ।
- २५१—यो वशीवटोऽय साजाव्छियोऽयम् । यो भगडोरवट स एव देवेन्द्र थ्रासीत् ।
- २७२—इन्द्रोऽपि सस्तीरूप त्रिघाय देवाङ्गनामि सह जिमानावज्ञीपूपिरिय सर्वोपसेवमानो मजति ।
- २७३ ये तां घजेत्वरीं रसिकानन्देन सहोपासते सदानन्दरसमनुमवन्तो भवन्ति । रिक्काकोमता गुणगणनां कुर्वन्ति । तमेव रस गायन्तो भवन्ति । श्रतिरित्तमापय-माना भवन्ति । ये दर्भ हस्तै गृह्णन्ति ते त रस न प्राप्त् वन्ति ।
- २७१ -गौ- गवा मेवो द्वावेर भवत । ससिद्धा साधनसिद्धास्य । या गावो व्रजमैँयडले विष्ठन्ति ता ससिद्धा भवन्ति । गवा यूथानिशतशो विराशमानानि अस्तरससिज्ञता गावो भवन्ति ।
- २७६—रितरस— व्रवसपडलतन्मयङ्कोद्धवा भक्ता धारमरतिगुणा रितिगुणाह्या झनन्यमार्गाद्यास्ता लीला शास्त्रन्यस्त्रकामाङ्कितवर्षाण्यस्तुलसीकाष्ठाङ्कितदेद्दा ध्रात्मनाञ्चा
  सुखालङ्क्त्रयारेरा रासाधिलाष्यानावस्थायामापयमाना युज्यन्ते । कुञ्जे निकुञ्जे
  श्रे यथा श्रो यथा रितिगोग्यतामात्रमापयमाना भग्नित । तामेव कथा प्रतिचण्य मृतनामासेवमाना ध्रास्ते । स्वपची वा घाह्यणो वा वर्णान्तरो वा यो भक्ताना सद सङ्गापयते स एव वां लीला प्राप्तो भवित । रितमासिद्वान् यदि सदुन्द्विष्टे कवाधिवश्वद्रिदिरोपामस्ति । तदुन्द्विर्टे जले सत्ता तीर्थद्रिक भवित । तत्र व्यवस्थाया साचाद्र द्विभवित । ये मयङ्क्षमुपासमानास्तैया को धर्मः ? कि कर्म ? को रसो भवितत्राम् । ये तन्मयङक्षमुपासमाना भवन्ति तैषा किं तीर्थवत-यञ्चर्यमां सन्ति ? किं वाष्यमान भवित ।

१ जीवको हि सङ्गतं गछति । सङ्गो सूरवा पट्चकाणि निभि चात् । परागमुग्भनेत् । —कालोमेथारोवितोपनिषत् । अपकारिता चपनिषद् । महासः । १६३३ । १० ४०४ ।)

तेषां मुख्यं मनो भवति । ये गुणाढ्या रसरूपिण श्रानन्दरसनिमग्नास्ते गुणतद्वागिनो भवन्ति । तन्मात्रप्राप्तमागोऽयं लोकः सदाण्डजो भवेत् । श्रात्मानन्दे मझासु ये रात्रो दिवा वजध्यानापन्ना भवन्ति सदा तेषां निल्यं निकुम्जदेग्या श्रनुप्रहो भवति । ये महालीखाया-मत्यासक्तास्तेषां कदाचित्कालधर्मभयं न भवत्येवेति सद्यः कृतार्धतोत्पद्यमाना भवति । श्रवणोऽपि सवर्णतां प्राप्तोति । ये न भवन्ति ते दुष्टगतयो भवन्ति । ये वजमण्डलोपासकास्ते वजे निवसन्ति ।

## सामरस्योपनिषत्

हिन्दी

व्रज, राधा, रास

प्रारम्भ में रसिकानन्द पुरुष की लीलाएं अनादि और स्वयंसिद्ध होती है। यह अनादि पुरुष एक है। उसी रूप को दो बनाकर समाराधन में तत्पर हुए। इसलिये वेदज्ञ उस रसिकानन्दा को राधा कहते हैं। उससे ही यह आनन्दमय लोक है, जहाँ इस पुरुष का मन लगता है, वही यह रस गमन करता है। इसलिये लोक और वेद में (इसे) लीला कहते है। उसमें वारह उद्यान (वन) हैं। उनके पृथक् नाम है—तालवन, कुमुदवन, लोहवन, वकुलवन, भाण्डीरवन, महावन, गोष्ठ, काम्यवन, अरिष्ट, सदाशुभ, दिधवन और वृन्दावन। यह लोक सदा आनन्दमय है। और, वेदवित् इसका विवरण देते हैं। वहाँ वृन्दावन सभी इच्छाओं और सुखों का देनेवाला है। आधिदैविक देवगण ही वहाँ वृक्ष है। साधनवट और भाण्डीरवट हैं। वहाँ वंशीवट और संकेतवट हैं। वहाँ कदम्वादि अन्य वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ रत्नखचित दोनों तटों के वीच यमुना हैं। वहाँ कुमुदवन सुशोभित है। वहाँ शोभा-सम्पन्न कीड़ा में निरत हंस और सारस के समूह है। उसके तटों पर करोड़ों कुञ्ज और निकुञ्ज सुशोभित है। उस मण्डल में यह गोवर्धनगिरि है। रत्नमय यह गिरि सुशोभित रहता है। यह गिरि श्रीराधिका का विहारस्थल है। वही यह पर्वत वृन्दावन में सदा रसिकानन्द का कीड़ा-स्थान बनता है। उस वन में पशुपक्षिगण आधि-दैविक<sup>२</sup> रूप में रहने के कारण सदा अनुभव<sup>इ</sup> से पूर्ण रहते हैं। जो आधिदैविकी सृष्टि है, वही वृष्टि है। उसी में लोक को लोकता (सार्थकता) मिलती है। वह सृष्टि दो प्रकार की होती है-एक संसिद्धा (स्वभावसिद्ध) और दूसरी साधनसिद्धा (प्रयत द्वारा सिद्ध)। जो संसिद्धा है, वह उस निकुं जदेवी के अपने रूप से उत्पन्न होती है । जो साधन सिद्धा है, वह भक्तिमार्ग में एकाग्रता से होती है। भक्तगण उस लीला को उसी भाव से प्राप्त करते हैं। रसलीला की सामग्रियाँ रसलीला के आधार में चतुर सखियाँ सखीसमूहों के साथ यौवनधन से पूर्ण अनेक कलाओं में निपुण रसभाव से पूर्ण होती हैं। इत्यादि ...... उनमें तेजोमय और आनन्दमय रासमण्डल (अर्थात् समरस का रसमण्डल) उस राधिका के

१. इसका नाम सामरस्योपनिषत् होना चाहिये। मालूम होता है कि लेखक की भ्रान्ति से हं श्रा गया है।

२. मन्दिरों पर वने हुए देव-गन्धर्व, पशु-पिचयों की इससे तुलना कीजिये।

३. दिग्य भगवद्भावना।

४, समरस की रसलीला ही रासलीला है। यह भारत के सभी सम्प्रदाय की मान्य है।

सुख के लिये वृन्दा नामक सची प्रस्तुत करती है । वहाँ एक भ्रमर देववाणी मे, चतरता से जहाँ मान होता है. राधिका के प्रति दुत्तत्व करता है ।

जो वेदोक्त कर्ममार्ग मे रत रहते हैं, वे कदाचित् इस लीला को नही जानते हैं।

रितकानन्द के रूप का घ्यान सर्वदा निकु जदेवी के साथ करना चाहिये। ये आनन्द-मात्र हैं, (इनके) हाथ पैर तेजोमय और अमृतमय हैं।

क्योंकि प्रेमानन्द से नित्य आनन्दवाला यह लोक प्रकट होता है। रससाक्षी को प्रणाम। इसरे कर्मोपासक उस लीला को स्वप्न में भी न देख सके।

(आठो वसु) श्रोकार के प्रकट होने के लीलारूप श्रीराघा और रिसकानन्द के रूप को प्राप्त कर मन को भाव में सरावीर कर उस लीला को गाने लगे।

पृथिवी पर भारत-क्षेत्र मे बानन्दमय लोक<sup>२</sup> प्रभु की लीला के लिये स्वयमेव प्रकट हुआ। उस जजलोक मे सभी लीलाएँ होती हैं। जो ससिद्ध गोप-गोपियाँ हैं, वे बाधि-दैविकी लीला अत्यन्त अनुभव करती है।

यह जो वसीवट है, वह साक्षात् शिव है। जो भाण्डीरवट है, वही इन्द्र था। इन्द्र भी सखी रूप घारण कर देवाङ्गनाओं के साथ विमानो पर बैठकर सदा सेवा मे निरत रहते हैं।

जो व्रजेश्वरी की रसिकानन्द-सहित उपासना करते हैं, वे सदा आनन्दरस अनुभव करते रहते हैं। रितक्का-जैसे कोमल गुणगणो की गणना (जप) करते हैं। उसी रस को गाते रहते हैं। अत्यात रित प्राप्त करते हैं। जो हाथ में कुश होते हैं, वे उस रस को नहीं प्राप्त करते।

गायों के दो भेद हैं—सिंसदा और साधनसिंद्धा । जो गार्ये व्रजमण्डल मे रहती है, वे सिंसद्ध है । सैंकडो भ्राडों मे विराजमान गायों का नाम ब्रमुतरस है ।  $^{\star}$ 

उस जजमण्डल में उत्पन्न (परम) आत्मा से प्रेम करनेवाले भक्त हैं। यह (आत्मानुराग) रितिगुण है। वे और किसी मार्ग का अवलम्बन नहीं करते। लीला को प्राप्त कर उसके नाम से शरीर को अकित कर तुल्सी से शरीर को चिह्नित कर, आत्मा के नाम के सुख से शरीर को अकित कर रास आदि लीला के ध्यान में निरत रहते हैं। कुन्ज-कुन्ज में, अंणी-अंणी में रितियोग्यता के भाव को प्राप्त करते हैं। प्रतिक्षण नृतन मालूम होनेवाली उसकी कथा को सुनते रहते हैं। डोम हो वा ब्राह्मण, वा किसी भी वर्ण का क्यो न हो, जो भक्तो की सगति में आ जाता है, वही उस लीला को प्राप्त करता है। जिसे प्रेम मिल गया है, उसके जूठे में कदाचित् हो अञ्चवृद्धि होती है।

१ अमर सिद्ध जीव है। यही अमरगीत का रहस्य है।

२ भारत के मभी सम्प्रदाय और कादियान मुसलमान भी मानते हैं िक प्रमु की लीला-भूमि भारत है और पढ़ी सभी अवतार लेते हैं और अध्यात्म-विद्या के पैगम्बर पैदा होते हैं।

३ गीतगोविन्द, विद्यापति, मीरा, सूर श्रादि की इस प्रसग में स्मरण कीजिये !

४ यह परम्परा वेद से आई माल्म होता है। देद में गो का उचीति और अग्रत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। 'प्रति त्य चारमण्डर गोपोधाय प्रह्यसे। मरुद्धिरन आ गिह ॥' ऋ० १ ४ १६ १० 'सुन्दर यश्च में गो पोने के लिये आवाहन किया जा रहा है। अन्ति। मरुद्दगण के साथ आह्ये।'

उसकी बातों में प्रत्यक्ष-जैसी बुद्धि होती है। जो मण्डल की उपासना में लगे रहते हैं, उनका क्या धर्म है, क्या कर्म है, और कौन रस अधिकतर होता है। जो उस मण्डल की उपासना में लगे रहते हैं, उनका तीर्थ, व्रत, यज्ञ, धर्म क्या है। क्या बाधक होता है। उनमें मुख्य मन है। जो गुणी रसरूपी आनन्दरस में निमग्न है, वे उस गुण के भागी होते हैं। उसमें निमग्न हो जाने से इस लोक का मार्ग प्राप्त होता है। सदा पक्षी बना रहे? आत्मानन्द में मग्न जो दिन-रात व्रजध्यान में निमग्न रहते है, उन पर सदा निकुञ्जदेवी की कृपा होती है। जो महालीला में अत्यन्त आसक्त रहते है, उनको कभी काल और धर्म का भय नहीं होता है और अविलम्ब कृतार्थता उत्पन्न होती है। अवर्ण भी सवर्ण हो जाता है। जो नहीं होते हैं, वे कुकर्मी होते हैं। जो व्रजमण्डल के उपासक है, वे व्रज में रहते हैं।

### ७. काली

### लक्ष्मीतन्त्रे

समाख्याता साहं सर्वाङ्गसुन्द्री। महाश्रीः सामहाज्ञच्मीश्चगडा चगडी च चगिडका ॥ भद्रकाली तथा भेवा काली दुर्गा महेश्वरी। भगवत्पत्नी तथा भगवती परा॥ एताः संज्ञास्तथान्याश्च तत्र मे बहुधा स्मृताः। वच्याम्यशेषतः ॥ विकारयोगादन्याश्च तास्ता रचयामि जगत्सर्वं पुरायापुराये महनीया च सर्वत्र महालक्त्मीः प्रकीर्त्तिताः ॥ महाञ्चिश्रयग्रीयत्वान्महाश्रीरिति गद्यते । भगडस्य द्यिता भगडी भगडत्वाद्गणिडका मता॥ कल्यागरूपा भद्रास्मि काली भद्रा प्रकीत्तिता। कलात्सतां स्वरूपत्वाद्पि काली व्रकीर्त्तिता ॥ सहदां च द्विषाञ्जेव युगपत्सव्सद्धिभोः । भद्रकाली समाख्याता मायाश्चर्यगुणात्मिका॥ मायायोग इति ज्ञेया यज्ज्ञानाज्ञानयोनु याम् पूर्णषाङ्गुर्यरूपत्वात्स्मृता चाहं परात्परा ॥ शासनाच्छक्तिरूपाहं राज्यहं रञ्जनात्सताम्। सदाशान्तविकारत्वाच्छान्ताहं परिकीर्त्तिता ॥ मत्तः प्रक्रमते विश्वं प्रकृतिः साहिम कीर्त्तिता। श्रयन्ति द्ययना चास्मि श्रणोमि दुरितं सताम्॥ श्रयोमि करुणां वाचं श्र्योमि च गुर्योर्जगत्। शरणं सर्वभूतानां रसेऽहं सर्वकर्मणाम् ॥

१. यही वेद का त्रमृतरस श्रीर सोमरस है। इसिलये विभु का नाम श्रमृतनाथ श्रीर सोमनाथ है।

ईडिता च सवा देवै शरीर चास्मि वैप्यावम् । पतान्मयि गुयान् दप्ता वेववेवाहपारमा ॥ गुयायोगिवधानज्ञा श्रिय मा समचत्तते । साऽहमेवविधा नित्या सर्वाकारा सनातना ॥

जिसे सर्वा द्वसु दरी (त्रिपुरसुन्दरी) कहा जाता है, वही मै महारुक्ष्मी हूँ। महाश्री, महालक्ष्मी, चण्डा, चण्डी, चण्डिका, भद्रकाली, भेदा, काली, दुर्गा, महेश्वरी, तिगुणा, भगवत्पत्नी, भगवती, परा तथा और भी मेरे वहत-से नाम है। विकारयोग (परिवर्तनशील होने) के कारण जो और नाम है, उन्हें कहती हूँ। पुण्य-अपुण्य और कृत-अकृत में स्थित सारे जगत की मै रक्षा करती हूँ और मर्वन श्रेष्ठ (महनीय) होने के कारण महालक्ष्मी नाम है। महासागर मे आश्रय ग्रहण करने के कारण में महाश्री कहलाती हूँ। भण्ड की दियता होने के कारण भण्डी और भण्डत्व के कारण भण्डिका हूँ। मैं भद्रा अर्थात् कल्याणस्पा हूँ, इसलिये लोग भद्रकाली कहते हैं। कला (सृष्टि) को आत्मसात् करने और कलारप (सृष्टि-रप) होने के कारण काली कही जाती हूँ। मित्रो और बानुओं के सत्-असत् रूप विभु (सवव्यापी) के आश्चर्य मायागुणयुक्त होने के कारण भी में भद्रकाली हूँ। मनुष्यों में उसके ज्ञान और अज्ञानरूप में वर्तमान रहने के कारण में योगमाया हूँ। पूर्ण पड्गुण (ऐश्वर्ष, वीय, यश, सौभाग्य, ज्ञान, वैराग्य) रूप होने के कारण मैं परात्परा हूँ। शामन करने के कारण मै बिक्त हूँ। सज्जनो को प्रसन्न करने के कारण मै राजी हूँ। मुक्त में सर्वेदा विकारों के शान्त रहने के बारण में शान्ता हूँ। मुक्त से विश्व का प्रकम (आरम्भ) होता है, इसलिये में प्रवृत्ति हूँ। मुक्तमे सवका आश्रय है, इसलिये में अयना हूँ। मैं सज्जनो की दुर्वलताओं पर घ्यान देती हूँ। मैं करुण वचन सुनती हूँ। गुणो द्वारा मै जगत् (की वातें) सुनती हूँ। देवगण मेरी पूजा करते है। मैं ही विष्णु का शरीर हूँ। मुभमे इन गुणों को देखकर वेदवेदाङ्ग और गुणयोग के विधानों के जाननेवाले मुझे थी कहते हैं। इस प्रकार की मै नित्या, सर्वाकारा, और सनातना (सब दिन बनी रहनेवाली) हूँ।

#### □. गुद्यकाल्युपनिपत्¹

ष्रथवेवेव्मच्ये शाला मुख्यतमा हि पट् । स्वयभुवा या कथिता पुतावायवेये पुरा ॥ १॥ तासु गुक्रोपिनयवृस्तिन्छन्ति वरविषित । नामानि श्रष्ट शाखाना तत्राद्या वास्तन्तवी ॥ २॥ मीञ्जायनी द्वितीया तु तृतीया लार्यंबैन्द्वी । चतुर्योशोनकी मोक्ता पञ्चमी वैप्यलाविका ॥ २॥ पट्ठी सीम तवी शेया सारात् सास्तमा इमाः । गुक्रोपनिषयोगुज्ञा सन्ति शास्त्रासु पट्स्वि ॥ ३॥

र इसमें काली-विम्नह के अन्तगत मिद्धान्त का विस्तृत विवरण दिया गया है।

ता एकीकृत्य सर्वास्तु मयाऽस्यां विनिवेशिताः। संहितायां साधकानामुद्धाराय वरानने ॥४॥ वास्ते वदामि यत्त्रोक्तं ध्यानं कुर्वन्ति देवता:। विराट्ध्यानं हि तज्ज्ञे यं महापातकनाशनम् ॥६॥ ब्रह्मागडाद्बहि रूर्ध्वहि महत्तत्त्वमहङ्कृति : । रूपाणि पन्च तन्मात्राः पुरुषः प्रकृतिनेव ॥७॥ महापातालपातु।न्तलम्बा तस्या जयं स्मरेत्। ब्रह्माग्डार्घं कपालं हि शिरस्तस्या विभावयेत् ॥ ॥ ललाटं च षट्त्रिंशल्लचयोजनम् । मेरः सीमन्तद्गडोऽस्या ग्रह्रत्नसमाकुलः ॥६॥ श्रन्तर्वीथी नागवीथी भ्रुवावस्याः प्रकीर्त्तिते । शिवलोकरच वैकुएठलोकः कर्णावुमौ मतौ॥१०॥ बोहितं तिलकं ध्यायेषासा मन्दाकिनी तथा। चन्नुषी चन्द्रसूर्यों च पद्माणि किरणास्तथा॥११॥ गगडौ स्यातां तपोखोकसत्यलोकौ यथाक्रमम् । जनोलोकमहलोंको कपोलो परिकीर्त्तितो ।।१२॥ स्यातां हिमाद्गिकैजासी तस्या देव्यास्तु कुण्डले। स्वर्जोकश्च सुवर्जोको देव्या श्रोष्टाधरी मतौ ॥१३ विक्पतीनां लोकाश्चाथ रदावली । प्रहाणाञ्च पितृकिन्नररत्तसाम् ॥ १४ गन्धर्वसिद्धसाध्यानां पिशाचयचाप्सरसां मरीचीयायिनां विद्याधरास्यामाज्योष्मपायां सोमैकपायिनाम् ॥१४ ध्रुवस्यापि लोका अर्घरवावली। सप्तर्षीयां मुखं च रोवसी ज्ञेयं द्योक्षींकश्चिवुकं तथा ॥१६ प्राग्यरूपियाः । श्रोक्तो वायवः ब्रह्मलोको गर्छः लोमानि वनस्पत्तय श्रोषघ्यो परिचत्ते ॥१७ विद्यद्रिष्टरहोरात्रं निमेषोनमेषसंज्ञकम्। विश्वं तु हृद्यं प्रोक्तं पृथिवी पाद उच्यते ।।१८ तलं तलातलं चैव पातालं सुतलं रसातत्वं नागचोकाः पादाङ्गुल्यः प्रकीर्तिताः ॥ १६ वेदां वाचः स्यन्दमाना नदा नद्योऽमिता मता। कता काष्टा मुहूर्ताश्च ऋतवोऽयनमेव च ॥२० पचा मासास्तथा चान्दाश्चत्वारोऽपि युगाः प्रिये। तदूरकटिवन्धनाः ।।२३ कफोर्णिमणिवन्धश्च

प्रपदाश्च रिफचरचैय सर्वाद्रानि प्रचनते । वैश्वानर कालमृत्युजिह्वात्रयमिद स्मृतम् ॥२२ श्राव्रह्मस्तम्बपर्यंन्तं तन्त्रमस्या शचत्ते । प्रजयो भोजने काजस्त प्रिस्तेन च नासिका ॥२३ पार्खं परीवर्तों महाकल्पान्तरोद्रव । जेव विराङ्क्पस्य ते ध्यानमिति सन्तेपतोऽपितम् ॥२४ तस्या स्वरूपविज्ञान सपर्या परिकीर्तिता। श्र तिप्रोक्तमवधारय पार्वति ॥ १४ तदेव हि स्त्राणि सजस्यपि गिलस्यपि । यथोर्णं नाभि यथा प्रधिव्यामीपध्य सम्भवन्ति गिलन्त्यपि ॥२६ जायन्ते च चरन्त्यपि। प्रस्पात केशलोमानि उत्पद्यन्ते विज्ञीयन्ते तथा तस्या जगत्यपि ॥२७ पावकाद्यद्वत् स्फूलिङ्गा कोटिकोटिश । ज्वल त निर्गत्य च विनश्यन्ति विश्व तस्यास्तथा प्रिये ॥२८ ऋचो यज्रपि सामानि वीज्ञा यज्ञा सदिचिया । श्रध्यय येजमानश्र भवनानि चतुर्देश ब्रह्मविष्ण्वादिका देवा मनुष्या पशवो यत । प्राणापानी बीहयश्च सस्य श्रद्धा विधिस्तव ॥३० समुद्रा गिरयो नद्य सर्वे स्थावरजगमाः। विस्रुप्येमानि सर्गावी त्व प्रकाशयसे तत ॥३१ विधायान्धे विश्वत्यप्रतिभूतकम् । नवद्वार पर करवा गवाचाणीन्द्रियाण्यपि ॥३२ सा परयत्यत्ति वहति स्प्रशति क्रीडतीन्छति । श्वणोति जिञ्चति तथा रमते विरमत्यति ॥३३ वया मुक्त पुर तद्वि मृतमित्यभिधीपते ॥३४ ये तप चीयादोपास्ते नैव परयन्ति भाविताम्। ज्योतिमैधी शारीरेऽन्तर्धायमाना महामनि ॥३४

ज्यातमया श्राहिज्यह्यायमाना महानान गर्ने गृहचतिहिष्यमचित्यहरूप सूचमाञ्च तस्यूच्यातर विमाति । दूराखदुद्दे तदिहास्ति किञ्चिन् पश्येरिग्रैहीतिहिंद गुहायाम् ॥३६ न चतुपा गृहाते नापि वाचा नान्येयोगैनेहि सा कर्मेणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सस्य ततस्तु ता पश्यति निष्कवां च।।३७ यया नश्च स्यन्त्रमाना समुद्दे गच्छुन्यस्त नामस्ये विहाय। तया विद्वान् नामस्यादिमुक्त पश्च पर्यं ज्ञावस्यमुपैति ॥३६ सर्वे वेदा यस्यदमामनन्ति त्रवानि सर्वाणि च यहदन्ति। यदिच्छुन्तो व्रक्षचर्यं चरन्ति सक्षे पद् सप्रदेख व्यवीमि ॥३६

### सैवैतत्।

एषैवालम्बनं श्रेष्ठं सेषैवालम्बनं परम्।
एषैवालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते।।४०
इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था ह्यर्थेभ्यश्च परं मनः।
मनसस्तु पराद्यद्विद्वुद्धेरात्मा महान् परः॥४१
महतः परमन्यक्तमन्यक्तात् पुरुषः परः।
पुरुषात् परा देवी सा काष्ठा सा परा गतिः॥४१
यथोदकं गिरौ सुष्टं समुद्देषु विधावति।
एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तामेवानुविधावति।।४३

एका गुह्या सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा या करोति।
तामात्मस्थां येऽनुपरयन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नैतरेषाम् ॥४४
त तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।
तामेव मान्तीमनुभाति सर्वं तस्या भासा सर्वमिदं विभावि।।४४
पस्याः परं नापरमस्ति किञ्चित् यस्या नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्।
वृत्त इव स्तब्धा विवि तिष्ठत्येका यदन्तःपूर्यांमवगत्य पूर्णः।।४६

सर्वाननशिरो ग्रीवा सर्वभूतगुहाशया।
सर्वत्रस्था भगवती तस्मात् सर्वगता शिवा।।४७
सर्वतः पाणिपादान्ता सर्वतोऽनिशिरोमुखा।
सर्वतः श्रुतिमत्येषा सर्वमावृत्य तिष्ठति॥४८
सर्वेदः श्रुतिमत्येषा सर्वमावृत्य तिष्ठति॥४८
सर्वेदिवयगुणाभासा सर्वेदिवयविवर्जिता।
सर्वेषां प्रभुरीशानी सर्वेषां शर्यां सुहृत्।।४६
नवहारे पुरे देवी हंसी जीजायतां बहिः।
ध्येया सर्वस्य जोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥४०

श्रपाणिपाव ! जननी प्रहीत्री पश्यत्यचन्नः सा श्रणोत्यकर्णा । सा वेत्तिवैद्यं न च तस्यास्तु वेत्ता तमाहुरप्र्यां महतीं महीयसीं ॥४१ सा चैवाग्निः सा च सूर्यः सा च वायुः सा च चन्द्रमाः । सा चैवश्रकः सा ब्रह्म सा चापः सा प्रजापितः । सा चैव स्त्री सा च पुमान् सा कुमारः कुमारिका ॥४२

त्रस्वो अत्तरे परमे व्योमन् यस्यां देवा अधिरुद्धा निषेदुः। यस्तां न वेद किम्रचा करिष्यति ये तां विदुस्त इमे समासते ॥१३ छदांसि यज्ञाः कतवो वतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। सर्वं देवी सजते विश्वमेतत् तस्याश्चान्यो मायया संनिरुद्धः॥१४ मायां तु प्रकृतिं विद्यात् प्रभुं तस्या महेश्वरीम्। अस्या अवयवैः सूचमैन्यितं सर्वमिदं जगत्॥१५ या देवाना मनवाचोद्भवा च निश्वाधिपा सर्वभूतेषु गृढा। हिरण्यगर्भं जनवामास प्रवं सानो बुद्धया शुभवा सयुनक्तु ॥ १६ सूचमातिसूचम सलिखस्य मध्ये विश्वस्य खण्ट्रीमनेकाननाख्याम् । विश्वस्य चैका परिवेष्टयित्रींजात्वा गुह्या शान्तिमत्यन्तमेति ॥२७ सा होत्व काले भुवनस्य गोप्त्री विश्वाधिपा सर्वभूतेषु गृहा । यस्या मुक्ता ब्रह्मपयोऽपि देवा जात्वा ता मृत्युपाशान्त्रिनत्ति ॥४८ घृतात्पर मगडमित्राविस्चम ज्ञात्वा काली सर्वभृतेषु गृहाम्। करपान्ते वै सर्वसद्दारकर्त्री ज्ञात्वा गुरुग मुख्यते सर्वपापै ॥ १६ एषा देवी विश्वयोनिर्महात्मा सदा जनाना हृदि सिन्नविष्टा। हृदा मनीपा मनसामिक्ल्सा ये सा विदुरमृक्षास्ते मवन्ति ॥६० यवा तमस्तत्र दिवा न रात्रिनं सन्न चासद्रगवरयेष गुग्रा। वव्छर सस्तवितुर्वरेखय प्रजाच सस्या प्रस्ता परा सा।।६९ तियंक च नैनामूध्य न न मध्य प्रतिमाभिश्च तस्या नाम महद्यरा ।।६२ तस्या न सदशे तिष्ठति रूपमस्या न चन्नपापस्यति करिचदेनाम् । हृ वा मनीपा मनसाभिक्लुप्ता य पूर्नाविद्रुश्मृतास्ते भवन्ति ।।६३ भूयरच सट्टा त्रिवशानधेशी सर्वाधिपत्य कुरुतै सर्वादिशरचोर्ध्वमधरच तिर्वक् प्रकाशयन्ती आजते गुद्धकाली ॥६४

> नैव स्त्री न पुमानेषा नैव चेय नपु सका । यद्यच्छुरीरमावृत्ते तैन सैनैव युज्यते ।।६४

धर्मावहा पापजुदा भोगों झालात्मस्थाममृता विस्तमातस् । तामीरदराया परमा महेरवरी वां देवताना परदेवतां च । पति पतीना परमा पुरस्तात् विद्यावता गुद्धकार्ली मनीपाम् ।१६६ तस्या न कार्यं कर्या च विद्यात न तस्या चाप्यिका च ररयते । परास्या ग्राफिविंविधैव श्रूयते स्वाभाविकी झानवलिक्या च ॥६७ विद्यात तस्या पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव तस्याश्च विद्वम् । सा कारण कारण्कारणाधिया नास्याश्च करिचलिता न चाधिप ।६८ पका देवी सर्वभृताधिवासा साखिययेषा केवला निगुंचा च ॥६६ विद्याया सर्वभृताधिवासा साखिययेषा केवला निगुंचा च ॥६६ विद्याया वह्नामेक बीज चहुधा या करोति । नानास्पा दशवक्त्र विधन्ते नानास्पान् याच चाह्न्य विभिन्नता नित्या नित्या च विद्याता च विद्याता स्वाप्य सहस्य विद्याया च व्यवनाना एका चहुना विद्याति कामान् । त्रकारण सास्ययोगाधिनाम्य झाला देवी मुख्यते सर्वपारे ॥७१ या वै विद्या पालने सनिवृक्ते रह्न देव सहती चापि गुद्धा । ता वै देवीमात्मवद्विप्रकारा सुमुसुर्वे शरयमह प्रपद्य ॥१९

निष्कलां निष्क्रियां शान्तां निरवद्यां निरक्षनाम्।
बह्वाननकरां देवीं गुह्यामेकां समाश्रये।।७३
इयं हि गुह्योपनिषत् सुगूढ़ा यस्या ब्रह्मा देवता विश्वयोनिः।
एतां जपंश्चान्वहं भिक्तयुक्तः सत्यं स यं ह्यमृतः संबभूव॥७४
वेदवेदान्तयोगु ह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्।
नाप्रशान्ताय दातन्यं नाशिष्याय च वै पुनः॥७४
यस्य देव्यां पराभक्तियथा देव्यां तथा गुरो।
तस्येते कथिता ह्यथीः प्रकाशन्ते महात्मनः॥७६॥

महाकाल उवाच-

गुह्योपनिषदित्येषा गोप्यात्गोप्यतरा सदा । चतुर्म्यश्चापि वेदेभ्य एकीकृत्यात्र योजिता ॥७७॥ उपिष्टा च सर्गादौ सर्वानेव दिवौकसः । एवंविधं च यद्यानमेवं रूपं च कीर्तितम् ॥७८॥ सा सपर्या परिज्ञेया विधानमधुना श्र्णु । साहमस्मीति प्रथमं सोहमस्मि द्वितीयकम् ॥७१॥ तव्स्यहं तृतीयं च महावाक्यत्रयं भवेत् । श्राद्यान्येतानि वाक्यानि छुन्दांसि परिचचते ॥ ५०॥ देवता गुद्धकाली च रजःसखतमोगुणाः सर्पेषां प्रण्वो बीजं हंसः शक्तिः प्रकीर्तिता ॥८१॥ मकारश्चाप्यकारश्च ह्युकारश्चैति कीलकम् । पुभिविक्यत्रयै: सर्वं कर्म प्रोतं विधानतः ॥ ५२॥ श्रनुचर्णं जपंश्चैव निश्चयः परिकीर्तितः । द्वितीयोपासकानां हि परिपाटीयमीरिता ॥ = ३।। एवं चाप्यातुरो यस्तु मनुष्यो भक्तिभावितः । विमुक्तः सर्वपापेभ्यः केवल्यायोपकल्पते । सर्वाभिः सिद्धिभिस्तस्य किं कार्यं कमलानने ॥ इति श्रीमहाकालसंहितायाँ गुद्यकाल्युपनिषत् समाप्ता ।

## गुद्यकाली-उपनिषत्

अथर्ववेद में छ: मुख्य शाखाएँ है, जिन्हे पुराकाल में ब्रह्माने अपने पुत्र अथर्वण से कहा ।१। हे सुन्दरि ! उनमें गुह्मोपनिषदें हैं। उन शाखाओं का नाम सुनिये।२। उनमें प्रथम है कारतन्तवी, द्वितीय है मौञ्जायनी, तृतीय तार्णबैन्दवी, चतुर्थ शौनकी, पञ्चम पैप्पलादि और छठी सौमन्तवी जाननी चाहिये। ये सार के भी सार है। छहों शाखाओं में गोपनीय उपनिषदें है।४'४। हे सुन्दरि साधकों के उद्धार के लिये उन

सब को मने सहिता के रूप में एक व कर दिया है। ५। उन्हें मैं तुम्हें कहता हूँ। जा कहा गया है देवगण उसका ध्यान करते हैं। उसे विराट् ध्यान जानना चाहिये। पड़े-बड़े पातको का नाम करने वाला है।६। प्रह्माण्ड से बाहर ऊपर महतत्त्व, अहकार, रुप, पञ्चत मात्रा, पुरुप और नौ प्रकृति हैं 101 महापाताल तक फैले हुए उसके पैर को जय (<sup>?</sup>) जानना चाहिये। कपाल-जैसे आधे ब्रह्माण्ड को उसका शिर जानना चाहिये।८। छत्तीस लाप योजनो का देवलोक उसका ललाट है। रत्नो जैसे ग्रहो से भरा हुआ मेर इसके मस्तक की माग (सीमन्त) है। ६। अन्तर्वीथी और नागवीयी, ये दोनो ु उमकी भौंहे हैं। शिवलोक और वैकुण्ठ इसके दोनो कान हैं ।१०। तिलक लोहित (प्रहापुत्र), नाक मन्दाकिनी, आर्से चन्द्रसूप और किरणें पपनी (पलको के बाल) हैं।११। तपलोक और सत्य लोक दोनो कमश गण्डस्थल और जनलोक तथा महलॉक कपोल है। १२। हिमाद्रि और कैलाम देवी के दोनो कुण्डल है। स्वर्लोक और मुवर्लोक देवी के बोध और अधर हैं। १३। दिवपालो और प्रहो के लोक दांत हैं। गन्धवं, सिद्ध, साध्य, पितृ, कितर, राक्षस, पिशाच, यज्ञ, अप्सरा, मरीची, यायी (?) विद्याघर, आज्यपा, सोमपा, सर्साप, अनुव, इनके लोक ऊपर के दांत हैं। पृथ्वी और आकास के बीच का शून्य (रोदसी) इनका मुख है तथा द्युलोक चितुक है ।१४-१६। ब्रह्मलोक गला है और वायु प्राण है, बनस्पति और ओपधि रोम है ।१७। विजली दृष्टि है और दिन रात निमेप और उन्मेप हैं। विश्व हृदय है और पृथ्वी चरण है।१८। तल, तलातल, पाताल, सुतल, रसातल तथा नागलोक पैर की अगुलियाँ है।१६। वेद उनके वचन है, बहते हुए असरय नद-नदी, वेद और वाक् हैं। कला, काव्ठा, मुहूर्त, ऋतु, अयन पक्ष मास वर्ष, चारो युग उनकी कफोनि (केहुनी), मणिवन्ध (कलाई) उरु, कटिवन्ध, प्रपद (पर का अग्रभाग) नितम्ब और सभी अङ्ग हैं। अग्नि, काल और मृत्यु इनकी जिह्ना है ।२०-२२। तृण से ठेकर ब्रह्मा तक इनका दारीर कहा जाता है। प्रलय काल भोजन और उससे तृष्टि नाक है ।२३। करवट वदलना महाकल्पान्त है। आप के विराट्-रप का यह ध्यान सक्षेप मे अर्पण मे किया गया ।२४। उनके स्वरुप के ज्ञान का नाम पूजा है। पार्वित । इसे वेदोक्त समिन्नये ।२५। जिस-तरह मकडा अपने स्तो का उत्पन्न करता है और निगल जाता है, जिस तरह पृथ्वी पर अपिधियां उत्पन्न होती और उसमे विलीन होती हैं, मनुष्यो के शरीर पर केश-लोम जगते हैं और मडते हैं उसी तरह उस (काली) में और ससार में उत्पन्न और विलीन होते रहते है । २६,२७ । घयकती हुई बाग से जिसप्रकार करोडो चिनगारियाँ निकल कर विनष्ट हो जाती हैं, हे प्रिये । विश्व भी इसी प्रकार निकल कर (लीन होता रहता है)। २८। ऋक्, यजु, साम, दीक्षा, दक्षिणावाले यज्ञ, अर्घ्वयु (परोहित) यजमान, चौदहो भुवन, ब्रह्मा, विष्णु आदि देव, मनुष्य, पशु, प्राण, अपान, अस सत्य, श्रद्धा, विधि, तप, समुद्र, गिरि, नदी, सभी स्थावर और जगम-इन सब की सृष्टि के आदि मे रचना वरके तुम प्रकाशित होती हो। २१-३१। तमोगुण से पूर्ण जगम की सृष्टि कर चेतन (अप्रतिमूतव ?) मे प्रवेश करती हो। नौ द्वार वाला पुर (शरीर) वनाकर और

भरोखों की जगह इन्वियों को बनाकर वह देखती खाती, ढोती, छूती, खेलती इच्छा करती, सूंघती, विहार तथा विश्राम करती है। ३३। उसके छोड़े हुए पुर (गृह) को मरा हुआ, कहा जाता है। ३४। महात्मागण जिसका शरीर के भीतर ध्यान करते है उस भावमयी और ज्योतिर्मयी को, तप से जिनके दोष नष्ट हो गये है वे भी नही देख सकते हैं। ३५। वह रूप अचिन्त्य, दिव्य और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। दूर-से-दूर इस संसार में जो कुछ है उसे गुहा में पड़ा हुआ देखे। ३६। चक्षु वा वाक् द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, न अन्य योग से और न कर्म से। ज्ञान की कृपा से जिसका सत्त्व शुद्ध हो जाता है वह उस निष्कल (निराकार) को देखता है। ३७। जिस तरह बहती हुई निदयाँ समुद्र में जाकर नाम-रूप खो देती है, उसी तरह विद्वान् नाम-रूप खोकर कारण के भी कारण (परात् पराम्) जगदम्बा को प्राप्त करता है।३८। सभी वेद जिस पद को मानते है, सभी तप जिसका बखान करते है, जिसको पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है उस पद को मंक्षिप्त रूप से मै तुम्हें कहता हूँ। ३६। वही यह है। यही देवी सबसे श्रेष्ठ अवलम्व है, यही आदि कारण रूप अवलम्ब है, इसी का अवलम्ब जानकर व्रह्मलोक में महः रूप (ब्रह्म रूप) प्राप्त किया जाता है। ४० इन्द्रियों से बढ़कर विषय हैं, विषय का कारण मन है, मन का कारण बुद्धि, बुद्धि का आत्मा और सबका कारण महान् है। ४१। महत् का कारण अव्यक्त, और अव्यक्त का पुरुष है। पुरुष का कारण देवी है। वह अन्तिम गति और स्थिति है। ४२। जिस तरह पर्वत पर उत्पन्न जल वह कर समुद्र में चला जाता है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दिखाई पड़नेवाले धर्म उसी की ओर जाते है। ४३। एक छिपी हुई सभी जीवों का अन्तरात्मा है, जो एक रूप को अनेक बना देती है। जो धीर आत्मा में उसे देखते है उन्हीं को चिरन्तन सुख मिलता है औरों को नहीं। ४४। न वहाँ सूर्य चमकता है न तारा और न बिजलियाँ, और यह अग्नि कहाँ ! उसके प्रकाशित होने से ही सभी प्रकाशित होते है, उसी के प्रकाश से ये सभी प्रकाशित होते हैं। ४५। जिसका कारण और अकारण (पर-अपर) कुछ भी नहीं है, जिससे छोटा और बड़ा कुछ नहीं है, वह वृक्ष की तरह अकेली निश्चल (स्तब्ध) शून्य (दिवि) में खड़ी है। सव के भीतर भरी हुई उसको जानकर (ज्ञाता) पूर्ण हो जाता है। ४६। उसके मुख, मस्तक और कंठ सर्वत्र है। यह सभी जीवों के भीतर वर्तमान है। भगवती सर्वत्र हैं। इसलिये शिवा सर्वगता है। ४७। इसके हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए है, इसकी आँखें, शिर और मुख सर्वत्र हैं, इसके कान सर्वत्र है, यह सबको ढँक कर पड़ी हुई है। इसके कोई इन्द्रिय नहीं है किन्तु सभी इन्द्रियों के-गुण इसमें है, ईशानी सब की स्वामिनी है, सब की रक्षा करनेवाली और सुहत् है। ४८,४६। नौ द्वार वाले पुर में आत्मा हंसी बाहर लीला करती रहती है। वह स्थावर जंगम और सभी लोकों के ध्यान करने की वस्तु है। ५०। माता हस्तपादादि से रहित है, किन्तु ग्रास कर लेनेवाली है, आँख नहीं रहने पर भी देखता है और कान नहीं रहने पर भी सुनती है। वह जानने योग्य वस्तु को जानती है, उसको जानने वाला कोई नहीं है और उसे लोग सबसे प्रधान, महती और सबसे वड़ी कहते हैं। ५१ वही अग्नि है, वायु है, सूर्य है और चन्द्रमा है। वही

ब्रह्म आप' और प्रजापित है, वहीं स्त्रा-पुरुष, कुमार और कुमारिका है। ५२। वह ऋक्, अक्षर, परमे व्योम है जिसमे रुद्र तक सभी देवता अवस्थित हैं। जो उसको नहीं जानता है वह ऋक् से क्या करेगा। जो उसे जानते हैं उनका इसमें निवास होता है।५३। छन्द, यज्ञ, ऋतु, यत, भूत, भविष्य, जिसका वेद क्यान करते हैं—उन सभी को और इस सारे विदव को बनाती है। उसकी मामा से और लोग बधे हुए हैं।२४। माया को उस महेरवरी की प्रकृति और (सब की) स्वामिनी जानना चाहिये। इसके सूक्ष्म अवयवो से यह सारा जगत् व्याप्त है ।५५। जो देवताओ की उत्पत्ति और विकास-स्यान है, जो सृष्टि की स्वामिनी और सब जीवो मे छिपी है, जिसने पहिले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वह हमे शुभ बुद्धि से मिला दे ।५६। जल १ के बीच, सुक्ष्म से भी अति सदम, विश्व की सृष्टि करने वाली, अनेको मुख वाली, एक, ससार को (अपने भीतर) घेरकर रखने वाली, गुप्तरूपिणी को जानकर अत्यन्त शान्ति र प्राप्त होती है।५०। वह विश्वस्वामिनी जो सभी जीवो मे छिपी हुई और समय पर भुवन की रक्षा करती है, जिसमे देवगण और मुक्त ब्रह्मिय भी स्थिर हैं उसे जान कर लोग मृत्यु का बन्धन काट डालते है। ५ मा जो पृत का भी कारण और मण्ड (सार) की तरह सुक्ष्म है, जो सब जीवो मे छिपी हुई है और जो कल्पान्त मे सब का सहार करती है उस गुह्या काली को जानकर लोग सब पापो से छुट जाते हैं ।५६। बृहत् आत्मारूप यह देवी विश्व का उत्पत्ति-स्थान है और सदा लोगों के हृदय में स्थान किये रहती है। हृदय से चिन्तन से और मन से (भावनाओं का) निर्माण करके जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं। ६०। जब तम, दिवारित्र सत्-असत् कुछ नहीं था तब केवल यह गुह्या भगवती थी। यह अक्षर है, यह सविता का वरेण्य (रूप) है, उसकी प्रज्ञा (सृष्टि करपना) फैली हुई है । वह (सब का) कारण है ।६१। न ऊपर न तिरहे, न बीच मे, न प्रतिमा द्वारा यह प्रहण की जा सकती है। इस देवी का नाम महद्यश (?) है। ६२। दृष्टि के मामने इसका रूप नहीं ठहरता है, आख से इसे कोई देख नहीं सकता। हृदय, बुद्धि और मन से कल्पित इसे जो जान लेते हैं वे अमृत (आनन्द-स्वरूप। वन जाते है। ६३। फिर देवताओं की सुप्टि कर ईशी भवानी सब पर शासन करती है। ऊपर, नीचे, तिरछे सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई गुह्मकाली सुशोभित है। ६४। यह न स्त्री न पुरुष और न नपु सक है। जो-जो शरीर धारण करती है उसी से उसका सम्बन्ध हो जाता है।६५। धम की वृद्धि और पाप का नाम्न वरने वाली, ऐक्वयं की स्वामिनी, आत्मा मे निवास करने वाली, अमृत रूपिणी, विश्वमाता, ईरवरों की भी परम महेश्वरी, देवताओं की भी पर-देवता, ईश्वरों की भी अधीश्वरी, सबसे परमा, ज्ञानियो की गुहाकाली और बुद्धिरूपिणी का न कोई कतव्य है और न कोई साघन है। उसके समान और उससे अधिक कोई नही दिखाई पडता है। किन्तु

१ यह अरोपकारण और तेज स्वरूप वेद का जल हैं, जिसे प्रराणों में नारा कहा गया है।

२ इसी का नाम निर्वाण है।

र यह नेद का पृत है। इस शब्द का प्रयोग नेद मैं तेज के ग्रथ में होता है।

<sup>।</sup> इसे स्थिन्कि से मिला कर पढ़िये। वेद प्रकरण में इसकी चर्चा की गई है।

इसकी ज्ञान, बल किया आदि नाना प्रकार की स्वभाविकी शक्ति सुनी जाती है।६६,६७। सृष्टि में उसका पित कोई नहीं है, न ईश्वरत्व है और न उसका कोई लिङ्ग (रूप) है। वह कारण है, कारणों के भी कारणों की अधीववरी है। इसका न कोई उत्पन्न करनेवाला और न कोई स्वामी है।६८। एक देवी सब जीवों में छिपी हुई है। सभी तत्त्वों के भीतर रहकर इसमें (सृष्टि में) व्याप्त है। सब तत्त्वों में निवास करनेवाली, कर्मी की अध्यक्षा, साक्षिणी, केवला और निर्गुणा है। ६९। जो बहुत-सी कियाओं में अशक्त है, उनको वश में रखनेवाली है, एक बीज को अनेक रूप देनेवाली है। इसके नानारूप और दश मुख है और अनेक प्रकार की इसकी बाहें हैं। ७०। यह नित्यों (अविनाशियों) की भी नित्य है, अर्थात् उन्हें स्थिति देती है। चेतनों की चेतना है, वहुतों की एक है और इच्छाओं का विधान करती है। सांख्य-योग से उस देवी के कारण को जानने से सब बन्धन छूट जाते हैं।७१। जो गुह्या विष्णु को पालन और रुद्र को संहार कार्य में नियुक्त करती है, आत्मवाध-रूपी प्रकाशवाली उस देवी का, मोक्ष की इच्छा से, मै शरणापन्न हूँ १७२। निष्कला, निष्क्रिया, शान्ता, निर्दोष, निर्मला, वहुत हाथ और मुखवाली गुह्या देवी का मै आश्रय ग्रहण करता हूँ ।७३। यह गुप्त गुह्योपनिषत् है, जिसके ब्रह्मा (ऋषि) और विश्वयोनि देवता है। भिक्तपूर्वक इसका नित्य जप करनेवाला अमृत हो गया, यह सत्य और सर्वथा सत्य है। ७४। वेद और वेदान्त में छिपा हुआ यह प्राचीन काल में प्रकट किया गया। जो शान्त और आज्ञाकारी (शिष्य) न हो, उसे न देना चाहिये ।७५। जिसकी देवी में और देवी की तरह गुरु में परम भितत है, ये कहे हुए विषय उन्ही महात्माओं में प्रकाशित होते है ।७६। महाकाल ने कहा - यह गुह्योपनिषत् सर्वदा गोप्य से भी गोप्य है। चारो वेदों से एकत्र करके इसकी योजना की गई है 1001 सृष्टि के आदि में सभी देवताओं को इसका उपदेश किया गया और कहा गया कि इसका ध्यान इस प्रकार है प्रकार है।७८। उस पूजा को जान लेना चाहिये। अब विधान सुनो। 'साहमस्मि' पहिला ह, 'सोऽहमस्मि' यह दूसरा है, 'तदहमस्मि' यह तीसरा है। ये तानों महावाक्य है। प्रथम इन तीनों वाक्यों को छन्द (वेद) कहते है। ७६,८०। देवता ग्ह्यकाली है, रज, सत्त्व और तम तीन गुण हैं। सब का वीज प्रणव है और हंस शक्ति है। ८२। मकार, अकार और उकार कीलक है। इन्ही तीनों वाक्यों से सभी कर्मो का विघान किया गया है ।८२। अनुक्षण (प्रत्येक क्षण में) जप ही निश्रय (संकल्प) है ।८३। इस प्रकार जो मनुष्य भिक्तभाव से आतुर और सब पापों से विमुक्त है, वह कैवल्य की कल्पना कर सकता है। हे कमलानने ! सव सिद्धियाँ लेकर वह क्या करेगा ।८४।

महाकालसंहिता की यह गुह्यकाली-उपनिषत् समाप्त हुई।

१. जैन 'केवलतत्त्व' को मानते हैं।

## ६. नियतिनृत्यवर्णनम्

#### ईव्वर उवाच

हत्याविकानी शञ्जानामर्थेश्री शब्दरूपिणि । तम्मित्सर्वेशरे सर्वसत्तामणिसमुद्गके ॥१॥ विमलामासस्त्रस्मिन्यसम्बन्धस्यो । का नाम न कचन्ति विचित्रन्ति विचित्राणि जगन्ति याः ।।२।। एषा बीजकणात्त स्था चित्सत्ता स्वप्रपुर्मयम् । खञ्चा मृत्कालवार्यादि करोत्यङ्क रमोदनम् ॥३॥ फैनावर्तवियर्तान्तर्वतिनी रसरूपिणी कठिनेन्द्रियसम्बन्धे वरोति स्पन्तमम्मसाम् ।।४।। **क्सुमगुच्हेषु रसरूपेया सस्थिता** । क्चित प्राणरम्भेषु करोति परिकुल्लताम् ॥४॥ शिलाहस्था शिलाहामामसर्वी सन्यतापवम् । सर्गाधारवशा धत्ते गिरीन्द्र रियतिजीजया ॥६॥ पवनस्पन्द्र रोशायमरूपियोव स्वितिन्द्रियम् । ससाधवस्थामसुत पिवेत्रात्मत्तवानया ध्यशेपसारसंपियडमध्या मान स्वसिद्धये । भावियत्वा न किञ्चित्विमिव खाव करोत्यत्वम् ॥=॥ स्वसत्ताविविम्याममाकाशमुकुरोद्ररे धवै कल्पनिमेपाद्व कालाख्यममल वषु ॥६॥ धामहापञ्चमेशान परिकाससया इसे । इव्मियमिद् नेति नियतिर्भवति स्वयम ॥१०॥ साचिषि स्फार श्रामासे गृहे दीप इव किया । स ये तस्मिनप्रकाशक्ते जगचित्रपरम्परा ॥५१॥ परमाकाशनगरनाञ्चमग्रहपम्मिष् । स्वशक्तिरूच ससार परयन्ती साचित्रन्थिता ॥ १२॥

#### श्रीवसिष्ठ उवाच

शितस्यास्य जगन्नाथ शक्तय का कथ स्थिता । साचिता का च कि तासा वृत्त स्यात्क्रियदेव तत् ॥ १३॥

१ योगवासिष्ठ । निर्णयसागर । बम्ब६ । शाक १६५६ । सन् १६३७। निर्वाणप्रकरण पूर्वार्थ।सग ३७ ।

# ईश्वर उवाच

भ्रप्रमेयस्य शान्तस्य शिवस्य परमात्मनः । सौम्य चिन्मात्ररूपस्य सर्वस्यानाकृतेरिष ॥ १४॥ इच्छासत्ता न्योमसत्ता कालसत्ता तथैव च । तथा नियतिसत्ता च महासत्ता च सुव्रत ॥ १४॥ ज्ञानशक्तिः कियाशक्तिः कतृ ताऽकतृ तािप च । इत्यादिकानां शक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मनः ॥ १६॥

# श्रीवसिष्ठ उवाच

शक्तयः कुत एवैता बहुत्वं वथमासु च। उत्यक्ष कथं देव भेदाभेदश्च कीदशः ॥१७॥

## ईश्वर उवाच

शिवस्यानन्तरूपस्य सैषा चिन्मात्रतात्मनः एवा हि शक्तिरित्युक्ता तस्माद्रिन्ना मनागपि ।।१८।। ज्ञत्वकर्तृंत्वभो ∤तृत्वसाज्ञित्वादिविभावनात् शक्तयो विविधं रूपं धारयन्ति बहूदकम् ॥१६॥ एवं जगति नृत्यन्ति ब्रह्माएडे नृत्यमगढपे । कालीन नर्तकेनेव क्रमेण परिशिचिताः नटाइव ।।२०।। परपराभासा सैषा नियतिरुच्यते क्रियाथ कृतिरिच्छा वा कालेत्यावि कृताभिधा ।।२१।। त्रामहारुद्रपर्यन्तमिद्**मि**ध्यमितिस्थितैः त्रातृणापद्मजस्पन्दं नियमान्नियतिः स्मृता ॥२२॥ नियतिर्नित्यमुद्धे गवर्जिताऽपरिमार्जिता एषा नृत्यति वै नित्यं जगज्जालकनाटकम् ।।२३।। नानारसविलासाद्यं विवर्ताभिनयान्वितम् कल्पचणहतानेक पुष्करावतंघघंरम् सर्वेर्तुकुसुमाकीर्षे धारागोत्तकमन्दिरम् भूयोभूयः पतद्वर्षभूरिस्वेव्जलोत्करम् ।।२४।। नीलाम्बरकृतभ्रसम् पयोदपञ्जवालोल संशुद्धसप्ताव्धिरत्नौधवन्नयाकुन्नम् ।।२६।। यामप्त्रविनप्रेकाकटाको हासिताम्बरम् मजनोन्मजनन्यप्रकुलाद्रिकुलशेखरम् ાારુષાા **अम**च्छशिमणिपोतगङ्गामुक्ताफलत्रयम् संदृशदृष्टसंध्याम्रवित्रोत्तकरपञ्जवम् ।।२८।।

(चन्द्रमाओं) के वने हुए गङ्गा की तरह (उज्ज्वल) तीन सूत्र का हार (त्रिगुण) ? उछलता रहता है। साध्य मेघ के रूप मे तपृष्ट, अदृष्ट आदि (मृद्राओं) मे इसके सुन्दर रंगे हुए हाथ घूमते हैं। राध्य मेघ के रूप मे तपृष्ट, अदृष्ट आदि (मृद्राओं) मे इसके सुन्दर रंगे हुए हाथ घूमते हैं। राध्य। ये सर्वदा मुखर, लोल, लोकालकार और कोमल हैं। मूतल, पाताल, नमस्तल में इसके पैर चलते रहते हैं। २६। चद्र और सूर्य का कृष्डलवाला नमोमण्डल इसका मुस्कुराता हुआ मुख है। निकलते और छिपते हुए तारे इसके (निकलते और मूखते हुए) पतीने की यूँदें हैं। ३०। वने हुए अनेक प्रह्माण्ड इमके वितान हैं। लोको का समूह इसके वस्त्र मे लगे हुए मुका की तरह शब्द करते रहते हैं। सुख, दु स, दशा, दोप, माव, अभाव ये नाना प्रकार के रस हैं।३१। इस निरतर परिचर्तनशील, ससार नामक चिरनाटक के नाट्य नियति के विलास मे सदा प्रकाशस्वरूप परम ईश्वर अकेला देखते रहते हैं। न वे उम (शक्ति वा नियति) के साथ हैं, न उसमें भिन्न हैं।।६२॥

## १०. कालरात्रिनृत्यम्

#### श्रीवसिष्ठ उवाच

श्रथ राघव रुद्र त तवा तस्मिन् महाग्यरे। प्रवृत्त नर्तितु मत्तमपश्य विवताकृतिम् ॥१॥ ध्योमेय कृतिमापसमञहद्ध्यापिता निजाम् । सहाकार धनस्याम वृशाशावित्र्कम् ॥ १॥ प्रकेंन्द्रबह्निग्यन चलदशविगम्बरम । घनवीर्घंपभाजालमालान स्यामलाचिपाम् ॥३॥ **बड**ाग्निह्य खोजसुकोमिभरमासुरम् । एकार्णवाणो द्राग्देह्चन्धेनैव समुस्थितम् ॥४॥ पश्याम्यनन्तरमह शरीस्त । यावत्तस्य छायेव परिनिर्घाति नर्तनानुविधाविनी ॥५॥ सर्येष्वविद्यमानेप महातमसि चाम्बरे । स्थिता क्थमिय छाया भवेविति मविसम ॥६॥ यावद्विचारयाम्याशु तायत्तस्य तवा सा स्थिता परिन यन्ती विस्तीर्का श्रीत्रिलीचना ॥७॥

१ इम श्लोक को टीना में ज्ञानन्दिशेष द्रसरस्वती लिखते हैं— लोका जना सुवनानि वा तल्लवयेरलङ्कारे बोमलं मञ्जुलम् । पढे क्रायत्त इति पदक्रमा नटीपादिव चासस्थानादिनेदा । लोक अर्थोत् जनता का वा सुवनसमूद । अल्लकार बने हुए उनमे कोमल अर्थात् मजुल । रेर से चलना परक्रम है । अप है नटी के पगर्सचालन के नाना प्रकार के नेद । २. यी वाठ बत्तार्खी । सर्म = १।

शिरालाङ्गी जर्जरा वितताकृतिः। कृष्णा कुशा ज्वाद कुलानलालोलवनसंभारशेखरा यामिनीवाकृतिं गता । श्यामा भिन्नाञ्जनतमः साकारेवाम्बरद्युतिः ।।६।। श्रीदें ह्युक्ते व नभो मातुमिवोद्यता। श्रतिवीर्घा करालास्या वीर्घजानुभुजम्रान्त्या मातुकामेव दिङ्मुखम् ।।१०।। बहूपवासेव परिनिम्नमहातनुः । कुशा कज्जलश्यामला मेघमालेव पवनाकुला ॥११॥ कृशाशकता यदा स्थातुं सुदीर्घा विधिना तदा। शिरारूपैर्वामभिदेंच्यंशालिभिः ॥१२॥ तथा नाम सुदीर्घा सा यथा तस्याः शिरःखुरम्। मया दृष्टं प्रयत्नेन चिरोध्वधोगमागमैः ॥१३॥ श्रन्त्रान्त्रतन्त्रीय्रथितशिर:करखुरोत्करा श्रामूलात्स्त्रविता कण्टकानामिव स्थली ॥ १४॥ विश्वरूपमयार्कादिशिरः कमलजालकैः। कृतमालामलालोकवातवहिमयाञ्चला प्रजम्बक्णां जुलितनागा नृशवकुण्डला । शुष्कतुम्बीलताष्ठीलावीर्घालोलासितस्तनी कुमारबर्हिपिच्छोघे ब्रीह्ममूर्घजमण्डलै: लांछितोचसुराधीशशिरःखट्वांगमगड्ला विमलोद्योतपाततः। दन्तेन्दुमालाविमला तमोर्ण्वोध्व लेखेव वृत्तावर्तविवर्तिनी ।।१८॥ शुष्कतुम्बी लतेवोच्चेराकाशतरुसंस्थिता वातै: विलोलावयवाष्ठीला पटपटारवा ॥१६॥ **बृहत्तरङ्गोध्वभुजा** श्यामलोल्लासशालिनी । एकार्णवोर्मिम।लेव नृत्तावृत्तिविवर्तिनी ॥२०॥ चग्मेक्भुजाकारा त्त्रणं बहुभुजाकुला श्चनन्तोप्रभुजाचिप्तजगन्नर्तनमण्डपा 112911 चिप्रं चिप्रमेक्सुखाकारा बहुमुखाकृति: श्रनन्तोप्रमुखीचिप्रं निर्मुखी चापि च चरणम् ॥२२॥ चित्रं पुकपादान्विता च्चिप्रं पावशतान्विता । च्चां चानन्तपादाड्या निष्पादाक्रारियो। चयाम् ।।२३।। कालरात्रिरियं सेति मयानुमितदेहिका। सेयमिति निर्णीतसज्जना ।।२४॥ काली भगवती

ज्वालापुर्वारवहोप्रम्वातामनयनप्रया । उपलब्धेन्द्रनीलादिसान्यमललादम् ॥३५॥ लोकालोकेन्द्रनीखोप्रचम्रभीमहत्त्वया । वातस्कन्धगुग्रमोतवारामुक्ताम् लापिनी ॥१६॥ इन्द्रनीखादि तुल्योद्यतीरणीव्यै प्रभाग्यरे । विश्रान्तकाचरीलामभगमीपयावायसी ॥२७॥ नृत्यद्भ जलतापुषीनैपशुम्राम्रमयङ्कै । पूर्णचन्द्रशतानीय असयन्त्री नमस्त्रले ॥२८॥ श्रमद्भिर्ध्याप्तविद्वका भुजै कल्पाम्युदैरिय । वर्षेद्रि प्राणिजप्रान्तवारालेखाग्रहव्यमा ॥२६॥ नप्रपुष्पाङ्गु जीवल्लीजाजैर्झान्तसुजद्गुमै । कृत्यों काननिवाशेषगगनाप्रोप्रमूर्तिभ ॥३०॥ तमालतालतः स्थूला सुव वृग्वमहावनै । विडम्ययन्ती चित्रता जवामधेन कोलता ॥३१॥ श्राप्यनन्ते महाज्योग्नि पार प्राप्तं शिरोह्है । कुर्याखेवातत वार्म चरतिमिरदन्तिन ॥ १२॥ उद्यन्ते भेरवो येन तेन नि शासवायुना । धनप्र प्रमविक्चकगगनप्रामघोषिणा ग३३॥ धनमास्त्रफ्रकारचवेड गेर्य प्रवायता । नियवानुनयेनेव 🕻 चलिवा सानुवृत्तिना ॥३४॥ नृत्तवशावेशाद्रधमानशरीरिगी । वतो मपा दृष्टावधानैन गगनामोगभरिखा HEEH देहे यावत्तवाऽ(वता हेलाउलनसारया ॥ मजयकैलामसद्यमन्द्रमेरुमि ॥३६॥ युगान्ताश्रमाजिका पष्टपटिका । **थासीत्तस्या** श्रावृशे मण्डलान्यहें त्रीणि लोकान्तराणि च ।।३७।। कर्णयोहिमप्रनमेरू रूप्यकाञ्चनसुद्रिके । वद्यायद्यु घुमैर्माला महत्ती करिमेखदा ॥६८॥ क़लाचला श्टहवनपत्तनगुच्छका । जरत्प्रस्वनद्वीपद्यामपेळवपश्चवाः वस्या श्रद्धे पुरुटानि प्राणि नगराणि च। श्रतवश्च त्रयो खोका सासाहोरात्रमालिका ।18°II कालिन्दीत्रिपथाविका । भुक्तालतादिक नद्य धर्माधर्मावुमी कर्णभूषयो चान्यकर्णयो ॥१९॥

स्रवद्धर्मपयोजवाः । चत्वारः स्तनास्तस्यास्तु वेदाः सकताशास्त्रार्थं चतुःसंस्थानचूचुकाः ।।४२।। त्रिशूलैः पहिशैः शसै: शरश<del>क्</del>त्यृष्टिमुद्गरै: । निर्यदायुधजालानि स्नग्दामानि विभक्ति सा ॥४३॥ सुराविकाः। चतुदंशविधा भूतजातयो याः तस्याः शरीरशालिन्यास्ता लोभावलयः स्थिताः।।४४।। नगरप्रामगिरयो देहशायिनः। नृत्यन्त्या सह नृत्यन्ति पुनर्जन्म मुदेव ते ।।४४।। जंगमात्मैकमे वैतज्जगव्स्थावरं नृत्यतीति मया ज्ञातं परलोके सुखं स्थितम् ।।४६।। तृप्तिमुपागता । जगवृङ्गस्थं कृत्वा परिनृत्यति सा मत्ता जगजीर्या हि चातकी ।।४७।। श्रादशंप्रतिबिम्बस्थमिवाभात्य**खि**तं जगत्। तस्या वपुषि विस्तीर्गे स्वरूपिणि सरूपप्टक् ।।४८।। न नृत्यति तत्सर्वः सशैखवनकाननम् । जगन्मुस्यति नानात्म मृत्वा पुनरुपागतम् ॥४६॥ तज्ञगन्नत नं तद्दे हातुशसंस्थितम् । चारु चिरं मया तदा दृष्टमविनष्टं पुनः स्थितम् ॥१०॥ अमत्पर्वतमग्डलम् । विचलत्तारकाजालं मशकःयुद्दवहातव्याधूतामरदानवम् 114911 संप्रामोन्मुक्तचकाभद्वीपार्णववृताम्बरम् हेलाविवलनावतंत्रीढशेलधरातृणम् गरशा नीलमेघांशुकावृत्तिवातघुं घुमिताम्बरम् काष्ठास्थ्याविस्फुटास्फोटपटत्पटपटारवम् गार्शा जगत्पदार्थें व्यामिश्रेरमिश्रेमु कुरं यथा। च्यासमाभोगिभाङ्का रैरङ्गे रङ्गभ्रमेस्तथा 114811 कोलोचकुलाचल**ष्ट्रह**ुजः । मेरुनु त्यति भ्रमद्भपटोपेतनमत्तनुतन्रहः 114411 मर्यावामुद्रग्रं भ्रत्यजन्तः समुद्राश्च द्रमाः । भूमेर्नभस्ततं यान्ति नभसो यान्ति भूतत्तम् ।।४६।। पुराणि वर्घरारावैद श्यनते लुटितान्यधः सगृहाद्यालवास्ताव्यं न च किञ्चिल्लुठत्यधः ॥४७॥ भ्रमन्त्यां चतुरं चन्द्राकंदिनरात्रयः । तस्या नखाप्रतेखात्वोकान्तम्रीन्तिकाञ्चनसूत्रवत्

विमान्ति सृष्टयस्तस्या धर्माणि जलजालिका । इव नीहारहारिएया नीलवारिववासस ॥ १६॥ स्वमेव तस्याः सम्पन्न क्वरीमण्डल गृहत् । पाताल चरणा भूमिरवर वाहवी विश पारवंका सर्वेपर्वता द्वीपाञ्चयोऽत्र वलय प्राचारानायली दोलाः पवनस्दन्धशालिका ॥६१॥ तवानुभूत नृत्यन्यास्तस्या वपुपि विस्तृते । हिमबन्मेरुसद्याचे र्वेलिनग्रममदिमि तरवृद्रिगुलुच्छास्ता 👚 वलयन्या तया सूज । पुन कल्पान्त धारञ्च इय तायडवहेलया ॥६३॥ सुरासुरोरगानी हरोमशाह शरीरक निस्पन्ट स्थातुमशक्षसौ अमित चक्रात् ॥६४॥ नानाविभयविज्ञानयज्ञयज्ञोपत्रीतिनी सा सरन्ती नमस्यासीद्वनपूरकारघोषिणी ॥६५॥ भूतलमाकाशमाकाशमपि भृतज्ञम् । प्रतिकृतिर्भवत्यन्तर्ने च किन्चिद्विवत्तंते ॥६६॥ **बृह** द्वासागुद्दागेहनिगता घनधु धुमा तत्रोद्रा वाययो वान्ति घोरत्रूकारकारिण ॥६७॥ करशतैस्तस्याश्चतुराष्ट्रतिवर्त्तिभि भावि चरडानिजोद्ध्तैराकीर्णमिव पहार्वे ॥६८॥ तव्हजनगद्वस्तुनातस्रम्थसम्भ्यात् दृष्टिर्धीरापि मे मोहे सन्ना सेनेव सहरे ॥६६॥ मोह्यन्ते यन्त्रबच्छेला निपतन्ति **खु**ठन्त्यमरगेहानि वलिते देहवर्षेगे पर्णवद्ब्यूहा मलयाः हिमाद्रयो हिमकणा ह्वो योंऽज्जलता हव ॥७१॥ सद्या महामित्र खगा विनध्या विद्याधरा इव । वृजावर्ते अमन्तोऽता राजहसा इवाम्वरे ॥७२॥ द्वीपा यपि तृणानीय समुदा बलया इव। सुरलोकालय पद्मा श्रासस्तद्दे हवारिणि ॥७३॥ विशवाकाश सकारो स्वप्राञ्जनप्ररोपमे । थहें तस्या गृहज्जघे विगडादित्यसमत्विषि ॥७४॥ विन्ध्यो नृत्यति काञ्चनाचलवने सह्यश्च सह्यो गिरि । केलासो मलयो महेन्द्रशिखरी कीखाउली मन्दर ॥ गोकर्णो गगनाङ्गर्णे वसुमती विद्याधराणा पुर। सर्वे जहमता गता वनभवस्तस्या शरीरे सदा ॥७५॥ श्रिब्धिन त्यति पर्वते गिरिरिप श्रोच नैभःकोटरे ब्योमापीन्दु दिवाकरै: क्व चिलतं भूमेरधस्ताद्गतम् । सद्वीपाचलपत्तनो वनगणः श्रोत्कीर्णपुष्पो दिवि ब्यालोलं जगदम्बुधाविव तृणं दिक्चकके श्राम्यति ।।७६॥

व्योम्नि स्रमन्ति गिरयोऽम्बुधयो दिगन्तै लोकान्तराणि पुरपत्तनमण्डलानि मुकुरान्तरिव प्रवृद्धवातावकीर्णं तृराविक्रमध्कमेरा ॥७७॥ सरांसि नद्य: मत्स्याश्चरन्ति च मही वरवारिणीव व्योम्नि स्थिराणि नगराणि भुवीव भान्ति। गगनसंचयवारिवाह्मुत्पातवातपरिवृत्तगिरिस्थितं भूधरा ऋचोत्करो भमति दीपसहस्यन्त्रचक्रक्रमेण मिषवर्षणवेगचारः श्रन्तर्बहिश्र परितः प्रणयेन मुक्तं विद्याधरामरगर्णैरिव पुष्पवर्षम् ॥७६॥ संहारसर्गनिचया दिनरात्रिमागे बिन्द्रपमा रजतयोदिंवसोत्कराश्च सिताश्च परितोऽमलशुङ्गकृष्णस्वादर्शमण्डलवदाकुलमुल्लसन्ति ।। ५०।। कृष्णाः भास्करनिशाकरमण्डलानि रत्नानि तारोत्करास्तरत्मगडत्कानितहाराः स्वच्छाम्बराणि वितानि महाम्बराणि कुर्वन्त्यनारतमनल्पमलातलेखाः॥ ८१॥ कल्पान्तकालविलुडिन्त्रजगन्मगीनि व्यावर्त्तनिर्भागिति जातभग्र जमग्रानि तैजांसि भङ्गृत तयोध्वमधश्च यान्ति नानाविधानि गुणवन्ति विभूषणानि ॥८२॥ संप्राममत्त्रभटखङ्गमरीचिवीचिश्यामायमानसकलातपवासराखाम् च्यावृत्तिभिर्विलुठतामपि सुस्थिराणामाक्रण्यते कलकलो जनमण्डलानाम् ॥ ६३॥ ब्रह्मे न्द्रविष्णुहरविह्ररवीन्दुपूर्वा देवासुराः परि विवृत्तिभिरापतन्तः श्रन्येऽन्य एव विविधा उपयान्ति यान्ति वातावधूतमशकाशनिविभ्रमेण ।। ८४।। संहारसर्गसुखदु:सभवाभवेहानीहानिवेधविधिजन्ममृतिश्रमाद्याः सार्ध पृथक्च विलसन्ति सदैव सर्गे व्यामिश्रतामुपगता ऋषि तत्र भावाः ॥ ५ ॥। संहारसर्गं भुवनावनिविश्रमाणाम् भावोद्भवस्थितिविपत्करग्रम्भागां मिध्यैव खे प्रकचतां स्वशरीरकाणां संलच्यतेऽत्र न मनागपि नामसंख्या ॥८६॥ उत्पातशान्तमरणोत्सवयुद्धसाम्यविद्वे घरा०भयविश्वसनादि एकत्र कोष इव रत्नचयो विभाति नानारसाप्रतिघसर्गपरम्परं तत्।।८७।। तस्याश्चित्मबरमये वपुषि स्वभावभूतारफुटानुभवभावजगद्ग्यवस्थाः सर्वेचया मिलनहक्किताम्बरस्थकेशोगङ्कस्फुरणवत्परितः स्फ़रन्ति ॥==॥

> जगत्संजुब्धमजुब्धं दृश्यते स्थितिसंस्थितिः । संचालयमानमुकुरप्रतिबिम्ब इ्वास्थितम् ॥८६॥ नृत्यस्फुरप्रतापान्तर्जगद्र्थाः प्रतिचणम् । स्थिति त्यजन्ति गृह्णन्ति बालसंकलपसर्गवत् ॥६०॥ क्रियाशक्तिः शरीरे उन्तः पूर्यमाणा श्रनारतम् । राशीभूय विशीर्यन्ते जगनमुद्गकणोत्कराः ॥६९॥

चयामाजच्यते किंचिन्न किञ्चित्रिप सा चयाम् । चयामङ्गुष्डमात्रैय चयामाकाशपूरियो ॥६२॥ यसमात्सा सकजा देवी सविष्ड्रासिजीगन्मयी । श्रनन्ता परमाकाशकोशशुद्धसरीरियो ॥६३॥

कालन्नयस्थितनगान्तितयान्तरी हि चित्ता तथा क्चित तैन यथास्थितैन । स्रेपा चित्रकृदुदारमन स्थिचत्रससाराजालसद्द्योन क्चिन्नये । १६४।। स्प्रान्तिदोक्रयपुरेकचिदारमकृत्वात् । स्थान्तिदोक्रयपुरेकचिदारमकृत्वात् । स्थान्तिदोक्रयपुरेकचिदारमकृत्वात् । स्थान्तिदोक्रयपुरेकचिदारमकृत्वात् । व्यान्तिमेष्वसुन्मिषितैकरूप सा विश्वती चपुरनन्तमनादि माति । १६४।। तस्या विमाति तदनन्तिशिखारमकृत्रेये स्थान्त्वमकृत्वाद् द्रस्यम् । स्यामात्मक गाननात्रशरीरवस्या चित्रवाद्ववः स्थान्तिकोश ह्वोमिलेखा । १६६।।

भैरवी देवी नृत्यन्त्यापृरिताम्बरा । महती तस्य कल्पान्तरुदस्य सा पुरो भैरवाकृते ।।६७।। क्रिरोमन्वाश्रितोग्राग्निव्**ग्यम्थाग्रु**पनावनि कल्पान्तवातन्याभृता वनमालेव नृत्यति ॥६८॥ <u>कदाखोल्</u>खलष्टसीफलकुम्मकरग**ड**कै मुसबोद्यनस्थाबीस्तम्भे सन्दामधारिखी ।।६६।। एवविधाना सन्दामजालाना कुसुमोश्करम् । किरन्ती सस्जन्तीव नृत्तप्रुन्ध चयचतम् ॥१००॥ तथैवाकाशभैरव । सोऽपि वन्यमानस्तया तथैव विविद्याकारस्तथोच्चै परिनृत्यति ॥१०१॥

डिम्य डिम्य सुडिम्य पच पच सहसा फाय्यफाय प्रफाय नृत्यन्ती शान्दवादी फाजसुरस्रि शिर शेखर ताचर्यपत्ते । पूर्ण रक्तासवाना यममहिपमहाग्र गमावाय पाणी पावाद्वी वन्यमान प्रजयसुदितया मेरव काजराच्या ॥५०२॥

हृत्यार्पे श्रीवासिष्टमहारामायणे वालमीकीये देवदूवीके मोचोपायेषु निर्वाद्याप्रकरणे उत्तराई पापाणो० काजरात्रिवर्णन नामैकाशीतितम सर्ग ।

#### सर्ग ८२

#### श्रीराम उवाच

किमेतद्वगश्न्सवनाशे नृत्यतिकेन सा । किं शूर्पफजकुम्माधैस्तस्या खरवामधारणम् ॥ किंनष्ट त्रिजगद्ग्य किंकाल्या देहसस्थितम् ॥ परिनृत्यति निर्वाण् कथ धुनरुपातस्य।।

# श्रीवसिष्ठ उवाच

नासौ पुमान्न चासौ स्त्री न तन्नृत्तं न तावुभौ। तथाभूते तथाचारे श्राकृती न च ते तयो: ।।३।। श्रनादिचिन्मात्रनभो यत्तःकारणकारणम् । श्रनन्तं शान्तमाभासमात्रमव्ययमाततम् ॥४॥ शिवं तत्सिन्छवं साचाल्छच्यते भैरवाकृतिः। तथास्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सः ।।१।। चेतनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवादते स्थातुं न युज्यते तस्य तथा हेम्नो निराकृति: ।।६।। वद प्राज्ञ चिन्मात्रं चैतनं कथमास्तां वद प्राज्ञ मरिचं तिक्ततां विना ।।७।। कथमास्तां करकावि विना देम कथमास्तां विलोच्यताम्। स्वभावेन विना पवार्थस्य भवेत्स्थितिः ॥ =।। कथं तिष्ठति माधुर्यं कथयेचुरसः कथम्। विना निर्माधुर्यश्च यस्त्विच्चरसो न हि स तद्रसः ॥६॥ यचिन्मात्रं न तचिन्मात्रमुच्यते । श्रचैतनं न च चिन्मात्रनभसो नष्टं क्वचन युज्यते ।।१०।। स्वसत्तामात्रकादन्यिंकचित्तस्य न युज्यते । श्रन्यत्वमुररीकर्तुं व्योमानन्यमसौ किल ।।११।। तस्मात्तस्य यवज्ञुञ्यं सत्तामालं स्वभासनम्। श्रनाविमध्यपर्यन्तं सर्वशक्तिमयात्मकम् तदेतित्त्रजगत्सर्गकल्पान्तौ ब्योमभूर्विश: नाश उत्पादनं नाम विनानाभासनं नमः ।।१३।। माया मोहं मान्यमवस्तुता मरणं जननं वस्तुता च विवेकश्च बन्धो मोत्तः शुभाशुभे ।।१४।। विदेहत्वं सदेहत्वं च्रणश्चिरम् विद्याऽविद्या चञ्चकत्वं स्थिरत्वं ्वा त्वं चाहं चैतरश्च तत् ।।१४।। सदसचाथ सदसन्मौर्ल्यं पारिडत्यमेव देशकालिकयाद्रव्यकलनाकेलिकल्पनम् ।।१६॥ रूपालोकमनस्कारकर्मञ्जद्धीन्द्रयात्मकम् 1 तेजोवार्यनिताकाशपृथ्व्यादिकमिदं ततम् ॥१७॥ एतत्सर्वमसौ शुद्धचिदाकाशो निरामयः श्रजद्व्योमतामेव सर्वात्मैवैवमास्थितः 119511 **एतः**सर्वं विमलं खमेवात्र न संशयः । नान्यस्वप्नादिद्देष्टान्तोऽलाविखरिडतः श्चरमाव 113811

चिन्मय परमाकाशो य एव कथितो मया। एपोऽसो शिव इत्युक्तो भवत्येप सनातन हरिरित्यास्तै एए भारत्येष पितामह । चन्द्रोऽर्क इन्द्रो वरुणो यमो वैश्रवणोऽनल ॥२१॥ श्रनिलो जलवोम्भोधिद्यायद्वस्त्वस्ति नास्ति च । इत्येते चिन्मयाकाशकोशस्त्रेशा स्फुरन्यसम् ॥२२॥ विद्याभिः सज्ञाभिम् घामाप्रनयेदशा । **ਦ**ਬ स्वमावमाय जोधेन भारत्येते सु तादशा 112311 श्रवोधो बोध इत्येव चिद्रव्योभैवात्मनि तस्माद्भेदो ह्रौतमैन्य नास्त्येवेति प्रशाम्यताम् ॥२४॥ करोति तावत्तरङ्गत्वमय जीव खससारमहासमद्रे । यावन्न जानाति पर स्वभाव निरामय तन्मयतामुपेत ॥२२॥ ज्ञाने तु शार्ति स तथोपयाति यथान सोऽन्धिनं तरहकोऽसी । ययास्थित सर्वमिद च शात भवत्यनन्त परमेव तस्य ॥२६॥

इत्यापें ० द्वाशीतितम सर्ग ।

### सर्ग द३

#### श्री वसिष्ठ सवाच

चिन्मात्र परमाकाश एए य कथितो मया । एपऽसो शिव इत्युक्तस्तवा रुद्द प्रमुख्यति ॥१॥ यासो तस्याकृतिर्नासावाकृति कृतिना चर । सचिन्मात्रघन य्योम तथा कचित तादशम् ॥२॥

#### सर्ग ८४

#### श्रीराम उवाच ।

श्रनन्तर मुने ब्रूहि काली किमिय नृत्यति। कि शूर्पफलकुहालमुसलादि सजाऽऽनूता।।१।।

#### श्री वसिष्ठ उवाच

स मैरविश्ववाकाश शिव इत्यिभिधीयते।
श्रनंथा वस्य ता विद्धि स्पन्वसर्किमनोमयीम् ॥२॥
यथैक पवनस्पन्वमेक मौण्यामद्धौ यथा।
चिन्मात्र स्पन्वसिक्क्ष्य तथैवैकात्म सर्वदा ॥३॥
स्पन्देन जन्यते वायुर्वेद्तिहील्यम जन्यते।
चिन्मात्रममद्धारात शिव इत्यिभिधीयते॥॥॥

तत्स्पन्दमायाशक्त्येव जन्यते नान्यथा किल । शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाग्विदामपि ।।४।। स्पन्दशक्तिस्तविच्छेदं **ः दश्याभासं तनोति सा।** साकारस्य नरस्येच्छा यथा वै कल्पना पुरम्।।६॥ शिवस्येच्छा करोति दमनाकृतैः । करोत्येव सैषा चितिरिति प्रोक्ता जीवनाजीवितेषियाम् ।।७।। सर्गस्य स्वयं प्रकृतितां गता । प्रकृतित्वेन दृश्याभासानुभूतानां करणात्सोच्यते क्रिया ॥८॥ वडवाग्निशिखाकाराच्छोष्याच्छुष्केति कथ्यतै चिराडत्वाचिराङका श्रोक्ता सोत्पलोत्पलवर्णतः ।।६।। जयैकनिष्ठत्वात्सिद्धा सिद्धिसमाश्रयात् जयन्ती च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रयात् ।।३०।। पराजिता वीर्याद्दुर्गा दुप्र हरूपतः ।। ॐकारसारशक्तित्वादुमेति परिकीर्तिता गायनात्मत्वात्सावित्री प्रसवस्थितै: सरणात्सवदृष्टीनां कथितैषा सरस्वती गौराङ्गदेहत्वाद्भवदेहानुषङ्गिणी सुप्तानामथ बुद्धानाममात्रोचारणाद्धदि त्रै लोक्यभूतानामुमेतीन्दुक लोच्यते शिवयोद्योमरूपत्वादसितं लच्यते वपु: ।।१४।। हि मांसमेताभ्यां दृष्टिदृष्टं विलोक्यते । श्रस्ति नभो नभस्येव तौ नभो नभसि स्थितो ।।१४।। नभोनिभावभूताङ्गावच्छौ च्योम्न इवायजी । हस्तपादास्यमूध्नों यद्बहुत्वाल्पत्वभेदतः नानात्वं हलशूर्पादिसम्बरत्वं च सा हि किया भगवती परिस्पन्दैकरूपिणी।।१७।। जुहुयादित्याद्यप्रशरीरिगी द्यात्स्नायाच चितिशक्तिरनाद्यन्ता तथा मातात्मनात्मनि ।।१८।। साकाशरूपिणी कान्ता दृश्य श्री: स्पन्दुधर्मिणी। देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानाभिनयनवैनाः ॥ १ ६॥ इमा सर्गजरामरणरीतय: ब्रह्मणः कियास**ौ** प्रामनगरद्वीपमण्डलमालिकाः ।।२०।। स्पन्दान्करोति धत्ते अन्तः कल्पितावयवात्मिका काली कमिलनी कालीिकयात्रहाग्डकालिका ।।२१।। स्वावयवीभूतां दृश्यल इमीमिमां हृदि न कताचन चिद्दे वी निर्देश्यावयवा क्वचित् ॥२२॥

शिवत्वान्यतिरेकेश शिवतैव विदृश्यताम् । यथाङ्गशन्यता ब्योम्न स्पन्वन मातरिश्वन ॥२३॥ ज्योत्स्नायारचेत्य मेवहि दृश्यमङ्ग चितै किया। शिव शान्तमनायासमध्यय विद्वि निर्मेलम ॥२४॥ न मनागपि तत्रास्ति स्तैमित्य स्पन्दधर्मता। सा कियेव तयारूपा सती बोधवशाद्यवा ॥२४॥ ध्याऋत्येव तथैवास्ते शिव इत्युच्यते तदा। चितिराक्ते किया देऱ्या प्रतिस्थान यदात्मनि ॥२६॥ यथामृतस्थितेरेव तदेव शिय देव्या क्रियायाश्चिच्छक्ते स्वरूपिययामहाक्रते ॥२७॥ कल्पिताकारधारिएया श्चनन्यावयवा सर्गा सजनतावर्गा लोका श्रालोकमास्वरा ॥२८॥ सवनावनपोऽद्रय । प्रथ्य साहोपाहास्त्रयो वेदा. सविद्यास्थानगीतय ॥२१॥ सविधिप्रतिपेधार्था संश्रमाशमकल्पना सविज्ञणाप्रयो यज्ञा प्ररोडाशाद्यशसिन ॥३०॥ **भूपाळोल्**राजशृसीशूर्पयूपादिसयुताः सप्रामा सायुधप्रामा सरा खरारशक्तय सभुशुरुडीगदापासहयेममटमासुरा ञ्चातयो भूतसद्याना चतुर्दशसुरादिका चतुर्दशान्धिद्वीपोर्व्यस्तथा लोकारचतुर्दश ॥३२॥

#### सर्ग ८५ श्रीवसिष्ठ उवाच

इति नृत्यति सा देवी दीवेंदोर्दण्डमण्डले ।
परिस्पन्दातमकेष्यांम सुर्वाणा धनकाननम् ॥१॥
क्रियासी नृत्यति सथा चितिशक्तिरनामया ।
श्रस्या निम्पूरण शूर्पकुदालपटलाविकम् ॥२॥
शरसाकिनवाशाससुस्रकावि शिखावि च ॥२॥
मावामानपदार्थों निकला कालकमावि च ॥३॥
चित्स्पन्दोऽन्तर्जनाद्धते कल्पनेव पुर इदि ।
सेव वा जगावित्येव कल्पनेव यथा पुरम् ॥४॥
पवनस्य यथा स्वन्वस्तयैवेच्छा शिवस्य सा ।
यथास्पन्दोऽनिलस्यान्त प्रशान्तेच्छस्त्यां शिव ॥४॥
श्रमुर्तों मूर्वमाकारो शन्दाइम्बरमानिल ।

यथा स्पन्दस्तनोत्येव शिवेच्छा कुरुतै जगत् ॥६॥

# सर्ग द{्र

श्रीवसिष्ठ ने कहा – राघव ! तब मत्त और विशाल आकृतिवाले रुद्र को महाकाश में नृत्य में प्रवृत्त देखा ।१। अपने व्यापित्व में आकाश की तरह उनकी आकृति थी। जैसा काला और दशों दिशाओं को भरनेवाला उनका विशालरूप था।२। सूर्य, चन्द्र और अग्नि उनके तीन नेत्र थे। हिलती हुई दश दिशाएँ उनके कपड़े थीं।३। लपट के बन्धनस्तम्भ की तरह घनी और लम्बी ज्वालाएँ थीं ।३। आँखें वडवाग्नि की तरह थीं और चंचल भुजाओं की लहरों के भार से चमक रही थीं। मानो एकार्णव हठात् शरीर धारण कर उठ खड़ा हुआ हो ।४। इतने में देखा कि उनके शरीर से नृत्य का अनुसरण करती हुई छाया की तरह निकली ।५। सूर्य के नहीं रहने पर महान्धकारपूर्ण आकाश में यह कैसी छाया है-में यही सोचने लगा।६। जब मै सोच ही रहा था तब उसके सामने विस्तीर्ण सुन्दर आँखोंवाली वह नाचने लगी ।७। काला वर्ण, दुबला शरीर, शिराएँ निकली हुईं, जर्जर फैला हुआ आकार और जंगल-जैसा माथा मानो आग की लपटों से भरा हुआ था।८। घिसे हुए अंजन की तरह (काली का) काला रंग था, मानो रात ने आकार ग्रहण कर लिया हो। अन्धकार की श्री के शरीर जैसा अथवा आकाश के मूर्तिमान् प्रकाश की तरह (हो गई थी) । ह। बहुत लम्बी थीं, कराल मुख था, मानो आकाश को नापने को उद्यत थी। लम्बे जानु और हाथों को घुमाकर मानो वे दिशाओं को नापना चाहती हो ।१०। विशाल शरीर दुबला और घँसा हुआ था, मानों बहुत दिनों तक उपवास किया हो। काजल की तरह काली मेघमाला मानों हवा से उथल-पुथल हो गई हो ।११। मालूम होता था कि बहुत लम्बी और दुबला होने के कारण जब खड़ी न रह सकती थी तो ब्रह्मा ने नसों के रूप में लम्बी डोरियों से इसे गूँथ दिया।१२। वे इतनी लम्बी थी कि उनके सहस्रों वर्ष से ऊपर नीचे आते-जाते हुए मस्तक और पैर के नखों को मैने प्रयत्न से (योगबल से) देखा । १३। नसों के जाल से गुँथे हुए उनका मस्तक तथा हाथ और पैर के नख, नीचे से ऊपर तक सूत से ढकी हुई काँटों से भरे स्थल की तरह मालुम होते थे ।१४। संसार-स्वरूप सूर्यादि देवों के मस्तकरूपी कमल-समूह की बनी हुई दिव्यप्रकाशवाली उनकी माला थी और वायु से प्ररित अग्निज्वाला उनका आँचल उनके लम्बे कानों से नाग लटक रहे थे। मुर्दो का कुण्डल था। लम्बे फलों वाली कहू की (लता की) तरह जाँघ की जोड़ तक लटकते उसके उजले स्तन थे।१६। इन्द्र के शिर का बना हुआ उनका खट्वांग (एक शस्त्र जिसके अग्रभाग की आकृति नरमुण्ड की तरह है) था, जिस पर कार्तिकेय के मयूर के पंख और ब्रह्मा के बने हुए केश पड़ रहे थे।१७। चन्द्रपंक्ति की तरह उनके निर्मल दाँतों की पंक्ति थी। विमल किरणों के छिटकने के कारण, चारों ओर वृत्ताकार घूमनेवाले आवर्त पर पड़ी हुई काले सागर की तरङ्गों पर घूमती हुई रेखा की तरह मालूम होती थीं।१८। आकाशवृक्ष पर बहुत ऊँचाई से लटकी हुई सूखी तुम्बीलता की तरह थी। कटि के जाड़ों तक का भाग (नृत्य में) चचल हो रहा था और पट्पट् शब्द हो रहा था, मानों (सूखी लता में) वायु लगता हो ।१६। बृहत्तरङ्ग की उठी हुई काले रंगोंवाली उत्साह से भरी हुई भुजाएँ। एकार्णव (प्रलय-

काल का समुद्र) की तरङ्गमाला की तरह नृत्य का आवृत्ति मे घूम रही थी ।२०। कभी एक भुजावाली, कभी बहुत सी भुजाओ से आकुल । अनन्त उग्र भुजाओ के चालन से जगत् नृत्य-मण्डप बना हुआ था ।२१। कभी एक मुखवाली और तुरन्त बहुत मुखवाली । शीघ्र ही अनन्त विकट मुखवाली और तुरत क्षणभर मे विना मुखवाली (वनजाती थी) ।२२। अभी एक पैरवाली और क्षण भर मे सैकडो पैरवाली, क्षण भर मे अनन्त पैरवाली और तुरत विना पैरवाली थी। १३। यह बही कालरात्रि हैं जिनकी देह का मेने अनुमान किया। सज्जनो ने निर्णय किया है कि यही भगवती काली हैं ।२४।

#### मुखादिपादान्तवर्णन

आग की लपट से भरे हुए रहट के गढ्ढे की तरह उनकी तीनो आँखे थी। उनका ललाटप्रान्त जलती हुई घरती पर नीलाचल के शिखर की तरह था ।२५। लोकाचल और अलोकाचल पर इन्द्रनील के भयकर गत की तरह उनके भयकर दोनो जबडे (हनु) थे। कन्वे पर वाय की डोरी मे गुंथा हुआ ताराओं का मुक्ताहार था 1२६। इन्द्रनील पर्वत की तरह ऊँचे तोरण-जैसे चमकते हुए आकाश मे पडे हुए काच के पर्वत की तरह भयप्रद भग नामक उनका कौंआ था। २७। नाचती हुई भुजलताओं के फूलो की तरह उजले नखी के रूप मे मानो सैकडो पूर्णचन्द्र को वे आकाश में घुमा रही थी ।२८। वरसते हुए प्रलय-कालीन मेघ-जैसी अपनी भुजाओ से दिक्चक को घुमा रही थी। उन (भुजाओ) से बिटकती हुई विज्ञाल किरणें ताराओं और प्राणियों की सृष्टि कर रही थी। २६। काली-काली और भयप्रद मुजाएँ घुमते हुए वृक्षो-जैसी थी, जिनकी अगुलियाँ लताओ की तरह और नख फूलो की तरह थे। इनसे सारा आकाश जगल वन गया था ।३०। तमाल-तालो से भी पुष्ट उनकी उठती और गिरती जघाओं को देखकर मालूम होता था कि दग्ध भूखण्ड पर बडे-बडे वृक्षो की ठूठें हैं।३१। उनके बाल महाकाश के उस पार तक चले गये थे। मानो चलते-फिरते अन्धकाररूपी हाथी के ऊपर कपडा डाला जाता हो ।३२। जिसमे मेरु भी उड जाय ऐसे नि स्वास वासु का दिक्चक और गगनस्याम मे महाघोष हो रहा था।३३। घनमारुत की फुफकार-सा उरावना गान था। मालूम होता था कि नियत ताल पर गित हो रही थी। ३४। तव मैंने ध्यान मे देखा कि नृत्य के आवेश में उनका बढता हुआ शरीर सारे आकाश मे व्याप्त हो गया ।३५। छीला नृत्य के समय अनायास जन्होंने मलय, कैलास, सहा, मन्दर और मेरु की माला डाल ली ।३६। प्रलयकालीन महा-मेघ इन्द्रनील की पट्टपट्टिका की तरह उसकी छाती पर पडे थे। तीनो लोक उन अज़-प्रत्यङ्ग में आदश की तरह पड़े ये ।३७। कानों में हिमवान और मेरु की चाँदी और सोने की मुद्रिका थी, और ब्रह्माण्डमण्डलो की माला कटि की मेखला थी ।३८। कुलाचल, शिखर, वन और नगर की माला थी, जिसकी पेंखुरियाँ थी पुराने नगर, वन, द्वीप और ग्राम-समूह।३६। उनके अङ्गो मे पुर, नगर, ऋतु, तीनो लोक, मास, दिन और रात की मालाएँ दिखाई पडती थी। ४०। गङ्गा यमुना आदि नदियाँ मुनतामाला थी और (हिम-वान् और मेरुवाले कानो को छोडकर) अन्य कानो मे धर्म और अधर्म के कर्णभूपण थे।४१। उनके चार स्तन थे, जिनसे धमरूपी दूध टपक रहा था। चार सख्यावाले

वेद, शास्त्रों के अर्थ आदि उनके चूचुक (अग्रभाग) थे।४२। त्रिशूल, पट्टिश, प्रास, शर, शक्ति, ऋष्टि, मुद्गर आदि आयुधों के समूह का लर वह धारण करती है।४३। चौदहों विद्या, देवता और प्राणी आदि उनके शरीर की रोमावलियाँ हैं।४४। उनके शरीर में पड़े हुए नगर, ग्राम, पर्वतादि उसके नाचते समय प्रसन्नता से नाचने लगते है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है ।४५। उनके नाचने में स्थावर जगत् भी जंगम हो उठा था और (प्राण-त्याग करने के कारण) परलोक में सुख से था।४६। संसार को निगलकर और आत्मसात् करके वह तृप्त हो गई थी। संसाररूपी पुराने सर्प के लिये मयूरी वनकर वह मत्त होकर नाचती है। ४७। उसके विस्तीर्ण शरीर पर सारा संसार उसी तरह प्रतिविम्बित हो रहा था जिस तरह आदर्श पर बिम्ब प्रतिविम्बित होता है। ४८। वह नही नाचती है। शैल, वन, कानन-सहित सारा संसार नाना रूपों में मरकर और फिर जीकर नाचता है।४६। उसके शरीररूपी आदर्श पर पड़े हुए जगत् का सुन्दर नृत्य मैने देखा। वह नष्ट होकर भी फिर स्थिर हो गया था।५०। तारामण्डल डगमगा रहा था। पर्वतमण्डल चक्कर काट रहा था। देव-दानव मच्छड़ों की तरह धुने जा रहे थे। ५१। युद्ध में फेके हुए चक्र की तरह द्वीपों और समुद्रों से आकाश भर गया था। नृत्यलीला में यों ही घूमने के चक्कर में वड़े-वड़े पर्वत और पृथ्वी तृण की तरह उड़ रही थी ।५२। नील मेघ-रूपी नीले रेशमी वस्त्र के उड़ने से आकाश में घुंघुम शब्द हो रहा था ।५३। जगत् के पदार्थ बार-बार मिश्रित और अलग हो रहे थे। इनके अङ्ग और अङ्गसंचालन साकार भय की तरह लगते थे ।५४। मेरु नाच रहा था। चंचल बड़े-बड़े कुलपर्वत इसकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ थ। घूमते हुए बादल इसके वस्त्र थे और इसके शरीर के साथ (कल्पवृक्षादि) इसके रोएं भुकते और सीधे हो रहे थे ।५५। (वेला की) मर्यादा को घारण करते हुए समुद्र और वृक्ष पृथ्वी से आकाश और आकाश से पृथ्वी पर आ-जा रहे थे ।५६। घर्घर शब्द करते हुए नगर नीचे, बड़े-बड़े महलों के साथ लोटते दिखाई देते थे किन्तु कुछ भी नीचे नहीं गिरता थ। ।५७। चतुरता से उनके (कालरात्रि) के घूमने से चन्द्र, सूर्य, दिन, रात आदि, मालूम होता था, उनके नखों के प्रकाश में समा गये थे और घूमते समय सोने के सूत-जैसे मालूम होते थे ।५८। हिम उसके हार-जैसे थे, वादल नील वस्त्र थे और सृष्टि (उस नील वस्त्र से) भरते हुए फुहारे की तरह थी। ५६। आकाश उसका विशाल सजा हुआ केश था। पाताल चरण, भूमि उदर और दिशाएँ भुजाएँ थीं।६०। द्वीप और समुद्र अंतिड़ियाँ, सभी पर्वत पार्च्न, प्राण और अपान की गति दोला और पवन के कन्धे पर पड़ा हुआ आकाश, नृत्यशाला था ।६१। उसके विस्तृत शरीर के नृत्य करने के कारण हिमवान्, मेरु, सह्य आदि पर्वतो में हिलने का भ्रम हुआ ।६२। उसकी माला के मंजरी-रूप पर्वतों के हिलते रहने से मालूम होता था कि प्रलय के ताण्डव का प्रारम्भ हो गया ।६३। सुरासुर का समूह इनके अङ्ग के रोएँ होने के कारण स्थिर नहीं रह सकते थे और चक्र की तरह घूम रहे थे ।६४। नाना प्रकार के वैभव विज्ञान, यज्ञ इत्यादि का उपवीत धारण कर भयंकर घू-घू शब्द करती हुई यह आकाश में घूम रही थी।६५। उसके भीतर आकाश और भूतल तथा भूतल और आकाश प्रतिकृति रूप बने हुए थे और घूमते हुए-से दिखाई पड़ने पर भी घूमते नहीं थे ।६६।

#### श्वामवायु-वर्णन

विशाल नासिका रूपी गृहागृह मे निकत्रकर वार-वार घुघु और घूत्-घूत् शब्द करते हुए भयकर वायु वह रहे थे ।६७। उसके सैकडों हाथ के चारो ओर वेग से घूमने के कारण आकाश, भयकर बग्रहर मे उटते हुए तितर-वितर पत्तो की तरह मालूम होता था ।६ स उसके अङ्गो से उत्पन्न ससार की सारी वस्तुओं के घूमने के कारण मेरी स्थिर दृष्टि भी युद्ध मे लगी हुई सेना की तरह सन्न रह गई।६६। यन्त्र की तरह पर्वत घूम रहे थे, आकाश मे उटनेवाले गिर रहेथे। देहदर्गण के चचल होने से देवताओं के घर लोट रहे थे। ७०। मेन और मलय पत्ते की तरह, हिमाद्रि हिमकण की तरह और पृथ्वी कमल का जता की तरह उड रही थी। ७१। पृथ्वी पर पक्षी की तग्ह महा, विद्याधर की तरह विन्घ्य और वृक्षसमूहों में पडकर ये राजहस की तरह आकाश में उड रहे थे ।७२। द्वीप गण तृण की तरह, समुद्र बलय की तरह और देवलोक उसके दारीर मे, जल मे पद्दम की तरह पडे हुए थे ।७३। विस्तृत आकाश की तरह, स्वप्नाञ्जन के नगर की तरह, वडी-उडी गाँवोवाली घनीमूत, आदित्य के तेज की तरह उसके अङ्गो मे ।७४। विन्व्य नाच रहा था अमह्य सह्याद्रि कचनपर्वत के वन मे, कैलास, मलय, महेन्द्र कीच, मन्दर, गोकर्ण बादि पर्वत, पृथ्वी, विद्याधरो की नगरी और बडे-बडे वृक्ष सभी उस समय उसके शरीर मे हिलडोल रहे थे।७५। पर्वत पर समुद्र नाच रहा था, वह पर्वत उद्धल-उद्धल कर आकारा-कोटर मे नाच रहा था। वह आकारा भी सूर्य चन्द्रादि को लेकर भूमि के नीचे कहाँ चला गया था, यह मालूम ही नहीं होता था। द्वीप, पर्वत, नगर, फूलो से भरे हुए वनीवाला जगत् आवाश में डगमगाता हुआ समुद्र में तृण की तरह दिवचक में घूम रहा था ।७६। पर्वंत आवाद्य मे घूम रहे थे, समुद्र दिगत मे घूम रहे थे, पर नगरादि नदी और ताल अपने स्थान से विचलित होकर, देपण के विम्य का तरह, हवा मे उडते हुए तिनके की नरह उड रहे थे।७७। मरु मे, जल की तरह, मछलियाँ घूम रही थी, भूमि के नगर आकाश में दिलाई पड रहेथे। पर्वत आकाश में दिलाई पडते थे। प्रलय-कालीन मेघ वासुबेग मे उड उन पवतो पर जा पढे-से थे '७८। तारामण्टल चक पर पढे हुए और घूमते हुए सहस्रो-दीप जैसे वे और मणि के वरसने से जो शोभा होती है वैसे ही सुदर दिखाई पडते थे। मालूम होता था कि प्रेम से विद्याघर और देवगण भीतर बाहर फूठ वरसा रहे हो ।७६। सृष्टि और सहार दिन और रात्रि के भाग (उसके गरीर पर) चर्दि के टुकडे पर उजले और काले विन्दु की तरह लगते थे। धुक्त और कृष्ण पक्ष उजले और काले रगोवाले रत्न-जैसे थे जो दर्पण पर जडे रहते है। ८०। चन्द्र और सूर्य के मण्डलगण रत्न-जैमे थे, तारों के समृह चमकते हुए कान्तिमण्डल के हार थे। स्वच्छ कानाग फैले हुए महावस्त-जैसा था। ये सर्वेदा घूमती हुई प्रवादरेखा बना रहे थे 1८१। (देवी के) घूमते समय (सूर्यंचन्द्रादि) ससार के सभी मणि फग्-फग्-फग्-फग्-फग् शब्द कर रहे थे। जितने प्रहनकात्र थे, वे हस्तपादादि के आसूपण के रूप में ऊपर-नीचे हो रहे थे। जितने प्रहनकात्र थे, वे हस्तपादादि के आसूपण के रूप में ऊपर-नीचे हो रहे थे। रूप मामसूपि में मत्त होकर योद्धागण अपने काले खड्गो से जिस प्रकार दिन ने प्रकाश को भी काला कर देते हैं और महान जनकोलाहल उत्पन होता है स्थिर

वस्तुओं के लुढ़कने से वैसा ही शब्द हो रहा था ।८३। हवा के भोंके से जिस तरह मच्छड़ अस्तव्यस्त हो जाते है, देवी के नृत्यभ्रमण में ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, महादेव, अग्नि, सूर्य, चन्द्र इत्यादि देव-दानव एक दूसरे के ऊपर गिर और उठ रहे थे ।८४। संहार-सृष्टि, सुख-दु:ख, भव-अभव, इच्छा-अनिच्छा निषेध-विधि, जन्म-मरण, भ्रमादि परस्पर विपरीत होने पर भी मिश्रित और पृथक् रूप से (देवी के शरीर में ) वर्तमान रहते हैं।८५। भाव, उद्भव, स्थिति, विपत्, और करण के भ्रमों के, संहार, सृष्टि, भुवन, पृथ्वी के विलास की संख्या नहीं है। अपने शरीर का मिथ्याबिम्ब शून्य में दिखाई पड़ता है।८६। उत्पात, शान्ति, मरण, उत्सव, युद्ध, साम्य, विद्धेष, राग, भय, विश्वासादि देवी के शरीर में रतन-समृह का तरह शोभते हैं। नाना प्रकार के रसों की यह सृष्टि-परम्परा है।८७। उसके चिद्गगन-रूपी शरीर में स्वभाव-रूपी सृष्टि की रचना का बोध मलिन दर्पण में प्रतिबिम्बित वस्तु की तरह होता है। ८८। वह अनादि, चिन्मात्र आकाश और सभी कारणों का कारण है। दर्पण के हिलते हुए प्रतिविम्ब की तरह स्थितिशक्ति में पड़ा हुआ स्थिर जगत् अचंचल रहने पर भी चंचल-जैसा दिखाई पड़ता था ।८९। बच्चे जिस तरह घरौदा बनाते और बिगाड़ते है, उसी तरह नृत्यिकिया (प्रताप) के अन्तर्गत जगत् के विषय प्रतिक्षण एक पूर्वस्थिति को छोड़कर अन्यस्थिति को ग्रहण कर रहे थे । ६०। कियाशक्ति (देवी के) शरीर के भीतर बार-बार भर उठती थी और पुंजीभूत होकर मूँग के दानों की तरह बिखर रही थी। १। क्षण भर कुछ दिखलाई पड़ता था किन्तु क्षण भर भी उसका कोई रूप नहीं रहता था। क्षण भर वह अंगुष्ठ मात्र थी और पल भर में ही आकाश में भर जाती थी। ६२। क्योंकि वह देवी सकला (सगुण-साकार) संवित् चित्) शक्ति, जगन्मयी, अनन्ता और परमाकाश का कोश-रूपी शुद्ध शरीर-वाली है। १३। तीनों काल और तीनों जगत् के भीतर वर्तमान रहनेवाली वह चित् (चेतना) शक्ति यथास्थित रूप में उसी तरह विकसित होती है, जिस तरह उदारचित्तवाले के हृदय में संसार की भंभटों का चित्र स्वाभाविक गति नें बनता और बिगड़ता रहता है। ६४। वह एक चिदात्मा (चित् + आत्मा) है, सर्वात्मक है। प्रशान्त आकाश ही शरीर होने के कारण तथा एक चिदात्मा होने के कारण उसका आँख खोलना और वन्द करना ही उसका रूप (प्रपंच) है। इस तरह वह अनन्त रूप धारण करती है और अनादि मालूम होती है । ६५। असंख्य (स्फटिकादि) शिलाओं पर, रेखा, चक्र कमल आदि रचनाओं की तरह उसमें नाना प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते है। उसके व्योमात्मक गगनमात्र शरीर में चित् के कारण समुद्र में तरङ्गों की तरह (ये दृश्य वनते और बिगड़ते रहते है) । ६६। महती भैरवी देवी आकाश भरकर, भैरव . आकारवाले कल्पान्त रुद्र के सामने, नाचती रहता है ।६७। (कल्पान्त में) शिर (तृताय नेत्र) से निकले हुए अग्नि से सारा संसार जल जाता है और ठूँठ मात्र बचा रहता है। इन टूँ ठों के वन में कल्पान्त वायु से प्रेरित वह नृत्य करती रहती है। ६८। ऊखल, चटाई, फल, घड़ा, पिटारी, मुसल, थाली, स्तम्भ, माला और ऐसी ही वस्तुओं की मालाओं के फूलों को नृत्यिकिया के आवेश में वह तोड़ती और बनाती रहती है। ६६, १००। उसके अनुनय से वह आकाश भैरव भी उसकी तरह ही विस्तृत रूप धारण कर उसी वेग से नाचता है।१०१। माथे पर गरुड़ के पंखों को लगाकर छाती पर मुण्डों की माला

धारण कर, रक्त और आसव से पूर्ण यम के भैसे के महाश्वाग को हाथ में लेकर डिंव डिंव आदि ताल पर नाचती हुई, प्रलय काल को पाकर प्रसन्न देवी से प्रशसित भैरव हमलोगो की रक्षा करे।

#### सर्ग ⊏२

श्रीराम ने कहा—भगवन् । यह क्या है। सर्वनाद्य में वह क्यो नाचती है। उसका सूप, फ्रन्ठ, घडे आदि की माला पहनना क्या है। शित तीनो लोक का नाद्य क्या है। फिर काली की देह में इसकी स्थापना कैसे हुई। सब की समाप्ति के लिये उसने नाव किया, फिर मभी वस्तुएँ कैमे निकल आई।

धी विसप्ठ ने कहा—न यह स्त्री है न पुरुष और न दोनो और न वह नाच है। उन दोनो की न कोई आवृति है। वह आचारमात्र है।३। वह अनन्त, शान्त, आभास मात्र, बब्यय और फैला हुआ है। वह क्ल्याणमय, सत्तामान (सत् ज्ञिन) है और साक्षात् देखने में मैरवाजार है। ऐसा होने के कारण जगत के शात होने पर वह केवल परमाकाश है।४.५। चेतन होने के कारण तथा भूत (आकार ग्रहण करना) उसका स्वभाव है। उसके विना यह रह नहीं सकता, जिस तरह सीना ( कोई न कोई आकार अवश्य ग्रहण करता है) ।६। हे प्राज्ञ । कहिये जो चिन्मात्र है, वह चेतना के विना कैसे रहेगा, मरिच तीत।पन के बिना कैसे होगा 101 सोचिये, सोना कटकादि के बिना कैसे रहेगा, अपने भाव के बिना पदानं कैसे रहेगा ।८। विना मधुरता के इक्षुरस कैसे रहेगा, जिसमे माधुर्य नहीं वह रस इक्ष्यस नहीं है है। चिमान जो अचेतन (निष्निय, हे वह चित् नहीं कहा जाता। नष्ट चिन्मात्र शून्य मे कही उत्पन्न नहीं होता।१०। अपना सत्ता (स्थिति) मात्र छोडकर उसका प्रशान्त (अक्षुव्य) सत्तामान अपना आभास है, जो सर्वशक्तिमय और आदिमध्यान्त हीन है। १२। वही सृष्टि और महार-काल मे आकाक, पृथ्वी, दिशाएँ, नाश, उत्पादन और नानात्व- हित एक आकाशवत् है ।१३। जनन, भरण, माया, मोह, मन्दी, वस्तुता, अवस्तुता, विवेक, वन्य, मोक्ष, शुभाशुभ ।१४। विना, अविद्या, विदेहत्व, सदेहत्व, क्षण, चिर, चचलत्व, स्थिरन्व, तुम, में, दूसरे ११५। सत् असत् , मूर्बता पाण्डित्य, देश, काल, किया, द्रव्य, क्लन, तीडा, कल्पना रूप, प्रकाश, मन त्रिया, कर्म, बुद्धि, इन्द्रियादि, तैज, जल, वायु, आकारा, पृथ्व्यादि जो कुद फैला हुआ है ।१६।१७। यह सब कुद्र सुद्ध चिदाकाश और निरामय है। आनाश की तरह सब का बात्मा बन कर स्थित है।१८। यह सब नुछ निर्मल आकाश है, इसमे कोई स देह नहीं। इसके सिवाय जो कुछ है, उसका स्वप्नादि से, द्रष्टान्त देकर उसकी सण्डना की गई है।१६। मैं ने कहा कि चिन्मय ही परमाकाश है। इसी का नाम शिव है। यही सदा वना रहनेवाला है।२०। यही हरि है, यही ब्रह्मा है चन्द्र, सूर्य, इन्द्र वरुण, यम, कुवेर, अगि ।२१। वायु, मेध, बीता हुआ दिन, जा नहीं है, ये सभी चिदानाश ने कोश के लेशमात के स्फुरण है। २२। ऐसी व्यर्थ की भावनाओं से इनके ये नाम पडते हैं। स्वभावमात्र के बोध से ये वैसे मालूम पडते हैं।२३। अज्ञान को ज्ञान समभना-यह निया चिदावादा मे ही होती है। इसलिये द्वेत और ऐक्य नामक

कोई भेद नहीं है।२४। तन्मयता (तत् मय-ब्रह्ममय) प्राप्त कर जीव जबतक अपने यथार्थ निर्मल रूप (स्व-भाव) को नहीं जानता, तब तक वह अपने संसाररूपी महासमुद्र में तरङ्ग उठाता रहता है।२५। जान लेने पर यह सब शान्त हो जाता है, तब न समुद्र रहता है और न तरङ्ग। सब कुछ शान्त हो जाने पर वह अनन्त और पर हो जाता है।२६।

# सर्ग ८३

मैने जो यह कहा कि चेतनामात्र जो परमाकाश है, वही शिव है। तब रुद्र का नृत्य होता है। १। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! यह जो आवृति है, यह उसकी आवृति नहीं है। वह चिन्मात्र घनीभूत व्योम है और इसी प्रकार इसका इसी तरह विकास होता है।२। मैने ही उस शान्त आकाश और उसकी आकृति देखी है। मैंने ही उसे जाना है। और कोई उसे इस तरह नहीं देख सकता है।३। मैंने भली-भाँति जान लिया कि जो कल्पान्त है, वही भैरव है और वही भैरवी ।४। चिदाकाश, पर और शून्य है। उसके साथ एक निष्ठा होने से वही भैरव के आकारवाला हो जाता है।।। वाच्य और वाचक का जब तक सम्बन्ध न हो, तब तक ज्ञान नहीं होता है। इसिलये देखी हुई वात का ही मैने वर्णन किया है |६। भौतिक दृष्टि से जो कुछ वचन द्वारा कहा जाता है, क्षणभर में वही माया का रूप धारण कर लेता है। । वह न भैरवी है, न भैरव और न प्रलय। यह सब कुछ भ्रम मात्र है जो चिद्वव्योम में दिखाई पड़ता है। ८। यह स्वप्नपुरी, काल्पनिक युद्ध, कथा से उत्पन्न रस और मनोराज्य के विलास की तरह है। है। स्वज्छ आकाश में स्वप्नपुरी अथवा मुक्ता के आभास की तरह अथवा आकाश में केशोण्ड्रक (?) की तरह घनीभूत चित् में चित् प्रकट होता है । १०। स्वच्छचिदाकाश अपने में आप प्रकट होता है। जैसा आभास होता है वह जगत् और उसके नाम क रूप में दिखाई पड़ता है ।११। अपना आत्मा जिस तरह चिदाकाश में प्रकट होता है, उसी तरह पट पर भी प्रकट होता है और कल्पान्त अनल के नर्तन में भी उसी तरह प्रकट होता है। १२। निराकार शिव और शिवा के रूप का मैने वर्णन किया। अब नृत्य की अनृत्यता का वर्णन सुनिये।१३। चेतना और चेतना के आधार में स्पन्दन के विना कोई भी वस्तु वा अवस्तु ठहर नही सकती ।१४। अपने भाव (स्व-भाव) से चेतना रूप ग्रहण कर रुद्र रूप में स्थित होती है, जैसे कोई रूप ग्रहण कर लेता हैं।१५। स्थिति चेतना का स्वभाव है। स्पन्दधर्मी होने के कारण (नाम और रूप भी उसका स्वभाव है)।१६। घनीभूत चित् का स्पन्द है, वही शिव का और हम लोगों स्पन्द है। अपनी वासनाओं के रूप के अनुसार नृत्य होता रहता है।१७। अतः वह कल्पान्त शिव जो रौद्राकृति रुद्र होकर नृत्य करता है, उसे अपने घनीभूत चित् का स्पन्दन जानना चाहिये।१८। श्रीराम ने कहा तात्त्विक दृष्टि से वास्तव में यह दृश्य है ही नहीं। जो दिखाई पड़ता है, वह सब कल्पान्त में नष्ट हो जाता है।१६। इस कल्पान्त महाशून्य परमाम्वर में घनीभूत चेतना अचेतन को कैसे चेतित करता है। २०। श्रीवसिष्ठ ने कहा - प्रिय ! इस द्वेतभावना को शान्त करने के लिये कहता हूँ। यदि चिन्मात्र आकाश के लिये कुछ भी चेत्य (चेतित करने के लिये) नहीं है, तो वह कभी कुछ भी चेतित नहीं

करता है । विज्ञानधन आकाश सब प्रकार से शान्त और मौन है 1२१,२२। जिसे चेतना कहते हैं, वह इसके स्वभाव की गित हैं, किन्तु यह अपनी सत्ता, अवस्थिति) मे शान्त रहता है 1२६। जिस प्रकार स्वप्न मे चित् ही अपने भीतर गाँव नगर वन जाता है, किन्तु विज्ञानाकाश छोड़कर वह और कुछ नहीं है 1२४। उसी प्रकार चित् शून्य सृष्टि से लेकर ज्ञेय तक को अपने ही विकसित रूप मे देगता हैं।२५। स्वभाव-आकाश के कोटर मे भीतर ही आप से आप वनती हुई चित् अपनी कल्पना से जगत-स्पी श्रम को घारण करती है 1२६। अपनी स्वाभाविक शून्यता मे अपने ही भीतर कान्ति को फैलाता हुआ आकाश यह वह है, यह है, यह तुम है, इत्यादि कल्पना करता रहता है 1२७। इसलिये न हैं ते हैं, न ऐक्य हैं, न सून्यता, न चेतन वा अचेतन, न वह हैं। केवल मौनता है 1२७,२८। कही कोई वस्तु चेतित नहीं होती है, सभी अपने भाव से हैं। इसलिये चेतना देनेवाला भी कोई नहीं हैं। केवल मौन वच रहता है 1२६। सारे वाड्मय का सिद्धान्त निर्विकल्प समाप्ति है। वह जीव की मौनता है। इसलिये चुप रहना चाहिये।३०। जिस तरह घारा मे वहती वस्तुएँ तटस्थ के लिये हैं उसी तरह प्रकृति के प्रवाह से चहते हुए आचार-विचार मान, मोह, मद, भेद, काम, जीव को मौन रहकर ग्रहण करना चाहिये। आकाश के विस्तार की तरह विश्वद विचारों से शान्त होकर रहिये 1३१।

#### सर्ग ⊏४

श्रीराम ने कहा- मुने । अब कहिये, काली किस तरह नाचती है। सूप, फल, नुदाल मुसल आदि की मालाओं से जो वह ढकी रहती है, वह क्या है।१। श्रीवसिष्ठ ने कहा-उस चिदाकारा भैरव का नाम शिव है। उसकी मनोमयी स्पन्दशक्ति को उससे भिन्न नहीं समफना चाहिये ।२। जिस तरह वायु और उसकी गति, अग्नि और उसका ताप एक ही है, उसी तरह चित् और उसकी स्पन्दशक्ति सर्वदा एक ही है ।३। स्पन्द से वायु और ताप से अग्नि का वोध होता है। चित्रमात्र अमल और शात. शिव कहलाता है। ४। उसके स्पद से मायाशक्ति का वोध होता है। इसमे कोई दूसरी वात नहीं है। शिव, शात (स्पदहीन) ब्रह्म है। वागीश भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । प। उसकी इच्छा स्पदशक्ति है। वह दश्यों के आभास को फैलाती है। जैसे साफार नर की इच्छा कल्पना-पुरी बन जाती है। । निराकार शिव की इच्छा वह पूर्ण करती रहती है। उसीका नाम चिति है और वही प्राणियों का जीव है। । सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान होने के कारण यह प्रकृति वन गई। इत्याभास का कारण होने से यह किया कहलाती है।८। वडवाग्नि की शिखा की तरह सोखनेवाली होने के कारण इसका नाम शुष्का है। चण्डित्व (त्रोध) के कारण चण्डिका कहलाती है और कमल का वर्ण होने के कारण वह उत्पला कहलाती है। है। जयमयी होने के कारण जया है और सिद्धिवाली होने क कारण सिद्धा है। जय करती रहती है, इसलिये जया है, और विजयवाली होने के कारण विजया है ।१०। पराक्रम रूप होने के कारण पराजिता नाम है और कठिनता से मिलनेवाली है इसिलमें दुर्गा है। अ की सारशक्ति होने के कारण उमा कहलाती है।११। गान

से सम्बन्ध होने के कारण गायत्री है, सबका प्रसवस्थान होने के कारण सावित्री है। प्रकार की दृष्टि के विस्तार का कारण होने से इसे सरस्वती कहा है। १२। शिव की देह की संगिनी और गौराङ्ग होने के कारण यह गौरी है। सोये और जगे हुए के हृदय में मात्रा-रहित उच्चारण के कारण तीनों लोक के जीवों की नित्य चन्द्रकला का नाम उमा है। शिव और शिवा का रूप आकाश होने के कारण उनका शरीर काला दिखाई पड़ता है। १३, १४। नभ इनका मांस (स्थूल शरीर) है, जिसे ये दोनों दृष्टियों से देखते हैं। आकाश आकाश की तरह है। आकाश-रूपी वे दोनों आकाश में स्थित हैं।१५। उन दोनों निराकार के, स्वच्छ आकाश की तरह तथा आकाश के अग्रज की तरह, आकार है। इनके हाथ, पैर, माथा बहुत-से और बहुत कम हैं ।१६। हल, सूप आदि की माला के नानात्व के विषय में सुनिये। वह क्रियारूपिणी भगवती स्पन्दरूपा है।१७। देना, स्नान करना, हवन करना आदि इसके शरीर है। यह चिति शक्ति, अनादि और अन्तरहित है और अपने में आप-से-आप भासमान है । १८। वह आकार्शकिपणी है, बड़ी सुन्दरी (कान्ता) है, दृश्य की शोभा है और स्पन्दर्धामणी है। उस देवी काली के जो नाना प्रकार के नृत्य के अभिनय है। १६। वे ब्रह्मा की सृष्टि, परिणाम (जरा) और मरण के विधान हैं। किया, ग्राम, नगर, द्वीप के मण्डल का समूह है।२०। स्पन्दन करती, और कल्पित अवयव-वाली सब कुछ अपने भीतर धारण करती है। काली कमलिनी किया और ब्रह्माण्डकालिका अपने अवयव, इस दृश्य की शोभा, को हृदय में धारण करती है। चित् रूपिणी देवी कभी ऐसी नही रहती कि उसके अवयव का पता न लगे ।२३। शिवत्व के अभिन्न होने के कारण शिव का यही रूप दिखाई पड़ता है। जिस तरह वायु का तो स्पन्दन है, किन्तु आकाश की शून्यता है।२३। चिति का काम है दृश्य को चेताना, जिस तरह ज्योत्स्ना (कुमुदादि को) चेताती है। शिव को शान्त, अनायास, अव्यय और निर्मल समभना चाहिये ।२४। उसमें जरा भी स्तिमित होने का भाव नही है;क्योंकि स्पन्दन उसका धर्म है; क्योंकि तत्त्वज्ञान द्वारा उसकी उस किया का बोध होता है ।२५। जब उलटकर वह पूर्वरूप में आजाती है, तब शिव कहलाती है। चितिशक्ति देवी की किया जब आत्मा में स्थान पा लेती है। २६। जैसी जीवों की स्थिति हो, तब उसका नाम शिव हो जाता है। चित्-शक्ति-रूपिणी, त्रिया-शक्ति-रूपिणी, स्वरूपिणी, महान् आकृतिवाली ।२७। कित्पत आकार घारण करनेवाली देवी के ये अपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग है। (वे अङ्ग-प्रत्यङ्ग है) — सृष्टि सज्जनों का समूह, चमकते हुए लोक, द्वीपसागर-सहित पृथिवियाँ, वनों-समेत पर्वतगण साङ्गोपाङ्ग तीनों वेद, तालस्वरयुक्त गीत ।२६। विधि-प्रतिषेध, शुभाशुभ-कल्पना, अग्नि और दक्षिणापूर्वक यज्ञ, पुरोडाशादि का निरूपण, भूपाल, ऊखल, चटाई, सूप, यूप, संग्राम, आयुध-समेत ग्राम, शूल, शर, शक्ति, भुशुण्डी, गदा, प्रास, घोड़ा, हाथी, द्वप्त योद्धा, ज्ञाति, चौदह जीवसमूह, देवगण, चौदह समुद्र, द्वीप, पृथ्वी और चौदह लोक ।३०,३२।

# सर्ग ८५

श्रीवसिष्ठ ने कहा--परिस्पन्द के प्रतीक-स्वरूप पृष्ट और लम्बी भुजाओं से आकाश को

घना जगल <sup>१</sup> वनाती हुई वह देवी नृत्य करती है। १। अनामय चितिशक्ति वा क्रिया नृत्य करती है। इसके भूषण हैं—सुप कुदाल-समूहादि। २। श्वर, शिक्त, गदा, प्रास, मुसलिदि शिलादि, सृष्टि, सहार, पदार्थों के समूह, कला, काल-कमादि। ३। चित्स्पन्द, कल्पना-नगरी की तरह हृदय मे अन्तर्जगत् को धारण करती है। वह अयवा यह जगत् कल्पनापुरी की तरह है। ४। पवन का जिस प्रकार स्पन्द है, उसी प्रकार चह शिव की इच्छा है। जिस प्रकार स्पन्द वायु मे रहता है, उसी तरह इच्छा शिव मे आकर शान्त हो जाती है। ५। जिस प्रकार अनिल का स्पन्द अमूर्त को शब्दाडम्बर के रूप मे आकाश मे साकार कर देता है, उसी प्रकार शिव की इच्छा ससार को रचती है। । ६।। इति।

#### ११. एक श्राध्यात्मिक श्रनुभव

परिज्ञिष्ट के इस अश में एक साधक के प्रत्यक्ष अनुभव और उसके विवरण से भारतीय सभ्यता की बहुत-सी उलभनें स्पष्ट हो जाती हैं और शब्द ब्रह्म, परमे व्योमन्, परमाकाश, महारात्रि, नादविन्दु, क्षीरसागर, अमृतसिन्धु आदि के रहस्य स्पष्ट होजाते हैं।

श्रीप्रमोदकुमार चट्टोपाध्याय ने बँगला में 'तन्त्राभिलापीर साधुसग' नामक ग्रन्थ लिखा है। उसमें अपनी साधनाओं की एक अवस्था का विवरण इस प्रकार दिया है। घर में अशान्ति बोध होने से ये नैनीताल की एक गृहा में जाकर साधना करने लगे। वहाँ एक सिद्धपुरुष से भेंट हुई। अब उन्हीं के शब्दों में सुनिये—

"वे—तुम यथार्षं मे चाहते क्या हो? तुम क्या सचमुच साधना पथ मे अग्रसर होना चाहते हो? तुम क्या इसी एक उद्देश्य से यहाँ आये हो?

में बोला—आप क्या अनुमान करते हैं। आप तो बडे विलक्षण आदमी मालूम होते हैं।

मेरी बात सुनते ही भट से उन्होंने मेरा एक हाथ पकड लिया। उसके बाद मेरे मुख की ओर आग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले—बावू । आज दश दिन से में तुम्हारा असल भाव सममन्ते की चेष्टा कर कहा हूँ। किन्तु सच कहने में क्या, में एक धोखे में पडा था, क्योंकि तुम्हारे अपने भीतर ही एक प्रबल द्वन्द्व चल रहा था, इसलिये तुम्हारे अन्तर का

पींचे महाकाल के मुजतरवन के जपर मयदलाकार होकर छा जाना। टटका श्रोबहुल के फूल की तरब सध्याकाल के तेज की अपने जपर पारख कर लेना और नृत्य के आरम्म में पशुपति की भींगे हुए मागासुर के चमने की रच्छा की हर लेना और निश्चल शाति से रियर रहना। पावती दुम्हारी इस भक्ति को रियर टुम्टि से देखेंगी।

रै कालिदास ने महाकाल के तृत्य में हार्यों के जंगल का इस प्रकार यंचन किया है—
परचादुची सु जतरुवनं मयडलेनाभिस्तीन ।
साञ्य तैज्ञ प्रतिनवजपापुष्परक्त वृद्यान, ।
नृत्यारम्भे हर पद्मप्रतेराईनागा,कनेच्छाम् ।
शान्तोद्वे गस्तिमितनयन हेन्द्रमक्तिर्भवान्या ॥
—मेघ०, र ३६

भाव मैं ठीक-ठीक पकड़ नहीं पाता था। अभी वह मिल गया। बोल तो, तुम्हारे भीतर प्रबल द्वन्द्व चल रहा था कि नहीं ? मैंने स्वीकार किया कि अब भी चल रहा है।

यदि बुरा न मानो, तो किस विषय में यह इन्द्र चल रहा है, वह मैं कह दे सकता हूँ। सुनकर पूछने के भाव से मैंने उनकी ओर देखा।

उन्होंने नि:संकोचरूप से कहा—यह जो घर छोड़कर और यहाँ आकर तुमने योग के नियम से जिन कियाओं का आरम्भ किया है, वह ठीक-ठीक हो रहा है कि नहीं, यह सन्देह तुम्हारे मन में भीतर-ही-भीतर आज कई दिनों से बहुत-कुछ पीड़ा पहुँचा रहा है।

ठीक है ! आप जब जान गये तब मेरी इतनी परीक्षा क्यों की।

क्या लेकर द्वन्द्व चल रहा था, इसका तो पता मिला नही; क्योंकि मुभे दूर-दूर रखने की इच्छा से तुमने बराबर विरुद्धभाव से ही मुभे देखा है और मेरे विषय में सोचा है, इसलिये तुम्हारे भीतर का पता नहीं लगा। अब तुम पकड़े गये हो, बोलो अब क्या करूँ। तुम्हारे ऐसे एक आदमी की मुभे जरूरत है। तुम्हारे निकट आने का उद्देश्य ही हुआ पहिले तुम्हारी परीक्षा लेना और फिर तुम्हारे लिये कुछ करना। उसके बाद मेरे लिये कुछ करने की उपयुक्त भावना के लिये तुम को प्रस्तुत करना। क्यों,—मेरी बात तुम्हें अच्छी लगती हैं?

किन्तु अब भी भीतर से अपना बन्धु समभकर इन्हें ग्रहण करने के लिये मेरा मन नहीं चाहता था। इतनी बात होने पर भी मेरा सन्देह, विशेषतः अन्तिम बात से प्रच्छन्न उद्देश्य का संकेत पाकर मन कुछ दब गया। साधन-साम्राज्य में यह सब लेने-देने की बात क्यों।

मेरे मन में कितनी बातें उठने लगी। यह आदमी एकटक स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा,—कौन जाने क्या सोच रहा था। मालूम हुआ कि मेरे मन में जो-जो बातें अथवा भावनाएं उठ रही है, मानों उन सब को वह पढ़ रहा है। बहुत देर के बाद मानों कोई नई वस्तु मिल गई, इस तरह से बोला—देखो, तुम जिस प्रकार मुझे ठीक-ठीक न समभ सके, मेरी बात लेकर गोलमाल में पड़ गये हो, में भी तुम्हारी बात लेकर बखेड़े में पड़ गया हूँ, में भी तुम्हे ठीक-ठीक न समभ सका। यह कहकर वे हा, हा, हा, करके मुभ को चौकाकर एक प्रकार की निरर्थक हँसी हंसने लगे, मानों कोई पागल हो। उसके मुख का भाव बड़ा भयंकर हो उठा।

में सह नहीं सकने के कारण यथार्थ में डरकर बोला, मैं आपको समफ नहीं सकूँगा। आपने मेरे भीतर बड़े ही उद्दोग और अशान्ति की सृष्टि की है। अब और नहीं। आप दया कर चले जाइये, नहीं तो मुक्ते शान्ति नहीं मिलेगी।

वह फिर हा, हा, हा करके उसी पैशाचिक हैंसी और कैसे तो अद्भुत रूप से मेरी ओर देखने लगा। असह्य ! उसी अन्धकार और प्रकाश में उसके इस रूप ने मेरे मन पर बड़ा भयंकर प्रभाव डाला। मैं निर्वाक्, निष्पन्द होकर उसकी ओर देखता हुआ बैठा रहा।

डर भी रहा हूँ और देखता हूँ — अरे मेरे वत्स ! अरे मेरे लाल ! तू इतना-सा हा हित्पण्ड लेकर साधना में उतरा है ? जरा-सा आगे-पीछे का उलटफेर देख रहा है और

अप्तन पर स्थाणु की तरह पड़ा हुआ है, और यहाँ से में उसे अपनी आंखो से उमी प्रकार देत रहा हूँ, जिस प्रकार और चीजें दिखाई पड़ रही है, किन्तु मेरी चक्षु-इन्द्रिय यन्त्र नही है। यह कैसे होता है? यथाय मे चक्षु की तन्मापा जो वस्तु है वह इन्द्रिय के विना रह सकती है क्या? आंखो के द्वारा जिस प्रकार स्टीरियोस्कोप में भी चित्र दिखाई पड़ता है और केवल आंखो से भी वह देखा जा सकता है। यन्त्र के भीतर से जब देखते हैं, तब उसी यन्त्र का अनुगामी होकर देखते हैं। जब विना यत्र की सहायता के देखते हैं तब स्वामाविक दृष्टि होती है। यह भी ठीक वैसा ही है। जब चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा देखते हैं, तब उसकी सहायता से जो कुछ दिखाई पडता है, और जब उसके विना देखते हैं, तब स्वामाविक दृष्टि पूट उठती है और यत्र का प्रमाव नही रहता। यत्र द्वारा जो कुछ देखा जाता है, उसके प्रमाव से आसपास और सामने वाधा रहने पर उद्दिष्ट वस्तु नहीं दिखाई पडती। इस गृहा के भीतर सब कुछ देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त, दृष्टि फैठाने पर देख रहा हूँ, समुद्र, आकाश, वायु, ग्रह-नक्षत्र—सब नुछ देख रहा हूँ, कोई बाधा नहीं है।

मुक्त में फेवल एक प्रवल बोधशक्तिमात्र है। इसे सुख कहते हैं। अब यह समक्त में आ रहा है कि शरीर कितना वडा भार है। विज्ञानमय कोपमात्र मेरी सारी स्मृति, सारी अभिज्ञता को छेकर मेरा आधार वन रहा है। यह कैसे समक्काऊँ कि इस देहमुक्त अवस्था में कैसा आनन्द है। एक-एक बार मानो आनन्द का तरग आरहा है और मुक्ते विह्नल कर डालता है। यह एक अति अद्मुत ज्ञान है, जो इससे पहिले कमी नहीं हुआ था। सिद्ध साधु महापुरुषों में यह सर्वदा होता रहता है। इस अवस्था में उन्हें तीनो लोक की खबर मिलती रहती है और वे त्रिकालज्ञ हो जाते है।

स्रोर भी एक विचित्र बात हैं—जय किसी वस्तु को लक्ष्य करके देख रहा हूँ, उस समय ऐसा ही बोध होता हैं कि मैं शुद्धहिष्ट और द्रष्टा एक हूँ, बीच में न यत्र है, न शारीर—और शरीर का बोध भी नहीं। इष्ट वस्तु के साथ भेरा सम्बन्ध बहुत व्यापक हो गया है—जैसे लक्ष्य वस्तु और लक्ष्य, जो मेरे साथ वस्तु का सम्बन्ध जोडती है, वह पाधिव हष्टि और वस्तु, विलकुल नहीं है। हठात् मेरे मन मे हुला कि मैं मर तो नहीं गया? नहीं तो मैं बाहर कैसे आया? इसी प्रसग मे शरीरत्याग तो नहीं हो गया। यह होगा कैसे? मेरा शरीर-त्याग और मुक्ते ही मालूम नहीं। ऐसा क्या हो सकता है। क्यो नहीं होगा! बहुतों को तो होता है, जिनकी अत्यन्त देहात्मबुद्धि (जानते-वृक्ते देह छोडना) है, जनके लिये असम्भव होने के कारण प्राकृतिक नियम से ही जन पर मृत्यु-मूर्ज्य आती है और उसी अज्ञान-अवस्था में ही वे देहत्याग करते हैं। इसके बाद फिर शरीर में लीट आने का जपाय उनके हाथ में नहीं रहता, क्योंकि वे जडबुद्धि भोगी जीवमात्र है। मुक्तको ऐसा क्यों होगा। मा, ना, ना, ना, मेरी मृत्यु नहीं है। जीव के सचमुच देह छोडने के पहिले एक खीचा-तानी चलती ह, उस मृत्यु का एक आभास होता है, गृत्यु-सस्कार से बहुत

१ यही चीरसागर और अमृतसिन्ध है।

२ यदी ऋषित्व है।

देर तक उसमें एक आन्दोलन चलता रहता है, यह सब तो मुक्त कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मेरा शरीर त्याग नहीं हुआ है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरा ज्ञान, मेरा चैतन्य—कुछ भी इस अवस्था को मेरी मृत्यु कहकर स्वीकार नहीं कर रहा है। यह मेरी मृत्यु कभी हो नहीं सकती है। अब उस महापुरुष की शक्ति का प्रभाव समक्त में आया। निश्चय यह उनकी सिद्धि का प्रभाव है। कृपा करके उन्होंने मुक्ते विदेहमुक्ति का आभास दिया। अपने बाह्यरूप के अन्तर्धान कर लेने पर भी उन्होंने मेरा त्याग नहीं किया है।

किस तरह में निकल आया हूँ, यह नहीं जानता; किस प्रकार फिर प्रवेश करूँगा यह भी नहीं जानता। यह सब होने पर भी यह मृत्यु नहीं है; क्यों कि अपनी चेतना इसका विरोध कर रही है। जो हो, अब मेरे इस उधेड़बुन के साथ-साथ एक प्रकार की गति होने लगी, जैसे मुभे ऊपर की ओर खींच रहा है। यह स्वाभाविक अपना ही खिचाव था, किसी दूसरी शक्ति का नहीं। मनमें ऐसा विचार आया कि मैं ऊर्ध्वलोक का ही हूँ, मेरी गति इसी ओर है। इसमें भी संस्कार की कोई किया है कि नहीं, यह नहीं जानता। तब मै अपने में स्पष्ट अनुभव कर रहा था कि जब मैं यहाँ का वा इस राज्य का विषय-वस्तु नहीं हूँ तब यहाँ हूँ क्यों। यहाँ कौन लोग रहते हैं। जो स्थूल अहंसर्वस्व है, जो पंकिल हैं, जो कर्मविपाकग्रस्त हैं—भोगसर्वस्व देहत्याग होने पर भी वे ही यहाँ रहते हैं। जिनका भोगायतन गिर पड़ा है, वे यहाँ क्यों रहेंगे। रह ही नहीं सकते—यहाँ रहना दुःसह है। ये ही सब युक्तियाँ मेरे मन-बुद्धि में उमड़ तो पड़ी हैं, किन्तु मैं ता जरा भी हिलने का नाम नहीं लेता। भीतर एक आनन्द तो है ही, यदि कोई गित हो, तो वह भी उस आनन्द की ही गित होगी, किन्तु क्यों मेरा 'मै' यहाँ से हिलता नहीं, क्या हो गया?

हाय रे कपार ! ढेंकी स्वर्ग जाने पर भी धान कूटना छोड़कर और करक्या सकती है। क्यों नहीं हिल सकता, जरा जानने की इच्छा होते ही मैं समभ गया कि यह जा मेरा शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, उसे छोड़कर मैं जाना जो नहीं चाहता, देहत्याग करने पर भी ममता नहीं जाती, यही दिखाने के लिये इतने उधेड़बुन में से होकर जाना पड़ा और इस क्षेत्र में मेरा शरीर-त्याग नहीं हुआ है यह भी प्रमाणित होगया; क्योंकि यह यदि हो गया रहता, तो मैं अपनी ऊर्ध्वगिति में आप बह जाता। असल बात यही है कि यदि देह से निकलकर मैं दूसरी अवस्था में रह जाऊँ, तो देह तो नि.सहाय अवस्था में पड़ी रह जायगी, उसकी रक्षा कौन करेगा। लोग देख लेगे, तो समभेंगे कि त्यक्त देह है और मिट्टी में गाड़ देगे या जला देंगे। देह की कोई रक्षा करे ऐसी व्यवस्था तो कर नहीं आया। कैसे लौटू गा। पहिले क्या यह बात मालूम थी। इसकी कोई तैयारी भी न कर सका। जब समभ गया कि देह के लिये ही मेरी प्रकृत ऊर्ध्वगित एक गई है, उसी समय यह प्रत्यक्ष हो गया कि मेरी देह कितना बड़ा बन्धन है। एक प्रकार का विषाद आ गया। ठीक कहा जाय तो लगा जैसे एक विषण्ण भाव की हवा लगी—फागुन महीने में रात्रि के अन्त में भोर के समय जैसी हवा शरीर में लगती है और सारा सरीर सिहर उठता है,

वैसा ही । मानो मेरे मन और वृद्धि पर से एक अशान्ति का प्रवाह वह गया और सांध-ही-साथ में ने अपनी ऊर्ध्वगित का अनुभव किया, मानो अन्धकारमय रात्रि के बाद अश्रोदय हुआ। अत कैसा आनन्दमय गम्भीर और परिपूर्ण आत्मप्रसार है। कैसे प्रकट करूँ, यह सुम्म नहीं पडता, यह मेरे साध्य में है भी नहीं।

उद्ध्वंगित सुनकर कोई यह न समक्त लें िक उपर, अर्थात् आकाश की और गित । यह विलक्ष नहीं है । उद्ध्वंगित का सहज अर्थ यहाँ होगा—मेरी चैतन्यसत्ता का प्रसार । यह कैसे ? मेरा जो 'में' है, यह ज्ञान मानो गलकर पतला होकर गिर गया—उसमें किसी ओर किसी प्रकार की किया नहीं रहीं । इसे खोडकर दूसरी तरह से समकाना मेरे इस अल्प भाषाज्ञान द्वारा सम्भव नहीं । मैं अब खण्डसत्ता नहीं हूँ, मैं विशाल हूँ । मैं मानो सभी वास्तविकता के भीतर से होकर उसके बाद उसे छोडकर एक महा आनन्दमय अस्तित्व से परिपूर्ण हो गया । मैं पूर्णज्ञान था, और आनन्द हुआ मेरी एकमात्र अनुभूति का विषय, केवल आनन्द सम्बल रहा । वह आनन्द का प्रवाह था । जिस प्रकार समुद्र मे ढेव के वाद ढेव बहुत दूर से आकर समुद्र-सट मे मिल जाता है, उसी प्रकार अनन्त आनन्द के विस्तार से आनन्द का ढेव, एक के बाद एक लगातार आकर मुक्त में मिलता जा रहा है ।' इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भाषा नहीं है ।

इस प्रकार उस ध्यापक अवस्था मे, आनन्द के समुद्र मे, महानन्द के तरग पर तरग के उपभोग करते ही फिर में पूर्वावस्था में आ पहुँचा। यही तो मेरा शरीर पड़ा हुआ है—में देख रहा हूँ। एक विपाद का शीतल तरग फिर मानो मुफ पर से बह गया। तस्त्रणात् फिर उसी आत्मचैतन्य का विस्तार। आनन्द का तरंग, तरग पर तरग देशकाल के व्यवधान को ठेलकर आकर मुफ में मिलता जा रहा है। इसके वाद फिर सकुचित होकर पूर्वावस्था में आ पडना—यही मेरा शरीर है। इसी प्रकार चल रहा था। इसके वाद ही—

सरीर को लेकर एक प्रकार की गडवड़ी कुरू हुई । आत्मवैतन्य स्यूज्देह को हठात् छोडकर उपर उठना नहीं वाहता है। मेरे शरीर की क्या द्या होगी, यदि फिर लौट-कर में इसमें न जा सकूँ। साथ-ही-साथ इघर आत्मवैतन्य भी प्रसारोन्मुख हो रहा है। तब ऐसी अवस्था थी, अब और कुछ हो गया। जो हुआ, वह वास्तव घटना नहीं है। उसका वर्णन करने में कहना होगा कि जिस प्रकार मछली प्रकड़ने में छीप फेककर बैठकर फता की ओर देखते रहने पर देखा जाता है कि जब मछली टुकराती है, तब फता उपर-नीचे होता रहता है, उसके वाद चो करके डूबकर अहर्य हो जाता है—ठीक वैसा ही हुआ। मेरी चेतना, 'में इसका जान, यह मेरा घरीर और यह में, साथ-साथ मेरी व्यापक सत्ता—इस ज्ञान से यह बूबना, फता की तरह में घोर एक अन्यकार में जैसे हठात् डूब गया, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान, चेतना या बोध मही रहा।

र सोमरस सुवासिन्धु भौर द्वीरसागर को समरण कोजिए।

२ इसी अनुभूति की भाषा वेद है और इसकी व्यार्या करते है युरोप के विद्वान् !

पीछे जब इस अवस्था की बात पर सोच-विचार किया है, तब ऐसा मालूम हुआ है कि यह जो प्रगाढ़ अंघकार, प्रकाश के नहीं रहने पर हम अनुभव करते हैं, यह अन्धकार वैसा अंघकार नहीं है। जब चेतना का प्रसार हुआ था, तब जिस प्रकार में वा चैतन्यमय सत्ता के बोध के प्रसारित होने से अपने एक विराट् रूप का अनुभव किया था - यह ठीक उसी प्रकार का था। मैं नहीं हूँ अथवा मैं-बोध का अभाव वा शून्यता—उसे ही अंधकार कह रहा हूँ, यद्यपि उस समय पहिले-पहिल उस अवस्था में मुभे अन्धकार का ही बोध हुआ था। इसे और भी सरल करके कहा जाय तो कहना पड़ता है कि पहिले जिस अन्धकार का अनुभव हुआ था, पीछे वही आत्मज्ञान वा अस्ति अथवा 'मैं हूँ', इस बोध का अभाव बनकर उपस्थित हुआ था। वही प्रथम अनुभव का अन्धकार है। वह मेरे इस मैं-बोध-शून्य भाव का आभास है, वह अन्धकार वड़ा ही अद्भुत है!

इसके बाद ही उसी प्रगाढ़ अन्धकार में मन में हुआ, जैसे मैं हूँ। वह किंतु भय का अन्धकार नहीं था, वह था ओतप्रोत अभावगत व्यापक अस्तित्व का अन्धकार। एक-एक वार देखता हूँ कि मैं अन्धकार में हूँ और फिर देखता हूँ कि मैं चैतन्यमय विराट् सत्ता हूँ। और कुछ नहीं है, वहाँ कल्पना नहीं है, संस्कार नहीं है, कोई शब्द नहीं है, गन्ध नहीं है, है मुभे स्पर्श करता हुआ रसरूप के एक विराट् अस्तित्व का आभास—यहीं वह अन्धकार है। इस अवस्था के लिये कोई भाषा नहीं रहने के कारण ही इसे अन्धकार कह रहा हूँ—किन्तु यहाँ अन्धकार कहने से जो हम समभते हैं, वह नहीं, नहीं, नहीं। वह वड़ा भारी महान् पवित्र और सत्य वस्तु वा अस्तित्व—क्या कहा जाय, इस उस अन्धकार की तुलना में हमलोगों की जाग्रत अवस्था के सूर्य और प्रकाश सभी मिथ्या है। जब भाषा से किसी प्रकार समभा ही न सकूँगा, तब उसके बाद की बात कहता हूँ।

वहुत देर तक इस प्रगाढ़ अन्धकार में जैसे अन्धकार वनकर ही मैं आच्छन्न रहने की तरह रहा। उसके वाद मैं एक शब्दमय अवस्था में आया। आया न कहकर जग उठा कहना ठीक है। जागरण की तरह ही अवस्था हो गई, मानो मैं असंख्य ध्विन की समिष्ट हूँ, एकान्त में ही इस शब्द वा ध्विन का अनुभव कर रहा हूँ, 'कान से सुनने की तरह नहीं', अभी मानो मेरा शब्दमय अस्तित्व हो गया है। अद्भुत वह ध्विन थी, गम्भीर— मृदंग के शब्द के साथ मेघ का गर्जन मिल जाने पर जैसा सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार का शब्द—इसकी दूसरी उपमा नहीं है। यह मानो विराट् विश्व का आवर्तन शब्द है। देशकाल से अतीत यह सव गम्भीर और प्रत्यक्ष अनुभव भूलने का नहीं हैं। उस अवस्था में अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में और कितना और क्या-क्या अनुभव किया और नहीं किया है, उसका भाषा द्वारा वर्णन करना सम्भव नहीं है। किस प्रकार लौट आया, उसकी ही अव अन्तिम वात कहता हूँ।

१. श्रवमर्षणसूक्त की रात्रि को स्मरण की जिये।

२. वेद के परमे व्योमन् श्रौर ऋतं वृहत् को स्मरण कीजिये।

३. नादिवन्द्र, शब्दमहा और 'यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममें' को स्मरण कीजिये।

जिस प्रकार में अन्यकार में ड्य गया था, ठीक उसी प्रकार बहुत देर के बाद मानो हठात् दिव्य प्रवाह में यह गया और साथ ही साथ यह मेरा शरीर । मानो किसी स्मृतिमय अनुमृति का आभास ठेकर एक महाआनन्दमय स्वप्न से में जग उठा । वह क्या । वही महापुरुप मेरे शरीर के निकट ही एक आसन पर वैठे हैं। उस समय मेरी चेतना में इस देह पर अधिकार करने के लिये एक प्रवल आन्दोलन चलने लगा। में इस शरीर में जाना चाहता हूँ और इस महात्मा की भगति करना चाहता हूँ । वे मेरे अत्यन्त अपने हैं। साथ ही साथ एक चमक—और देखता हूँ कि में देह में आ गया हूँ । औंच योलकर देखता हूँ कि महापुरुप मेरी ओर देगकर मृतु-मृतु हुंस रहे हैं— उनमें मानो सारे जगत् का रहस्य मरा हुआ है। समभा कि यह सब उनकी ही शक्ति का खेल है। इस देहात्मवोध के साम्राज्य में जहां रोगो, भोगो, कर्मी, वालक, युवा, वृद्ध, नरनारी निर्विचार होकर देहात्मवृद्धि द्वारा भोग की इच्छा से उन्रते-डूवते हैं, उन्होंने मेरी अज्ञान-अवस्था पर कृपा करके दिखा दिया कि देहमुकावस्या क्या है और यह शरीर ही मैं-सत्ता का कितना बडा एक वन्धन है।"

#### १२. सप्तन्याहृति श्रीर प्रतीक

वेद-प्रकरण में सप्तव्याहित की चर्चा हो चुकी है। वहीं मैंने प्रसगवजात् केवल श्रीअरिविट द्वारा की गई सप्तव्याहृति के रूप की चर्चा की है। प्रतीक-विद्या के सिद्धान्तों की सहायता से इनके जो रूप स्पष्ट होते हैं, यहाँ उनका विवरण दिया जाता है।

ब्रह्म के प्रत्यक्ष द्रष्टा ऋषियों ने अदोपसत्ता को अपनी साधनाओं द्वारा प्रत्यक्ष किया और उस अनिवचनीय अनुभूति को दाब्दो और कल्पनाओं के द्वारा प्रकट करने की चेष्टा की, किन्तु द्वाब्द और कल्पना सर्वेदा अधूरे होते हैं और अनुभव को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। इसिल्रिये जिनकों जैसा अच्या लगा और उचित जान पड़ा उसी तरह उन्होंने अपने दाब्दों की करपनाओं का प्रयोग किया। इसिल्रिये एक ब्रह्म और ब्रह्मानुभूति के अनेक दाब्दों का प्रयोग किया गया है। किसी ने इसे अप्, किसी ने ज्योति, किसी ने रस, किसी ने अमृत, किसी ने परमे वृक्ष, और किसी ने करव, वृपभ इत्यादि कहा। ऐसी ही कल्पनाओं मे एक करपना पुरुष-रूप की है। वेद कहते हैं 'पुरुष एवंद सर्वेम्' यह सव कुछ पुरुप ही है। इसी आधार पर विष्णु (विद्यव्यापिनी) दाक्ति की पुरुष-रूप में कल्पना की गई, उसी अधेप सत्ता को कालपुरुष कहा गया और गीता मे पुरुष और पुरपोत्तम योग का निर्मारण किया गया।

वेदको और साधको का ऐसा विश्वास है कि अशेष सत्ता ने विश्व की रचना की करमना पुरुष-रूप मे की। विराट पुरुष के रूप मे सृष्टि की रचना और सवालन-क्रिया मे अशेष शक्ति सात केन्द्रो से नाम करती है। मनुष्यमूति इस विराट्पुरुष का लघुरूप है और इसमे वे सातो केंद्र वर्तमान है। इन केन्द्रो का नाम चक्र वा पद्म है और ब्रह्मविद्या के सभी उपासक, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के क्यों न हो, इन्हीं केंद्रों को जागरूक करके महाशून्यता

१ गाता के दिव्य ददामि ते चतु 'को स्मरण की निये।

२ इनके विरोप वितरत के लिये 'पट्चक निरूपण', देखना चाहिये।

अर्थात् निरुपाधि और निर्विकलप समाधि प्राप्त करते हैं । व्याहृतियों और इन चक्रों का समरूप इस प्रकार है -

| व्याहृति | चक्र या पद्म | तत्त्व                         |
|----------|--------------|--------------------------------|
| सत्यम्   | सहस्रार      | महाशून्य, परमे व्योमन् महाशिव, |
|          |              | केवल इत्यादि ।                 |
| तपः      | आज्ञा        | मन, बुद्धि, अहंकारादि ।        |
| जन:      | विशुद्ध      | व्योम                          |
| महः      | अनाहत        | मरुत्                          |
| स्व:     | मणिपूर       | तेज                            |
| भुव:     | स्वाधिष्ठान  | अप्                            |
| भू:      | मूलाघार      | पृथिवी                         |

इन्ही सिद्धान्तों के आधार पर देवप्रासाद, शिवलिङ्ग, देवदेवियों की प्रतिमाएँ तथा ब्रह्म-विद्या की साधना के लिये नाना प्रकार के प्रतीकों का निर्माण किया जाता है।

देवप्रासाद में भू: चतुष्कोण आधार है, जन: आमलक है, तप: शिखरस्थ अमृत-कलस है और सत्यम् अनन्त की ओर संकेत करती हुई लहराती ध्वजा है। भू: और तप: के बीच सारी सृष्टि के भिन्न-भिन्न रूप अङ्कित और निर्मित रहते हैं। इसी सिद्धान्त पर मन्दिर के ऊपर बने हुए शिखर एक, तीन, सात और चौदह भूमियों अर्थात् महलों के रूप में बनाये जाते हैं। एक भूमि ॐकार है, तीन त्रिव्याहृति है और सात भूमि सप्तव्याहृति हैं। चौदह भूमि में सप्तपाताल भी सिम्मिलित है। साकार सृष्टि के बाहर जो महारात्रि वा महान्धकार फैला हुआ है, जो ऋषियों और योगियों के लिये भी अगम्य है, उसका प्रतीक सप्तपाताल है। मनुष्य-रूप में रीढ़ के भीतर ही सातों प्रकाशमय अथवा तेजोमय केन्द्र है और किट से नीचे सप्तपाताल हैं, जिनका रहस्य अथवा अन्धकार अभेद्य है।

शिवलिङ्ग में पृथ्वी के नीचे चतुष्कोण ब्रह्मांश भूः है। ऊपर वर्तुल शिवांश सत्यम् अर्थात् परमेन्योमन् है और इसके वीच की सारी सृष्टि विष्ण्वंश है, जिसमें समस्त प्रकृति का प्रतीक वृत्ताकार वेदी है और भिन्नाप्रकृति का अष्टकोण उसके भीतर है, जिन्हें मिथुन मूर्त्तियों के रूप में देवप्रासादों पर अङ्कित किया जाता है।

बुद्धप्रतीक में धर्म (धारण करनेवाली शक्ति) मू: है, बुद्ध सत्यम् है और इन दोनों के बीच सारी सृष्टिलीला के प्रतीक संघ की क्रियाएँ होती है । (जगन्नाथ की मूर्त्ति के साथ अन्यान्य बुद्ध-प्रतिमाओं को स्मरण कीजिये।) भू: धर्म और सत्यम् बुद्ध के बीच में सारी सृष्टि संघ (स्त्रीमूर्त्ति) है, जिन्हे वैष्णव बलराम, सुभद्रा और कृष्ण कहते हैं। तीर्थकरो की स्थाणुकादि मूर्तियों में भी ये ही सिद्धान्त काम करते है।

इससे सिद्ध होता है कि मानव ज्ञान के विकास की चरम सीमा वेद हैं और उन्हें चरवाहों और आदिम असभ्य मानवों के गीत मानना वड़ी भद्दी भूल है। इस असत्कल्पना से भारत और भारत की सभ्यता का सारा इतिहास ही उलट-पुलट हो जाता है।



# चित्र-परिचय

## गगोश

चित्र-संख्या १—यह Moor's Hindu Pantheon का चित्र है। गणेश के इस चित्र में प्रतीकात्मक सभी संकेत हैं। ऊपर सर्प से घिरा ॐ हैं, यह कालरूप गतिशक्तियुक्त स्रष्टा, शब्द-ब्रह्म है। मूर्ति शिवलिङ्ग की तरह तीन भागों में बनी है। नीचे वाहनवाला भाग, मध्य भाग, और ऊपर वर्तु लाकार, प्रभा-मण्डल है। पञ्चतत्त्व में काम करनेवाली गति, अर्थात् काल पञ्चमुख सर्प है। गणेश के मस्तक के पीछे इसकी लपेट के दो कुण्डल नाद-बिन्दु हैं। सोमरस बरसानेवाला घनीभूत अमृतत्व मस्तक पर चन्द्रकला है। सूँड, अर्द्ध मात्रा की तरह नाद, और इसके साथ सम्बद्ध मोदक बिन्दु है। एक हाथ में त्रिशक्ति, त्रिगुणादि का प्रतीक त्रिशूल है। दूसरे में अज्ञान का हन्ता परशु है। एक हाथ में लड्डू है। यह सृष्टि का संकेत-बिन्दु है। नीचेवाले दाहिने हाथ में वर है। धर्म का प्रतीक मूषक, वृषम की तरह बना हुआ है। यह धर्म है, जो विभु का अपना रूप है। अन्यथा दूसरा कौन इसे धारण कर सकता है। धर्मरूपी अपनी शक्ति पर ही विभु स्थिर है। लौकिक अर्थ में चूहा विभ्र का प्रतीक है। इसे दबाने और वश में रखने के लिये मोदकों के रूप में सृष्टि के जीवों और बुद्धि से भरा हुआ विशाल उदर है, जो विभ्र को वश में किये रहता है। यदि बुद्धिमत्ता से विभ्र को न दबाया जाय, तो यह व्यक्ति, राष्ट्र इत्यादि को नष्ट-भ्रष्ट कर देगा।

चित्र-संख्या २—यह डॉ० आनन्दकुमारस्वामी के 'विश्वकर्मा' नामक ग्रन्थ के प्लेट (पट) सं० ३४ का चित्र है। यह मूर्ति जावा की है और अनुमान किया जाता है कि ईस्वी की तेरहवीं शताब्दी की है। इसमें गणेश, सृष्टि के प्रतीक कमल पर बैठे हैं। यहाँ इनका ॐकार-स्वरूप स्पष्टरूप से अङ्कित है। मस्तक ॐकार का ऊपर वाला गोलक है और निम्नांश विशाल उदर है। सूँड अर्धचन्द्राकार नाद का प्रतीक है और मोदक विन्दु है।

चित्र-संख्या ३—यह डॉ० आनन्दकुमारस्वामी के 'विश्वकर्मा' के पट-सं० ३५ का चित्र है। यह मूर्ति जावा के सिगसेरी के खंडहरों में मिला है। इस समय Eathnographische Reichsmuseum, Leiden, जर्मनी में है। अनुमान किया जाता है कि यह ईस्वी सन् की चौदहवीं शताब्दी की मूर्ति है। यह गणेश के ब्रह्मरूप की अत्यन्त

मनोहर मूर्ति है, जिसमे सिद्धान्त के सभी प्रतीक अधिकार के साथ वडी दक्षता मे अद्भित क्ये गये है। आसन के सात मुण्ड सातो भुवन मे विहार करनेवाले काल के सकेत हैं। यह मात मस्तकवाले शेपनाग का प्रतिरप है, जिस पर रहकर विष्णु (विश्वव्यापी) जगत् ना मचालन करते हैं। काली के कानो मे लगे हुए दो शबो की तरह इनके कानो मे दो मुण्ड है, जो जगज्जाल के कारण धर्माधर्म हैं। मस्तक पर तीन स्तरों मे वना हुआ मुक्ट, त्रिंगक्ति, त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी आदि का प्रतीक है। उस पर लगा हुआ मुण्ड इनके महाकालस्व का सकेत है। उपरवाले दोनो हाथो मे त्रिपुरा की तरह पाश और अकुश है। नीचे के वायें हाथ मे मोदक है और दाहिने वरदमुदावालें हाय में भक्तों के लिये सिद्धि का फल है। नीचेवाले हायो और पैरो की पाँच-पाँच अगुलियाँ बहुत ही स्पष्ट बनाई गई है। ये नटराज के प्रभामण्डल मे लगी हुई ज्वालाओं के पाँच स्फुर्लिंग की तरह पञ्चतत्व के प्रतीक है। पैर की अगुलियों के ऊपर वने हुए नूपुरों की सख्या भी पाँच है। ये सभी एक ही भाव के प्रतीक है। कालसर्प का यज्ञसूत्र है। पैरों के बीच मे उदर की रचना कर पूर्ण अकार के स्वरूप का निर्माण किया गया है। मस्तक अका ऊर्घ्वांश और पैर-समेठ . उदर निम्नाग है। उदर विशाल कलस के आकार का बना हुआ है। यह वेद का अप् और अदोपकारणत्व का सुर्घासिधु अथवा अमृतघट है। इस पर काल या सप का यज्ञोपवीत है। नाद का प्रतीक सूँड पूर्ण अर्थचन्द्राकार है और करस्य-विन्दु के ऊपर वैठा है। सबसे अधिक ध्यान देने की बात है कि सम्पूर्ण मूर्ति शिवलिङ्गाकार है। मूर्ति की वाहरी रेखा शिवलिङ्ग के रूप मे है और दूसरा शिवलिङ्ग गणेश के मुकुट और पीठ के पीछे वना हुआ है। यह ॐकाररूपी पूर्णेव्रह्म का प्रतीक है। बाइचर्य है कि १४वी शताब्दी तक जावा मे ऐसी मृति वनती थी।

चित्र-सत्या ४—यह चोलकाल की, पीतल की, गणेश की मूर्ति है। इलस्ट्रेंड वीक्ली लीफ इण्डिया के २३ वगस्त, १६५७ वाली सन्या मे प्रकाशित हुई थी। यह मूर्ति चतुष्कोण स्थितितत्व पर बनी है। इसमे सृष्टि का पदम है, जिसमे भिताप्रकृति के आठ तत्वो (पचतत्व, मन, बृद्धि, अहकार) के आठ दल है। इनमे पाँच सामने दिखाई पडते हैं और तीन सम्मवत पीद्धे की और है। इसके ऊपर लिमना वर्षात् समस्त प्रकृति का वृत्त है। दिमन नृत्यमुद्रा मे स्थिति और गित, अर्थात् शक्तिमान् और शक्ति के प्रतीक ब्रह्मस्वरूप गणेश खडे है। किटवस्त दिक् है और कालसप का यज्ञमुत्र है। उपरवाले दोनो हाथों मे पाश और अक्त है। दाहिना नीचेवाला हाथ बमय मुद्रा मे है। इसमे कोई यन बना है और सिद्धि वा पल है। नाद का प्रतीक शुण्ड अर्थचन्द्राकार मे है, जिस पर बिन्दु है। सूंड पर वर्थचन्द्र सोमरस अथवा अमृतत्व का प्रतीक है। यही ब्रह्मानन्द है। दोनो नेनो के बीच मे बिन्दु और उस पर नाद (अर्थचन्द्र) बना है। मुक्ट के तीन चक्त, निशक्ति, वितत्वादि के प्रतीक है। इनके ऊपर सृष्टिक्पी महारम्म वा मूल विन्दु है।

चित्र-सस्या र- यह चित्र पटना म्यूजियम की एक गणेश-मूर्ति का है। इसमे ब्रह्मगणेश के सभी प्रतीक बिद्धत है। अनुमान किया जाता है कि ईस्बी सन् से पूर्व द्वितीय शताब्दी की यह मूर्ति है। गणेश के रूप मे गणेश-पूजा कव से प्रचलित थी, यह कहना कठिन है। चित्र-संख्या ६—यह श्री टी॰ गोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography Vol 1, Pt. 1, पृ॰ ५६ के पट, संख्या १३ का चित्र है। यह सिंहवाहन गणेश की मूर्ति है। यहाँ ब्रह्म का वाहन, उनका अपना ही दूसरा रूप है। यह धर्म है। चतुष्कोण पीठ, वृत्त तथा अन्यान्य संकेत उपर्युक्तवत् हैं।

चित्र-संख्या ७—यह चित्र उपर्यु क्त ग्रन्थ के पृ० ५८ के पट, संख्या १४ का चित्र है। इसमें प्रकृति अर्थात् मायाशक्ति प्रभामण्डल के रूप में दिखलाई गई है। इसका स्थूल रूप पञ्चतत्त्व है, जो मण्डल से लगी हुई पाँच-पाँच स्फुलिंगोंवाली ज्वालाओं द्वारा दिखाया गया है। यही भावना जब शिवलिङ्ग के रूप में अङ्कित की जाती है, तब बीच की मूर्ति शिवलिङ्ग बन जाती है और प्रभामण्डल वेदी बन जाती है तथा गणेश के पैरों के निकटवाला अंश सोमसूत्र, अर्थात् अम्बुप्रणाली का रूप ग्रहण कर लेता है। और संकेत उपर्यु क्तवत् है।

चित्र-संख्या म — यह नटेश गणेश की मूर्ति है। उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० ५६, पट १६ का चित्र है। ब्रह्म की निरन्तर गित और स्पन्दन का ही नाम नृत्य है। इसिलये ब्रह्म की जितने रूपों में कल्पना की जाती है, सब का नटरूप होना स्वाभाविक है।

चित्र-संख्या ६ — यह पटना-म्यूजियम की एक नटेश गणेश की मूर्ति है। पैरों के नीचे मूषिक है। यह विष्न है। बुद्धि के देवता विष्नप्रयोग से प्रतिपक्षियों का नाश करते हैं और विष्न को रोककर सिद्धि प्रदान करते हैं। यह छह हाथोंवाली मूर्ति है। बायें तीन हाथों में नीचे से कमश: मोदक, अभय और नागपाश, अर्थात् काल का बन्धन है। दाहिने हाथों में नीचे से परशु, अभय और चक्र-जैसा कोई अस्त्र है। माथे पर आनन्दामृत का सोम (चन्द्र) है। तीन लपेटों में बना हुआ मुकुट त्रिशक्त्यादि का प्रतीक है। मुकुट के उपर उँ अर्थात् ओंकार के आकार का संकेत बना हुआ है। कालसर्प का यज्ञ-सूत्र है। दोनों पार्श्वदेवता ऋद्धि-सिद्धि भी नृत्य कर रही हैं। उपर देव-गन्धर्वादि भी नृत्य में सम्मिलित है। मूर्ति की बाह्य रेखा शिवलिङ्गाकार है।

चित्र-संख्या ६ क — यह चित्र वेदारण्यम् (दक्षिणापथ) की एक मूर्ति का है (देखिये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया, सितम्बर १३,१६५८, पृष्ठ ३३ और ३४)। यह नदेश गणेश की एक अपूर्व मूर्ति है। चिदाकाश (चेतना के विस्तार) में ब्रह्म का स्वाभाविक निरन्तर स्पन्दन ही उसका निरन्तर नृत्य है, जो जगत् के आदि, मध्य और अवसान का कारण है। इसलिये ब्रह्मस्वरूप सभी देवदेवियों की नृत्यमूर्तियाँ होती है। प्रकृति के पद्म की किणका पर गणेश का नृत्य हो रहा है। विशाल उदर ऋतं बृहत् ब्रह्मानन्द के महानन्द का सुधासिन्धु अथवा अमृतकलश है। यही अमृतकलश ब्रह्मा और बुद्ध के कमण्डल तथा शिव और विष्णु की गंगा हैं। कालसर्प का उदरवन्ध और यज्ञोपवीत है। उदरवन्ध इस तरह बना हुआ है कि कलश के बीच के जोड़-जैसा मालूम होता है। इसपर त्रिशक्ति त्रिरत्न के रूप में जड़ी हुई है। नाभि 'अमृतस्य नाभिः' है। ऊपरवाले दोनों हाथों में पाश और अंकुश है और नीचेवाले दोनों हाथ अभय और वरद-मुद्रा में है। दोनों हाथों में विन्दुरूप सृष्टि के संकेत दो मोदक है। सूँड़ और इसके

मोदक से सुन्दर नादविन्दु ( चन्द्रविन्दु ) का रूप वनता है । माथे पर त्रिशक्ति का करण्ड-

मुकुट हे, जिस पर अमृतस्रावी पूर्णचन्द्र बना हुआ है। चित्र-सरवा ६ ख – यह तजोर के अवदायर कोइल के मन्दिर की मूर्ति है स्ट्रेटेड वीकली का उपर्युक्त अक देखिये)। इसमे अमृतत्व के महाभाण्ड का रूप विनायक के उदर के रूप में स्पष्ट कर दिया है। उदर ठीक विशाल कलश जैसा है। इसका जोड भी स्पष्ट है। और सकेत पूर्ववत् है।

चित्र-सट्या ६ ग - यह गणेश की मृति वही की है। इसमे उदर का अमृतभाण्डरप

और अर्धमात्रा के प्रतीक नादविन्दु अत्यन्त स्पष्ट हैं।

चित्र-सत्या ६ च — यह नागपत्तनम् ( दक्षिणापय ) के कयरोगण स्वामी मन्दिर की मूर्ति है। यह सिंहवाहन विनायक की मूर्ति है। यहाँ ब्रह्म अपनी ही शक्ति धर्म पर स्थित है। । पचतत्त्व के प्रतीक पैरो की पाँचो अगुलियाँ स्पष्ट हैं। दोनो चरणो के बीच कपडो से जिशक्ति का त्रिशूल बना हुआ । उदर अमृतभाण्ड है, जिस पर लोतुप कालसर्प फण फैला-कर पडा हुआ है । नाभि 'अमृतस्य नाभि ' है । यह टोटी की तरह वनी है, जिससे जगत् की तृष्ठि और रक्षा के लिये अमृतरस की धारा वह रही है। ब्रुण्डाग्र नाद के अर्थ-चन्द्र की तरह बना है। नीचेवाले बायें वरद हस्त मे त्रिशक्ति का त्रिधूल है। अन्य हाथों में आयुष-राक्तियों की व्याख्या पहिले हो चुकी है। मध्यवाला मुख गजमुख और पार्स्वाले दो मुख वराह के हैं। यह शिव की त्रिमूर्ति की तरह त्रिगुण और त्रिशक्ति का प्रतिरूप है। यथार्थ मे सभी आकारो के आधार निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। ध्यान के समय मन के अवलम्ब के लिये उसका मछली ( मतस्य ) कछुआ ( कच्छप ) सिंह (नृप्पिंह) मांप (अनन्त वा शेष) आधा पक्षी और आधा पशु (श्ररम) इत्यादि तथा नर्मदेरवर, शालग्रामादि प्रस्तरखण्डों के रूप में, अर्थात् किसी भी रूप में इसकी कत्पना की जा सकती है। छिन्नमस्ता में इसके कटे हुए मस्तक से यही दिखलाया गया है कि सहस्रशीर्पा होने पर भी इसको एक भी शिर नहीं है। करण्ड-मुकुट पर और उसके पाइव में बने हुए कानो पर भी निशक्ति की तीन रेखाएँ और त्रिशूल बनाये गये है। इसे चित्र-सस्या ६ से मिलाकर टेखिये।

चित्र-सख्या ६ च — यह मदुरा ( मयुरा, दक्षिणापय ) की मूर्ति है। इसमे निम्नाश सिंह का, मध्याश मनुष्य का और ऊध्वांश गज का बना हुआ है। यह नृसिंह, शरभ, वराहविनायक ( वित्र ६ घ ) की तरह नृसिंहगज्ञ ब्रह्ममूर्ति है । देवी रूप में इसके अकित होने के कारण उदर को फैलाकर अमृतघट बनानेसे कला का सौन्दर्य नष्ट हो जाता । इसलिये उदर मे ब्रह्मान द का अमृतघट बना हुआ है। जगत् की प्राण और पृष्टि देनेवाले ज्ञान और कम के दोनो इच्छात्रियारूपस्तन अनावृत है। नाभि और दोनोस्तन, महाग्रक्ति की प्राप्ति की योनि, अर्थात् निकोण का सकेत करते है। मस्तक और शुण्ड सुन्दर अर्थनन्द्राकार है। वार्या पूर्णदन्त विन्दु का काम करता है। स्त्री का स्वामाविक सौन्दर्य, लावण्य और विलास का अकन मूर्ति से देखते ही बनता है। मातृरूप मे ब्रह्मविनायक की यह एक परम मनोहर प्रतिमा है। इसे विष्णु की मातृमूर्ति (चित्र-मख्या १३) और शिव की मातृमूर्ति (चित्र-सस्या ३१) से मिलाकर देखिये।

चित्र-संख्या ६ छु—यह कन्याकुमारी के निकट सुचीन्द्रम् की मूर्ति है। यह मातृरूप में ब्रह्मगणेश की एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है। मूर्ति चतुष्कोण पीठ पर ज्ञानमुद्रा में वैठी है। नीचेवाले दोनों हाथ अभय और वरद-मुद्रा में है। मा के दोनों अमृतघट अनावृत है। ऊपरवाले दोनों हाथों में शिव, त्रिपुरादि की तरह पाश और अंकुश हैं। सूँ इं अर्धचन्द्राकार है। आधी खुली आँखों से करुणा वृष्टि हो रही है। मालूम होता है कि ओठ और आंखों से बरसता हुआ अमृत का फुहारा शरण मे आये हुए संतप्त जनों का सिंचन कर रहा है। कालरात्रि के केशों के महाविस्तार की तरह केशराशि फैली हुई है। इस चित्र को भी (चित्र-संख्या १३ और ३१) के साथ मिलाकर देखना चाहिये। इसका अन्तर्गत सिद्धान्त है—

पुंरूपं वा समरेहे वि स्त्रीरूपं वा विचिन्तयेत्। श्रथवा निष्कतं ध्यायेत् सचिवानन्वज्ञचणम्।।

शिव कहते हैं — "देवि ! पुरुष-रूप में ध्यान करे, अथवा स्त्री-रूप में, अथवा सत्, चित्, आनन्द-रूप में निराकार का ध्यान करे।"

## विष्णु

चित्र-संख्या १० — यह शेषशायी विष्णु की मूर्ति है। नाभि विन्दुस्थान है। यह कारणार्णव, अर्थात् चेतना के विस्तार में स्पन्दन का स्थान है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता है। यह वेद की 'नाभि' और 'अमृतस्य नाभि:' और अशेष तत्त्व, अर्थात् चेतना के उमड़ते हुए अर्णव में सृष्टि का आदि स्पन्दन वा विवर्त है। यह वेद के अमृत, अर्थात् आनन्द का मधुमय क्षीरसमुद्र है। चारों आयुध त्रिगुण हैं। शंख शब्दब्रह्म या नाद-सृष्टि का प्रवर्तक और रजोगुण है। गदा संहार करनेवाला तमोगुण है। चक्र रक्षक सत्त्व गुण है। पद्म सृष्टि है और नाद अथवा शब्दब्रह्म के प्रत्यक्ष स्थूलरूप चतुर्मु ख ब्रह्मा उसके ऊपर बैठे है। हाथों में शब्द (वेद) और वेद की अमृतविद्या का अमृतघट (कमण्डल) है, यही अमृतत्व विष्णु और शिव की गङ्गा है। शिव जब नृत्य करते हैं, तब उनकी जटाओं और अङ्ग-प्रत्यङ्ग से यह चिदानन्द का रस भरता रहता है। यही शिव की जटा की गङ्गा है। यही बुद्ध का कमण्डल है। इनके चारों मुख शब्दब्रह्ममय चारों वेद के प्रतिरूप है। शिवलिङ्ग को उलटकर देखने से यही प्रतीक दिखाई पड़ता है। गोलाकार ऊपर का ख्रांश विष्णु की नाभि है, मध्यभाग विष्णु-अंश का अष्टकोण अष्टप्रकृति का प्रतीक ब्रह्मा का आसन पद्म है और नीचेवाला ब्रह्मांश का चतुष्कोण चतुर्मु ख और चतुर्मु ज ब्रह्मा है।

इस चित्र में विष्णु के दशों अवतार की मूर्तियाँ ब्रह्मा के दोनों ओर वनी है। दशा-वतार की दो परम्पराएँ है। एक में दश में बुद्ध की गणना होती है और दूसरे में बुद्ध के स्थान में वलराम को नवाँ अवतार मानते हैं। इस परम्परा में नवाँ अवतार बुद्ध है। वैष्णव सम्प्रदाय की साधना में वलराम शक्ति-मायाव्यूह के एक रूप हैं। दोनों पार्श्वदेवी लक्ष्मी और सरस्वती सिरहाने और पायताने बैठी है। सामने गरुड स्तुति कर रहे हैं। ये कभी वेद और कभी धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। विष्णु के गले में वैजय ती माला है। यह पचभूत का प्रतीक मानी जाती है। किन्तु साधारण सिद्धान्त के अनुसार यह वाक् अयवा नाद की वर्णमाला है। जधाओं पर त्रिशूल पढ़ा है। यह नि सन्देह त्रिशिक्त त्रिगुण, त्रिदेवादि का प्रतीक है। हृदय की भृगुलता तीर्यंक्रा और वीधिसत्त्वों के हृदय पर धर्मंचक्र है। माये पर करण्डमुकुट है। यह मन्दिर के अनुकार का है और सृष्टि का अथवा सृष्टि के सभी भुवनों का प्रतीक है। ( यह, मन्दिर और वृद्ध की प्रतिकृतियों के सम्बन्ध में और भी अधिक स्पष्ट होगा)। शेष पतिकृतिक काल है। इसके सात मुन्न, सातों भुवन, अर्थात् सारी सृष्टि में इसकी व्यापकता के प्रतीक हैं। स्थितिशक्ति घरणों देवी थेष के मस्तक के निकट वैठी है। पड्मासन पर ध्यानस्थि सी मालूम होती हैं। यहाँ स्थिति-शक्ति को नदी-पहाडवाली स्यूल पृथ्वों के रूप में अकित नहीं किया गया है। स्यिति-शक्ति को स्थी रूप में स्पष्ट किया गया है। मूर्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं— स्थाणुक, आसन और शयन। यह श्वयममूर्ति है।

चित्र-सत्या ११—यह चित्र मूर के हिन्दू पैन्थियोन ( Hindu Pantheon ) का है। इसमे सृष्टि और प्रलय के निरन्तर विवर्त का प्रतीकात्मक विवरण है। महाप्रलय के रूप में महानाल है। इसका विकराल रूप वहा मयकर है। ब्रह्मा, विष्णु, श्विन, अर्थात् नामरूपात्मक जगत् सभी इसके सामने नि सहाय और तुच्छ मालूम होते हैं। यह अपनी लम्बी जिल्ला द्वारा सारी सृष्टि को आत्मसात् कर रहा है। यह एक ओर का हस्य है। दूसरी ओर शिशु-रूप में परम्रत वटपत्र पर पडे हुए हैं और अणूठा चूस रहे हैं। चारों और कारणाणिव (सागर) फैला है, जिसमे कमल खिले हैं। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि और प्रलय विमु का आनन्द और लीला है। जहीं उसके महाविस्तार (ऋत वृहत्) में एक आर प्रलय होता रहता है, दूसरी ओर सृष्टि होती रहती है। अनेक पड़म, अनेक ब्रह्माण्ड की सृष्टि किया के प्रतिक है। इसी भाव की एक मूर्ति कामास्था के मन्दिर में है। माँ का गोद में शिशु है। माँ का स्तन शिशु के मुल में और शिशु का अणूठा माँ के मुख में है। यह जीवन-चारा के निरन्तर प्रवाह का निदर्शन है।

चित्र-सच्या १२ — यह पटना-म्यूजियम की मूर्ति-स० ६७६१ का चित्र है। इसे बलराम कहा गया है, किन्तु यह यशपुरुष विष्णु की मूर्ति है। नीचे चार पदोवाला आधार चतुष्कोण है। उसके ऊपर सृष्टि का सकेत कमल और उस पर प्रकृति का प्रतीक वृत्त है, जिस पर यशोग खडे हैं। पीताम्बर दिक् और वनमाला या वैजयन्तीमाला शब्द ब्रह्म हो। वर्षे हाथों मे अपि है। नीचेबाले दाहिने हाथ मे चर्ष या यशफल-जैसी कोई वस्तु है। वार्यों हाथों मे अपि है। नीचेबाले दाहिने हाथ मे चर्ष या यशफल-जैसी कोई वस्तु है। वार्यों हाथ हाथों है। वार्य कोरवाली पार्व्वदेवी के हाथ मे सोमकल्या, अर्थात् ब्रह्मानन्द का अमृतकल्य है और दाहिनी औरवाली देवी के हाथ मे चरुपात्र है। पहिली देवी श्री और दूसरी घरणी हो सकती हैं, जो चरु-रूप मे ससार के मरण-गोयण की सभी खाद्य वस्तुओं को उत्पन्न करती हैं। दोनो पार्व्वदेवियों के ऊपर दो सिंह हैं, जो यशेश के बाहन धर्म हैं। पीताम्बर दिक् और दोप वाल है। मूर्ति जिबलिङ्ग के सिद्धान्त पर तीन अर्थों मे बनी हुई है। नीचे चतुष्कोण लाधार बहाारा हैं, पैर से कन्धे तक मध्य भाग प्रकृति या विष्वदा हैं!

कन्धे से ऊपर का वर्तुं लांश शिवलिङ्ग के रुद्रांश की तरह है। ऊर्ध्वभाग का एक कीलक प्रासाद की ध्वजा की तरह अनन्त की ओर संकेत कर रहा है।

चित्र-संख्या १३ — यह चित्र श्रीगोपीनाथ राव के (Element of Hindu Iconography. Vol. I. के पृष्ठ ५८ के पट २३ में है। वहाँ यह विष्णु की प्रतिमा मानी गई है, किन्तु यह स्त्रीरूप में वैष्णवी शक्ति की प्रतिमा मालूम होती है। यह स्त्रीमूर्ति है, इसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग चित्र में स्पष्ट नहीं है, किन्तु वाहनों के मध्य में, अर्थात् प्रधानस्थान में गरुड और ऊपर शेष के रहने से ऐसा अनुमान होता है। इसमें वाहन ध्यान देने का विषय है। यहाँ सिह और गरुड दोनों को ही धारण करनेवाली शक्ति धर्म का प्रतीक माना गया है। प्रतिमा के शीर्षस्थान में त्रिशूल त्रिशक्ति, त्रिगुणादि का प्रतीक है। प्रभा-मण्डल की चौदह ज्वालाएँ चौदह लोक है। लोल जिह्नावाले काल के मस्तक पर त्रिशक्ति का मुकुट है। यह मूर्ति भी शिवलिङ्ग की तरह तीन भागों में बनी है। अधः चतुष्कोण, मध्य सृष्टि और ऊपर गोल रहांश है।

चित्र-संख्या १४—यह भी उसी ग्रन्थ के पृ० ८७ का चित्र है। यह विष्णु की मूर्ति है। पदमासन पर बैठी हुई ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा जैसी है। दाहिनी ओर यदि शङ्ख नहीं रहता, तो यह बुद्ध की प्रतिमा मानी जाती। इससे ब्रह्म के विष्णु और बुद्ध स्प में एकत्व का प्रदर्शन किया गया है। मूर्ति के मस्तक पर भुवन का प्रतीक करण्ड-मुकुट है और मस्तक के पीछे सात स्फुलिङ्कोंवाला प्रभामण्डल है।

चित्र-संख्या १४— यह उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० ८५ का चित्र है। यह विष्णु की आसनमूर्ति है और ज्ञानमुद्रा में ठीक बुद्ध की मूर्ति की तरह है।

चित्र-संख्या १६ — यह उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० १२३ का चित्र है। यह हाथी-दाँत के बने हुए दशावतार की प्रतिमाओं का चित्र है। इसमें बुद्ध के स्थान में बलराम की मूर्ति है। इसमें द्वितीय परम्परा का अनुसरण किया गया है।

चित्र-संख्या १७—यह उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० २८८ के सुदर्शनचक्र का चित्र है। ये आयुध निर्जीव अस्त्र नहीं हैं। वरन् सभी चैतन्य शक्ति हैं, जो सृष्टिलीला में विभु के सहायक हैं। इसलिये इसे कालचक्र और धर्मचक्र कहा जाता है। तीन स्फुलिङ्गोंवाली ज्वालाएँ इसकी परिधि से निकल रही हैं। ये त्रिगुण त्रिशक्ति आदि के प्रतीक हैं।

चित्र-संख्या १ म् श्रीर १ म क—ये उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० २६१ के सुदर्शन चक्र के चित्र हैं। इन चित्रों की परिधि से पाँच स्फुलिङ्गोंवाली ज्वालाएँ निकल रही है। ये पञ्चतत्त्व हैं। यह चक्र परमात्मशक्ति का प्रतीक बन गया है। परिधि की इन ज्वालाओं को नटराज के मायाचक की पाँच स्फुलिङ्गोंवाली ज्वालाओं से मिलाइये। इनमें से एक में वृत्त के भीतर ऊर्ध्व और अधोमुख त्रिकोणों के भीतर बिन्दुस्थान में सुदर्शन की मूर्ति शासक के रूप में है। एक पुरुष तलवार खींचकर खड़ा है। यह कालचक्र का नियन्त्रण करनेवाली कालमूर्ति है। दूसरे में ऊर्ध्वमुख त्रिकोण में एक पुरुष बैठा है। यह काल या धर्म का रक्षक रूप है।

चित्रसत्या १६ — यह विष्णु की मूर्ति का चित्र है। उपयुंक्त ग्रन्य से ही लिया गया है। इसमें और बुद्धमूर्ति में बहुत साम्य है। ऊपर बौद्ध प्रतिमाओं की तरह अधोमुख दो त्रिश्चल त्रिश्चक्ति, त्रिगुणादि के प्रतीक हैं। उसके नीचे, एक वृक्ष के नीचे प्रधान मूर्ति सुखासन पर वैठी है। देहात में लोग अगोछे को इस तरह लपेटकर गपशप के लिये बैठते हैं। मूर्ति के ऊपरवाले दाहिने हाथ में सप् है और वाय में मुसल या परिष-जैसा कोई अस्त्र है। नीचेवाला दाहिना हाथ अभय-मुद्रा में है और वाय में बर या ऐसी ही कोई वस्त्र है। पैरो के नीचे वृषम अङ्कृत है। पैरो के नीचे पधासन पर एक मूर्ति है, जिसके माथे पर बुद्ध के मस्तक पर विन्दु की तरह विन्दु और हृदय पर जैन तीयंकरों की तरह विन्दु वा धर्मचक वना है। यह शिव की प्रतिमा-जैसी मालूम होती है, जिसमें बौद्ध, जैन और श्रव प्रतीकों का मिम्मधण है।

### शिव

चित्र सच्या २०—यत की सहायता से सभी प्रतीक वडी सरलता से समफ मे आते हैं, क्योंकि सब का अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। जिन सिद्धान्तो पर यत्र बनाया जाता है, उन्ही पर मन्दिर, मूर्ति, स्तूप, स्तम्म, शिवलिंग आदि का निर्माण होता है। इसलिये इसका विवरण दे देना आवश्यक है।

यन्त्र के मध्य में विन्दु है। यह विद्यव्यापिनी दाक्ति अश्वना चित् का प्रतीक है। इस में स्पन्दन उत्पन्न होता है। स्पन्दन से दाब्द और विन्दु दोनो ही उत्पन्न होते हैं। दर्गन की भाषा में राब्द को नाम और विन्दु को रूप की मज्ञा दी गई है। इन्ह दाकि-नाद और विन्दु अथवा बीज-नाद और विन्दु भी कहते हैं। इनके प्रतीक तीन विन्दु हैं, जो ज्ञान, इच्छा और त्रिया-चिक्त हैं। यथार्य में ये एक सत्ता के ही तीन नाम है। इन तीनो विन्दुओं को मिला देने से त्रिकोण बनता है। यह त्रिकोण, ज्ञान-इच्छा-त्रिया, रज-सत्त्व-तम, ब्रह्मा-विष्यु-महेश, ऋग्यजुसाम, ओकार के अ,उ,म इत्यादि का प्रतीक है। इसका सम्मिलित रूप शूल और प्रतिरूप त्रिशुल है।

विन्दु के वाहर एक कर्वदीएं और एक अध्यीपं त्रिकोण है। कर्व्यवीपं त्रिकोण क्टस्य ब्रह्म, अर्थात् स्थितितत्त्व है और अधोमुख त्रिकोण इसका त्रियात्मक रूप शक्ति या गतिशक्ति है। इस स्थिति और गति के हिलकोरे को लेकर बिन्दु फैलकर वृत का रूप प्रहण करता है। यह हिलोर अथवा आनन्द या स्वाभाविक गति ही विभु का नृत्य है, जो जगत् की सृष्टि और स्थिति का कारण है। त्रिकोणो के वाहर वृत्त अभिना, अर्थात् समस्तप्रकृति है। यह टूटकर तत्त्वो का रूप प्रहण करती है और सृष्टि का विस्तार करती है। इसको त्रिगुणात्मिका दिखलाने के लिये कभी-कभी वृतरेखा की मस्या तीन कर दी जाती है। इसी को हिरण्यगमं, अर्थात् ज्योतिमंण्डल कहते हैं, जो टूटकर विराट्, अर्थात् स्थूल जगत् का रूप धारण करता है।

इस वृत्त के वाहर कमल के आठ दल हैं। ये भिन्ना अर्थात् टूटकर फैनी हुई प्रकृति के रूप हैं। ये अष्टमिन्ना प्रकृति हैं— पचतत्त्व, मन, बुद्धि और अहकार! वृत्त और वक्तरेखा में सर्वदा तनाव और गित रहती है और फैलते जाना इसका स्वभाव है। ये चतुष्कोण में जाकर स्थिरता प्राप्त करते हैं और प्रकृति रूप ग्रहण कर जगत् को रूप प्रदान करते हैं। चतुष्कोण स्थिरता का प्रतीक है, यह स्थिति का चिह्न है और भूतत्त्व का (भू-ग्रह का नहीं) प्रतीक माना जाता है। इसका नाम भूपुर भी है, जिसका अर्थ होता है स्थिरता का नगर वा दुर्ग। सृष्टि के इस रहस्य में प्रवेश करने के लिये भूपुर वा चतुष्कोण में चार द्वार हैं, जिनके द्वारा गुरु-कृपा अथवा विभु की कृपा से साधक जीव प्रवेश कर सकता है। इसी में मानव-जीवन की सार्थकता है, अन्यथा यह भटकता हुआ पशु बना रहता है।

इतना-सा स्मरण रखने से सभी प्रतीक हस्तामलकवत् हो जाते हैं और उनमें से एक-एक को स्मरण कर अन्य प्रतीकों के संकेतों को भी समभा जा सकता है।

विष्णु-प्रतीक को हम देख चुके हैं। उसमें यंत्र के सिद्धान्त इस प्रकार सित्तहित हैं। वेदांत के सत्य और विश्वचेतना का नाम वेद में आप है। आप का नाम पुराणों में नारा है। 'आपो नारा इति प्रोक्ताः।' निराकार ब्रह्म आकार ग्रहणकर आप, अर्थात् तेज (चित्) के समुद्र में पड़ा रहता है। वेद में 'अमृतस्य नाभिः' का प्रयोग हुआ है। यही आप् अमृत है, जिसके समुद्र में स्पन्दन का नाम नाभि है। यही यंत्र का विन्दु और विष्णु की नाभि है। इसमें भिन्ना प्रकृति कमल के रूप में प्रकट होती है जिस पर यंत्र का चतुष्कोण चतुर्मु ख ब्रह्मा के रूप में वर्तमान है। यंत्र के दोनों त्रिकोण (स्थित और गित ) शेष और धरणी है। इन्हीं का रूप शिव और शक्ति भी है।

चित्र-संख्या २१ — यह पत्थर की बनी एक छोटी थाली का चित्र है। यह मुरतजीगंज में मिली थी और अभी पटना-म्यूजियम में है। यह मौर्यकाल की है।

यह चित्र-संख्या २० के यंत्र का दूसरा रूप है। चित्र में बिन्दु नही दीखता। प्रकृति के वृत्त के बाहर अष्टप्रकृति के आठ त्रिकोण बने हुए है। उनमें प्रत्येक से दो-दो त्रिकोण निकले है, जो श्रीचक्र में अंकित श्रीदेवी की आवरण-देवियों की तरह है। विभक्त प्रकृति के इन त्रिकोणों के भीतर तीन देवियाँ हैं। ये त्रिशक्ति हैं। बाह्य वृत्त के भीतर नाना प्रकार के पशु, पक्षी, कीटादि बने हैं, जो सारी सृष्टि के प्रतीक है।

चित्र-संख्या २२ — यह बोधगया की वेष्टनी का चित्र है। बौद्ध मन्दिर आर स्तूपों की जितनी वेष्टनियाँ होती है, उनमें तान पट्टे रहते हैं। ये त्रिशक्ति त्रिरत्नादि 'त्रिविध' के प्रतीक है। इन पर कमल, धमैचक और नाना प्रकार का सांकेतिक मूर्तियाँ बनी रहती है।

चित्र-संख्या २३ — यह हरगौरी की काँसे की मूर्ति पटना-म्यूजियम में है। इसे चित्र-संख्या २० के यंत्र से मिलाकर देखिये।

इसमें हर और गौरी के पैरों के नीचे धर्म के प्रतीक वृष और सिंह है। बाहर हिरण्यगर्भ या प्रकृति का वृत्त प्रभामण्डल के रूप में है। यंत्र के ऊर्ध्वमुख त्रिकोण हर है और अधोमुख शक्तित्रिकोण गौरी है। स्थिति और गित के दोनों त्रिकोण अभिन्न है। उनका मूर्तरूप हरगीरी के अभिन्न रूप में दिखाया गया है। त्रिशक्ति के तीनो बिन्दु हर के हाय के निशूल और मस्तक पर त्रिशूलाकार मुकुट में दिखाये गये हैं। मुकुट की तीन वक रेखाएँ भी इसी के मकेत हैं। त्रिशक्ति के तीनो बिन्दु पार्वती की नाभि और स्तनबिन्दुओं में स्पष्ट हैं। इससे अधोमुख शक्तित्रकोण बनता है। इससे मिलाकर चित्र सत्या १२४ और १२५ तथा १२५ का परिचय देखिये।

चित्र सत्या २४ —यह डॉ॰ आनन्दकुमारम्बामी के 'विश्वकर्मा' के पट २६ का चित्र है। यह श्रीलका के पोलोन्नाम्ब नामक स्थान की शिवमूर्ति है। इस समय यह कोलम्बो-म्यूजियम मे है। अनुमान किया जाता है कि यह ई॰ सन् की दशवी से तैरहवी शताब्दी की मूर्ति है। मूर्तियाँ तीन प्रकार की होती है—स्थाणुक, आसन और शयन। यह स्थाणुक मूर्ति है।

मूर्ति उत्फुल पद्म के गोलाकार बीजकोष पर खड़ी है। पद्म के आठ पत्रों में से चार सामने दिखाई पड रहे है। ये अष्टभिन्ना प्रकृति के प्रतीक हैं। वर्तुं लाकर वीजकोष प्रकृतिका वृत्त और विन्दु है। स्थिति और गतिके प्रतीक, यत्र के दोनो त्रिकोणो के स्थान मे दानो चरण है, जो नृत्यावस्था मे जमश स्थिति और गतिशील रहते है। यह तात्रिको की गुरुपादुका है। मूर्ति नृत्य की द्विभग-मुद्रा मे खडी हैं। स्कन्यदेश से लिम्बत ब्रह्मसूत्र ऊँकार है। नीचेवाले दोनो हाथ अभय और वरद-मुद्रा मे हैं। ऊपरवाले एक हाथ मे मृगरूप मे वेद और दूसरे मे अविद्या का नाश करनेवाला परशु है। दाहिने कान मे पुरुष का और वार्ये में स्त्री का कुण्डल है। यह निष्क्रिय ब्रह्म की सिकयावस्थावाला अर्धनारीश्वर रूप है। ज्ञानेच्छाकिया तीन नेत्र है, जिनके तीन स्थूलरूप इन्द्रकंविह्न कहे जाते हैं। मुकुट प्रासाद-पुग्प अथवा शिवलिङ्ग की तरह भुवनाकार है और सारी सृष्टि का प्रतीक है। मुकुट में लगा हुआ च द्रमा और नरकपाल है। चन्द्रमा (सोम) अमृतलावी चिदान द का सोमरसागार है और सर्प के स्थान मे नृकपाल काल का प्रतीक है। आनन्द मे विभोर दोनो ओठ मन्द मुसकान मे किन्नित् . खुले हुए हैं। यह सृष्टिप्रवतक रजोगुण और आनन्द अर्थात् इच्छा-क्रिया का सकेत है। मूर्ति का अपूर्व सौन्दर्य और अद्भुत कला देखते ही वनती है। नृत्य की तैयारीवाली मुद्रा नाद-विन्दु के स्पन्दन के प्रवर्तन का सकेत है।

चित्र-सख्या २४—यह विश्वनृत्य मे निरत महानट की मूर्ति है। यह मूर्ति मद्रासम्यूजियम की है। इसका प्रभामण्डल टूट गया है। वतुं लाकार आधार विन्दुस्थान है।

उसके ऊपर मोहपुरुष के ऊपर मूर्ति का वाहिमा पैर है। यदि प्रभु मोह का शमन

न कर दें, तो इनके चरणो तक जाना जीव के लिये सम्भव नही हो। कि मे दिक्
अभ्वर और काल-सर्प है। मीचेवाले दो हाथ अभय और वरद-मुद्रा में है। यह रक्षा

का प्रतीक सत्त्वगुण है। अपरवाले दाहिने हाथ मे डमक है। यह सृष्टि का प्रवर्तक
सम्द्रक्ष याक् और रजोगृण है। और वायें हाथ मे अग्नि है, जो सहार और तमोगुण

का प्रतीक है। वायें कान मे स्त्री का कुण्डल है, दाहिने का कुण्डल टूटा हुआ है।

यह पुरुष-कुण्डल होना चाहिये। यह मति-स्थिति का प्रतीक अर्थनारीस्वरत्व का निदर्शन है।

माथे पर चन्द्रमा आनन्दामृत का घनीभूत रूप सोम है, जो महा आनन्द के महा उन्माद का प्रतीक है। मुकुट में नृकपाल संहारक काल का प्रतीक है। इस नृत्य को नादान्त नृत्य कहते है।

चित्र-संख्या २६—यह श्रीलंका के पोलोन्नारुव की तीन फुट ऊँची नटराज की मूर्ति है। इस समय कोलम्बो-म्यूजियम में है। मूर्ति चतुष्कोण आधार पर है। यह यंत्रों का भूपर, अर्थात् स्थितितत्त्व है। उसके ऊपर भिन्ना प्रकृति के कमलदलवाला वृत्त है। उसके उपर प्रकृति और विन्दुस्थान का वृत्त है। उसके उपर माया वा प्रकृतिचक्र है। इसमें पॉच-पाँच स्फुलिङ्गवाली ज्वालाएँ है। ये पञ्चतत्त्व के चिह्न है। प्रकृतिचक्र वा प्रभामण्डल से लगा हुआ नीचे मोह-पुरुष है, जिस पर नादान्त नृत्य में निरत शिव का दाहिना पैर है। कटिवस्त्र, सर्प, डमरू, अग्नि, अभय और वरद उपर्युक्तवत् है। कुण्डल भी स्त्री और पुरुष के है। जटाएँ बिखर कर मायाचक्र को छू रही है। आत्मानन्द में विभोर आँखें मुँदी हुई है। शिवलिङ्ग में यह मायाचक्र वेदी बन जाता है और मध्यस्थ ब्रह्म त्रिगुणात्मक लिग का रूप ग्रहण कर लेता है।

चित्र-संख्या २७—नटराज की मूर्ति का यह चित्र इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया की १ नवम्बर, १६५३ वाली संख्या में पृ०३८ में प्रकाशित हुई थी। इसमें अष्टदल कमलवाली भिन्ना प्रकृति के ऊपर गोलाकार मूलप्रकृति-बिन्दु है। उसके ऊपर पड़ा हुआ मोहपुरुष है। महिषासुर की तरह इसकी दो सीगें हैं। यह घोरपशुत्व, अर्थात् अविद्या का लक्षण है। उसके ऊपर चतुरनृत्य में शिव के दोनों पैर हैं। और सभी लक्षण पूर्वोक्तवत् है। ऑख आनन्द में विभोर और बन्द है। माथे पर जटा मुकुट में तीन लपेट है। ये त्रिगुणात्मक विश्व के प्रतीक हैं। प्रभामण्डल वा मायाचक में ज्वाला के स्थान में कमल लगे हुए है, जो सृष्टि के प्रतीक है। मस्तक पर तीन कमल का गुच्छा है। यह त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रयी, त्रिदेवादि का प्रतीक है। मुखमुद्रा कोमल प्रशान्त तथा आनन्द में विभोर है।

चित्र-संख्या २ म् अर्धनारीश्वर नटराज की मूर्ति का यह चित्र इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया के ११ मार्च, १६५६ वाली संख्या के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। यह एक अपूर्व मूर्ति है। इसमें भिन्ना प्रकृति के अष्टदल सामने ही दिखाई देते हैं। इसके ऊपर मूल प्रकृति का बिन्दु है, जिस पर मूर्ति नृत्य कर रही है। दाहिने पैर में पुरुष का वस्त्र और आभूषण तथा बायें में स्त्री का वस्त्र और आभूषण है। दाहिने हाथों के पास सर्प है। दोनों बाये हाथ स्त्री क हैं। एक वरदमुद्रा में है और दूसरे ऊपर उठे हुए हाथ में दो पत्रो के बीच पड़ी हुई किलका के आकार का त्रिशूल है। दाहिने नीचे-वाले हाथ पर त्रिशूल अङ्कित है। मालूम होता है कि इसी त्रिशक्ति के रूप को ख्रिस्त धर्म में काँस के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। यह त्रिशूल-प्रतीक अत्यन्त प्राचीन है। आगे चलकर देखेंगे कि मोहनजोदड़ों की पशुपृति-मूर्ति के मस्तक पर मुकुट की तरह त्रिशूल बना है। बाये कान में स्त्री का कुण्डल है और दाहिनी ओर शून्य

मे जटा उड रही है। मुखमुद्रा प्रसन्न और प्रसान्त है, और आन द मे विभोर नेप्र बन्द हैं। माथे पर जटा मुनुट के तीन बुण्डल त्रिशक्ति, त्रिगुणादि हैं। इस मूर्ति मे मायाचप्र को स्त्री के अर्घाञ्ज के रूप मे दिखाया गया है। यही शिवलिङ्ग की वेदी है। यथ के दोना त्रिकोण नारी और ईश के रूप में अकित हैं।

चित्र-पथ्या २६—यह चित्र इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया की १ जुलई, १९५६ वाली सत्या मे मुप्पपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। नीचे कमलदलों के रूप मे भिन्ना लष्ट-प्रकृति है। इसके उत्तर मूलप्रकृति का मण्डल है। उस पर सित्रय और निष्निय ब्रह्म खंडे हैं। गौरी का दाहिना पैर हर के वार्य पैर को स्पर्श कर रहा है। पावती के वार्य हाथ मे शिव का वार्या हाथ है, जिसमे पावती का हाथ इडता से सलग्न है। शिव के अपरवाले हाथ मे मृग है। शिव के नीचेवाले दाहिने हाथ मे फूछ चित्र वना हुआ मालूम होता है, जो चित्र मे स्पष्ट नही दिखाई पडता। उत्तरवाले दाहिने हाथ मे अज्ञान का हन्ता परशु है। दोनों के मस्तक पर करण्ड-मुकुट हैं और आनन्द मे विभोर दोनों की ही आँखें बन्द हैं।

सदा एक रस एक घराडित घावि ध्रनावि घन्ए। । कोटियल्प बीतत निंह जानत बिहरत छुगल स्वरूप ।। पृन्दावन हरि यहि विधि कीहत सदा राधिकासम । भोर निशा कवर्षें निंह जानत सदा रहत यक रंग।।

इसी भाव और रूप का आधिक चित्रण मन्दिर की, मिथुनो की मूर्तियाँ हैं। इनकी सस्या आठ रहती है। यह अप्टप्रकृति के सिक्रयनिष्त्रियात्मक रूप है। इनकी सस्या असस्य हो सकती है। तन्त्रराज मे इनकी सत्या पचास कही गई है। किन्तु मिदरों मे अस्क्रित अष्टिमियुन की ही पूजा होती है।

चित्र सच्या ३० — यह Elements of Hindu Iconography, Vol 1,pt II के पट CVII का चित्र है। यह महाकाली की मूर्ति है और माडेयूर मे प्राप्त हुई थी। इसमे विभु शक्ति की देवी रूप मे कल्पना की गई है। यह शिवमूर्ति का ठीक उलटा है। शिवमूर्ति मे पुरुपप्रधान रूप है और स्त्रियों के कुण्डलिद सकेत द्वारा शक्ति का निर्देश किया गया है। इसमे शिक्तप्रधान रूप है, जिसमे शिवल्व, पुरुप के कुण्डल और आयुषादि द्वारा निर्दिष्ट है।

आधार चतुष्कोण है। यह स्थितितत्त्व है। उस पर भिन्ना प्रकृति के कमलपन दिखलाये गये हैं। पद्म पर कोप है। यह मूलप्रकृतिविन्दु ह। इस पर ज्ञानासन पर दिखलाये गये हैं। पद्म पर कोप है। यह मूलप्रकृतिविन्दु ह। इस पर ज्ञानासन पर दिखणार्मीत शिव, विष्णु वा बुद्ध की तरह देवी बैठी हैं। वाहिने पैर मे पुरुप का वस्त्र है और वार्य मे स्त्री का। वाहिने हाथों मे डमरू, त्रिशूल, शिव के आगुष और वार्य मे देवी की शिक्त, पाश और अमृत-पात्र है। वाहिने कान मे पुरुप का और वार्य मे शिक्त का कुण्डल है। मुख पर मन्द मुसकान है और तीनो नेत्र आनन्दातिरेक मे सुक्ते हैं। दो दाँत वाहर निकले हुए हैं। ये चन्द्रकला की तरह अमृतवर्षी महा-आनन्द

के प्रतीक हैं। ये सारी सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं। माथे पर किरीट-मुकुट है। यह शिव-शक्ति का विश्वरूप मुकुट है। यह पद्धित बौद्ध-प्रतीकों में और भी स्पष्ट होगी।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि विभुसत्ता में स्त्री-पुरुष का भेद मानना असत्कल्पना और अज्ञता है। यथार्थ में मे एक ही सत्य के भिन्न नाम और रूप है। विश्व-रचना में जिनकी कही इयत्ता नहीं है। शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की तरह इसे अर्धपुरुषेश्वरी मूर्ति कहा जा सकता है।

चित्र-संख्या ३१ — यह देवी की मूर्ति मद्रास-म्यूजियम की है। यह ई० सन् की १२वीं से १६वीं शताब्दी तक की मानी जाती है। यह भी अर्धपुरुषेश्वरी की मूर्ति है। चतुष्कोण आधार पर कमल और कमल के वृत्ताकार पुष्करबीजकोष पर देवी ज्ञानासन पर वैठी है। इसी का नाम योगासन भी है। शिव के ध्यान में दिये हुए रूप में भगवती के चारों हाथ है — अर्थात् परशु, मृग, वर, अभय मुद्रा में। 'परशुमृगवराभीतिहस्तः।' मुखमुद्रा प्रशान्त गम्भीर और प्रसन्न है। दाहिने कान में पुरुष का कुण्डल और बायों में स्त्री का कुण्डल है। मस्तक पर एक शूल के फलक-जैसा ज्ञानेच्छाकियामय त्रिकोणाकार मुकुट है, जो एक रत्नखण्ड-जैसा दीखता है। यह कूटस्थ और वज्र का भी संकेत हो सकता है।

चित्र-संख्या ३२ — यह चित्र श्रीगोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography, Vol. I,Pt II. पृ० ३५७ से लिया गया है। यह तिरूपालत्त्राइ की भद्रकाली की प्रतिमा का चित्र हैं।

यह स्थाणुकमूर्ति, प्रासाद-पुरुष, स्तूप, स्तम्भ, इत्यादि की तरह दण्डायमान, अखिल विश्व की मूर्ति है। यह शिवमूर्ति (चित्र २४) का प्रतिरूप है। चतुष्कोण के ऊपर कमल और वृत्त के ऊपर यह मूर्ति खड़ी है। यंत्र के दो त्रिकोणों के स्थान में दो चरण हैं। दिक् अम्बर है। दाहिने हाथों में शिवत्व के प्रतीक डमरू और त्रिशूल है। बायें में शिवा के संकेत, पाश और अमृतपात्र है। प्रसन्न मुखमुद्रा है। माथे पर भौहों के मिलन-स्थान के निकट (शक्ति) बिन्दु है। ललाट पर त्रिशक्ति, त्रिगुणादि के द्योतक त्रिपुण्ड्र है। मस्तक पर पञ्चतत्त्वात्मक सारी सृष्टिका प्रतीक जटा-मुकुट है। दोनों ओर से इसमें चार-चार स्फुलिंग है और मध्य में एक स्फुलिंग है। इसके मिलाने से दोनों ओर से इनकी संख्या पाँच हो जाती है। यह नटराज के प्रकृतिचक्र के स्फुलिंगों की तरह पञ्चतत्त्व का प्रतीक है। यह शैवों की नौ मूल प्रकृति भी हो सकती है।

चित्र-संख्या ३३—यह तंजोर जिले के वैठिश्वरं कोयिल की ईंट और सुर्खी की बनी महासदाशिव मूर्ति है। (T.G.N. Rao. Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Page 382, Plate CXIV, Fig 2). शिव चतुष्कोण आसन पर ज्ञानासन या योगासन पर बैठे है। असंख्य हाथों में असंख्य शक्तियाँ आयुध के रूप में है। अनेक मुख है, किन्तु इनके एकत्व (एक सत्) का प्रतीक ऊर्ध्वस्थ एक मुख है। आगे चलकर स्पष्ट होगा कि इसी सिद्धांत पर बुद्ध की प्रतिमाएँ भी बनती है।

१. देखिये सौन्दर्यलहरी, श्लोक ११।

चित्र-सम्या ३४ - यह नटराज की अपूर्व मूर्ति है और दक्षिणापय की, नटेश की कल्पना से सर्वया भिन्न है। इस चित्र की मूरुप्रतिमा ढाका-म्यूजियम मे है। यह उत्तरापय की कल्पना की कित है। विम को धारण करनेवाली अपनी शक्ति या अपने अस का नाम धर्म है। यह वृप है। यह चिदानन्द का आनन्दस्वरूप है, इसलिये इसका नाम नन्दी है। नटराज नन्दी पर नृत्य कर रहे हैं। असम्य भुजाएं और असस्य अस्त्र हैं। मनोहर मुप्यमण्डल आनन्द के उल्लाम से देदीप्यमान है। माथे पर भुवनप्रतीक करण्ड-मुक्ट है और सोम है। सोम, सोमरस, अर्थात चिदानन्द का आनन्द रम है। इस आनन्दामृत की वृदें जो जटाओं से और अग-प्रत्यंग से फर रही हैं उसे नादी मुख उठाकर पीता जाता है और पीछे गोमुख द्वारा गंगा के रूप में प्रवाहित करता जाता है तया स्वयं उस आनन्दमागर में डूबता-उतराता रहता है (चित्र ३५ का निम्नभाग देखिये)। इस सोमरस द्वारा मारे विश्व की प्लावित करते रहने के कारण प्रभु सोमनाय है। ऊपर और यत्र-तत्र देव-गन्धंवादि सेवा मे उपस्थित हैं। पास्वदेवता के रूप मे दाहिनी और गङ्गा है। उनके पैर के नीचे उनका वाहन मकर है। बाई ओर गौरी हैं। इनका वाहन सिंह इनके पैर के नीचे है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय की दो पुत्रियाँ है। गङ्गा और गौरी और दोनो ना विवाह शिव से हुआ है। गङ्गा ब्रह्मानन्दामृत का प्रवाह ह और गीरी, अर्थात् उज्ज्वल वर्णवाली, ब्रह्मज्योति है। दोनों की उत्पत्ति 'अभीद्वतप', अर्थात् 'वृहत् सत्य' हिमालय से होती है और दोनो का ज्ञान हिमालय-जैसी महती तपश्चर्या और घोर साधना से होती है। दोनों का सीघा सम्बन्ध ब्रह्म से हैं। यही गङ्गा-गौरी और शिव का विवाह है।

दक्षिणापय और उत्तरापय, दोनों की ही महानट की कल्पना अपूर्व है और दोनों पर ध्यान देने से आनन्द से घारीर के रोएँ खडे हो जाते हैं।

चित्र-सख्या ३४—यह Moor's Hindu Pantheon का चित्र है। इसमे शिव-गरिवार को अिकत किया गया है। कल्पवृक्ष के नीचे भगवान् बैठे हें। ब्रह्मा, विष्णु, गणेन, कार्तिकेय ऋषि, मृति, देवगन्धवंदि सेवा मे उपस्थित हैं। स्यं या चन्द्र भी इस अपूर्व इस्य को कॉक कर देख रहे हैं। देवगन्धवं-कन्याएँ नाना प्रकार के वाद्ययन्त्रों के साथ भगवान् की स्तुति कर रही है। जग माता ब्रह्मज्योति गीरी ससार के शोक, दुख, मोहादि के हलाहल पात्र को प्रमु वो अपित कर रही हैं और जगत् के कल्याणार्थ प्रमु नीलवण्ड इसे ग्रहण कर रहे हैं। कालसपं यत्र-तत्र गतिशील है। प्रमु की जटावों से आनन्दामृत की गगा वहकर गोमुख द्वारा निकलकर जगत् की रक्षा के लिये इसे व्लावित कर रही है। बयया अपने पापादि के हलाहल से यह जलकर भस्म हो जाय। गोमुख से निकलती हुई गङ्गा की धारा देखते ही बनती है। नन्दी इस आनन्द-सागर में इब और उतरा रहे हैं।

चित्र-सत्या ३६ —यह नटराज की मूर्ति चतुर नृत्य की मुद्रा मे है और सभी प्रतीक पूर्वेवत् हैं। मस्तक पर करण्ड-मुक्ट जगत् का मुवनमण्डल है। (देखिये श्रीगोपीनाय राव—Elements of Hindu Iconography, Vol II Pt I, plate LXVI fig 2) यह तिहवरद्दगुढम् की पीतल की मूर्ति है।

चित्र-संख्या ३७ — यह दक्षिणापथ के पेरूर के शिवमन्दिर की प्रतिमा है (देखिये विश्वकर्मा, पट ३२)। शिव गजासुर को मारकर उसका चर्म ओढ़े हुए हैं और गजमुण्ड के ऊपर नृत्य कर रहे है। यहाँ गजमुण्ड अविद्या का स्पष्ट प्रतीक है। आठ भुजाएँ है। मुण्डमाल लटका हुआ है। मुख प्रसन्न है। आनन्द में विभोर आँखें बंद है। जटाएँ विखरी हुई हैं। माथे पर किरीट मुकुट है, जिसके ऊपर कदाचित् गङ्गा हैं। मुख का बनावट सं० ३४ वाली मूर्ति से बहुत मिलती है।

चित्र संख्या ३८ — यह उमामहेश्वर की पत्थर की मूर्ति है। प्राप्ति-स्थान अहोड़े है। (देखिये E. H. Iconography, Vol II, Pt I, Plate XXIV)। यह आसनमूर्ति है। शिव योगासन पर बैठे हैं। उनका लटकता हुआ पैर एक नग्न बालक की पीठ पर है, जिसके माथे पर जटामुकुट है। पार्वती का पैर एक नग्न स्त्री की पीठ पर है, जो आगे की ओर भुका हुई है और इसकी ठुड़ी के नीचे भक्तिभाव से जुड़े हुए इसके दोनों हाथ है। ये दोनों सृष्टिप्रवर्तक इच्छा-किया (आनन्द), अर्थात् रित-काम है। छिन्नमस्ता और अनेक बौद्ध देवताओं की मूर्तियाँ इसी सिद्धांत पर बनती है।

साष्टाङ्ग प्रणाम करना स्त्रियों के लिये मना है। शास्त्र का विधान है कि — ब्राह्मणस्य गुदं शंखं शाखग्रामं च पुस्तकम्। सर्वसहा न सहते स्त्रीणां च कुचमण्डलम्।।

''ब्राह्मण के स्फिक्, शंख, शालग्राम, पुस्तक और स्त्रियों के स्तनभार को पृथ्वी नहीं सह सकती।''

इसलिये स्त्रियों की प्रणित इस रूप में अङ्कित की जाती है। भाव यह है कि जगत् की सब से प्रबल शक्ति रित-काम शिव-शिवा के वश में और इनके सेवक है। कामकला का यह स्वरूप, बौद्ध प्रतिमा और चित्रों में भी, अंकित किया जाता है।

चित्र-संख्या ३६ — यह मूर्ति पोलोन्नारुव, श्रीलंका में प्राप्त हुई थी और इस समय कोलम्बोम्यूजियम में है। यह मूर्ति ईस्वी सन् की १०वीं से लेकर १३वीं शताब्दी तक की मानी जाती है।
डां० आनन्द कुमारस्वामी (विश्वकर्मा, पट ६३) और श्रीगोपीनाथ राव ने लिखा है कि
यह एक संत सुन्दरमूर्ति की मूर्ति है। ये सामुद्रिक विद्या के जाननेवाले थे। मालूम
होता है कि डां० आनन्द कुमारस्वामी ने लोकमुख से सुनकर यह विवरण लिखा और
श्रीराव ने इसे ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया। बिहार में भगवान् बुद्ध की बहुत-सी प्रतिमाएँ हैं,
जिन्हें लोग कहीं भीम की और कहीं भैरव की प्रतिमा कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं।
इस प्रतिमा के साथ भी यही बात मालूम होती है। ध्यानश्लोक में दिये हुए विवरण
के अनुसार यह वटुकभैरव का सात्त्विक रूप होना चाहिये। ध्यान इस प्रकार है—

वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुन्तलोद्गासि वक्त्रं विद्याकल्पेनेवमिणिमयैः किंकिणीनृपुराद्येः । वीसाकारं विशव्यवनं सुप्रसन्नं महेशं हस्ताञ्जाभ्यां वहुकमनिशं शूलवृग्डौ व्यानम् ।।

"मै बालरूप में वटुक का निरंतर ध्यान करता हूँ। स्फटिक-जैसा इनका वर्ण है। (सुंदर) बालों से मुखमण्डल दमक रहा है। नये मणि की बनी हुई किंकिणी, नूपुर आदि

के रूप मे विद्याएँ (इनके शरीर से लिपटा) हैं। उदीप्त रूप है, सुदर मुख है, जिम पर प्रसन्तता विराजमान है। महेश के हाथों में शूल और दण्ड है।"

यह शङ्कर के बालरूप का ध्यान है। वालों की सजावट और प्रसन्न मुखमुद्रा स्पष्ट है। हाथों की स्थिति से अस्त्रों का योध होता है। दाहिना हाथ धूल रपने की स्थिति में और वार्या दण्डपाणि की स्थिति में हैं। किंकिणी नूपुर आदि ता है ही, मूर्ति भी सर्वेषा नवीन अवस्था की बनाई गई हैं।

नीचे चतुष्कोण आधार है। उसपर कमल और कमल की मध्यकाँगका, अर्थात् विन्दुस्थान के वृत्त पर बालशङ्कर खढे हैं। वटुक की इतनी सुदर मूर्ति बहुत कम मिलती हैं। पोलुजाब्व मे जहाँ शङ्कर की, चित्र सख्या २४ जैसी, मनोहर मूर्तियाँ बनती थी, वहाँ बालशङ्कर का ऐसी सुदर मूर्तियों का बनना और उनकी उपासना का होना सर्वया उचित था।

चित्र-सरया ४० — शरम का यह चित्र नेपाल का है। नेपाल महाराज प्रतापिंसह कृत पुरस्वर्याणंव मे यह पाया जाता है। शरम आठ पैरोवाला एक पशु है। कहा जाता है कि यह सिंह से भी वलवान होता है। (नर) सिंह रूप में विष्णु को हिरण्यकशिपु की हत्या करते समय वडा शोध हुआ। भय हुजा कि इसमें ससार भस्म हो जायगा। तब ससार की रक्षा के लिये शिव ने शरम-रूप धारण कर सिंह को देवोचा और उसका क्रोध शात हो गया। साराय कि वलवान का महाक्रोध वल से ही शान्त होता है। इनके रूप का विवरण धरम-प्रकरण में दिया जा चुका है।

### शिवलिङ्ग

चित्र-सख्या ४१ — यह काशीविस्वनाथ की प्रतिमा का चित्र है। इसके स्द्राश और वेदी स्पष्ट है। अम्बुप्रणाली वाहर की ओर निकली है। इसे सोमसूत्र भी कहते हैं। वेदमत्रो से पूत और शिवप्रतिमा को स्पर्श करता हुआ अमृतमय जल सोमरस है, जो सोमसूत्र से निकलकर सारे विश्व को प्लावित कर आनन्दमय कर देता है। यह अम्बुप्रणाली ससार का सोमरस (अह्यानन्द) के साथ सम्बन्ध स्थापित कराने मे सूत्र का काम करता है इसिलये इसका नाम सोमसूत है। यह परम पावन अमृत है। इसिलये प्रदक्षिणा मे इसका लौधना मना है। 'सोमसूत्र न लथ्येत्'।

चित्र-सत्या ४२—इस नटराज की मूर्ति मे शिविलिङ्ग का रूप स्पष्ट हो गया है। इसे पृथ्वी पर पड़ा हुना देखने से मध्यस्य िवंत, निविलिङ्ग का स्थान प्रहण कर ठेते हैं, प्रकृतिचक्र वेदी वन जाता है और मोहपुरुषवाला अश सोमसून वन जाता है। काशी मे मिणकिणका धाट पर एक शिविलङ्ग है, जिसकी वेदी पर मुण्ड वने हुए हैं। यह वाक्-शिक का मुण्डमाल है। इस मूर्ति मे नटराज के प्रभामण्डल की ज्वालावों की जगह मुण्ड वने हुए हैं। ये विष्णु के गले मे वैजयन्ती माला और ब्रह्मा के हाथ के वेद वन जाते हैं, जो जगत् के कारण हैं—'यो वेदेम्योऽखिल जगत् निर्ममें।'

चित्र-संख्या ४३—यह शिविज्ज्ञ के एकमुखिलंग की प्रतिमा है। यह भूमारा के शिवमन्दिर की प्रतिमा है। (देखिये—Memoirs of the Archeological Survey of India, No. 16, plate 15, fig. C). इसमें ब्रह्मांश का चतुष्कोण नीचे अंकित है। मध्यस्थ विष्णवंश पर मुखमण्डल और वक्ष बना हुआ है। गले में पञ्चभूतात्मक या अष्ट-भिन्ना प्रकृति का कण्ठमाल है। दोनों कन्धों के पास बालो का त्रिशूल बना है, जो त्रिशक्तयादि का संकेत है। तीन नेत्र है और मुखमुद्रा प्रशान्त है। बायें कान में स्त्री का और दाहिने में पुरुष का आभूषण है। रुद्रांश मुकुट पर मध्यमणि जगमगा रहा है। उसके ऊपर अर्धचन्द्र है, जो आनन्दामृत वरसाता रहता है। यही सोम और सोमरस है। अर्धचन्द्र के भीतर त्रिशूल है। इसकी तीन रेखाओं के साथ चन्द्र की दो रेखाएँ मिलकर पञ्चतत्त्व का संकेत करती है। दाहिनी ओर जटाएँ इस तरह बनी है, मानो आनन्दामृत की गंगधार उमड़ती हुई नीचे की ओर वह रही है। यहाँ बालो की लटों से ही कई एक त्रिशूल बन जाते है। ऊपर शिविलिङ्ग का वर्तुं लांश स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ४४—यह मूर्ति कम्बोडिया की है और Trocadero, Paris में है। अनुमान किया जाता है कि ई० की १३वीं या चौदहवा शताब्दी की है। (देखिये—विश्वकर्मा, पट ८) इसमें और सं० ४३ वाली मूर्ति में नाम मात्र का अन्तर है। यदि इस शिवलिङ्ग या स्तूप या स्तम्भ के छद्रांश पर बुद्ध की मूर्ति न बनी होती, तो इसे शिवलिङ्ग नहीं मानने में कठिनता होती। आगे चलकर स्पष्ट होगा कि लिङ्ग, स्तूप, स्तम्भादि एक ही सिद्धान्त के भिन्न प्रतीक है।

चित्र-संख्या ४५—यह विन्ध्यप्रदेश के चौमुखी महादेव की प्रतिमा का चित्र है। ि किंग का ब्रह्मांश संकेतित है और विष्णवंश पर वक्ष और मुखमण्डल बना है। सामने का मुख कुछ खुला है। यह रजोगुणात्मक रूप है। बाई ओर का प्रशान्त मुखमण्डल सत्त्वगुणात्मक है। दाहिनी ओरवाला स्पष्ट नहीं दीखता। सामनेवाले मुख के मुकुट के ऊपर कारणचक्र है, जिसका पता लगाकर भगवान् बुद्ध ने धर्मचक्र के रूप में प्रवर्तन किया था। गोल रुद्रांश स्पष्ट है (देखिये—Illustrated Weekly of India, June 19, 1955, Page 48.)

चित्र-संख्या ४६ —यह नासिक के मुखाँलग की प्रतिमा का चित्र है। लिगमूर्ति मुखों के ऊपर संकेत-रूप में दिया हुआ है। वेदी और सोमसूत्र स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ४७—यह राजस्थान के एक शिवमन्दिर की एक मूर्ति का चित्र है (देखिये — Hindu Temple, Stella Kramrisch. Plate LXVII)। इसमें शिवलिङ्ग के अन्तर्गत भावनाओं को अंकित किया गया है। त्र लोक्यनगर के मूलस्तम्भ शम्भु है। वीच में मूलस्तम्भ है। इसके शीर्ष पर कुछ डाले निकली है, जिनमे फूलफलादि लगे है। यह संसारवृक्ष अथवा यजुर्वेद का 'परमे वृक्ष' है। इसके आसपास बहुत-से देव, गन्धर्व और पक्षी है। यह सृष्टि का प्रतीक है। मध्य में एक ओर ब्रह्मा इसके अन्त का पता लगाने के लिये ऊपर जा रहे हैं और विष्णु नीचे। अन्त में हारकर और थककर दोनों नीचे मूलस्तम्भ शिव के निकट भक्ति-भाव से खड़े है। यह शिवपुण्य की एक कथा का चित्रण है।

चित्र-सल्या ध्रम्—यह हाथीगुम्का (Elephanta) के प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का चित्र है। वीच मे रज-प्रधान वडा ही प्रभावशाली मुख वना है। यह रजीगुणात्मक है। गले में सृष्टि की माला है। वाई ओर का मुखमण्डल प्रजान्त है। यह सत्त्वगुणात्मक रूप है। दाहिनी ओरवाला मुख भयप्रद है। यह खुला है और जीभ चचल है। दाढी-मूजो से मुख ढेंका है। हाथ मे सर्प है और माथे पर नरकपाल है। यह सहारक तमोगुणात्मक रूप है। मध्यमुत के मस्तक पर मुकुट है। इसका ऊर्ध्व भाग अपुपाकार (ककडी की तरह) वना है। यह शिवर्षिण का चढ़ाश है। वडी प्रभावशाली और मनोहर मूर्ति है। इसी प्रकार की एक भग्न मूर्ति भागलपुर के वीसी पहाड पर है। उसमे सभी सकेत स्पष्ट रूप से अकित है। शिवमहिम्नस्तोत्र के निम्नलिखित क्लोक में त्रिमूर्ति का भाव स्पष्ट किया गमा है—

यहत्वरजसे विश्योक्ष्यों भवाय नमी नम प्रयत्नतमसे तत्सहारे हराय नमो नम । जनसुलकृते सखोद्रिकी स्टढाय नमो नम प्रमहत्ति पदे निस्टेगुष्ये शिवाय नमो नम ।।

"रजोगुण की अधिकता द्वारा विश्व की उत्पत्ति करनेवाले भव को अनेकानेक प्रणाम । तमोगुण की प्रवलता से विश्व के सहार करनेवाले हर को अनेकानेक प्रणाम । सत्त्व की अधिकता से लोगों को सुख देनेवाले मृड को अनेकानेक प्रणाम । त्रिगुणातीत मह पद के लिये शिव को अनेक प्रणाम ।"

चित्र-सख्या ४६ — यह महेरवरमूर्ति दक्षिणापय के एक मन्दिर के लिये बनाई गई है। इसके बनाने मे दो चतुर कारीगरों ने प्रति दिन दश षण्टे काम करके ६० दिनों मे इसे पूरा किया। इसके बनाने मे २५० तोला चाँदी और २५०० रुपये लगे है। (देखिये— Illustrated Weckly of India, March 25, 1956, Page 55)

यह शिविंतिंग महाकाल के रूप में अिकत हुआ है। ब्रह्माश नीचे सकेतित है। वेदी की जगह विष्ण्वश में निगुणारिमका प्रकृति के तीन वृत्त कालसर्प की तीन लपेट के रूप में हैं। यह अकार की लपेट है। मुखमण्डल तुरीय अर्थमात्रा की तरह बना हुआ है। मुखमुद्रा प्रसन है। आँखें खुली है। वार्ये कान में स्त्री वा और दाहिने में पुरुप वा कुण्डल है। ये यन (चिन २०) के दोनो त्रिकोणों के स्थान में हैं। माथे पर बिन्दु है। (यत्र के और बुद्ध के मस्तक पर बिन्दु को स्मरण कीजिये) उत्तर गतिशक्ति काल है, जिसके पाच फण पन्चतत्त्वों वे भीतर की कियाशीलता के प्रतीक है। उत्तर धर्म सिंह के रूप में है और खन कारणचन्न वा सकेत है। नीचे पाद्वं में दो सिंह बने है। इनके उपर दोनों ओर दो और जन्तु है। उन्हें वृष होना चाहिये। चिन में स्पष्ट नहीं है।

जीर को जोर जन्तु हैं। उन्हें वृष होना चाहिये। चित्र में स्पष्ट नहीं हैं। चित्र-संख्या ४०—शिव की यह कालारि मूर्ति कैलासमन्दिर, एलूर की हैं। यह लगभग ७७५ ई० की मानी जाती है। मृत्रण्डु मुनि के पुत्र मार्कण्डेय अल्पायु थे। दीर्घायु के लिये उन्होंने मृत्यु-जय शिव की आराधना की। मृत्यु का समय निकट आने पर काल उनका प्राण हरण करने आया। भय से विकल होकर पार्कण्डेय ने शिव की स्तुति की और लिङ्ग-विग्रह से प्रकट होकर शिव ने मार्कण्डेय को चिरजीवन प्रदान किया। इस प्रतिमा में शिवलिङ्ग से शिव प्रकट हुए हैं। शिवलिङ्ग उनके दाहिने पैर के जानु तक है। इसमें शिश्न-भावना का लेशमात्र भी नहीं है। शिशु मार्कण्डेय दोनों चरणों की रक्षा में आ गये है और भक्तिभाव से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। वामपाद से भगवान् ने काल को रोका है। प्रभु के चरण का स्पर्श पाकर काल आनन्द से विभोर होकर आँखें बन्द कर और हाथ जोड़कर स्तुति कर रहा है। प्रभु की मुखमुद्रा प्रशान्त और गम्भीर है। जटामुकुट में ब्रह्मकपाल और तिशूल (तिशक्ति) है। चिदानन्द के आनन्द की अमृतधारा गंगा, जटा से लहराती हुई निकल रही है।

चित्र-संख्या ११—यह दशावतार-मन्दिर, एलूर की एक प्रतिमा का चित्र है। इसका निर्माणकाल लगभग ७०० ई० माना जाता है। इसमें भी शिवलिङ्ग दाहिने पैर में जानु तक लगा है। काल पर शिव अस्त्र-प्रहार करने को भी उद्यत है। मस्तक पर ब्रह्मकपाल, चन्द्रकला और गङ्गा यथास्थान है।

चित्र-संख्या ४२ — यह बर्दवान जिला (बंगाल) के इच्छाई घोषाल के मन्दिर का चित्र है। यह शिवलिङ्ग-जैसा है। प्रासादपुरुष-प्रकरण में इस पर विचार किया गया है कि शिवलिङ्ग मन्दिर, स्तूप, स्तम्भादि का निर्माण एक ही सिद्धान्त पर होता है।

चित्र-संख्या ४३ — यह सुलेमानी मन्दिर (बंगाल) का चित्र है। यह भी शिवलिङ्ग के सिद्धान्त पर बना है। इसके ब्रह्म, विष्णु और रुद्रांश स्पष्ट है। ऊपर रुद्रभाग में शिवलिङ्ग का आकार स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ५४—यह ढाका के राजबाड़ी मठ का चित्र है। इसका भी आकार शिवलिङ्ग की तरह है। इसमें बिन्दुस्थान, कलग, आमलक और नीचे चतुष्कोण भूपुर वा स्थिति-तत्त्व स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ४४—यह वीरभूम जिला के भण्डी व्वर के मन्दिर का चित्र है। इसमें भी शिवलिङ्ग और प्रासादपुरुष के सभी प्रतीक स्पष्ट है। मन्दिर शिवलिङ्गाकार है।

चित्र-संख्या १६ — यह गुडिमल्लम् नामक मद्रास के एक ग्राम में पाई गई शिश्नमूर्ति है। श्री टी॰ गोपीनाथ राव ने इसका पता लगाया था (देखिये Elements of HIndu Iconography, Vol. II, Part I, plate II, Page 65). आपका कथन है कि यह शिवलिङ्ग का प्रारम्भिक रूप है और इसे परिमाणित कर पीछे प्रचलित शिवलिङ्ग का रूप दिया गया। जितनी सामग्री के साथ और जिस वातावरण में राव महोदय ने यह ग्रन्थ लिखा था, उस समय ऐसी कल्पना स्वाभाविक थी। किन्तु यह सर्वथा भ्रान्त और अशुद्ध विचार है। यह शिवलिङ्ग और शिवमूर्ति हो नहीं सकती। इनमें शिव का कोई लक्षण नहीं है। यह मूर्ति एक तगड़े मनुष्य के कन्धे पर है। यह इस पुरुष का चाहन मालूम होता है। नटराज के अपस्मार-पुरुष से इसकी तुलना की गई है। अपस्मार-पुरुष का तुच्छ रूप है और वह विवश होकर नटराज के पैर के नीचे है, किन्तु इस पुरुष की बड़ी-बड़ी ऑखे गठा हुआ शरीर, चौड़ी छाती और प्रसन्न मुखमुद्रा से विवश अपस्मार-पुरुष की तुलना नहा हो सकती। इस मूर्ति का गोप्याङ्ग प्रकट है। नग्न शिव,

ब्रह्मा या विष्णु-मूर्ति की कहीं उपासना नहीं होती। िशव का कोई छक्षण इसमें नहीं है। न इसमें तीन नेव हैं, न सर्प है, न यजोपवीत है और न डमरू, विश्वल । परतु, मृग आदि इनके प्रसिद्ध आयुष्य ही है। वार्ये हाथ में कोई छम्बा परिष-जैमा अस्त्र है और दाहिने में क्या है यह स्पष्ट नहीं मालूम होता। पगडी भी विचित्र है, जो किसी भी देवता के शिरोवेष्टन या मुकुट से नहीं मिछती। मालूम होता है, किसी जगछी जाति का यह शिरावेष्टन ता है। कछि के रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

पिशासवदन मूर क्लिरच कजहिय वामहरते भूत शिरनो वृत्ते जिह्ना च नृत्यति ॥

"किल को कलह प्रिय है। यह निर्दय और पिशाच-जैसा मुखवाला है। यह वार्ये से शिक्त और दाहिने से जिह्वा पकडकर उछल-नूद करता है।" हा सकता है कि यह ऐसे ही किसी भ्रष्ट देवता की मूर्ति हो। अनेक देशों में लोग शिस्त पूजते थे। हो सकता है कि उहीं में से कोई इसे अपने साथ ले आये हो। EB Havel का यह कथन सबंधा सत्य है कि अमभ्य जातियों की शिश्त-पूजा को मारत के शिवलिङ्ग से मिलाना अनुचित हैं। शिवलिंग के निर्माण का सिद्धान्त लिङ्ग-प्रकरण में दिया जा चुका है।

चित्र सच्या ४७—यह उपयुंक्त मूर्ति के ऊध्यंभाग का चित्र हैं। इसमें सभी लक्षण स्पष्ट हैं और शिव के किसी भी प्रतीक से नहीं मिलते।

चित्र-सख्या ५६ — यह छलनऊ-म्यूजियम के एक शिविल्ज्ञ का चित्र है। इसका ऊर्ज्यमाग ककडी की तरह (त्रपुराकार) बनाने की चेष्टा की गई है और नीचे मुख बनाये गये है। इसकी बनावट बेडील है, किन्तु शिविल्ज्ञ के लक्षण इसमे हैं। इसे श्रीराखालदास बन्द्योगाध्याय और श्री टी॰ गोपीनाथ राव शिव्नमूर्ति कहते हैं। यह कल्पना भी अशुद्ध हैं।

चित्र-संख्या ८६ - यह ५८ वा दूसरी ओर से लिया गया चित्र है।

#### कृष्ण

चित्र-सत्या ६० — यह भगवान् वृष्ण की पीतल की एक मूर्ति का चित्र है। देखिये —
(Illustrated Weekly of India, September 11,1955) इसमे नीचे चतुष्कोण आधार है।
उसके ऊपर पद्म है। यह मृष्टि है। उसके ऊपर वृत्त विन्दुस्थान है। काल पर
प्रमुं नृत्य कर रहे है, यह नाद और स्पन्दन है। दाहिना हाथ अभय और वार्या वरदमुद्रा
मे है, जिसमे कालस्य की पूछ है। माथे पर केश उलटा कमल, आमलक और विदु के
रूप मे सजे हुए हैं। कमल सृष्टि का, आमलक प्रकृति का और विन्दु अमृतत्व का प्रतीक है।
प्रासादपुरुष और शिवलिङ्गादि इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार बनते है।

चित्र-सप्या ६१ — मूर के सग्रह मे भगवान कृष्ण का यह चित्र है। इसमें पैरो के नीचे कमल और वृत्त त्रमग सृष्टि और विदु के प्रतीक है। यत्र के दोनो तिकोणों के स्यान मे दोनों पैर त्रमण स्थिति-गति, अर्थात् श्चित-शक्ति के प्रतीक है। इसके अधिक विकसित रूप में उठा हुआ गत्यात्मक पैर विश्वनृत्य अथवा विश्वलीला में राधा का रूप ग्रहण करता है। विश्वनृत्य में अष्टिभिन्ना प्रकृति रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि अष्टिनायिका के रूप में मिलकर इनके साथ नृत्य करती है। महारास में इन नायिकाओं की संख्या असंख्य हो जाती है। 'घट घट गोपी घट घट कान्ह'। पीताम्बर दिक् है। मुरली वाक्, अर्थात् शब्दब्रह्म है। माथे का ऊर्ध्वपुण्ड्र उलटा शिविलिङ्ग की तरह विश्व है। इसके भीतर तिलक, जीव अथवा बिन्दु है। माथे पर मोरमुकुट काल है। इसकी पाँच कलंगियाँ शेष के पाँच मुख की तरह है। ऊपर मयूरपंख का गुच्छा है। यह काल के भी काल महाकाल होने का संकेत है।

चित्र-संख्या ६२—भगवान् कृष्ण का यह चित्र नैपाल-महाराज श्रीप्रतापसिंहकृत पुरवचर्याणंव का है। इसमें स्थिति पर अष्टदल कमल है। उस पर भगवान् बैठे हैं। पीताम्बर, मुरली और मोरमुकुट यथावत् है। कदम्बवृक्ष विश्व है, जिसके गोल फूल और फल ब्रह्माण्ड है, जिसमें कृष्ण विहार करते हैं। विश्वलीला के पात्र नायिकाएँ, ऋषि, मुनि आदि सभी उपस्थित है। अध्यात्मविद्या और उसकी ज्योति अथवा किरणें गौवें हैं। सामने आनन्दामृत की यमुना बह रही है। उसमें एकशक्ति और त्रिशक्ति के प्रतीक, कलिकाकार और तीन दलोंवाले कमल खिले है।

# शक्ति

# दुर्गा

चित्र संख्या ६३ - दुर्गा का यह चित्र नैपाल का है। यह पुरश्चर्याणिव में प्रकाशित हुआ है। सिंह (धर्म) के पैर के नीचे महिष (अधर्म) का कटा हुआ मस्तक है। सिंह अगले दाहिने पैर से महिष के शरीर को दबोचे हुए है और मुख से उसने महिष के, तलवारवाले दाहिने हाथ को बेकार कर दिया है। महिष के शरीर से सर्प लिपटा है। यह काल का बन्धन है। कालपाश से अधर्म को विवश कर दिया गया है। दुर्गा का एक पैर धर्म, अर्थात् ज्ञान पर है और दूसरा अध्वान अर्थात् अन्ञान पर है। धर्म-अधर्म और और ज्ञान-अज्ञान से ही सृष्टि चलती है। एक का भी अभाव होने से प्रपंच के संचालन में बाधा होने लगती है। दुर्गा के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। इसके ऊर्ध्व अंश में त्रिशूल है और नीचे शूल है। त्रिशूल त्रिशास हो गया है। यह अद्ध तज्ञान, अर्थात् तत्त्वज्ञान द्वारा अज्ञान और अधर्म का नाश करना है। यह तत्त्वज्ञान भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता है; क्योंकि यह उसी के हाथ की वस्तु है। त्रिशूल और शूल की तेजोमय चैतन्यशक्ति के रूप में उपासना हाती है। जगदम्बा के दशो होथों में दश दिक्पालों के शस्त्रास्त्र है।

चित्र-संख्या ६४ - यह महाबिलपुरम् के वराकस्वामिन् के मन्दिर की, चट्टान को काटकर बनाई हुई दुर्गा की प्रतिकृति है, (देखिये श्रीगोपीनाथ राव, Elements of Hindi Iconography, Vol. I, pt. II. Page 343, plate C 1)। जिस तरह नटराज अवस्मार-पुरुष की पीठ पर, एक पैर पर सारा भार देकर खड़े रहते हैं,

उसी तरह यहाँ दुर्गा एक पैर पर भारा भार देवर महिंग के मन्तक पर गड़ी है। पैरों के वामपार्श्व में एक न्यी और दाहिनी और एक पुरुष है। स्थी के हाथ में सुधापाय है, जो परमानन्द का प्रतीक है। दोनों की मुद्रा में मालूम होता है कि दोनों स्तुति-गान में निरत हैं। दाहिनी ओरवाली पाव्वंदेवी के हाथ में तलवार और वाई ओरवाली के हाथ में वलवार और वाई ओरवाली के हाथ में चनुष है। दोनों के माथे पर सात लगेट के वरण्ड-मुंबुट हैं, जो सहसूचन हैं। दुर्गों के माथे पर भी मात लगेटों का करण्ड-मुंबुट हैं। चित्र के दानों ऊर्ध्वंकोण में धर्म के प्रतीक मिंह और वृषम हैं। सिंह के निकटवाले गत्यवं के हाथ में पूजाद्रव्य और वृषम के निकटवाले वित्रत के हाथ में वाध होता है कि दोनों स्तिन-गान में निरत हैं।

क्रपर एक त्रिशूल है, जो शक्ति के ज्वालामय चैतन्य रूप-मा बना हुआ है। इसके तीनो शुल दीपशिक्षा की तरह लहरा रहे है।

चित्र-सर्या ६५—यह महिष्मिदिनों की एक प्रतिमा का चित्र है। (देक्तिये डॉ॰ आनन्द-कुमार स्वामी, विद्ववनमी, चित्रपट ३६) इसमें दुर्गा लपस्मार-पुरुष पर नटराज की तरह महिष् पर खटी हैं। महिष् का आधा घरीर मनुष्य का और आधा घरीर पशु का है। देवी का वार्यों पैर पशुभाग पर और ताहिना मनुष्याग पर है। देवी के एक हाथ में महिष की पृंष्ट है, जो उसकी विवदाता का चिह्न है। देवी की लाठों भुजाएँ फेरी हुई है, जो सवंव्यापिरव के चिह्न हैं। मूर्ति स्थाणुक मुद्रा में सीधी सडी है। यह मारी मृष्टि के रूप का प्रतीक है। मकटादि के प्रतीक-चित्र में स्पष्ट नहीं मालुम होते हैं।

चित्र-सत्या ६६ — यह महिपमिंदिनी दुर्गा की प्रतिमा का चित्र है। (देखिये विश्वकर्मा, चित्रपट ३६)। यह इस समय लाइडेन (Leiden) जमैनी के सप्रहालय मे है। मूर्ति वडी हो भव्य और प्रभावनाली है। इस मूर्ति की विशेषता है कि यह केवल महिप-पीठ पर है। महिप को छद्र का अवतार भी कहा गया है। इस दृष्टि से यह शव या शिवपीठ सिद्ध होगा।

### काली

चित्र-सत्या ६७—यह काली का चित्र नैपाल का है। पुरद्वयाण व मे प्रकासित हुआ था। ( इसका कॉपी-राइट प्रवासक के अवीन है। जिन इमझान मे पड़े हैं। सप्-रूप में काल भी बिद्धित है। निष्त्रिय ब्रह्म ( शिव ) का सित्र्य निगुणात्मक क्य काली के रूप में स्थाणुक-मुद्रा में खड़ा है। (चित्र २० के यत्र स्थित और गित के प्रतीप शिव और शिक के दोनों त्रिकोणों का स्मरण वीजिये।) काला रा और सुले हुए केश वेद वी महारात्रि वा तमोगुण का घोर अधवार, अर्थात् तमोगुण है। लोल जिद्धा से रक्त-विन्दु टपक रहे हैं। यह लाल रग लोल जिद्धा और रक्तिन्दु का लाव रजोगुण का बौर प्रतिक्षण सृष्टि होते रहने वा प्रतोक है। इन के सुस्तवा बन्दुर होना अनिवायं है। ये उनले वांत सत्वपुण हैं और दो बड़े-बड़े दांत अमृतकायो महा-आनन्द के प्रतीक हैं। इच्छा-ज्ञान-क्रिया और स्पूल रूप में चन्द्र, सुर्यं और अप्रि डनके तान नेत्र हैं। वावशक्ति पचास वर्णों के मुण्डमाल के रूप में चन्द्र, सुर्यं और अप्रि डनके तान नेत्र हैं। वावशक्ति पचास वर्णों के मुण्डमाल के रूप में गले

में पड़ी हुई है। हाथ में ज्ञान का खड्ग आर अज्ञान का सद्यि छित्र मस्तक है, जिससे रक्त टपकता रहता है। अज्ञान या अविद्या के शिरश्छेद की यह किया सर्वदा चलती रहती है; क्यों कि अज्ञान का शिर जितना ही काटा जाता है, यह उतना ही बढ़ता है। अम्बा की विशेष कृपा नही होने से इसका समूल नाश नहीं होता। (रक्तबीज, रावण और ऋग्वेद के वृत्र की कथा का स्मरण की जिये)। एक हाथ अभयमुद्रा में और दूसरा वरदमुद्रा में है। किट में शवों के हाथों की माला है। ये शिवत्व प्राप्त किये हुए, अर्थात् सोऽहं भाव में स्थित भक्तजनों के कर्म है, जिन्हें स्वीकार कर देवी उन्हें मुक्ति देती है। शिवा मुक्ति है, जो इनकी कृपा के लिये चिल्लाती रहती है।

चित्र-संख्या ६८— यह काली का चित्र बंगाल का है। (इसके प्रकाशक एस्० दस्तीदार ऐण्ड कं० हैं। इसका प्रकाशनाधिकार प्रकाशक के अधीन है।) देवी इमशान में अपने कूटस्थ रूप शव-शिव पर है। भावनाविहीन, अर्थात् निर्विकल्प निरुपाधि अवस्था ही इमशान है। शिवा (मुक्ति) पार्श्व में है। पराशक्ति की लघुशक्तियाँ (योगिनियाँ) विद्यों (असुरों) का दूर कर रही है। और सभी प्रतीक पूर्वोक्त चित्र की तरह है। इसमें धर्माधर्म दो शव कानों में आभूषण के स्थान में है। अन्धकारमय रूप के बाहर प्रकाश-पृंज फैला है। यह सृष्टि-सूक्त का 'ततो राज्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः' है। उत्पर ब्रह्मा और विष्णु पार्श्वदेवता की तरह स्तुति कर रहे है।

चित्र-संख्या ६६ — यह बंगाल की एक प्रतिमा का चित्र है। मूर के Hindu Pantheon से इसका संग्रह किया गया है। मुण्डमाल में मुण्ड वर्णमाला के पचास अक्षरों के संकेत मात्र है। इसलिये साधारणतया पचास मुण्ड नहीं बनाये जाते। संकेत के लिए केवल कुछ मुण्ड बना दिये जाते है। इस प्रतिमा में पचास मुण्ड बनाने की चेष्टा की गई है।

चित्र-संख्या ७० — यह द्वितीया महाविद्या तारा का, बंगाल का चित्र है। (इसके प्रकाशक कलकत्ता के श्रीबन्धु सिंह है और इसका सर्वाधिकार उन्हों के अधीन है।) शिव के हाथों में डमरू और शृङ्ग शब्द-ब्रह्म के प्रतीक है। शृङ्ग कभी-कभी सुधापात्र का भी काम करता है। (कालरात्रि-नृत्य का विवरण परिशिष्ट १० में देखिये।) इसलिये यह आनन्द का भी प्रतीक है। वाक्शक्ति यत्र-तत्र मालाओं के रूप में पड़ी है। काल-शिक्त (सर्प) शिव और शक्ति के हाथों और पैरों से लिपटे हैं। जगदम्बा के पैरों में और शिव के अंगों में ये गित के प्रतीक है। कटिवस्त्र (व्याध्नर्या) दिक् है। वर्णमाला (वाङमय सृष्टिशक्ति अर्थात् नाद-विन्दु) गले में है। नीलवर्ण और फैले केश, रक्त और लोलजिह्ना तथा उजले दाँत, काली की तरह, कमशः तम, रज और सत्त्व के प्रतीक है। पृष्ट स्तन और चार सुदृढ़ भुजाएँ जगत्पालन की क्षमता के प्रतीक है। तीन नेत्र कालीवत् है। त्रिपुरा के सिहासन के नीचे जो पञ्चिशव, पञ्चब्रह्म, पञ्चभूतादि है, वे यहाँ मस्तक पर पञ्चमुण्ड के रूप में दिखलाये गये है। ऊपर सर्पफण के रूप में महाकाल है, अर्थात् पैरों के नीचे महाकाल और मस्तक पर महाकाल। यह महाकाल का महाकाली रूप है। बायें हाथों में खड्ग और कर्तरी हैं, जो अज्ञान के नाश करने में निरत रहते हैं। घोर प्रहार के लिये खड्ग और लघुकार्यों के लिए कर्तरी (काती) है। कभी-कभी काती के स्थान

मे कची भी दिवलाई जाती है। इसका अयं है कि वडी-से-यटी वठिनाई को यह कैची द्वारा अनायास काट डालती है। दाहिने हायो मे मृष्टि का प्रतीक कमल और प्रह्मानन्द का प्रतीक सुधापाय है। यही सुधापाय वैदिको का मोमपाय, ब्रह्मा का रमण्डल, मन्दिर का अमृतकलय और बुद्ध का कमण्डल तथा सुधाधट है। यमगान कालीवत् है, जो चिताधूम से आच्छत है। देवी स्थाणुक रूप मे खडी है। यह स्नम्भ, म्सूप अथवा प्रामाद-पुरप की तग्ह विगणास्मक अखिल विश्व का प्रतीक है।

चित्र-सल्या ७१—पह वगाल मे प्रविलत त्रिपुरा का चित्र है। इसमे मिहासन के नीचे पञ्चत्रह्य अकित हैं। मिहासन पर शयन-मुद्रा मे परमिशव है। इनकी नाभि, विष्णु की नाभि की तरह, विन्दुस्थान है, जहाँ से मृष्टि का आरम्भ होता है। वेद मे इसे ही 'अमृतस्य नाभि' कहा गया है। नाभि से मृष्टि का प्रतीक कमल निकला है, जिस पर विमय, अर्थान् साकार मृष्टिस्प त्रिपुराम्बिका बैठी है। विष्णुरूप मे कमल पर ब्रह्मा, शास्तरप मे कमल पर शह्मा, शास्तरप में कमल पर शह्मा, शास्तरप में कमल पर शिक्त, जैन रूप में कमल पर त्रव्वं बैठे रहते हैं। सब का अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। पाशाङ्क्ष्मादि की व्याख्या त्रिपुराप्रकरण में हो चुकी है।

चित्र-साट्या ७२ — यह कामरूप की कामात्या की स्वर्णमूर्ति का चित्र है। (कामान्या के दास ऐण्ड ग्रीस इसके प्रकाशक है और सर्वाधिकार उन्हीं के अधीन है।) इसमे गाला-कार विन्दुस्थान ' दिव्यलाया गया है। इसका नाम योनिषीठ भी है। इसके भातर चतुष्कोण पीठ पर सिंह और शव-पीठ है। ये सब अविनाशी कूटस्य तत्त्व की अचल न्यिरता के प्रतीक है। माधना-जगत् में ये वीर और दिव्य अवस्थाओं के मकेत है, जब शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष होती है। नाभिस्थान, कमल इत्यादि पूर्ववत् है। हायों में जपवटी, अभय और वरद दिखाये गये है। ये सृष्टि, उनित और रक्षा के मकेत हैं और जगनमाता का यह मगलमय रूप है। ऊपर अकित ॐ से इन सभी भावों को व्यक्त करने की कोशिश की गई है।

चिन-सत्या ७३—यह छिन्नमस्ता का चित्र नैपाल का है। पुरुच्चर्याणंव मे प्रकाशित हुता है। इसका वृत्त 'नामि', 'अमृतस्य नाभि', अर्थात् विन्दुस्थान है, जिसमे विवत का नाद इतने रुपो की सृष्टि करता रहता है। वृत्त के वाहर के अन्यकार और छिट्यता हुई प्रकाश की रेखाएँ, महारात्रि के अन्यकार, अर्थात् अज्ञेयता ( यहाँ सृष्टि-मूक को स्मरण कीजिये) और उसके मनुचित रूप साकार ज्ञेयता के प्रतीव है। विन्दु अन्यकार और प्रकाश का और भी घनीमूत रूप, सूक्ष्मऔर स्यूल रूप है। चित्र २० के यत्र के मध्य का एव त्रिकोण स्थिति और दूसरा गति का प्रतीक है। ये दोनो एक साथ अर्थनार। रूप मे और अलग-अलग भिन-भिन्न नामो मे स्नी-पुरुष के रूप मे दिखलाये जाते है। यहाँ वे ही ज्ञान इच्छा-निय्यावाले दो त्रिकोण वामकला, अर्थात् रितकाम के रूप मे दिखलाये गये हैं। इस

रााफदरान के अनुसार बिन्दु साकार सृष्टि का आरम्भ है। इमके मीतर नामस्वारमक मारी क्रियार्र होती रहती है।

भावना का मुख्य उपकरण बनाकर, अथवा इसी रूप में, महामाया अपनी लीला का विस्तार करती है। इसलिये छिन्नमस्ता इसके ऊपर स्थित है। त्रिमूर्ति की मध्यस्थ मूर्ति की तरह इस चित्र का मध्यस्थ प्रधानरूप रजोगुण है और तम और सत्त्व दो योगिनियों के रूप में दो पार्श्वदेवता की तरह है। जिस तरह हवा और बिजली का कोई मस्तक नहीं होता है, उसी तरह शक्ति के मस्तक या हस्तपादादि कल्पित वस्तु है। इसलिये ज्ञानखड़ से इस कल्पित अज्ञान का उच्छेद कर दिया गया है। रक्त की तीन धाराएँ तीनों मुख को भर रही है। इस से यही कहा गया है कि एक ही मूलशक्ति त्रिगुण का आधार है और उसी से तीनों गुणों, त्रिशक्ति आदि की उत्पत्ति और स्थिति है। दुर्गासप्तश्रती में दुर्गा को 'गुणाश्रये' और 'गुणमये' कहकर इसी भाव को स्पष्ट किया गया है।

इनका नाम प्रचण्डचण्डिका और वज्जवैरोचनी भी है और बुद्धसम्प्रदाय में इस रूप और भाव को ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया गया है।

चित्र-संख्या ७४ — छिन्नमस्ता का यह रूप बंगाल में प्रचलित है। इसमें (सृष्टि) और काम-रित (स्थित-गिति) के प्रतीक स्पष्ट है। इसमें वर्णमाला (वाक्) तीनों रूपों में स्पष्ट कर दिखलाये गये है। दिक् देवी का वस्त्र है। इसलिये ये दिगम्बरी है। कालसर्प तीनों शक्तियों के साथ है, और तीनों के हाथ में ज्ञान का खड़ा है। दो योगिनियों के हाथ में सुधापात्र है और महादेवी का अपना मुख ही सुधापात्र है। इसमें नैपालवाले चित्र की तरह और संकेत नहीं आ सके हैं।

चित्र-संख्या ७५ — यह नैपाल का, धूमावती का चित्र है। यहाँ विकराल रूप में शक्ति को अंकित किया है। ये काकध्वज और काकवाहिनी है। यह इमशान की शून्यता का प्रतीक है। यहाँ धर्म, चक्र के रूप में रथ में लगा है, जो देवी को वहन करता है। हाथ का सूप अज्ञान की भूसी उड़ाकर भक्तों को ज्ञान का अन्न और पृष्टि प्रदान करता है। यह वृद्धा माता का रूप है। प्रेममय हृदय इसे प्रेममय रूप में देखता है।

चित्र-संख्या ७६ — यह श्रीचक है। यह शाकों का परमाराध्य और परमित्रय प्रतीक है। इसका सांकेतिक विवरण यथास्थान हो चुका है। सौन्दर्यलहरी की टीका में तथा श्रीविद्या के ग्रन्थों में इसका विस्तृत विवरण है। इसका मध्यस्थ बिन्दुस्थान ध्यान देने योग्य है। इसे ही शक्तिमहिमस्तात्र में कहा गया है— 'मध्ये बैन्दवसिंहपीठलिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे।' वोरोबुदूर (जावा) चि० १४० का स्तूप इसा यंत्र पर बना है।

## नटेश्वरी

चित्र-संख्या ७७ — यह नैपाल से प्राप्त तारा की मूर्ति है। यह इस समय विक्टोरिया अलबर्ट म्यूजियम, लण्डन में है। इसके प्रतीक ध्यान देने योग्य है। नीचे सृष्टि-कमल है। उसके बीच में विन्दुस्थान कमल की किणका है। उसके ऊपर नटराज के अपस्मार-पुरुष का तरह माहपुरुष पड़ा है। यही इन्द्र का वृत्र आर दुर्गा का महिष है। देवी

की मुद्राओं में ही मालूम होता है कि कोई प्रचण्ड नृत्य हो रहा है। नृत्य के वेग म उत्तरीय के दोनों द्वोर लटककर ऊपर की ओर मुड गये हैं। देवीमूर्ति के बीच में रहने में ऊपर और नीचे दोनों ही ओर त्रिश्ल बन जाते हैं। यह त्रिशक्ति का चिह्न हैं। नैपाल की बौडमूर्तियों में यह शैली देखी जाती हैं। (देखिये—Buddhist Iconography विनयतोप मट्टाचार्य।) गले में मुण्डमाल हैं। यह सृष्टि का प्रतीक हैं। नीचेवाले बाये हात्र में मातुलुद्ध (अनार) है। यह विश्व का प्रतीक है। इसके बीज मृष्टि के जीव जन्त है। हाथ नृत्यमुद्धा में हैं। मुख विकराल है, जिसमें उद्धिगता और क्षोध प्रकट होता है। काना के पास उडते हुए उत्तरीय नृत्य के बेग को प्रकट करते हैं और बाल भी अग्निश्वाला की तरह मालूम होते हैं। तीनों नेत्र काली, तारा इत्यादि की तरह त्रिशक्ति के प्रतीक है। परिशिष्ट १० में कालगति नृत्य को इस प्रसग में स्मरण कीजिये।

चित्र-सत्या ७८ — यह वौद्ध देवी नैरात्मा की प्रतिमा का चित्र है। इसमे और चित्र ७७ मे कोई भेद नहीं है। यह वगीय माहित्य-परिषद् के सम्रहो मे है। (देखिये — Buddhist Iconography विनयतोप भट्टाचार्य। plate XXXB) निरात्मा का अर्य है – जो आत्मा ही नहीं, आत्मा से भी परे हैं। यह अदोप-कारण का दूसरा नाम है।

मूर्ति चतुष्कोण पीठ पर है। यह स्थितितस्य है। (यहाँ शिवलिङ्ग के निम्नवतुष्नोण और यत्र, चित्र २०, के चतुष्कोण को मिलाइये।) इसके ऊपर कमल पर वृत्त है। यह गतिमती प्रकृति है। इसको जगत् ( पुन पुन गच्छति इति ), अर्थात् जो वरावर चलता रहे, गति मे रहे, और मसार ( पुन पुन सरित इति ), अर्थात् बरावर चलता रहनेवाला भी वहते है। ( यहाँ शिवलिङ्ग के मध्यस्य विष्णवश्यातीले भाग के वृत्त तथा अष्टनोण और यत्र के वृत्त और अष्टदल कमल को स्मरण कीजिये। ) इसके ऊपर शव पर देवी नृत्य कर रही है। शव का मुकुट तीन छपेटो का है। यह त्रिशक्ति और निगुणादि का चिह्न है। इसके ऊपर देवी वामपाद पर खडी है। नटराज-जैसे पुरुपरूप मे र्मूर्त दक्षिण पाद पर खडी रहती है और देवी मूर्ति मे वाम पाद पर । ( इसे शिवलिङ्ग के रुद्राग और यत्र के बिन्दु और दोनो तिकोण से मिलाइये। यत्र का ऊर्ध्वशीर्ष त्रिकोण मूर्ति का शिवरप और अब शीर्प निकोण देवीरूप ग्रहण करता है। एक त्रिकोण, अर्थात् अभिन्न तिशक्ति की कत्पना करने से वेवल एक त्रिकोण (चित्र २०व ) की कल्पना की जाती है और प्रनिमा मे आयुष्मक्ति-समेत नेवल पुरुष या नारी-मूर्ति बनाई जाती है। यहाँ एक निकोण स्थिति (िगव) और दूसरा गित (शक्ति) बनकर नृत्य कर रहा है। पैरो के दोनो पास्त मे देवी के उडते हुए उत्तरीय के छोरो से तारा की मूर्ति (चित ७४) की तरह त्रिशुल बनता है। गले मे सृष्टि की माला है, जिसके पञ्चतत्त्व पाँच मणि के रूप में नीचे दाहिने पैर के पाम लटक रहे हैं। एक हाथ में मातुलुङ्ग और दूसरे में बच्च है। मातुनुङ्ग विस्व है और वच्च स्थिरता, अर्थात् कूटस्य तत्त्व है। मुखमुद्रा प्रशान्त, गम्भीर और प्रसन हैं। मुकुट त्रिशक्ति के त्रिशुरु के आकार का बना हुआ है। मूर्ति स्थाणुकमुद्रा मे है जो सारे विव्य का प्रतीव है।

## जैन

चित्र-संख्या ७१ - यह आदिनाथ ऋषभनाथ की मूर्ति का चित्र है। यह महेत, जिला गोंडा की है। पद्मासन के नीचे दो सिंह और वृषभ है। ये दुर्गा और शिव के विग्रहों की 🍾 तरह धर्म के प्रतीक है। वेद में परमात्मा को वृष और वृषभ कहा गया है। यह ऋषभनाथ नाम ही वेद के भाव पर लिया हुआ मालूम होता है। आसन के नीचे सृष्टि का कमल है। इस पर ब्रह्मा, देवी या बुद्ध की तरह परमात्मा के प्रतीक ऋषभनाथ पद्मासन पर बैठे हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव और बौद्ध स्थाणुक (खड़ी) मूर्तियों के पार्क्देवता की तरह इनके भी दोनों पाइव में दो अनुचर है। एक के हाथ में चँवर और दूसरे के हाथ में पूजा की कोई वस्तु है, जो चित्र में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। हृदय पर धर्मचक बना है। यह विष्णु के श्रीवत्सलांछन की तरह है और दोनों का अर्थ भी एक है। विष्णु की श्री का वत्स या स्वयं विष्णु ही धर्म है। उसी का प्रवर्तित रूप यह चक्र है। धर्मचक प्रभामण्डल के रूप में मस्तक के पीछे भी लगा है। यह वेद का कालचक है2, जो काल और धर्मचक के रूप में विष्णु और शक्ति के हाथों में है और जिन तथा बुद्ध से सम्बद्ध है। मस्तक पर तीन छत्रोंवाला छत्र है। यह त्रिशक्ति का प्रतीक है। यह शिव और बुद्ध का त्रिशूल और दुर्गा का त्रिकोण है। धर्मचक्र और त्रिशक्ति के दोनों ओर दो गज है। ये आध्यात्मिक गौरव और वैभव के प्रतीक है। श्री की मूर्तियों में भी गज इसी भाव से अंकित किये जाते है। सभी ओर अनेक तीर्थकर पर-तीर्थकर के ध्यान में निमग्न है।

चित्र-संख्या ८० — यह तीर्थकर नेमिनाथ की मूर्ति का चित्र है। यह ग्वालियर का है। आसन के नीचे विश्व को घारण करनेवाला धर्म दो सिहों के रूप में अंकित है। प्रतिमा की दाहिनी ओरवाले सिंह के ऊपर धर्मचक्र अङ्कित है। मूर्ति आसन-मुद्रा में पद्मासन पर बैठी है। पार्श्व में दो पार्श्व-चर वा पार्श्वदेवता है। हृदय पर धर्मचक्र है। मस्तक के पीछे प्रभामण्डल के रूप में धर्मचक्र है। मस्तक पर त्रिशक्ति का प्रतीक त्रिच्छत्र है, जिसके एक या दो छत्र चित्र में आये है। तीसरा दिखाई नहीं पड़ता।

चित्र-संख्या ८१—यह महेत, गोंडा में प्राप्त आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ की मूर्ति है। इसके सभी लक्षण और प्रतीक चित्र सं० ७६ की तरह है।

चित्र-संख्या दर—यह भगवान् महावीर की मूर्ति का चित्र है। मूर्ति के नीचे सृष्टि का पद्म है। पद्म के ऊपर त्रिशक्ति के प्रतीक तीन त्रिशूल है। ऊपर पद्मासन पर ध्यानस्थ है।

त्रीणि नाभ्यानि त्रीष्मवर्षाहैमन्ताख्यानि त्रिशताः षष्टिः (३६०) शंकवः न इव अपिता निखाताः ॥

१. ये ते वृष्णो वृष्मास इन्द्र ब्रह्मयुजो वृष्रथासो श्रत्या:।

तॉ श्रा तिष्ठ तेभिरायाहि श्रवीड् हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे।।

तर्वेद । १.२३.१७७.२ ।

२. द्वादश प्रधयश्चकमेकं त्रीणि नाभ्यानि क उ तिचिकेत।
तिस्मन्त्साकं त्रिशता न शंकवीऽपिंताः षष्टिनं चलाचलासः॥
सायण्-द्वादश प्रधयः परिधयः प्रहित वर्तन्ते। तत्स्थानीया द्वादश मासाः।
एकम् श्रद्वितीयं चक्तं क्रमण्स्वभावं संवत्सराख्यं चक्रमाश्रिताः।

एक ओर का पार्क्देव चित्र मे दिसाई पडता है। मस्तक के पीछे प्रभागण्डल के रूप में धर्मचक है। ऊपर तिराक्ति का तिच्छत्र है। आध्यात्मिक वैभव के प्रतीक दोगज इनकी सेवा में सलय है।

चित्र-सरपा मह —यह जैन-चौमुखी अथवा सर्वतोमद्रप्रतिमा है। यह शिविज्ञियाँ तरह तीन स्तरों में बना हुआ है, जो भू भुव और स्व के भी प्रतीक हैं। यह सब प्रकार से चौमुखी गिविज्ञि की तरह है। चित्र ४२ और ४३ देखिये।

चित-सत्या मध—यह गण्डवाल, ग्वालियर राज्य की, चके दवरी और गोमुख यक्ष की प्रतिमा है। यह ऋपभनाथ अथवा वृपभनाथ का रूपान्तर है। यह शिवशिक का प्रतिरुप है। गोमुख चतुत्कोण पीठ पर वैठा है। इसके वाहिने हाथ मे त्रिशूल के स्थान में तीन लपेटो की मूठवाला दण्ड है। वायें हाथ की वस्तु ठीक ठीक दिखाई नहीं पडती। चके देवरी के वाहिने हाथ में भी इसी तरह वा कोई अस्त्र है। चके देवरी प्राक्ति का एक नाम है। इसका अर्थ होता है—जगदीवरी। चक्र का अर्थ है, जो क्रमणशील रहे, अर्थात चलता रहे। जगत् और ससार का भी यही अर्थ है।

#### बुद्ध

चित्र सत्या ६१—ये आदिवृद्ध बच्छायर है। यह नेपाल के एक रागिन चित्र (painting) की अनुकृति है। ये वेदान्त के ब्रह्म और वेद के मत् की तरह बौद्ध देवसमाज (Pantheon) के सर्वश्रोध देव हैं। (देखिये—Buddhist Iconography—विनय तोप भट्टाचार्य, चित्रपट ५)।

वज राज्य की आगे व्यारया हो चुकी है। वज्र का अर्थ है अचल, अटल और अविनाशी तत्त्व। यह वेदान्त का कटस्य है।

नीचे ब्रह्मा के पद्म की तरह सृष्टि का प्रतीक पद्म है। उसकी काँणवा (विन्दुस्यान) पर पद्मासन के ऊपर वृद्ध वैठे हैं। वीच मे ब्रासनमुद्रा मे भगवान् का दारीर है। यह वेहिंलङ्ग की तरह बना हुआ है। दोनो जानु के पास से दो ज्वालाएँ निकल रही हैं और भगवान् का शरीर ही ज्योतिमंय है। ये तीनो ज्योतियाँ प्रिशक्ति का त्रिशूल बनाती हैं। गले मे विष्णु की बैजयन्ती और शैव तथा शाक्तों के मुण्डमाल की तरह वाक्, अर्थात् सृष्टि की माला है। दाहिने हाथ मे बच्च और वायों मे बच्च प्रण्टा है। वच्च 'ऋत वृहत्' की निद्मल स्थिरता का प्रतीक है। वच्च के दोनो छोरो पर त्रिश्चिक के प्रतीक दो निशूल बने हुए हैं। वायों हाथ मे बच्च प्रण्टा शब्द अहा है। यह विष्णु का शब्द, शिव का डमरू, कृष्ण की बर्ती और शक्ति का घण्टा है। इसके भी एक छोर पर त्रिशूल बना है, जिसे मगवान् अगुछा और तजंनी के बीच पकड़े हुए हैं। बच्चविले दोनो हाथ एक दूसरे के ऊपर हृदय पर पड़े हुए हैं। यह निद्मल एकाग्रता, अर्थात् आतमतुष्टि (आतमन्येवातमना एष्ट) का प्रतीक है। यह निद्मल एकाग्रता, अर्थात् आतमतुष्टि (आतमन्येवातमना एष्ट) का प्रतीक है। यह निद्मल एकाग्रता, अर्थात् आतमतुष्टि (आतमन्येवातमना एष्ट) का प्रतीक है। यह निद्मल की सूचता है। किस्तान लोग भी ह्वय पर इसी प्रकार कीस (+) बनाया करते है। इससे स्पष्ट बोच होता है कि कास या कूस त्रिशूल की अनुकृति है। इस ग्रन्थ मे मैंने अयन भी इसकी चर्चा कीरे है। मगवान् के कन्ये से लटकते हुए और हवा मे उडते हुए उत्तरीय के दोनो छोर शरीर के साथ त्रिशूल बनाते हैं।

भौंहों के बीच उज्ज्वल बिन्दु वा तिलक है। ग्रीनवेडेल ने इसे ऊर्णा कहा और पीछे के सभी लेखकों ने इसे इसी नाम और रूप में ग्रहण कर लिया। दोनों भौंहों के मिलने के स्थान में गोलाकार घूमे हुए बालों को ऊर्णा कहते हैं। यह महापुरुष का एक लक्षण है। किन्तु यह ऊर्णा हो नहीं सकता। यदि यह बिन्दु ऊर्णा होता, तो भौंहों के वालों की तरह इसका भी रंग काला होता। किन्तु इसका रंग उजला होने के कारण स्पष्ट है कि यह ऊर्णा नहीं है। यह आज्ञाचक का बिन्दु-स्थान है, जहाँ ध्यानस्थ होने पर प्रथम ज्योति प्रकट होती है'। बिन्दु के ऊपर रत्नमुकुट है। इसकी एक पंक्ति में पाँच और दूसरे में सात रत्न है। ये कमशः पञ्चतत्त्वादि, अर्थात् तारा के पञ्चब्रह्म और सप्तलोक है। शेष के भी पाँच और सात फण बनाने का विधान है। पीछे ज्योति बगराता हुआ प्रभामण्डल यह सूचित करता है कि भगवान् ज्योतिर्मय है।

चित्र-संख्या ८६ — बुद्ध की यह मूर्ति बर्लिन म्यूजियम में है। यह नेपाल की, प्राचीन पत्थर की मूर्ति है। (देखिये — Gruenwedel. Buddhist Art in India. Page 178. Fig. 126.) इस पर अंकित लेख है — ये धर्मा: हेतुप्रभवा:।

भगवान् के आसन के नीचे दो सिंह है। धर्म के ऊपर सृष्टि का प्रतीक कमल है। ब्रह्मा की तरह भगवान् कमल पर पद्मासन पर भूमिस्पर्श-मुद्रा में बैठे हैं ललाट पर बिन्दु चमक रहा है (यंत्र के बिन्दु को स्मरण की जिये)। समूची प्रतिमा शिविलङ्गाकृति की वनी है। मालूम होता है कि शिविलङ्ग के भीतर शिव प्रकट हुए है। नीचे धारणशक्ति, मध्य में विष्णुशक्ति का कमल और ऊपर रुद्रांश है।

चित्र-संख्या ८७ — यह वुद्ध का मस्तक गान्धारिशल्प की कृति है, और अनुमान किया जाता है कि ईसवी सन् की चौथी शताब्दी की है। इसमें ललाट-बिन्दु इतना स्पष्ट है कि यह ऊर्णा हो नहीं सकता। ईसवी सन् के पूर्व की मूर्तियों में भी ये बिन्दु पाये जाते है। यह दार्शनिकों और साधकों का बिन्दु है।

चित्र-संख्या मम — यह बुद्धमूर्ति भी गान्धार-शिल्प की कृति है। इस समय बृटिश म्यूजियम लण्डन में है (देखिये विश्वकर्मा, प्लेट १८)। अनुमान किया जाता है कि यह ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी की मूर्ति है। इसमें ललाट-बिन्दु स्पष्ट है और यह अर्णा नहीं है। यह साधना और सिद्धि का प्रतीक है।

चित्र-संख्या दश्—इस शिलाखण्ड पर प्रथम धर्मचक्र-प्रवर्तन का दृश्य अंकित है (देखिये Gruenwedel. Buddhist Art in India. page 144 fig 96.)। इसमें बुद्ध के आसन के नीचे त्रिशूल पर धर्मचक्र अंकित है। ग्रीनवेडेल इसे वौद्धित्ररत्न (बुद्ध धर्म और संघ) के रूप में ग्रहण करने में हिचकते है। किन्तु त्रिशूल का सूक्ष्मरूप त्रिशक्ति और स्थूलरूप बौद्धसम्प्रदाय में त्रिरत्न है।

चित्र-संख्या ६०—यह साँची-स्तूप का एक द्वार है। ईसवी सन् से दो सी वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके शिखर पर चक्र के ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध

१. इसके विशेष विवरण के लिये 'षट्चक्रिक्षण' में आज्ञाचक और सहस्रार का विवरण देखना चाहिये।

सम्प्रदाय मे दोनो का समान रप से वादरणीय और गीप स्थान है। हम देख बांवे हैं कि एकशल ज्योतिमंग एक चैतन्य शिक्त का प्रतीक है, जिसकी उपासना घूलप्रतीक के रूप मे होती है और नियक्ति नियुल है, जिसकी उपासना त्रिकोण, शिविल्झ, स्तुपदि के रूप मे होती है। दुर्गा के चित्र (चित्र ६०) मे महिप के कच्छ मे सूल है बीर उपर त्रियूल। ये एक ही सिद्धान्त के समस्त और व्यस्त रप हैं। जैन मूर्तियों की तरह चक्र और नियुल के पार्श्व मे एक गजराज खड़ा है। नीचे द्वार के वाम स्तम्भ पर चक्र बिक्त है, जिसकी परिष्य पर नियुल वने हैं। द्वार की प्रथममूमि के मध्य मे सूप बना है, जिसके उपर स्तूपिका (देवप्रासादों का अमृत-कल्य) वनी है। गजयूय आराधना में निरत है। द्वार की वृत्वीयमूमि के दोनों पार्श्व में दो स्तूप वने हैं, जो खबिल्झ जैसे दिखाई पढ़ते हैं। यथार्थ में शिविल्झ का विस्तृत रूप स्तूप बौर स्तूप का लघुरूप शिविल्झ है। लघुरूप मे पूजन के लिये वनाये हुए सभी स्तूपों में और शिविल्झ में कोई मेद नहीं मालुम होता। वे स्तूप-जैसे तव लगते हैं, जब उनके उपर स्तूपिका या खन लगा दिये जाते हैं।

चित्र सस्या ६१ — निशक्ति का सिद्धान्त कितना प्राचीन है, यह कहना कठिन है। ऋग्वेद की ऋषा है—

> धौमें पिता जनिता नामिरत्र बन्धुमें माता महती महीयम् । ठत्तानयोश्चम्वोयोनिरतरत्रा पिता दुहितुर्गर्भेमाधात् ॥

Æ० १.२२.१६४ ३३ I

दितीय पक्ति का परपाठ है — उत्तानयो चम्बो योनि अन्त अत्र पिता दुहितुर्गर्गमाघात्। "धौ मेरे जन्मदाता पिता है, यहाँ नाभि मेरा वन्धु है और यह पृथ्वी मेरी माता है।
चित पडे हुए दो सोमपात्रो के भीतर योनि है। यहाँ पिता ने कन्या मे गर्भाधान
किया।" अक्षराय छेने पर यह ऋचा निरय के ही नहीं, वीभत्स भी है। किन्तु भुभे
इसके अयं का इस प्रकार वोध होता है कि नाभि शक्ति का ज्ञान-स्थान है और दो चित
पडे हुए सोम पीने के कटोरे नमश इच्छा के विन्तु और तिया के विन्तु है। इन तीनो विन्तुओं
से त्रिशक्ति का त्रिकोण या योनि वनती है। पिता, अर्थात् जगत् के निर्माता ने इस योनि
का निर्माण किया और इसके भीतर सृष्टि का प्रवर्तन किया। इसिल्ये योनि, अर्थात् त्रिशक्ति
का त्रिकोण जगत्पता की बेटी है और इसमे सृष्टि का आरम, अर्थात् गर्भाधान हुआ, जिसे
शास्तरांन मे चिचिनीनम कहा गया है। यन के दो निकोण इस ऋचा के धौ और मही हैं
जो अभिन्न हैं और सुष्टि के विवर्तन और सवर्तन-त्रिया को चळाते रहते है।

अब चिन ६१ को देखिये। यह मोहन-जो-दडो को खुदाई मे मिली हुई पद्युपित की मूर्ति है। पद्युपित अन्द मे प्राणिमान का नाम पद्यु है। इसलिये सर्वेश पद्युपित है। इम चिन मे पद्युपित वीच मे बैठे हैं। और चारो ओर मनुष्य से लेकर मत्स्य और कीटादि सभी ज तुर्वों से पिरे हैं। चौची-जैसी किसी वस्तु पर सिद्धासन के ऊपर बैठे हैं। नामि के नीचे एक त्रिद्यूल बना है और दूसरा मस्तक के ऊपर बना है (इसे साँचीवाले त्रिद्यूल से सिलाइये)। सम्मवत इसका सकेतितायं यह है कि पराशक्ति या परात्मा का साकार

रूप जगत् है और त्रिशक्ति में इसका आदि और अन्त है। यदि मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता को वेद से आगे की सभ्यता माना जाय, ता त्रिशक्ति का इतिहास मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता से भी आगे निकल जाता है और भूत के अन्धकार के गर्भ में विलीन हो जाता है।

त्रिशक्ति का ही दूसरा रूप चन्द्र और बिन्दु (ँ) है। मालूम होता है कि चाँद और सितारे के रूप में इसलाम ने भी इसे ग्रहण किया है। यह भावना इससे और भी दृढ़ हो जाती है कि गजनी में महमूद गजनवी की कब पर षट्कोण यन्त्र अंकित है। हम देख आये है कि षट्कोण विशुद्ध त्रिशक्ति के प्रतीक है।

चित्र-संख्या ६२—यह प्रतिकृति स्वात में मिली थी और इस समय कलकत्ता-म्यूजियम में है। यह बुद्ध के प्रथम धर्मीपदेश की प्रतिकृति है। देखिये Gruenwedel, Budhdist Art in India, page 144, Fig. 96.)।

इसमें बुद्ध के दाहिने हाथ के नीचे त्रिशूल पर चक्र बना है। इनसे बोध होता है कि यह कितना व्यापक और प्राचीन सिद्धान्त है।

चित्र-संख्या ६३ — यह साँची-स्तृप के द्वार के एक आग का चित्र है। इसमें नीचे चतुष्कोण वेदी पर चक्र के ऊपर त्रिशूल वना हुआ है। उसके ऊपर वोधिद्रुम है। इसके स्कन्ध से फूटती दो डालों के वीच त्रिशूल दिखाई पड़ता है। यह मेहराव का अंश भी हो सकता है। मानव, देव, गन्धर्वादि सभी इनकी आराधना में संलग्न हैं।

चित्र-संख्या ६४—यह भी साँची-स्तूप के द्वार के एक अंश का चित्र है। इसमें एक वलवान् पुरुष के माथे पर चक्र, चक्र पर त्रिशूल और त्रिशूल के तीनों शूलों पर तीन चक्र है। जो वहाँ उपस्थित है, वे सभी स्तुति-प्रार्थना में निमग्न हैं। सम्भव है कि यह बलवान् पुरुष बुद्ध हों, जो त्रिशक्ति और त्रिरत्न के आधार है।

चित्र-संख्या ६५—यह भारहुत के प्रसेनजित्-स्तम्भ के एक अंश का चित्र है (देखिये Gruenwedel, Buddhist Art in India. page 69. Fig. 38) । इस चित्र के नीचे का लेख है—राजा प्रसेनजी कोशलो । नीचे दो पुरुषों के वीच एक चतुष्कोण वेदी है जिस पर बहुत-से फूल पड़े हैं । वेदी चार स्तम्भों पर है । ये सम्भवतः बुद्ध की चार अवस्थाओं के द्योतक है—अविभाव, महाभिनिष्क्रमण, धर्मोपदेश और महानिर्वाण । वेदी के ऊपर वीच में वोधिद्र म है और इसके दोनों ओर दो चक्र और उन पर तिशूल वने हुए हैं । चक्रों के एक ओर यंघ स्त्रीरूप में और दूसरी ओर धर्म पुरुषरूप में खड़े हैं । ऊपर का लेख है—भागवत शाक मुनिनो वोधो ।

चित्र-संख्या ६६ — यह नैपाल का चित्र है। इसका नाम है तिलोकपाणि लोकेश्वर।
यह वृद्ध का चित्र है। नीचे कमल है। ऊपर काणिका पर वृद्ध खड़े हैं। स्थाणुक मूर्ति है
जो सारी सृष्टि का प्रतीक है। एक पर में स्त्री का वस्त्र है और दूसरे में पृष्प का। यह
अर्द्ध नारीश्वर की तरह शिव-शक्ति की स्थिति और गित का प्रतीक है। यंत्र (चित्र २०)
के दोनों त्रिकोणों को स्मरण कीजिये। जानु के पास उठे हुए उत्तरीय के छोरों से शरीर
के साथ त्रिशूल वन जाता है। वायें हाथ में सृष्टि का प्रतीक कमल है और दाहिने में
तिशूल के रूप में त्रिशक्ति है। माथे पर विन्दु है और विन्दु के ऊपर मुकुट में तीनों रत्नों

के रूप मे तिरत्न, तिशक्ति इत्यादि हैं। कपर पञ्चत्रह्य के प्रतीक पञ्चरत्न है। प्रभामटल दीपशिखा की तरह बनी है। इसका सकेत है कि भगवान् ज्योति स्वरूप हैं।

चित्र-सच्या ६७ — यह नाल दा मे प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है और नाल ग्वा-म्यूजियम का एक अनमोल रस्त है। युद्ध की ऐमी मूर्ति अन्यत्र कहीं देखने मे नहीं आई। चतुष्कोण येदी पर कमल है और इसका किंगका पर भगवान् स्याणुक-मुद्रा में खड़े हैं। यह सारी सृष्टि का प्रतीक है। वार्ये हाथ में घमंचक और दाहिने हाथ में विद्यक्ति का विश्रूल है। यह इतना स्पष्ट है कि इसमें कोई सन्देह हो नहीं सकता। गले मे पद्माल है। यह महाकाल और महाकाली का मुण्डमाल और विष्णु की वैजयन्ती माला है। उत्पर मस्तक के पीछे प्रभामण्डल है। इससे ज्योति की रेवाए फूट रही हैं और उत्पर शूल के अप्रमाग की तरह ज्योति की शिखा है। यह स्पष्ट सकेत है कि भगवान् ज्योति स्वरूप है। मुसमुद्रा प्रधान्त और गम्भीर है। ओठो पर ईपत् हास्य लक्षित होता है। मूर्ति सममगमुद्रा में खड़ी है।

चित्र-सख्या ६८—यह कन्हेरी गृहा की एक प्रतिकृति का चित्र है। सृष्टि का मूल्सम्भ पदानाल के रूप में निकला है (इमे चित्र ४४ से मिलानर देखिये)। कहाँ से निकला है, यह कौन बतावे। इसल्यि इसना उद्देगम स्थान अज य सून्यता की और सकेतित करने छोड़ दिया गया है। इस मृष्टि के मूलस्तम्भ को नाग, कर्यात् कार दोनों ओर से अवलम्ब दे रहे है। विष्णु की सूर्ति में भी दोप सारी सृष्टि के प्रतिरूप पुरूप को धारण करते हैं और सृष्टि की स्थिति के प्रतीक घरा को धारण किये रहते हैं। ब्रह्म की तरह बुद्ध कमल पर बैठे हैं। ब्राखाकमलों पर पाइवदेव-देवियाँ सेवा में मल्य हैं। क्रमर गंधवं और कितर स्तुति में निरत्त हैं और अज्ञान के बादलों को चीरकर उपर ज्ञानलोक की और जा रहे हैं। भगवान के पैरो के पास धर्म के प्रतीक दो सिंह है (चित्र वे लिये देविये Gruenwedel Buddhist Art ni India Fig 60)।

चित्र-सख्या ६६— यह एक वीधिसत्व की भारत की वनी पीतल की मूर्ति है, जिसमें वाँदी और ताँवा जड़े हैं। इसकी ऊंचाई ७ ६ इस है और मूल वॉलन-म्यूजियम है (देखिये— Grnenwedel Buddhist Art in India Page 188 Fig 135)। मूर्ति स्थाणुक मुद्रा में है। पीठ का जितना-सा अद्या दिखाई पड़ता है, वह गोल है। नीचे पद्म और चतुष्कोण होना चाहिये। गले में पद्ममाला लटक रही है, जो चित्र में देखने से मुण्डमाला-सी लगती है। नाभि त्रियूलावार बनी है। दाहिने अभयहस्त में गृणिका और वावें बरदहस्त में मातुलु ग-जैसी कोई बस्तु मालुम होती है। लटाट पर दिदु स्पष्ट है। आंखें ब्यानस्थ-सी है। मुकुट का अग्रमाग निवाक्ति वा प्रतीक नियूलाकार बना हुना है। मूर्ति किञ्चित् दाहिनी और सुकी हुई द्विमग-मुद्रा में है।

चित्र-सत्या १०० — यह दीपकर वृद्ध और मेघ की प्रतिकृति है। यह कन्हेरी की रिपंबी गुहा की दीवाल मे बनी हुई है (देखिये — Gruenwedel Buddhist Art in

India Page 143 Fig 95) i

वृद्ध कही जा रहे थे। रास्ते मे कीचड पड़ा। भगवान् के चरणों वो कीचड में <sup>ब</sup>चाने के लिये मेघ ने उस पर अपने बाल फैठा दिये। यह भगवान् की स्थाणुक द्विभंग प्रतिकृति है। पार्विदेवताओं में एक देव और एक देवा है। देव धर्म और देवी संघ है। भगवान् के दोनों कन्धों के निकट और मस्तक के दोनों ओर दो-दो त्रिशूल बने हुए है। मस्तक के निकट एक ओर गन्धर्व पुरुष और दूसरी ओर स्त्री दोनों अज्ञान के बादल (वृत्र) को चीरते हुए अज्ञात ज्ञानलोक की ओर वढ़े चले जा रहे हैं (प्रसाद-पुरुष-प्रतीक के ऐसे मिथुनों को स्मरण की जिये)।

चित्र-संख्या १०१ — यह पटना-म्यूजियम् (६५६१) की एक मनोहर मूर्ति का चित्र है। यह मूर्ति कुर्किहार में मिली है। यह पीतल की है और २ फुट १० इंच है।

यह भगवान् की स्थाणुक समभंग मूर्ति है। मूर्ति का निम्नभाग भूपुर की तरह चौकोर वना हुआ है। उसके ऊपर दो बलवान् और तेजस्वी सिंह वने हुए हैं। ये घर्म है। दोनों सिंहों के बीच पद्मनाल-जैसा बना हुआ है। उसके ऊपर, नीचे शीर्षवाले दो त्रिशूल और दो चक्र बने हुए हैं। इनके ऊपर दितीय भूपुर की तरह दूसरा चतुष्कोण वेदी है। उसके ऊपर कमल है। उसकी किणका (यंत्र के बिन्दु-स्थान) पर भगवान् के दोनों चरण है और दीर्घकाय तथा प्रभावशाली मूर्ति खड़ी है। दाहिने वरदहस्त पर चक्र बना हुआ है और वायों हाथ में कुछ है। मस्तक पर तृतीय नेत्र की तरह स्पष्ट बिन्दु है और जटामुकुट के ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। ब्रह्मा के हाथ में चंवर और अमृतपात्र और इन्द्र के हाथ में अमृतत्व का चरु है। समूचे प्रभामण्डल से ज्योति छिटक रही है। यह विश्व का प्रतीक शिवलिङ्गाकार स्तूप है। इसके ऊपर अमृत-कलश का प्रतीक स्तूपिका बनी हुई है। जिस तरह प्रासादपुरुष के भीतर उसकी चेतना और प्राणस्वरूप देवता प्रतिष्ठित रहता है, उसी प्रकार अपनी ज्योति से विश्व को भरकर स्तूप के भीतर भगवद्विग्रह प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि त्रयस्त्रिंशत् स्वर्ग से भगवान् के भूमिष्ठ होने का यह दृश्य है।

चित्र-संख्या १०२ — यह पटना-म्यूजियम (६७६३) की पीतल की मूर्ति है। कुर्किहार में मिली है। इसकी उचाई २ फुट २ इञ्च है। मूर्ति के नीचे सामने अधोमुख त्रिकोण बना हुआ है। यह त्रिशक्ति का शक्तिमय रूप है। पीठ तीन भूपरों का बना हुआ है। पहिला चतुष्कोण सबसे नीचे है। दूसरा मध्य में और तीसरा सबसे ऊपर है। भूपर के ऊपर पद्मपीठ के सामने तीन पद्मपत्र की तरह तीन रत्नों की त्रिशक्ति और तिरत्न बने है। ऊपर सृष्टि कृ। पद्म है, जिसकी कर्णिका पर भगवान की स्थाणुक समभंग मूर्ति खड़ी है। ज्वाला की लपटों को फेंकता हुआ स्तूपाकार प्रभामण्डल बना है। इसके ऊपर स्तूपिका के स्थान में उलटा त्रिशूल बना है। प्रभामण्डल चतुष्कोण वेदी पर स्थित शिवलिङ्ग की तरह मालूम होता है जिसमें शिव के स्थान पर बुद्ध प्रकट हुए है। ज्ञाननेत्र के स्थान में ललाट पर विन्दु स्पष्ट है।

चित्र-संख्या १०३— यह कुर्किहार में प्राप्त पीतल की तारा की मूर्ति पटना-म्यूजियम (६६३०) में है। इसकी उँचाई एक फुट है।

मूर्ति दो चतुष्कोण पीठों पर है। पहिले चतुष्कोण पर तीन भूपुर-जैसी रेखाएं है। उसके ऊपर दूसरी चतुरस्र वेदी है। उसके ऊपर सामने तीन कमलदल के रूप में त्रिशक्ति और त्रिरत्न का त्रिशूल बना हुआ है। दो वृत्तों के ऊपर कमल है। कमल की कर्णिका

पर स्थाणुकर्मूत अतिम म मुद्रा में खटी है और किट से उपर का अग दाहिनी गोर भुका है। दाहिना बरदहस्त है और वार्षे में पड़म है। मुकुट के ऊर्ध्व भाग पर त्रिपूल बना है और कमल के तीन दलों से मस्तक की वाई और त्रियक्ति और त्रिरस्तादि का सकेत है। प्रभामण्डल शिवलिङ्माकार स्तूप-जैसा है, जिससे ज्योति छिटक रहीं है। इसके शीर्ष पर तीन रत्न है और उनके उपर स्तूपिका के स्थान में त्रियूल पर चक्र का शिखर बना हुआ है। सारी प्रक्रिया ज्योति स्वरूप सुद्ध चेतना के प्रतीक की ओर सकेत करती है।

चित्र-सख्या १०४ — यह पीतल की वृद्धमूर्ति कुकिहार मे पाई गई है। यह पटना म्युजियम मे है (६६३३)।

यह तीन यसो में ठीक गिविलिङ्ग की तरह बनी है। नीचे का चतुरस्र ियविलिङ्ग के ब्रह्मारा की तरह है। मध्य भाग अष्टदल नमल पर है। यह अष्टकोण विष्ण्वस की तरह है। ऊपर वर्तुं लाकार खदारा की तरह है। ऊपर विद्यूल पर धर्मचक है। इसके ऊपर मुक्कित पड़म सृष्टि की अनन्त सत्ता की वोर सकेत करता है।

चित्र-सप्या १०४—यह अमरावती मे प्राप्त एक प्रस्तरखण्ड का चित्र है। इसमें चतुष्कोण आधार पर वृत्त के क्रपर वर्तुं लाकार स्तूप है। यह सिद्धान्त और आकार में ठीक शिविलङ्ग की तरह है। यदि इस पर स्तूपिका न बनी रहती, तो इसे शिविलङ्ग नहीं कहना विका होता। नर, नाग, सुर, गन्धवं, स्त्री-पुरुप, सभी मत्त होकर नृत्य, गान इत्यादि से इसकी आराबना मे जन्मत्त-से हैं। वही भव्य मृति और इस्य है। स्तम्भ और वैवामसाद भी इन्हीं सिद्धान्तो पर बनते हैं, यह आगे विवारणीय है।

चित्र-रुप्या १०६ —यह मूर्ति कलकता-म्यूजियम मे है। यह लीरिया रंगाइ की इन्न्र-बैलगुहा मे प्राप्त हुई थी। यन वृद्ध का दर्शन करने आये है, यही दृश्य इसमे दिखलाया गया है देखिये Gruenwedel, Buddhist Art in India Page 142 Fig 98) यत्र के तीन मृपुर की तरह तीन चतुष्कोण वेदियो पर पदमासन के ऊपर भगवान् हैं। बाहर का स्तृपाकार घेरा ठीव शिवलिङ्ग की तरह मालूम होता है। शक वे साथ ध्यानावस्थित देव गन्धर्व, पहा आदि सभी श्रद्धापुर्ण मिक्त से सुडे हैं।

चित्र-सख्या १००—यह नेपाल की मूर्ति का चित्र है। यह सिंहनाद नामक वोधिसत्व की मूर्ति है। जो भी नाम दिया जाय, यवार्य में यह बुद्ध की मूर्ति है (चित्र के लिये देखिये—Buddhist Iconography Vinaya Tosh Bhattacharya Plate 19d)। लगभग चतुष्कोण वेदी के दो स्तरो (भूपूर) पर कमल है। मूर्ति की सुविधा के लिये इसकी किंगका भी लगभग चतुष्कोण वनाई गई है। उस पर गरजता हुआ सिंह (धर्म) है, ययोकि धर्म यदि दब्बू और चुप हो जाय, तो सृष्टि का नाश हो जायगा। उसके ऊपर कमल (सृष्टि) है। उसकी वृत्ताकार किंगका (बिद्धु) पर वोधिसत्त्व बैठे हैं। उनके सिंहासन का पीठ तीन अदो में निद्मुलाकार बना हुआ है। है।

र मिलाइये-'सिंह पर एक कमल राजिन ताहि कपर भगवनी।'

चित्र-संख्या १०८—यह नैपाल का चित्र है। श्रीविनयतोष भट्टाचार्य ने इसे प्रत्यंगिरा कहा है। किंतु यह विश्वरूप बुद्ध की प्रतिकृति है। (चित्र के लिये देखिये (Buddhist Iconography. विनयतोष भट्टाचार्य, Plate XXIXC)।

भगवान् के दोनों चरण दो कमलों पर है। ये स्थिति और गित है। इन्हें यंत्र के दोनों त्रिकोणों और छिन्नमस्ता के काम और रित से मिलाइये। 'कहियत भिन्न न भिन्न' देखने और सुनने में भिन्न होने पर भी ये दोनों अभिन्न है। इसलिये शिव-शिक्त, दिक्-काल, शेष-पृथ्वी आदि के रूप में ये युग्मरूप में दिखाये जाते है। ये ही मन्दिरों की मिथुन मूर्तियाँ है। इनकी संख्या एक से पचास तक ग्रन्थों में देखी जाती है। दुर्गासप्तशती के वैकृतिक रहस्य में एक मिथुन की और महानिर्वाणतन्त्र में पचास मिथुनों की पूजा का विधान है। ये पचास मिथुन वर्णमाला की पचास शिक्तयों के भिन्नाभिन्न रूप-जैसे मालूम होते हैं। मंदिरों में प्रायः अष्टभिन्नाप्रकृति (पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, अहंकार) और चेतना के अष्ट मिथुन नाना मुद्राओं में अङ्कित किये जाते हैं।

भगवान् के दाहिने चरण में स्त्री का और बायें में पुरुष का पहिरावा है। यह स्थिति और गित के अर्थनारीक्वरत्व का प्रतीक है। बुद्ध की सहस्र, अर्थात् असंख्य भुजाएँ है। यह उनका सर्वव्यापित्व है। प्रधान बाई भुजा में त्रिशूल के ऊपर धर्मचक्र है। दाहिनी भुजा अभयमुद्रा में दिखाई पड़ती है। त्रिमूर्ति की तरह भगवान् के त्रिगुण, त्रिरत्न, त्रिशक्ति आदि के बोधक तीन मुख हैं। मस्तक पर चौदह भूमियों का मन्दिर करण्डमुकुट की तरह है। यह अखिल ब्रह्माण्ड के चौदह लोकों का प्रतीक है, जो विक्वात्मा बुद्ध का मुकुट है।

(सारनाथ के म्यूजियम में मैने एक मूर्ति देखी। एक सुन्दर कमल पर चौदह भूमियों का मन्दिर है। यह चतुर्दशभुवनात्मक सृष्टि का प्रतीक है। मैं उसका चित्र न ले सका।)

भगवान् का लटकता हुआ और पैरों के पास ऊपर की ओर उठा हुआ उत्तरीय पैरों को बीच में रखकर त्रिशूल बनाता है।

चित्र-संख्या १०६—यह बौद्ध देवता जम्भल का चित्र कहा जाता है। (देखिये Buddhist Iconography विनयतोष भट्टाचार्य, plate XXVIC)।

जम्भल बौद्धधर्म का अत्यन्त प्राचीन देव माना जाता है। लोग इसे बुद्ध से भी प्राचीन मानते है। यथार्थ में, साधना के जो सिद्धान्त यंत्र में अंकित हैं, उन्हीं का यह मूर्तरूप है। तिब्बत में इसे ही यवयुम (पूज्य मातापिता) कहते हैं।

सृष्टि के कमल की कर्णिका पर देव बैठे हैं। स्थितिवाला त्रिकोण देव का शरीर है। त्रिकोण की तीन भुजाओं की त्रिशक्ति इत्यादि के प्रतीक तीन मुख और प्रत्येक मुख में दो नेत्र और ललाटिवन्दु है। माथे पर पञ्चरत्नों का मुकुट है। यह तारा के मस्तक के पञ्चमुण्ड और त्रिपुरा के सिंहासन के नीचे पञ्चब्रह्मादि है, जो साधारणतया पञ्चतत्त्व के प्रतीक माने जाते हैं। ऊपर जटा-मुकुट त्रिशूलाकार बना हुआ है। जिसके मध्य भाग में त्रिरत्नादि अमृतघट के रूप में बने हुए है। देव के मस्तक पर त्रिरत्न के ऊपर सप्तरत्न है। ये चित्र १०८ के मुकुट के १४ लोक की तरह सप्तलोक है। देवी के माथे पर पञ्चरत्न है।

ये भी पञ्चभूत है, क्योंकि गति-शक्ति पञ्चभूत के रूप में विश्वव्यापी है। यह देवीरूप यश का दूसरा त्रिकोण हुआ। ये दोनों भिन्न हो नहीं सकते। एक ही शक्ति के दो नाम और रूप होने के कारण स्वभावत अभिन्न हैं। इसिलये अभिन्न युग्म के रूप में अकित किये जाते हैं। पाया, अकुश, धनुवीणादि की व्यास्या त्रिपुरा और गणेश-प्रकरण में हो चुकी है।

चित्र-संख्या ११०—इसका नाम नुषकपाल है । (देखिये—Buddhist Iconography विनयतीप भट्टाचार्य, plato 25B, ) यह नेपाल से प्राप्त चित्र है । तिव्वत मे इसे यवयुम कहते हैं ।

चुद के इस चित्र मे उपासना के सभी सिद्धान्त आ जाते हैं। (यत्र, चित्र २०, से मिलाइये)। नीचे भित्राप्रकृति का कमल है। इमकी सस्या कभी-कभी नौ भी गही जाती है। इसलिये यहाँ नौ दल हैं। उसके ऊपर समस्त प्रकृति का वृत्त है। वृत के भीतर दो त्रिकोण, जर्यात् स्थिति-गति, नाम-रित हैं (छिन्नमस्ता के चित्र ७३, ७४ को देखिये)। इन पर भगवान् का वार्यां उचरण है। बाक्त और दौवों के नियमानुसार इसे दाहिना होना चाहिये। यह चरण यन्त्र का विन्दु है। विन्दु, अर्थात् साकार सृष्टि मे भित्र-भिन्न शक्तियाँ किस प्रकार काम करती है, यह आगे अकित किया गया है।

बुद्ध के गले से मुण्डमाला लटक रही है। यह वाको और सैंवो की बाक् अथवा वणमाला है। जानुओं के निकट तीन-तीन सून लटक रहे हैं। त्रिशक्तादि त्रिक के प्रतीक का यही से आरम्म होता है। स्थित और गति पृष्ठ और नारी के रूप में अब्दुत है। स्थित के विना गति नहीं हो सकती और गति में स्थिति है। यदि गति में स्थिति नहीं रहे, तो गति किसकी और कैसे होगी। समुद्र में लहर उटनी है। यदि समुद्र (स्थिति) न रहे, तो न लहर उटेगी और लोटती लहर कहाँ विलीन होगी, इसका कोई ठिकाना न रहेगा। इसलिये दोनो एकाकार और अफिन्न हैं। पृष्ठ की दो आँखें और तीसरी आँख जैसा ललाटबिन्दु है। उपर सात रत्नों का मुकुट है, यह सप्तलोक है। उपर सुद्ध की मूर्ति है। इसका अर्थ है कि सारी प्रतिकृति बुद्धभावना की है। देवी के मस्तक पर पाँच रत्न हैं। ये तारा और त्रिपुरा के पञ्चतहा, पञ्चतत्वादि हैं। बुद्ध के उपरवाले वायें हाथ में खट्नागवाला त्रिशुल है। (खटवाग एक प्रकार का सस्त्र है, जिसके अप्रभाग में धातु का नरमुण्ड बना रहता है।) त्रिशुल और तीनो मुण्ड त्रिशक्ति और तिरत्नादि त्रिकों के प्रतीक हैं। नीवेवाले हाथ में सुपागत्र है। उपरवाले ताहिने हाथ में अमरू, अर्थात् शब्दबह्म और तीवेवाले हाथ में सूटस्यता का प्रतीक वळ है।

चिन-सख्या १११—यह लदाख के एक रगीन चिन की प्रतिकृति है। चिन मे भ्रम से लदाख की जगह ल्हासा छप गया है। इसका नाम है चिति। चिति शक्ति की ' कहते हैं—

> चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्स्याप्य रिवता जगत् । नमस्त्रस्यै नमस्तरस्यै नमानम ॥ दुर्गास्तवशती । अध्याय १

"चिति (चेतना) रूप से जो सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त होकर स्थित है उसे बारंबार नमः।" इसमें नीचे सृष्टि का पद्म है। उसके ऊपर बिन्दुस्थान, अर्थात् वृत्त है। उसपर विवर्त के घोर नाद शब्दब्रह्म (वाक्) के प्रतीक दो शंख हैं। इन पर तन्त्रिकों की गुरुपादुका दोनों चरण है। ऊपर स्थिति और गति (योगवासिष्ठ के महाभैरव और कालरात्रि) का नृत्य हो रहा है। महाभैरव कूटस्थ है। गति (शक्ति) का नृत्य उसी पर होता है। इसलिये गति का सम्पूर्णरूप और दोनों पैर शून्य में निरवलम्ब है और इसकी सारी क्रियाएँ चितिपति, अर्थात् शक्तिमान् पर होती हैं। (काली, तारा इत्यादि महाविद्याओं को स्मरण कीजिये। अध्यातम में शिवशक्ति की तरह सीताराम, राधाकृष्णादि शक्ति और शक्तिमान् के ना नरूप भी अभिन्न है) । चितिपति के बायें हाथ में नरमुण्ड और दाहिने में खट्वांग है। ये काली के नरमुण्ड और खड्ग अर्थात् अविद्या और ज्ञान है। चिति (शक्ति) के बायें हाथ में सुधापात्र और दाहिने में अग्नि है। ये सृष्टि और संहार की त्रियाएं हैं। नरमुण्ड की माला स्पष्ट है। यह वाक् (नाद) की वर्णमाला है। चिति और चितिपति, दोनों के ही तीन-तीन नेत्र है। ये त्रिशक्ति, त्रिगुणादि है। दोनों के ही माथे पर पाँच-पाँच नरमुण्ड हैं। ये त्रिपुरा अथवा तारा की तरह पंचब्रह्म, पंचप्रेत, पंचत्त्वादि हैं। बाहर अग्नि की धधकती हुई लपटों का प्रभामण्डल बना है, जो लुढ़कते हुए (विवर्त) रूप में अंकित है, जिससे सृष्टि का निरन्तर निकलना और लुप्त होना दिखलाया गया है। नीचे चित्र के वाम पार्श्व में प्रभामण्डल के बाहर गति और स्थितिवाले साकार जगत् (विमर्श) के दी बिन्दु और वृत्त है। इनके ऊपर त्रिरत्न या त्रिशक्ति के तीन सुधापात्र है। उनके ऊपर आनन्दामृतपात्र है। ठीक इसके उल्टी ओर नाद का प्रतीक शंख है। उसके निकट ब्रह्मज्योति का दीप है। उसके ऊपर जगत् को पृष्टि और तुष्टि प्रदान करनेवाला फल-फूलों से भरा पात्र है (चित्र ३४ में नटराज की मूर्ति देखिये। एक ओर ज्योति (गौरी) और दूसरी ओर आनन्दामृत (गंगा) है)। प्रभामण्डल के ऊपर दाहिनी ओर कमल पर धर्म बैठे हैं। बड़ी प्रशान्त मुद्रा है। बायें हाथ में ज्ञान का प्रतीक पुस्तक है और दाहिने से उपदेश का संकेत कर रहे हैं। बाई ओर दो सूअर के ऊपर कमल है। उस पर सारी सृष्टि का प्रतीक कियाशक्ति संघ, स्त्री के रूप में अंकित है। इनकी कियाशीलता सारे शरीर की चेष्टाओं और शस्त्रास्त्रसम्पन्न फैली हुई भुजाओं में अंकित है। संघ के तीनों मुख तीनों गुण है, दाहिना उजला मुख सत्त्वगुण, बायाँ काला सूकरमुख तमोगुण और बीचवाला तेजस्वी मुख रजोगुण है। धर्म और संघ के बीच में त्रिशक्ति के त्रिक और वस्त्र के त्रिशूल बने हुए हैं। संक्षेप में — स्थितिगतिमय बुद्ध, ज्ञान, धर्म, इच्छा और संघ ित्रया है। चित्र के कंकालरूप में रहने के कारण मांसचर्मवाले रूप की कामुक भावना यहाँ लुप्त हो जाती है और यथार्थ भाव प्रकट हो जाता है।

चित्र-संख्या ११२—इस प्रतिकृति का नाम परमाश्व है। यह चित्र नैपाल के मन्दिर से प्राप्त हुआ है। (देखिये—Buddhist Iconography. विनयतोष भट्टाचार्य, पृ० १४४, प्लेट ३६डी) नीचे सृष्टि का कमल है। विन्दुस्थान पर चार-चार स्त्री और पुरुष है। स्त्रियों के नाम है—इन्द्राणी, श्री, रित और प्रीति। पुरुषों के नाम है इन्द्र, मधुकर, जयकर

और वसन्त । इन पर परमाध्य के दोनो पैर है। स्पष्ट है नि ये जिन्नमस्ता की मूर्ति के रित-नम के भिन्न रूप हैं। शव की तरह किट मे ब्याझचमें है। यह दिक् का अम्बर है। मुखों मे ब्रह्मा और शिव स्पष्ट रूप से अिकत है। इसिलिये तृतीय मुख विष्णु का है। कारण स्पष्ट है। विष्णु के दशावतार में बृद्ध की गणना है। इसिलिये विष्णु-विग्रह से इसका एकत्व दिखाया गया है। विष्णुमुख के मस्तक पर पाँच-पाँच रत्नो की दोपिक्तयों है। ये पञ्चित्रहारि है। सभी मुखों पर दो नेनों के साथ तीसरे नेत्र का भी तिलक और विन्दु के रूप में सकेत है। ये जिलक्त स्पष्ट है। वार्ये हाथों में सृष्टि का पद्म, तिशूल, खट्वाग और अविनाशी शब्दब्रह्म का वद्मपण्टा है। दाहिने हाथ में पाँच तत्त्वों का द्योतक पाँच बरोवाला चक्र, तिशूलकार वज्न, ज्ञान-खड्ग और वाण है। सबसे ऊपर अदब और बृद्ध बने हुए हैं। वृद्ध का अर्थ है कि यह वौद्धसाधना के तत्त्वों का प्रतीक है।

परमातमा के रूप मे अस्व की भावना वेद से प्राप्त हुई मालूम होती है, क्योंकि यज्ञपुरूप को वहाँ गजादव के रूप मे देखा गया है। भगवान् बुद्ध के महाभिनिष्टमण का सहायक कन्यक यो भी श्रद्धा का पान है। इन कारणों से बोघ होता है कि बुद्ध को परमास्व कहा गया। शरभ, निस्हादि ऐसे रूपों की चर्चा हम कर चुके है।

चित्र-सत्या ११६ — यह त्रैं लोक्यविजय नामक बौद्धदेवता की मूर्ति का चित्र हैं (Buddhist Iconography Page 144 Plate 39C), इसका एक पैर एक पुरुप पर और दूसरा एक स्त्री पर है। यह छिन्मसत्ता की मूर्ति की तरह है और भाव भी एक है। इसके गले भी मातृकावणों की माला है और नाना प्रकार की शक्तियां बस्त्रों के रूप में हायों में दिखलाई गई हैं। तीन मुख निगुणात्मक त्रिमृति महादेव की तरह है।

चित्र-सख्या ११४ — यह बष्टधातुं को मारीचि की प्रतिमा है। नालन्दा मे मिली थी। इस संमय पटना-म्यूजियम मे है। (भ्रम से चित्र के नीचे त्र लोक्यविजय छए गया है।) यह वीद्ध उपा की प्रतिमा है। मारीचि की मूर्तियों मे उपा के सात घोडों के स्थान मे सात सूजर बने रहते हैं। इस चित्र मे प्रतिमा के वे सूजर नहीं आ सके हैं। मृष्टि के कमल पर मूर्ति है। देवी दो हाथों से बस्त्रों को सँभाल रहीं है, इससे और सारे शरीर की चेष्टा से प्रखर कियावीलता प्रकट हो रहीं है। सामनेवाला मुस्कुराता हुआ सुन्दर मुख रजीगुण है। दाहिना सत्त्वगुण और वार्यां तमोगुण है। विश्वोक्ति या त्रिरत्न के मुकुट के ऊपर धर्मचित्र या तीन लपेटोवाला त्रिकालचित्र है। पैरों के बीच मे लटकता हुआ वस्त्रखण्ड त्रिशिक का त्रिशूल बनाता है।

चिन-संख्या १९४ — नैपाल से प्राप्त यह चित्र अवलोकितेस्वर का है (चिन्न के लिये देखिये — Gruenwedel, Buddhist Art in India Page 203 Fig 148) सृष्टिपम का बिन्दुस्थान कांणिना का बृत्त है। यन्त्र (चि० २०) के दोनो निकोणों के स्थान में दोनों चरण हैं। वमल पर दोनों और लटकता हुआ उत्तरीय दोनों पैरो के साथ त्रिशूल बनाता है। वार्ये हाथों में ऊपर से कमल, धनुप-वाण और अभय मुद्रा है। वाहिने में जपवटी, चक्र और वरद-मुद्रा है। दो हाथ हृदय के पास जुटे हुए हैं। इन सब अस्त्रों के रूप और मिद्रान्त का ब्याप्यान हो चुना है। निमूर्ति की तरह तीन मस्तव त्रिश्चिक और त्रिगुणादि

के प्रतीक है। उपर जाकर केवल एक मस्तक रह जाता है। यह व्यस्त शक्तियों का समस्त रूप है और इसका अर्थ है कि एक ही सत्ता से भिन्न-भिन्न शक्तियों और नामरूपादि का विकास होता है। एकं सत्, विप्रा बहुधा वदन्ति। दो नेत्र और मस्तक पर बिन्दु त्रिशक्ति के प्रतीक है। मस्तकों के पास प्रभामण्डल तीन खण्डों में है। ये त्रिशक्त्यादि के प्रतीक है। बाहर प्रभामण्डल दीपशिखा के आकार का है। इससे स्पष्ट है कि यह रूप ज्योतिर्मय और ज्योति का घनीभूत रूप है। इस चित्र को महासदाशिवमूर्ति (चित्र ३३) से मिलाकर देखिये।

चित्र-संख्या ११६ — सहस्रबाहु अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व की यह मूर्ति ३० सितम्बर, १६५७ को वीतनाम सरकार द्वारा नईदिल्ली के राष्ट्रपित-भवन के नेशनल म्यूजियम को भेंट की गई थी। चतुष्कोण वेदी पर एक सिंह अपने दोनों हाथों और मस्तक पर सृष्टि का कमल उठाये हुए है। दोनों हाथ और मस्तक से त्रिशक्ति का प्रतीक बन जाता है। उस पर सहस्रबाहु और त्रिमुख बोधिसत्त्व बैठे हैं। गोदवाले हाथों में धर्मचक्र मालूम होता है। (यहाँ गीता के विश्वरूप को स्मरण कीजिये और इसे चित्र ३३ और ११५ से मिलाकर देखिये।)

चित्र-संख्या ११७—यह जावा की मंजुश्री बोधिसत्त्व की मूर्ति है। इसपर शकः १२६५ उत्कीणं है। इसके अनुसार यह ई० सन् १३४३ होता है। यह मूर्त्ति बिलन-म्यूजियम में है। मंजुश्री महात्रिपुरसुन्दरी के नाम का रूपान्तर है। पद्म पर बैठे है और दाहिने हाथ में ज्ञानखड्ग है, जो सर्वदा भक्तजनों के अज्ञान का नाश करने के लिये उद्यत रहता है।

चित्र-संख्या ११८—यह मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति पटना-म्यूजियम (१६८२) में है। यह विष्णुपुर, गया में मिली थी। मूर्ति ज्ञानमुद्रा में बैठी है। वाम स्कन्ध के पास एक पुष्प है, जिसमें तीन कर्णिकाएँ है और त्रिशूल बना है। तृतीय नेत्र के स्थान में नेत्राकार बिन्दु है और उसके ऊपर मुकुट में त्रिशूल बना है। मुकुट भी त्रिशूलाकार है। बाये कान के पास चक्र बना है। चक्र और त्रिशूल का विवरण बुद्धमूर्तियों के साथ दिया जा चुका है।

चित्र-संख्या ११६ — यह अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। यह पटना-म्यूजियम (१६८०) में है। यह भी विष्णुपुर गया में मिली थी। अवलोकितेश्वर अर्धपर्यकासन पर बैठे है। अष्टदल का पद्म हाथ में है। ललाट पर तृतीयनेत्र के स्थान में नेत्राकार बिन्दु है। इसके ठीक ऊपर त्रिशूल बना है। मुकुट भी त्रिशूलाकार है, जिस पर बुद्ध की आकृति बनी है।

चित्र-संख्या १२० — यह प्रज्ञापारिमता नामक बौद्धदेवी की मूर्ति है। यह लाइडेन (जर्मनी) के म्यूजियम में है। यह मलंग (जावा) में मिली थी और १४वीं शताब्दी की मानी जाती (देखिये-विश्वकर्मा, प्लेट ५) है। प्रज्ञापारिमता का अर्थ है प्रज्ञा (बुद्धि) के पारम् (पार) इता (गता) — बुद्धि के पारंगत। यह महासरस्वती का दूसरा नाम है। देवी पद्म की किणका पर पद्मासन के ऊपर बैठी है (सरस्वती के ध्यान को स्मरण की जिये —

पद्मामने मन्धिताम्) । मूर्ति के हाथ धर्मचन्नमुद्रा में हैं। बार्ये कन्त्रे के निकट एक कमल है, जिम पर पुस्तक हैं। तृतीयनेत्र के स्थान में बुद्ध की तरह बिन्दु हैं। मूर्ति ग्निविलङ्गाकार पत्थर पर शिवलिङ्ग की तरह तीन भागों में बनी है।

चित्र सत्या १२१—यह बौद्धदेवी वसुधारा की मृति कही जाती है। यह पटनाम्पूजियम (६७४१) की है। यह ६३५ ई० की है। चतुष्कोण पीठ पर कमल है। इसकी
किंगि पर देवी लिलतासन पर बैठी है। दाहिना पैर एक पद्म पर है। दाहिनी
कीर अमृतघट लिये कोई मनुष्य बैठा है। देवी के वार्ये जानु पर एक दण्ड है, जिसमे
तार-जैसी कोई वस्तु लिपटी है। यह वार्ये हाथ मे है। दाहिने हाथ मे कोई फल है। यह
वरदमुद्रा मे है। देवी की दाहिनी ओर एक मिह है। नार्ये और दाहिने कन्ये के निकट
दो हस है, जिनके मुख मे कमल की डटी है। देवी के ललाट पर तृतीय नेन वे स्थान मे
विन्दु है। मुकुट के तिरत्न विश्ल की तरह दीखते हैं। प्रथम प्रभामण्डल के क्यर त्रिरत्न ह
बीर द्वितीय के कपर निमृत्व है। इन प्रतीको की व्याम्या हो चुकी है।

चित्र-सच्या १२२ —यह पटना-म्यूजियम की एक बौद्धदेवी की मूर्त (६७५१) है। देवी सृष्टि के कमल की वर्णिका पर बैठी है। वमलनाल की जड़ या उत्पत्ति-स्थान का पता नहीं है। मकत में बोध होता है कि यह शाको की महारात्रि का अन्यकार और शको का शमणान तथा बौदों की शून्यता है। नीचे त्रिशक्ति के तीन नाल निकले हुए हैं। ये त्रिगुजादि के तिन ताल निकले हुए हैं। ये त्रिगुजादि के तिन त्रे हैं। देवी का दाहिन होयों में त्रिशुल, टाल, तज्वार और वरदमुदा है, जिसमें एक नोकीला फल है। बाव हाथों में पुस्तक, पाश अद्धुल और वच्च है। प्रभामण्डल में दोनों और छह्न-छह स्फुलिंग है। बीच का त्रिशुल दोनों और में मातवाँ वनता है। ये सक्त कव्यं और सम्र अधोलोक हैं। इसके जपर त्रिशुल पर धर्मचक्र है, उसके क्यर फिर त्रिशूलकार एक रत्न है। देवी के तृतीय नेत्र के स्थान पर बिन्दु है। माथे का मुकुट करण्डमुस्ट है, जो शिवलिङ्गकार है।

चित्र-सरपा १२३ — यह तारा की मूर्ति है। पटना-म्यूजियम मे इसकी मस्या ८०३५ है। शाक्तो और वौद्धो की तारा एक ही है। इनके मस्तक पर त्रिश्चिक्त का मुकुट है और आस-पास मे ध्यानी वृद्ध बने हुए हैं। यह मूर्ति शून्यता अथवा अश्चीपकारण का प्रतीक है।

चित्र-सप्या १२४ — यह तारा की मूर्ति पटना-म्यूजियम (३७४५) की है। पद्म की किंगिका पर तारा बैठी है। पद्म नाल का उदयमस्थान धून्यता की ओर मकेतित है। वार्क तारा और तिपुरा की तरह पञ्च वहा के स्थान मे पत्र के नीचे पञ्चोपासक है। देवी का दाहिना पैर एक कमल पर है। वार्षो हाय अभय-मुद्रा मे है। वार्षो कन्धे के निकट एक फूल है। दोनो पुष्ट स्तन ज्ञान और वम्में के दो अमृतकल्या है, जो जगत् को जीवन प्रदान और उसका मरण-पोषण करते है। मुकुट पर जिसका मरण-पोषण

स्तूप त्रिशूलाकार में बने हुए हैं। देवी के वाम और दक्षिण स्कन्ध के पास दो सिंह है। सर्वत्र देव-गन्धर्व-कन्यादि आवरण देवता के रूप में सेवा में उपस्थित है।

चित्र-संख्या १२१—यंह कुिंकहार में प्राप्त बौद्धदेवी श्यामतारा की मूर्ति है (पटना-म्यूजियम ६७६५, ६८११)। चतुष्कोण (भूपर) पर दो तेजस्वी सिंह हैं। उनके बीच में लटकते हुए दो अधोमुख त्रिशूलों पर दो धर्मचक बने है। ये दोनों नाल की तरह है, जिन पर सृष्टि का कमल है। उसकी किणका पर देवी बैठी है। दाहिना पैर एक पद्म पर है। बायाँ हाथ अभयमुद्रा में है, जिसमें कमलनाल है। दाहिने वरद हस्त में कोई फल या रत्न है। मातृका वर्ण की माला जनेऊ की तरह पड़ी है। ज्ञान और कर्म के दो पृष्ट स्तन जगत् को आनन्द का अमृत पिलाकर पृष्ट रखते है। प्रशान्त और प्रसन्न मुखमुद्रा देखते ही बनता है। दाहिने कान में पृष्ठष का और बायें में स्त्री का कुण्डल है। यह स्थिति-गति, अर्थात् अर्थनारीत्व और अर्धपुष्ठषत्व का संकेत है।

चित्र-संख्या १२६ — यह बौद्धतारा की मूर्ति कुर्किहार में मिली है और पटना-म्यूजियम (६७७०/६७२१) में है। चतुष्कोण के दो भूपुर पर पद्मपीठ है (शाक्त तारा के यंत्र में भी भूपुर की दो रेखाएँ रहती है।) पद्मपीठ की कर्णिका पर समभंग मुद्रा में देवी की स्थाणुकमूर्ति विश्व का प्रतीक बन कर खड़ी है। बिन्दु को घेरनेवाले यंत्र के दोनों त्रिकोण (चित्र २०) दोनों चरण हैं। इन्हे शाक्त गुरुपादुका भी कहते है। सामने कटि से लटकते हुए तीन सूत्र त्रिशूल के तीनों शूल है। पार्श्वसूत्रों के अग्रभाग टूटे हुए मालूम होते है, किन्तु मध्यसूत्र का शूलाग्र अक्षुण्ण और स्पष्ट है। नाभि और स्तन के दो बिन्दु, त्रिशक्ति के त्रिविन्दु के स्पष्ट प्रतीक है। यहाँ चित्र ८७ के सम्बन्ध में लिखित वेद की ऋचा को देखिये। वहाँ योनि, अर्थात् जगत् के उत्पत्ति-स्थान को नाभि और दो चित् सोम का कटोरा कहा गया है; क्योंकि इच्छा और किया, आनन्द के विभक्त और परिवर्तित नाम हैं और आनन्द का ही प्रतीक सोम या सोमरस है। यहाँ देवी के दोनों पयोधर जगत् का जिलाने और पुष्ट रखनेवाले ज्ञान और कर्म के सोम, अर्थात् अमृत-पात्र या घट है, जो ब्रह्मा और बुँद के हाथ में कमण्डल और सोमनाथ के सोम या चन्द्रकला है। ये ही काली के दो बड़े चन्द्रकलावत् निकले हुए दाँत और विष्णु के चरण हैं, जहाँ से गंगा की अमृतधारा निकलकर जगत् को प्लावित करती है। यही तारा और काली के हाथ के खप्पर, अर्थात् सुधापात्र हैं। माँ के स्तन यदि सूख जायें या आवृत हो जायें, तो ये जीवों के लिये अगम्य हो जायंगे और जगत् की जीवनी शक्ति सूख जायगी तथा सृष्टि का नाश हो जायगा। इसिलये ये अमृतघट पिपासु जगत् के लिये सर्वदा पुष्ट, रसपूर्ण और अनावृत रहते है। बायाँ हाथ अभय मुद्रा में है, जिसमें सृष्टि का कमल है और दाहिने वरद हस्त में कोई रत्न है। बाये कान में स्त्री का और दाहिने में पुरुष का आभूषण है। तृतीय नेत्र के स्थान में विन्दु है। माथे पर मनोहर मुकुट है, जिसका मध्यमणि शूलाकार है। प्रसन्न, गम्भीर और ईषत्-हास्य-युक्त मुखमुद्रा की शोभा अवर्णनीय है। पार्श्व में छिन्नमस्ता की तरह दो पार्श्वदेवियाँ है। छिन्नमस्ता की पार्श्वदेवियों के हाथ में दो खड्ग है, जिनसे वे अज्ञान के दैत्य का संहार करती रहती है और इन दोनों के हाथों में चंवर है, जिनसे ये

अज्ञान की मिलनता को भाडती और दूर करती रहती है। यह मूर्ति प्रिय्तिक, त्रिगुण, त्रिरस्नादि के प्रतीक हैं। इसे छिन्नमस्ता के प्रतीक (चित्र ७३, ७४) से मिलाकर देखना चाहिये।

चित्र-सत्या १२७—यह वीद उपा को मूर्ति है। इसका नाम है मारीचि। मरीचि का अर्थ क्रिए होता है। पीठ पर मूर्य के मात घोडों के स्थान में सात सुअर वने हुए हैं। उसके ऊपर तीन देवियाँ है, दो पैरों के वाहर और एक दोनों पैरों के बीच में। ये त्रियक्त स्वादि निक के प्रतीक हैं। देवी के गले में वर्णमाला की तरह माला है। ऊपरवाले वाय हाय में घन्ए और नीचेवाले में सर्प है। किल्यित सुका हुआ हाथ अनय-मुद्रा में है। उपरवाले दक्षिण हम्त में त्रियूल है। सामने भुका हुआ हाथ वरद मुद्रा में है और हाथ खिल्डत है। निर्मृति के निद्धान्त पर त्रिगृणात्मव तीनों मुख नने हुए है। इनमें वाई ओरवाला तमोगुण का प्रतीक एक मुद्रा सूजर का है। वराहमृति का यह प्रभाव युग-प्रभाव या शिल्पों के ऊपर स्थानीय समाज का प्रभाव मानूम होता है। जटा मुकुट पर बृद्ध की मित वनी है। दो देवियाँ मुकुट के पास सुन्य की ओर जा रही हैं।

चित्र-सरपा १२८—वीद्ध त्रैं लोक्यविजय की यह मूर्ति पटना म्यूजियम मे है। इसमें चतुष्कोण पीठ पर एक ओर गज और एक ओर सिंह है। दोनों के बीच दो त्रिश्लो पर दो धमंचत्र बने हैं। इनके बीच में तीन रेखाओ द्वारा त्रिश्ल की भावना को स्पष्ट कर दिया गया है। ऊपर कमल की कांणका पर एक पुरुष और एक स्त्री है। इन पर त्रैं लोक्यविजय के दोनों पैर है। इसे चित्र ३८,७३,७४,१०८,११२ और ११३ से मिलाकर देखिये। मातृत्रावणों का मुण्डमाल गले में है। बाठ मुजाएँ हैं। त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति महादेव की तरह इनके तीन मुख है। माये पर विद्य का प्रतीक करण्डमुकुट है।

चित्र-सत्या १२१—यह नैपाल मे प्राप्त एक वित्र की अनुकृति है। इस देवी का नाम महासितवती कहा जाता है। (देखिये—विनयतोप भट्टाचार्य, Buddhist Iconography plate XXXVIII C) इसमे विश्वारमा के सभी प्रतीक अङ्कित है। कमलासन पर देवी वैठी है। उत्तरीय के दोनो छोर दोनो ओर उड रहे हैं। नामि और कुच के विन्दुत्रय स्पष्ट है। (विवरण के लिए १२६वाँ वित्र का परिचय देखिये। वार्ये हाथों मे उपर से तमदा धनुष, पड्स और वरद मुदा हैं। दाहिने मे वाण, त्रिश्च और असय हैं। मुद्द तिमूर्ति के सिद्धान्त पर वने हुए हैं। सामनेवाला मुख लाल (रजोगुण), दाहिनी ओरबाला क्वेत (सत्वगुण) और वार्ड ओरबाला काला, वर्यात् तमोगुण है। मुखो पर तानो नेत्र स्पष्ट हैं। मुखो के प्रभामण्डल के वाहर दो हम हैं, जिनके मुखो मे शूलाकार फलो के गुच्छे हैं। ये चतुवगं-फल-प्राप्त जीव है। उपरवाले प्रभामण्डल मे तिशक्ति के तीन विदु तथा नाद अयवा आनन्दस्ताची अर्धक्त है। यह मण्डल दो पक्षो पर वना है, अर्थात् इसका मकेत है कि प्रत्यक्षित्त वा उध्वर्गति से ही जीव वहाँ तक पहुँच सकता है। इसमे ब्रह्मविद्या के सभी प्रतीक पूर्णक्ष्पेण अकित है। यह मनोहर कल्पनाओं का मनोहर चित्रण है।

चित्र-संख्या १३०—यह उड़ीसा से प्राप्त वज्रतारा की मूर्ति है (देखिये विनयतोष भट्टाचार्य-लिखित Buddhist Iconography. Plate XXXVId) बिन्दुपीठ। (वृत्त) पर तिश्लाकार पद्म है, जिसकी कर्णिका पर देवी बैठी हैं। देवी के ठीक दाहिने पाँव के नीचे तिश्लाक बना है। इसके तीनों सूत्र किट्सूत्र से बंधे मालूम होते हैं। तिश्लाक का मध्यशूल अत्यन्त स्पष्ट है। मुख त्रिमूर्ति महादेव की तरह बने हुए हैं। अनेक लपेटोंवाले करण्ड-मुकुट अनेक लोकों के प्रतीक हैं। मध्यमुकुट में बुद्ध की मूर्ति बनी है। प्रभामण्डल में १४ कमल है, जो चौदह लोकों के प्रतीक हैं।

चित्र-संख्या १३१ — यह प्रतिमा कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम में है। (देखिये उपर्युक्त Plate 18a) इसमें तीन कमल पर तीन मूर्तियाँ है। यह षडक्षरी की प्रतिमा कही जाती है। किन्तु यह बुद्ध धर्म और संघ की प्रतिमा है। बीच में बुद्ध हैं, दाहिनी ओर धर्म और वाई ओर संघ है। संघ स्त्रीरूप में अंकित किया जाता है। इसे चित्र १११,१३६,१४१ और १४८ से मिलाकर देखिये। वहाँ संघ का स्त्रीरूप स्पष्ट है। यह शक्तिमान् और शक्ति के सिद्धान्तों पर बना हुआ है। संघ सृष्टि की प्रतीक-शक्ति है और बुद्ध शक्तिमान् हैं।

चित्र-संख्या १३२—यह षडक्षरी की दूसरी प्रतिमा कही जाती है। षडक्षरी का अर्थ है छह अक्षरों के मंत्रवाली विद्या। जैसे, त्रिपुरा या श्री का नाम है षोडशी, अर्थात् सोलह अक्षरों के मंत्रवाली महाविद्या (देखिये उपर्युक्त Plate 18b) इसमें ये मूर्तियाँ मणिधर, अवलोकितेश्वर और उनकी शक्ति षडक्षरी की कही जाती है, पर ये १३१ की तरह बुद्ध, धर्म और संघ की मूर्तियाँ है।

चित्र-संख्या १३३ — यह मूर्ति पटना-म्यूजियम में है और इसकी संख्या ६६४२ है। म्यूजियम की परिचय-पुस्तिका में इसे अवलोकितेश्वर, तारा और बुद्ध की मूर्ति कहा गया है, पर यह निरा अटकल है। यथार्थ में यह त्रिशक्तिस्वरूप बुद्ध, धर्म और संघ की एक भावपूर्ण और सुन्दर प्रतिमा है। नीचे चतुष्कोण पीठ पर दो कमल हैं, जिनके तीन-तीन पत्र बाहर निकले हैं, ऊपर काणिका पर संघ (किया) और धर्म (इच्छा) बैठे हैं। इन दोनों के बीच चेतना के नाल पर सृष्टि का कमल है। उसके तीन दल सामने दिखाई पड़ते हैं। काणिका पर बिन्दु के गोलाकार प्रभामण्डल के भीतर बुद्ध (ज्ञानं ब्रह्म) बैठे हैं। संघ और धर्म के मस्तक के पास दो स्तूप बने हैं और ऊपर धर्मचक्र पर बुद्ध का स्तूप है। प्रतीक से स्पष्ट है कि ये त्रिरत्न के प्रतीक है। धर्म और संघ के स्तूपों से दो लताएँ निकलती है, जिनपर ऊपर धर्मचक्र पड़ा है। यही पुरी में जगन्नाथ की प्रतिमा है। शाक्त कहते हैं कि ये मैरव, भैरवी और चक्रेश की मूर्तियाँ है और तन्त्रशास्त्र से उद्धरण देते हैं कि 'विमला भैरवी यत्र जगन्नाथस्तु भैरवः'। वैष्णव इन्हें कृष्ण बलराम और सुभद्रा की मूर्ति कहते हैं। किन्तु इस प्रकार की कथा कहीं नहीं मिलती है कि किसी प्रसंग पर ये समुद्रतट पर नीलाचल पर जाकर रहने लगे थे। कथाओं के रूप में भिन्नता होने पर भी अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। इसे १३१, १३२, १३६ और १४८ से मिलाकर देखना चाहिये।

चित्र-संख्या १३४ —यह मूर्ति पटना-म्यूजियम (१७८७) में है। यह बौद्ध देवता हयग्रीव की मूर्ति कही जाती है। पर इसके सभी लक्षण भैरव और क्षेत्रपाल से मिलते हैं।

पैरो और हाथों में सर्पवलय, 'ब्यालयज्ञोपवीत', सर्प का कठा, गले में मातृका माला तीन नेत्र, भौंहें और तृतीय नेत्र नित्रूलाकार, हाथ में दण्ड,—ये मत्र भैरव के लक्षण हैं। बायें हाथ में क्या है, यह स्पष्ट नहीं मालूम होता। यदि यह कपालपात्र हो, तो अवस्य यह भैरव की मूर्ति होनी चाहिये।

चित्र-सत्या १६४—ग्रह जमालगिरि के एक प्रस्तरखण्ड पर उत्कीण है। इस समय यह South Kensingten Museum मे है, (देखिये Gruenwedel—Buddhist Art in India Page. 133, Fig 48)। यह स्तूप तीन अ शो मे यना है। जिस प्रकार विविलङ्ग के तीन अ या होते हें—न्नह्म, निष्णु, रुद्राग, उमी तरह इसके भी तीन अ स है। क्रपर निलोक का प्रतीक तीन ट्रनोवाली स्तूपिका है। उस पर मन्दिर के कलश की तरह विन्दस्थान कमलकोरक है।

चित्र सत्या १६६ — ग्रह छाटा स्तूप लिस्सा टंगाई मे प्राप्त हुआ था। अभी कलकत्ता-म्यूजियम मे है, (देखिये Gruenwedel Buddhıst Art ın India Page 154 Fig 106)। यह स्तूप शिविल्ङ्ग के सिद्धान्त पर बना है। नीचे का आधार ब्रह्माश की तरह चौकार है। मध्यमाग पर विष्णवश की तरह त्रिगुणातिमका प्रकृति के तीन वृत्त है और शिविल्ङ्ग पर जिस प्रकार शिव की मूर्तियाँ बनी रहती हैं, उसी तरह इस पर बुद की मूर्तियाँ बनी हैं। ऊपर केवल एक छत्र है। यह बुद्ध के विवर्त का विह्न धमंचक है। उसके ऊपर मन्दिर के कलश की तरह विन्दु-स्थान है।

चित्र-सख्या १३७ — यह स्तूप पटना-म्यूजियम मे है। शिविलिङ्ग पर शिव की तरह इस पर बुद्ध की मूर्ति वनी है। कपर निच्छन है। यह त्रिमुवन का प्रतीक है। इसके कपर कमलक्षलिका वि वस्थान है।

स्तूप पर छुंबो की सरया पाय ३, ७ और १४ होती है। ये त्रमश त्रिभुवन, सप्तलोक और चतुर्दश मुवन के प्रतीक हैं। वृद्धमूर्ति मे ये मुकुट की लपेट या स्तर के रूप मे दिखाये जाते हैं। विष्णु, शिव और देवों की मृतियों में भी यह प्रतीक पाया जाता है और प्रासाद (देवमन्दिरों) पर ये मृमि (विमान) के रूप में बनाये जाते हैं।

चित्र-सच्या १६६ — यह प्रसिद्ध सांची के स्तूप का चित्र है। नीचे बेएनी (घेरा) पर तीन तीन पट्टे लगे हैं। ये त्रिशक्ति, निरत्त, निगुणादि हैं। द्वारों के अपर भी लगे हुए पट्टों की सस्या तीन है। स्तूप के अपर स्तूपिका बनी है। यह मन्दिरों का निध-कलश है। इसके तीन विभाग पर बेएनी की तरह तीन-तीन पट्टे लगे हैं। ये ससलोक और त्रिशक् पादि के प्रतीक हैं। इनके भीतर धातु, अर्थात् ससार का सार है। इसी भावना पर घातुगर्म (डागोवा) का निर्माण होता है। निध-कलश मन्दिर के मूल स्थान मे रखा जाता है। स्तूपिना का अर्थ जड है। घातुगर्म स्तूपिका और निधि-कलश की भावना एक है। अपर त्रिक्टन त्रिभुवन है।

र युवनों या लोकों को इस के स्पर्ये अ कित किया जाता है। स्पूर्वो और ैगोडा के उत्पर वने इप इसों को मेल्या युवनों या लोकों को सरवा है। दएडी ने मा दशकुमारचरित के मगलस्लोक में महायद को छत्र और मगनाय को उसका दयह कहा है—'अकाएडन्द्रनद्यह,'।

चित्र-संख्या १३६ --- यह अजन्ता में पत्थर काट कर बनाये हुए एक स्तूप या स्तूपिका का चित्र है, (देखिये—History of Indian and Eastern Architecture. Fergusson, London 1910. Vol. I, Page 153.)। इसके मध्यभाग में विश्वरूप बुद्ध की स्थाणुक मूर्ति है। जगद्गुरु, मालूम होता है, वरद और अभय मुद्रा में हैं। चित्र में हाथ टूटा हुआ दिखाई पड़ने के कारण यह स्पष्ट नही है। मूर्ति के दौनों ओर दो स्तम्भों के अमृत-कलश और रुद्रकण्ठ स्पष्ट है। मस्तक के दाहिने धर्मचक और त्रिशूल है। ऊपर प्रभामण्डल पर दोनों ओर से छह-छह रत्न है। मध्य-मणि के मिला देने से दोनों ओर से ये सात-सात हो जाते हैं। ये सप्तलोक है। प्रभामण्डल के ऊपर ब्रह्माण्ड का गोलक है। ऊपर तीन मूर्तियाँ है। बीच में बुद्ध हैं और उनके दाहिने धर्म और बायें संघ स्त्रीरूप में है। अन्यत्र चित्रों और मूर्तियों में लोगों ने अनुमान से बुद्ध के साथ स्त्रीमूर्ति को बुद्ध की शक्ति कहा है। यथार्थ में यह संघ है। इनके ऊपर चार-चार शिलाखण्डों की वेदियाँ है। ये बुद्ध की चार अवस्थाएँ हैं --- आविर्भाव, महाभिनिष्क्रमण, बुद्धत्व की प्राप्ति या धर्मचक्रप्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। इसके ऊपर तीन लोक बने है। यह इन लोकों पर बने हुए पद्मपत्रों से स्पष्ट है। नीचेवाले लोक के साथ बुद्ध की स्थाणुक मूर्ति है। उनके दोनों पार्श्वों में धर्म और संघ हैं। यह बुद्ध का जगद्दगुरु रूप है। यहाँ वे उपदेष्टा के रूप में धर्मापदेश कर रहे हैं। इसके ऊपर द्वितीय गोलक के साथ बुद्ध दोनों हाथ मस्तक पर रखकर खड़े हैं, मानों विश्वगोलक का भार अपने ऊपर उठाये हुए है। यह विश्व को धारण करनेवाला इनका धर्मप्रधान रूप है। इनके दक्षिण ओर संघ की स्त्रीमूर्ति है। वाम पार्श्ववाली, जो सम्भवतः धर्म की मूर्ति है, टूटी हुई है। ऊपरवाले गोलक के साथ बुद्धमूर्ति के दाहिने धर्म का सिंहमुख दिखाई पड़ता है और बायें संघ की स्त्रीमूर्ति दिखाई पड़ती है। बुद्ध दोनों हाथ उठाकर मानों व्यासदेव के शब्दों में कह रहे है-

## अर्ध्ववाहु विरोम्येष न च कश्च्छृयोति माम् । धर्मादर्थरच कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥ २

"हाथों को उठा कर मै पुकार रहा हूँ। कोई सुनता ही नही है। धर्म से अर्थ और काम की सिद्धि होती है। उस धर्म को क्यों नहीं धारण करते।" ये तीनों गोलक वेद की भाषा में भू: (स्थूल) भुवः (सूक्ष्म) और स्वः (तेज) है और दर्शन के आध्यात्मिक अर्थ में स्थूल, सूक्ष्म और पर है। इन सब का परिणत रूप ऊपरासोमरस से भरा हुआ अमृतत्व का अमृतघट है।

चित्र-संख्या १४०—जावा में बोरोबुदूर नाम का एक द्वीप है। उसी पर श्रीचक पर निर्मित यह बौद्धस्तूप है। इसमें श्रीचक के त्रिकोणों के स्थान में छोटे-छोटे स्तूप बने हुए है, जो प्रधान स्तूप बुद्ध के चतुर्दिक् आवरण देवता की तरह है। इन छोटे स्तूपों के ऊपरवाले वर्तु लांश में चार-चार लम्बे छिद्र बने हुए हैं। ये बुद्ध के जीवन के चार भागों के प्रतीक हैं। जो बौद्ध और वैदिक धर्मों को परस्पर विरोधी कहते है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिये। यह स्थापत्य-कला की एक अद्भुत कृति है।

१. इसका प्रतिरूप ख़िस्तधर्म श्रीर इस्लाम में दिखाई पड़ता है—गौड, ख़िस्त श्रीर चर्च तथा ख़ुदा, पैगम्बर या मुहम्मद श्रीर इसलाम।

२. भारत-सावित्री।

चित्र सप्या १४० (क)—यह अमरावती मे दीवार पर अकित स्तूप का चित्र है। (देखिये Fergusson Vol I Page 49) । स्तूप के भीतरवाले स्तम्भ के ठीक नीचे चतुष्कीण वेदी के सामने बुद्ध के दोनो चरण है। ये आज्ञाचक के गुरुपाद्का के दोनो कमल दल हैं। यहां सकेत स्पष्ट है कि ऊपर बने हुए स्तम्भ और स्तूप बुद्ध की स्थाणुक मूर्ति के प्रतिरूप है। चरणों के पाश्व में अप्ट प्रकृति के दो अप्टदल कमल है। स्तूप ठीक शिव-लिङ्गाकार है। इसके भीतर स्तम्भ से आग की लपट अथवा प्रकाश की रेखाएँ निकल रही है। यह शिव के ज्योतिस्तम्भ का स्पप्ट प्रतीक है। इससे यह भी स्पष्ट है कि वृद्ध ही स्तम्म-प्रतीक हैं। स्तम्म के शिखर पर उलटा निशूल है। इसका तीसरा शूल नीचे का स्तम्भ-प्रतीक है। इसके ऊपर तीन रत्न हैं। इनमें बीचवाला धर्मचक है। इसके ऊपर त्रिशू र है। नर, नाग, सुर गन्वर्व सभी आराधना के लिये एकत्र हुए है। इस चित्र से स्पष्ट है कि स्तूप, स्तम्भ और युद्ध एक ही तत्त्व के तीन नाम है। शिवलिङ्ग और प्रासाद-पुरुप के निर्माण के भी ये ही सिद्धान्त और रूप है।

चित्र-सख्या १४१ - यह चित्र भी अमरावती से लिया गया है और ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी का माना जाता है। भवसागर पर नौका है। उसके पतवार के पास बुद्ध .. वैठे हैं। यह उनके रत्नजटित मुकुट और वण्ठहार से स्पष्ट है। निकट मे स्त्रीरूप मे सब वैठा है। बर्म के हाथ मे डाँड है। सामने सिहासन पर स्तम्भ है। इससे प्रकाश की रेखाएँ निकल रही है, जो स्तूप की तरह दिखाई पडती हैं। स्तम्भ के ऊपर अधोमुख निमूल है। मध्यसूल के ऊपर त्रिरत्न के नीन बिन्दु हैं। इन बिन्दुओं के ऊपर ऊर्ध्वमुख विदाल है, जिसके बूलो से किरणें ठिटक रही है। बुद्ध और धर्म के माथे के ऊपर जगत् का गृह बना हुआ है, जो त्रिरत्न अथवा त्रिशक्ति के तीन चक्रो पर चल रहा है। धर्म के पासवाले स्तम्भ पर, उपर धर्मचक बना है। सघ के निकटवाले स्तम्भ पर सृष्टि के असस्य लोको के असरय विदु है। धर्म और सघ के बीच बुद्ध के चरणन्यास है। सघ तियारप (सृष्टि अथवा जीव) हाथ जोडकर वृद्ध के शरणापप्त है और धर्म (इच्छाशक्ति) इस नौका को चला रहा है।

चित्र-सख्या १४२ — यह कालें का चैत्य-भवन है। इसमे स्तूप के ऊपर स्तूपिका और इसके ऊपर एक छत्र या घमंचक स्पष्ट है।

चित्र-सब्धा १४३ — यह पूर्वोक्त कालें के चैत्य-भवन के एक भाग का चित्र है। इसके स्तम्मो मे सभी प्रतीक स्पष्ट रूपमे दिखाई पडते है। स्तम्भो के नीचे चार शिलाखण्ड वृद्ध के जीवन की चार अवस्थाएँ हैं। चौकोर होने के कारण ये ब्रह्माश की तरह स्थिति-शक्ति के भी प्रतीक हैं। इनके अपर विधि-कलश है। उसके उपर लाटकोण विष्णुस्तम्म है। इसके अपर आमलक-जैसा अमृतनलश है। उसके उपर रहक्ल है। उसपर पुन चार शिलकण्ड युद्ध की चार अवस्थाएँ हैं। इनके अपर सृष्टि के प्रतीक माना प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई है। चित्र-सख्या १४४—मह वैशाली के स्तम्म का शिक्षर है। इसके युद्ध एक सिंह के

रूप मे है।

चित्र-सख्या १४१-- यह सकिशा ने स्तम्म का शिखर है। इसपर वृद्ध एक गज के म्प में हैं।

चित्र संख्या १४६ — यह रामपुरवा (बिहार) का वृषभ-स्तम्भशिखर है। इस पर बुद्ध एक वृषभ के रूप में है।

चित्र संख्या १४७—यह स्तम्भशिखर पटना-पुरातत्त्व के संग्रहालय में है। इस शिखर पर चार वृषभ बने हैं। ये बुद्ध की चार अवस्थाएँ हैं। ऊपर बोधिद्रुम बना है, जिसके अधोभाग में योनि (त्रिकोण) बनी है और ऊपर का मध्य भाग त्रिशूलाकार है।

चित्र-संख्या १४८—यह विदिशा गृहा के सामनेवाले स्तम्भ का शिखर है, (देखिये Fergusson Vol. I. Page 139)। इसमें रुद्रकण्ठ के ऊपर आमलक है। आमलक के वाहर एक चतुष्कोण आधार है। उस पर चार चतुष्कोण शिलाखण्ड-जैसे आधार है। उन पर चार अश्व है। ये दोनों ही बुद्ध की चार अवस्थाओं के प्रतीक है। उनके ऊपर एक स्त्री और एक पुरुष की मूर्ति है। ये शैवों और शाक्तों के शिव-शक्ति-जैसे मालूम होंगे, पर ये बुद्ध और संघ हैं। अश्व इन्हें धारण करनेवाली शक्ति धर्म है।

चित्र-संख्या १४६ — यह प्रसिद्ध सारनाथ का स्तम्भशिखर है। इसमें स्तम्भ का कमलाकार रुद्रकण्ठ सृष्टि के ऊपर वृत्त (प्रकृति) है। इसके ऊपरवाले आधार में धर्मचक्र, वृषभ, गज और अश्व अङ्कित हैं। धर्मचक्र में कभी चार, कभी आठ, कभी बारह और कभी सोलह अर रहते हैं। इस चक्र में २४ अर हैं। ये विष्णु के चौबीस, अवतार, जैनों के, चौबीस तीर्थं ङ्कर, बौद्धों के २४ बोधिसत्त्व और सांख्य के चौबीस तत्त्व के प्रतीक है। गजा-श्वादि धर्म के प्रतीक है। शिखरवाले चारों सिंह अपनी चारों अवस्थाओं में वर्तमान बुद्ध है। टूटी हुई अवस्था में ये त्रिमूर्ति की तरह मालूम होते हैं। सामनेवाला बड़ी-बड़ी मूछों और लोल जिह्वावाला मुख रजोगुण-जैसा, दाहिनी ओरवाला खुला मुख तमोगुण और बाई ओरवाला प्रशान्तमुख सत्त्वगुण-जैसा दीखता है। यदि पीछेवाला मुख सामनेवाले-जैसा बना होगा, तो दोनों ओर से यह त्रिमूर्ति के प्रतीक-जैसा दीखता हागा, किन्तु अब तो यह केवल कल्पना का विषय बन गया है।

चित्र-संख्या १४० — यह खजुराहो के कन्दर्प महादेव के मन्दिर का चित्र है। प्रासादनिर्माण के सभी सिद्धान्त इसमें बड़े स्पष्ट और सुन्दर रूप में दिखाई पड़ते है। नीचे चतुक्कोण से मन्दिर का आरम्भ होता है और धीरे-धीरे यह ऊपर की ओर उठता है। नाना
प्रकार की मूर्तियों और निर्माण-कियाओं में सृष्टि का प्रतीक प्रकट होने लगता है। इनके
ऊपर धीरे-धीरे बहुत-सी मंजरियाँ ऊपर की ओर उठने लगती हैं। सूर्य, चन्द्र और तारों
के प्रकाश मे चमकनेवाले इनके कलश असंख्य लाकों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रतीक हैं। ये
मंजरियाँ सात भूमियों में बनी हुई है। ये ब्रह्माण्ड के सप्तभुवन के प्रतीक है। इनके
ऊपर प्रासाद का मस्तक धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठता है। इसकी ग्रीवा पर आमलक है।
आमलक के ऊपर अमृतकलश है। यह अमृतकलश विष्णु के चरण और शिव की जटा से
सम्बद्ध है। यह ब्रह्मा और बुद्ध का कमण्डल शिव और बुद्ध का भिक्षापात्र, और कालीतारा का खप्पर है। यही वेदों का सोमरस गंगा बनकर सारे विश्व को अमृतनिर्भर से
प्लावित करता रहता है।

चित्र मध्या १४१ — यह महाराजा जयाजी राव सिंधिया की माता का वनवाया हुआ म्वालियर का एक मन्दिर है। यह लगभग सी वर्ष पुराना है। सीधी रेखा मे बनी हुई इसकी मजरियां, प्रासाद और शिखर, खजुराहो-जैसे प्राचीन मन्दिरों की वकरेखाएं और शिल्पकला की तुलना मे बड़े तुच्छ मानूम होते हैं। इसमे शिखर पर परमात्मा के अनन्त विस्तार का प्रतीक ष्वज भी लगा है।

चित्र-सरपा १४२ — यह वौद्ध गया के मन्दिर का चित्र है। मन्दिर चौकोर आधार पर उठता है। इसकी दीवारों पर सृष्टि के प्रतीक नाना प्रकार की मूर्तियाँ हैं। प्रासाद के चारों ओर मण्डण या परिकमा पर मजरियाँ वनी हुई है। प्रासाद में मण्डण और आमलक के वीच में चौदह विमान हैं। ये चतुर्देश भुवन के प्रतीक हैं। ये ही बुद्धमूर्ति में मुक्ट के रूप में दिखलाये जाते हैं। यहाँ भी मन्दिर के भीतर बुद्धमूर्ति के माये पर ये मुक्ट की तरह ही पड़े हैं। ऊपर आमलक और कलश हैं।

चित्र-सच्या १४६ — यह नैपाल के स्वयमूनाय मन्दिर का चित्र है। इसमें स्तूप और मन्दिर की एकता दिखलाई गई है। इससे स्पष्ट है कि स्तूप और मन्दिर दोनो एफ ही वस्तु है। इससे प्रीवा के ऊपर प्रासादपुष्प के उत्कीण नेत्र स्पष्ट हैं। ऊपर मुकुट की लोको की खनावली है। खनावली के ऊपर कला के स्वान में स्तूपिका है। उसके ऊपर त्रिकोण के भीतर स्तूप है और ऊपर त्रिकृत है। इन सब प्रतीको का स्पष्टीकरण पूर्ववर्त्ती प्रसगों में हो चुका है।

चित्र-सप्या १५४—यह भी नैपाल के एक मन्दिर का चित्र है। इसमे प्रासादपुरूप का मुकुट चौदह विमानों का है। ये चौदह लोक हैं। आध्यारिमक अर्थ में ये साधना के चौदह घाम हैं। उसके ऊपर शुन्यता वा अमृतत्व है।

चित्र-सख्या १४४—यह वंकीक के एक मन्दिर का चित्र है। इसमे प्रासाद-पुरुप के प्रतीक साकेतिक होने के स्थान मे स्पष्ट कर दिये गये है। ग्रीवा, नेत्र, मुकुट, हस्तपादादि

सभी स्पष्ट है। इसे देखकर प्रासाद-पुरुष की भावना प्रत्यक्ष हो जाती है।

चित्र-संख्या १४६ — श्री की यह बाधुनिक मूर्ति इन्दौर की है। इसके निम्नभाग में चौकोर स्थित्यात्मक लाघार है। उस पर निश्चों के तीन कमल आगे की ओर निकले हुए है। चतुर्य कमल की कांजिका, अर्थात् तुरीय विद्वु पर विभुशक्ति श्री के रूप में प्रकट हुई है। नीचेवाले दोनों वरदहस्तों में सिद्धि के रत्न है। हाथों में पञ्चतत्त्व की पाँच वृद्धियाँ हैं। पैर पर विन्तु और वृत्त हैं। गले में सृष्टि (वाक्) की मौक्तिक-माला है। कण्ड में नितत्त्व के अधोमुख शक्ति-निकोण के तीन विन्तु हैं। ललाट पर नितत्त्व या निशक्ति का त्रिपुण्ड और तुरीय का तिलक है। दो गजराज अमृतघट से सिचन कर रहे हैं। घटमुक्त अमृत की घाराओं के साथ मिलकर छन द्वितीय त्रिशक्ति का प्रतीक बनाता है। दो पाश्चदेवताओं के कमल और श्री के आसनवाले तीसरे कमल से तीसरा त्रिशक्ति-प्रतीक बनता है। मूर्ति वडी सुदर है।

चित्र-सप्या १४७ — यह साँची के एक प्रतीक था चित्र है, (देखिये Fergusson Vol I, Page 124) । नीचे आधार के चार स्तर बुद्ध के जीवम के चार विभाग हैं। इसके ऊपर चक्र है। इसमें आठ अर है। मध्यिबन्दु के साथ बारह अर हैं। स्पष्ट मालूम होता है कि ये अष्टप्रकृति और अनाहतचक्र के संकेत हैं। ऊपर आज्ञाचक की तरह दो दल बाहर निकले हुए है। आज्ञा के ऊपर जिस प्रकार शून्यता का आधार त्रिशक्ति का त्रिकोण है, उसी तरह द्विदल पर त्रिशक्ति के प्रतीक त्रिशूल अनेक रूपों में बने है। त्रिशूल के भीतर दो अधोमुख कमल त्रिशूलाकार है और प्रधान त्रिशूल के प्रत्येक विभाग त्रिशूलाकार बने हुए है। यह प्रतीक त्रिशक्तिमय है।

चित्र-संख्या १५६ — यह चक्र और तिशूल अमरावती के एक शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण है। इस चक्र के मध्यबिन्दु के साथ अनन्त अर संलग्न है। तिशूल के नीचे चक्र के पार्व, में दो दल तिकोण के रूप में अंकित हैं। ऊपर मोहन-जो-दड़ोवाले चित्र (६१) के तिशूल की शैली पर तिशूल अंकित है। ऊपर ऊर्ध्वमुख शिवित्रकोण की तरह चार-चार रेखाओं वाले छोटे-छोटे स्तूप है। चार रेखाओं से स्पष्ट है कि यह बुद्ध की चार अवस्थाओं का प्रतीक है।

चित्र-संख्या १५६—यह अमरावती के एक शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण बुद्ध का चरणित्त है। वायें पैर की एँड़ी में चक्र पर त्रिशूल बना है। उसके दोनों पार्श्व में दो स्वस्तिक हैं। फिर अनन्त अरों और तीन वृत्तवाला धर्मचक्र है। उसके ऊपर काँस की तरह दीखनेवाला त्रिशूल, स्वस्तिक और उसी प्रकार का त्रिशूल है। किनष्ठा अंगुलि के अग्रभाग में ठीक आज के काँस-जैसा त्रिशूल बना है। तीन अंगुलियों पर स्वस्तिक चिह्न बने है। चौथी अंगुली टूटी हुई है। इससे स्पष्ट नहीं दीखता कि वहाँ क्या बना था।

दाहिने पैर की एँड़ी में चक्र और त्रिशूल हैं। पार्श्व में स्वस्तिक है। ऊपर तीन वृत्त और असंख्य अरोंवाला चक्र है। उसके ऊपर काँस की तरह दीखनेवाला त्रिशूल और स्वस्तिक है। तीसरा टूटा रहने पर भी मालूम होता है काँस की तरह बना हुआ त्रिशूल है। ऊपर दो अंगुलियों पर स्वस्तिक बने है। अविशष्ट अंगुलियाँ टूटी हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वस्तिक त्रिशूल और काँस के आकार के चिह्न एक ही भाव के प्रतीक है और ऐसी भावना होती है कि किस्तानों के काँस, भारतीय त्रिशूल और स्वस्तिक एक ही भाव के प्रतीक हैं और बौद्ध प्रचारकों द्वारा यह ख़िस्तधर्म को मिला।

चित्र-संख्या १६० — यह एक प्राचीन भारतीय मुद्रा है। इस पर अमोघभूति लिखा है। अनुमान किया जाता है कि यह कुनिन्द अमोघभूति की मुद्रा है। यह नवनन्दवंश का अन्तिम नंद माना जाता है और श्रीफरगुस का अनुमानन है कि ई०पू० १०० से पहिले का यह हो नहीं सकता, (देखिये Fergusson, Vol I, Page 18)। इसमें लेख के ऊपर लम्बा वकरेखा से किसी जलाशय का बोध होता है। यह गंगा हो सकती है। इसके ऊपर एक त्रिकोण स्तूप है। यह त्रिशक्ति का विश्व या बुद्धरूप है। इसके भानर नीचे से कमशः तीन, दो और एक बिन्दु है। ये त्रिशक्ति, स्थिति, गित और शून्यता के बिन्दु-जैसे प्रतीत होते हैं। ये चित्रों में बुद्ध के मस्तक की तरह बने है। चित्र १११ और ११२ में बुद्ध के त्रिनेत्र को मिलाइये। पार्श्व में बोधिद्र मु है। स्तूप के अपर छत्र और उसके ऊपर धर्मचक्र है। बुद्ध और संघ के दो बिन्दु चक्र के दोनों ओर है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि त्रिशक्ति में जिस प्रकार त्रिबिन्दुओं की प्रधानता एक-सी है, उसी प्रकार त्रिरत्न में तीनों शक्ति समान है, कोई भी अधिक अथवा न्यून नहीं है। उसके ऊपर त्रिशूल और पार्श्व में स्वस्तक है। सिक्के की

दूसरी ओर अन्व के पीछे घमंचक और पीठ के ऊपर वोधिद्रुम है। सामने स्त्रीम्प में मध और उसके पाइवं में पुरुषमूर्ति बुद्ध हैं। अन्व के मस्तक पर तीन वकरेखाएँ हैं। नीचेवाली अवंचन्द्रावार और उसके ऊपर की दो रेखाएँ आमने-सामने हैं। यह त्रिरत्नादि का स्पान्तर है। इनसे सिद्ध होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से इन नाम और स्पो का व्यापक प्रचार पा।

चित्र-सत्या १६१ — महमूद गजनवी की क्य पर ये यन्त्र वने हुए हैं, (देक्षिये Fergusson A History of Indian Art and Architecture London 1910 Vol II Page 193 Pig 368)। इसके मीतर बहुत से त्रिभूल नाना प्रकार से बने हुए हैं। उच्छांमुख और अधोमुख त्रिकोण की यथेष्ट चर्चा हो चुकी है। इसका क्या खाँ हो सकता है, यह अनुसन्धान का विषय है कि इस्लाम से इसका कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं।

ित्र -सप्या १६१ — यह गजनी का एक स्तम्म है। जित्र मे ऐसे और मी स्तम्म दिखाई पढते हैं, (देषिये उपर्युक्त प्रम्य। पृ० १६२, जित्र ३६७)। इसका भूषि के नीचे का अस, पता नहीं, कैसा है। भूमि से उत्तर निम्नाश विष्णुस्तम्म की तरह अधकोण और उत्तरदाला भाग स्दर्वण्ठ की तरह गोल है। जब तक पूरा अनुसन्मान न किया जाय, त्र तक इसके विषय मे भी निश्चित स्प से बुख कहना कठिन है।

चित्र सल्या १६६ — चीजापुर के मुहम्मद साह की कत्र पर ऐसे यत्र वने हुए हैं, (देखिये उपर्युक्त फर्य । पृ० २७४) । इसमे मध्य मे विन्तु है। इसके वाहर लघुकृत है उसके वाहर एव वृहदक्त है। उसमे बन्धन के रूप मे बाह बन्धन वा ग्रन्थिवाले शूलाप्टक लगे हैं। उनके वाहर अट्योनि अथवा त्रिकोण हैं और वाहर चतुष्कोण है। यत्र (बि० २०) के सम्बन्ध में इन प्रतीकों की व्याल्या हो चुकी है। इसका भी ययार्थ रूप अनुमन्धान का विषय है कि एक मुसलमान की कद्य पर यह क्यों बना है।

चित्र-संट्या १६४—इन प्रतीको की चर्चा ययास्थान और विशेष कर 'त्रिशक्ति का प्रतीक मारत' प्रकरण मे यथेप्ट विस्तार के साय हो चुका । तीनो विन्दुओं के आकार और रूप को स्पष्ट रीति से प्रकट करने के लिये ये चित्र यहाँ लगाये गये हैं। इसका सक्षिप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सभी चत्रो या त्रिकोणों के बीच मे एक मध्यविन्दु रहता है, यह अशेषकारण का प्रतीक है। मिन्न-भित्र प्रसंगों पर इसी के नाम चित्, चिति, चेतना, सरयम्, ऋत वृहत्, परमे व्योमन्, तप, नृयता, केवलत्वम् आदि हैं। यह एक तत्त्व आत्मविस्तार के लिये अपने को अनेक शक्तियों के सप में फैलाता है। इसी आत्मविस्तार की निया का नाम विन्नते हैं। अब चित्र १६४ के १ को देखिये। यह आदिवाल अथवा अशेषकारण चेतना (मध्यवि दु) है इसलिये इसे शान कहा है। यहाँ + चिह्नवाला ज्ञानविन्दु है। यह ज्ञान है, इसलिये इसे इच्छा होती है। यहाँ × चिह्नवाला इच्छाविन्दु है। इसे इच्छा होती है, इसलिये त्रिया (पृष्टिसहार-लाला) होती है। यहाँ — चिह्नवाला कियाबिन्दु है। इस तीनों में किसी विन्दु को इच्छा, किया इत्यादि मान लिया जा सकता है। इसका मोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन तीनों विन्दुओं के मिलाने से निकोण बनता है। इसकी पारिभाषिक सज्ञाएँ कोण, विकोण, योनि, महायोनि, पदा इत्यादि है। योन का अर्थ है उत्पत्ति-स्थान। (सस्कृत मे योनि शब्द का

स्त्रीलिंग और पुंछिंग—दोनों में ही व्यवहार होता है।)यहीं से सारे जगत् का विकास होता रहता है और इसी में सारी सृष्टि लीन होती रहती है, इसिलये यह महायोगि है। हिस्यित अौर गित के रूप में इसमें स्पन्दन होता रहता है। उद्विशीर्ष त्रिकोण (१६४९२) स्थिति का प्रताक है। शाक्त इसे शिव (कल्याणमय, बनाये रखनेवाला) तत्त्व कहते हैं। अन्यान्य सम्प्रदायों में इसकी भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ है। अधःशीर्ष त्रिकोण (१६४९३) गित का प्रतीक है। इसे शक्तितत्त्व कहते हैं। यह सभी सम्प्रदायों में समानरूप से मान्य है। स्थिति से गित होती है और गित की कियाएँ स्थिति पर होती है। ये परस्पर सापेक्ष है और एक दूसरे के विना निरर्थक है। समुद्र पर लहर (गित्त) उठती है। समुद्र (स्थिति) के विना यह लहर उठ नहीं सकती और इसके लौटते समय यदि समुद्र (स्थिति) न रहे, तो यह कहाँ चली जायगी, यह कहा नहीं जा सकता और इसकी आगे की किया बन्द हो जायगी। इसिलये ये स्वभावतः अभिन्न है। इन्हें ही यंत्रों (चित्र १६५) में बिन्दु के बाहर उद्विशीर्ष और अधःशीर्ष, अभिन्न दो त्रिकोणों के रूप में दिखाया जाता है।

१६४.४ में इच्छा और किया के बिन्दु एक वक्त रेखा द्वारा मिले हुए है। यह इच्छा और किया का सम्मिलित रूप आनन्द है। यही सोम है। इसीका दूसरा नाम नाद है। इसके ऊपर का बिन्दु शक्ति अथवा अशेषकारण का बिन्दु है। इसलिये इन्हे आनन्द और शक्ति अथवा नादबिन्दु भी कहते है।

समस्त प्रकृति अथवा हिरण्यगर्भ के लिये वृत्त का व्यवहार होता है और प्रकृति का विभक्त शक्तियों के लिये त्रिकोणो अथवा पद्म-पत्रो का प्रयोग होता। प्रतिमाओं में ये शक्तियाँ आयुध-शक्तियों के रूप में दिखलाई जाती है।

इन्हीं प्रतीकों के आधार पर यन्त्रादि बनते है। चित्र १६५ तथा १६६ देखिये।

चित्र-संख्या १६४, १६६ — षट्चक की कियाओं के भी प्रतीक हैं। जैसे — मूलाधार चक में स्वयम्भूलिङ्ग का बिन्दु, त्रिकोण, वृत्त, शूलाष्टक और भूतत्त्व का चतुष्कोण है जो दिग्गजों पर है। यदि इसका अक्षरार्थ लिया जाय, तो बड़ा धोखा होगा। रीढ़ के भीतर न चौकोर वेदी है और न आठ हाथी हो सकते हैं। जन्तुओं में सबसे बड़े और भारी जन्तु की कल्पना दिग्गज के रूप में की जाती है। चतुरस्र और दिग्गज भार के संकेत होने के कारण भूतत्त्व की स्थिरता के द्योतक है। मूल आधार का स्थिर होना आवश्यक है। नहीं तो सारी सृष्टि डगमगाती रहेगा और रूप ग्रहण नही कर सकेगी। यही स्थिरता इन संकेतों से प्रकट की गई है। स्वाधिष्ठान में अर्धचन्द्र है। यह अप्तत्त्व का अमृतत्व है, जो सारी सृष्टि को आप्यायित कर बचाये रखता है। अन्यथा सृष्टि का नाश हो जाय। यहाँ अमृत-तत्त्व का संकेत अर्धचन्द्र है, जो शिव के माथे पर दिखलाया जाता है और वेद का सोम है। स्वाधिष्ठान में अर्धचन्द्र को ढूँ इना वृथा श्रम होगा। चक्रों में इन प्रतीकों से संकेतित भावनाएँ और शक्तियाँ है, इनके स्थूल रूप नही। मणिपूर में न भेड़ा है और न अनाहत में मृग चौकड़ियाँ भर रहा है। जिस प्रकार दृश्यमान जगत् में वायु मृग पर

१. मालूम होता है कि इस्लाम ने इसे चाँद-सितारे के रूप में ग्रहण कर लिया है।

#### भारतीय प्रतीकविद्या

बढ़कर मही चलता, उसी प्रकार चको मे भी इन प्रतीको के सकेतितार्थ का भाव समम्भना चाहिये।

पट्चक-निरूपण के अनुसार चको के नाम, प्रतीक और भाव या फल नाचे दिये जाते हैं—

|            | ঘ <b>ন্ধ</b> | प्रतीक    | भाव या सिद्धिका फन्न                                                                                                                           |
|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १•         | मूलाघार      |           | नित्यानन्द-परम्परा, पीयूषधारा                                                                                                                  |
| २.         | स्वाधिष्ठान  | $\bigcup$ | <b>अहकार मोहादिमा</b> श                                                                                                                        |
| ₹.         | मणिपूर       | ¥¥        | शक्तिचेतना, ज्ञानसन्दोह                                                                                                                        |
| <b>૪</b> . | अनाहत        |           | शक्तिचालन, परकायप्रवेश, काव्याम्बुधारा                                                                                                         |
| ٧.<br>•    | विशुद्ध      |           | वाग्मा, ज्ञाना, श्रान्तचेता, त्रिकालदर्शी                                                                                                      |
| Ę.         | नाज्ञा       | $\bigcup$ | विष्णुस्यान, वाक्सिद्धि                                                                                                                        |
| <b>.</b>   | सहस्रार      |           | सुघाघारासार, शिवस्थान, परमपुरुष, स्थान,<br>हरिहरपद, देवापद, अमल प्रकृति-पुरुष-स्थान,<br>नित्यानन्द-पद, निर्वाणकला, हसपद, शून्यपद,<br>इत्यादि । |
|            |              |           |                                                                                                                                                |

शुभ भूयात्।

# शब्दानुक्रमणी

羽

अकत-२५५ अकाम---२७७ अकारमातुका- १८३ अकुल—२४४, २४५, २४६, २७६, २८० अकुला-१८० अक्रूर-५४ अक्षमाला—४७, ४६, ७७, ३६१ अक्षर---३३, ५५ अक्षसूत्र-४६, ७५, ७६, १६५ अक्षोभ्य---२६२ अगस्त्य-१०५, १२३ अग्नि—३२१ टि॰ अग्निपुराण—२५२, २७४ टि० अघमर्षणसूत्र—४०६ टि० अघासुर-१५० अघोर-७६, ११६, ३५३ अङ्क्षुश-७६ अङ्गद - १३७ अङ्गन्यास--२६५ अङ्गारार्पण--२८१ बङ्गिरा—३२४, ३२८, ३३४, ३३५ अङ्गिरागण-३३३ अच्युत--१६६ अज-३७, १४२

अजन्ता—६५ अजान --- २२५ अञ्जनाद्रि-१८८ अञ्जनी- १४२ अण्डकटाह — ५२, ६२ अथर्वण-३६२, ३६३, ३७३ अथर्व वेद--१२ टि०, ३१०, ३५३, ३६१, ३७३ अदिति--३३३ अध्यक्षा--- ३७७ अध्यातम-१२३ अध्यात्मरामायण—६६ टि०, ६४ टि०, ६७ टि०, १०५, १०६ टि०, १२३ टि०, १२४ टि०, १२५ टि० अनत्ता---२६७ अनन्त-- १७ अनन्तशक्ति- १०० अनादृत---२६३, ४११, ४६६ अनाहतनाद - २८२ अनिरुद्ध—२१६, ३६**१** अनुभाष्य—१५३ टि० अनुराघापुर—२६४, २६५ अन्तरी---८

अन्तर्याग-१८२, २८२

अ·घ---८२

अन्धक--- १३१ अन्धकासुर—८२ अग्यदुक्त — ६० वपराजिता--१०२, २१०, २११ अपस्मार पुरुष---८६, ११६, ३४७, ४३३, अयस्य---३२८ ¥34, ¥34, ¥3E अपस्मृति (अपस्मार)—८६, ८७ अपस्मृतिन्यस्तपाद---८७ अप्रतिचन्ना---२५२ अप्सरा—३७**४** समय---४० अभय-मुद्रा-४६, २५६, ४१६, ४१७, ४२२ ४३७, ४५५, ४५६ वभयहस्त - ३५० अभिचार--७५, १२६ टि०, १२७ टि०, १२८ अभिचार-क्रमें----८७ अभिञ्ला---२५६ विभिनवगुर -१५, १०६, १८२, १८४, २६० अमृत—२५५ अमतमहानिर्वाण---२५६ अमरकोप--१८, ६४ टि०, १६६ टि०, २४७ टि०. ३१६ टि० अमरावती-५३, ४६० अमर्पेण---३३९ अमृतकुण्ड <del>--- ३६२</del> वम्तघट---२७२ वमृतनाय---३६७ टि॰ अमृतमय समुद्र-३६३ अमृतरस--३६६ अमृतलाल शील--१४६

वमृताक्षर -- १७१

अमोधमृत्ति-४६३ अम्बिका—२३८, २५०, ३२१ टि० १९७ ति: अयज्य---३२६ अयना - ३६८ बर-२१०, २११ अरविन्द - १६२, १६२ दि०, १६३, १६६, ३३१, २७७, ३११, ३१६, ३२२, ३२८, ३२६, ३३०, ३३३, ३३६, 810 वरिष्ट—३६५ अरिस्टॉटल---७ अर्णव---३२१ वर्धनारीश्वर नटेश्वर स्तोत्र - ८४ टि॰ अर्धवुगल---२७६ वर्षमा—५५ अर्वेण----३३५ वर्हेन---२४७ बलका---३२८ वलस्य—१ अलङ्करणवृत्त<del>--</del>२२३ अवतार---२६१ अवदायरकोइल-४१८ ववरकुलाय--४८ अवलोकितेश्वर---२५, २६६, २६७, २५२, ४५३, ४५७ अविद्या<del>---</del> १७३, २५७ अविसावेल--१४१ अव्यक्त--२ अन्यया—**६**२ अव्याकृत---१२**५** अध्याकृता प्रकृति*—*८ वशब्द-८ अशोववन-३६२ वशोकस्तम्भ-६६, २४८

अशुद्धि—२५७ अश्वमती -- ३१६ अरवी--१८, ३२८, ३३०, ३५३ अष्टित्रकोण--२७४ **अष्टदल—१७**६ अष्टप्रकृति-१७६, २६०, २६४, २७१, २७४, २७६, ४२३, ४२६ अष्टभिन्नाप्रकृति—२७१,२७३,४२२, ४२४, ४३५

अष्टमिथुन-२७४ अष्टमूर्त्ति-- ८० अष्टयोनि---२७३ अष्टाङ्गयोग—२४७ असमप्रदेश--३११ असंखत -- २५५ अस्ति-१ अस्त्र---२६५ अहल्या — १३२

श्रा आगम—३५३ आग्तेयलिङ्ग--१११ आचार दिनकर प्रतिष्ठा-विधि (कल्प)— २४६ टि॰, २५० टि०, २५१ टि॰ आचार्य नरेन्द्रदेव - १८ आज्ञा-४६६ आज्यपा---३७४ आत्मकाम-- २७७ आत्मवोध---२४५ टि॰ आत्मभू — ३ आत्मलय-१८३ आत्मशक्ति— ३३१ अादम-१४० आदित्यपुराण-८० आदित्यहृदय-१६३ टि०, १६४ टि०

आदिदेव---१६७ आदिनाथ--२५२, ४४१ आदि बुद्ध-४४२ आदिशक्ति-२८७ वाद्य-आसन — १८६ आद्यविद्या---१८४ आद्याकाली-१८५, २३६ आद्याशक्ति—१८३, २७१ आनन्दकुमार स्वामी (डॉ) - २७७, ३०७, ३४५, ४१५, ४२४, ४२६, ४३६ अानन्दघट---२७१ आनन्दबाधेन्द्र सरस्वती--३८२ टि० आनन्दवन-३६२ आनन्दस्तोत्र-२४४ टि० आनन्दामृतपात्र—४५१

आनन्दाश्रम-संस्कृतग्रन्थावलि—६ टि०, ३०० टि०

१०६ टि०, १६७ टि०

आनन्दाश्रम (पूना)---३२ टि॰, ३३ टि॰,

३४ टि०, ५१ टि०, ५६ टि०, ७२ टिं०

७३ टि॰, ६२ टि॰, ६३, १०५ टि॰,

अप्तकाम-२७७ आभिचारिक-४० आभ्यान्तर स्थान--१८२ आमलक—२६६, २७१, २८० आमलक वृत्त--२७१ आयति--१० आर्गिव हेलेन--३३१ आर्थर आवलन - १६० टि० अार्यसत्य-- २५५ आर्षलिङ्ग--१११ वावरण देवता---२७० आवलन-१६६ टि॰ आष्ट्रिया—३०६ आसन-- २५८, २६०

वासन-प्रतिमा—२५६ वासीन—६०, २४०

इ

इन्जाई घोषाल—४३३ इन्जाधिक—१६३, २२०, २३० इडा—१६२, १६३ इण्डियन म्युजियम—४५७ इतरलिङ्ग —१०६, ११० इन्द्र—१२१ टि०, १६१, ३२८, ३३३, ३३४,

इन्द्रकोण — २२८ इन्द्रजित — १४१ इन्द्रनील — ३६४ इन्द्रलिङ्ग — १११ इन्द्रशैलगुहा — ४४८ इन्द्राणी — ४५० इन्द्रियात्मा — ५५

इलस्ट्रेटेड वीकली बॉक इण्डिया—४१६, ४१७, ४१८, ४२५

ξ

इला—३२६, ३३१ इला पर्वत—१४१

र्षपर—- ३ ई० बी० हैबेल—- १२१, २६३ टि० ईशान—- ७६, ११६, १७३, २३१ ईशान (जैन)—- २५१, ३५३ ईशिस—- ११८

उ

जप्रतारा—२०२, २०३, २३३ जप्रतारिणी—२०२ जप्रसेन—१४३ जिन्द्रष्ट गणपति—२४० जिन्द्रष्ट गण्डालिमोकल्प—२३८ जज्जियनी—११ चडीसा--४५७ जणमाइविलगम-३४८, ३४६, ३५० चनगलसण्ड — २७८ उत्तमात्तम—€० उत्तरचत शतीशास्त्र-२१८, २१६ उत्तरपराण---२५२ टि॰ चत्पला--४०० उत्सक्वन-३६२ चदयाकरपद्धति - २७६ चदान---२५५ चद्दण्डताण्डव—६० उद्ध ति-३३१ त्रत्मनी---२८० चपरति--१५, २६० चपवात---२६१ २६३ चपे द्र--१८ त्रसा ७० चमामहेदबर-४२६ चगास्वामी-१५ टि॰ चच्चेल---१४० चरोमजरी---२७० उदना---३३५ चपा-३६१. ४५२ संस्कृति ..... १७५ ऊ

कर्णा—२५६, ४४३ क्रध्वंकला—२४३ टि॰ क्रध्वंताण्डव—६० क्रध्वंतुण्ड्र—२६६, २६७ क्रध्वंतुण्ड्रोयनिषद् —२६६ टि॰ क्रध्वंतुण्ड्रोयनिषद् —३६६ टि॰

ऋक्—२६० ऋसज—१४४ ऋक्तहिता—२६३ ऋग्वेद—३३, ५८ टि०, ६४, ६६ टि०, ७३ टि०, ७६ टि०, ६१ टि०, १६२. २१२ टि०, १४७ टि०, २५२, २६० टि०, २४७ टि०, २७४, २८२ टि०, ३१४, ३१४ टि०, ३१८ टि०, ३२१ टि०, ३२२, ३२३ टि०, ३२४, ३२६ टि०, ३२४, ३२६ टि०, ३४३, ३६६ टि०, ४३७, ४४१ टि०, ४४४

ऋग्वेद-भाष्य—३११ ऋग्वेदसंहिता—३१२ टि० ऋत—३१८ ऋतम्—१६२, १६३ ऋतंबृहत्—१६७ टि०, २१० ऋदि-सिद्धि—४१७ ऋमु—२४ टि० ऋमुगण—२४७ टि० ऋषभ—३२६ ऋषभदेव—२५२ ऋषभनाय—२५२, २५३, ३२६, ४४१, ४४२ ऋषि-ऋण—२६१

Ų

ऋष्यमूक-पर्वत--१४५

एक—२४७
एकजटा—१८०, २०२, २०३
एकदन्त—३७
एकदन्तस्तोत्र—३६ टि॰, ३७ टि०, ३६ टि॰
एकरस—१८१
एका—२३३, २४२
एनसाइक्लोपीडिया त्रिटेनिका—१३३ टि॰
एरोसप्रोटोगोनोस—३४५
एलिफैण्टा—३४६

एलोमेण्ट्स बाँफ हिन्दू एकोनोग्राफी—४७१, ४२६, ४२७

एलूर—४३२ एलोरा—३४६ एस० दस्तीदार एण्ड कं०—४३७ ए० सी० गिव्सन—२५६ टि० ए स्टडी ऑफ इण्डो-आर्यन सिविलिजेशन— २६३ टि०

ऐ

एतरेय ब्राह्मण—८१, २८२ टि० स्रो

बोरिएण्टल कान्फ्रॅस—१४० बोसिरिस—११८

श्रौ

ऑन दि वेद (पाण्डिचेरी) — २५५ टि०

क

कठोपनिषद् —१०३ टि०, १७१ टि०, २७२ टि०

कण्डकूप —२६३
कथासरित्सागर — ३४६
कदम्बगालक — २१२
कदम्बगालकाकार — २१२
कदम्बगुष्प — २११
कदम्बमञ्जरी — २११
कदम्बमाल — २१२
कदम्बन — २१०, २११
कदम्बन चारिणी — २१२
करम्बन चारिणी — २१२
करम्बन चारिणी — २१२

कन्याकुमारी—१४४, २८८, २८६ ३११

क हेरी गुहा--४४६ कपाल-७६ कपिलवस्तु--२५३ कवीर--८८ कमला--- २३८ कमलारिमका-२३८ कमलामत्स्य — ३०० कमलासन -- २५० कम्बोडिया---२६६, ४३१ कयरोगणस्वामी --४१८ करण्डमुकुट---२६५ करणकुराला—३६१ कर्प रतारिणीस्तोन—२०३ क्य रादिस्तात्र-१६० टि०,१६४, १६६ टि० कर्मकाण्ड---२५४ कर्मकाण्ड-प्रदीप---२६१ टि० कममीमासासूत्र---२० कलकत्ता-म्युजियम-४४५, ४४८, ४५८ कला-- १५, १८६ कलावती---६३ कल्कि-७ १ कल्की---३२१ कल्पतच-३६। कल्याणी गगा-१४१ कश्यप-- ५० कव्कगम---१४१ कस---१३१, १४३, १५७, १७७ कस-चाणूर-32१ काकध्वजरय---२३४ काकवाहन-२३४ काठक -- १ टि० कात्यायनोपपिद---२६६ टि० कादिमत---२१८, २१६, २२५, २४२, २७६ कानडा---१४४ काम-१६६

कामकला---२६, १६६, १६७, १६८, १६६, २०१, २०२, २२७, २३२, २४३ टि०, २७१, २७४, २८७, २८६ कामकलाकाली--- २४० कामकलाक्षर-२४३ टि० कामकला-तत्त्व -- १६६ कामकलाविलास-४० टि॰, १८० टि॰, १८१ टि०. १६६ टि०, २२० टि० कामदा---२२७ कामदेवता १६७, १६६ कामधेनु-तत्र--१६४ टि० कामरूप-४३८ कामाकर्षिणी--२२७ कामारुया --४३, ८५, १६८, २६६, २८६, २८६, ४३८ कामारि-२०१ कामेदवर- १६८, १६६, २२८, २३२ कामेइवरी---२२७ काम्यवन--३६५ कारणचक---२५४, २६० कारतन्तवी---३७३ कात्तिकेय-६९, ६९ टि०, १७५, १७७, २५१, ३६३, ४२८ कात्तंबीयं--७१ कार्ले--४६० कालकाली--२४० कालचक---२६०, २८८, २८६, ३२२,४२१, 888 कालरात्रि-२०१, ३ ८, ३३८, ४५६ कालरात्रि-नृत्य — २४३ टि०, ३१८ कालवृत्त---२२४ कालशक्ति--१७३ कालारि-४३२ कालिका---१८०, १८४, २३८ कालिकाकवच-४० टि०

कालिकापुराण—२००,२०७ टि, २०८,२१८, कालिदास—६०, २४३, ४०२ कालिय—१५६, १६६ काली—१७, १६६,१७६, १८०,१८३, १८४, १८६, १६१, २१०, २१२, २३२, २३३, २४२, २४५, २५३, ३६८, ४५१

काली-तत्त्व—१८५
काली-तारा—४६१
कालीपटल—१७६
कालीमधादीक्षितोपनिषद्—३६४ टि०
कालीविलासतन्त्र—४१ टि०, ५१ टि०,
६६६ टि०, १७४ टि०
१८६ टि०, १६८ टि०,
१६६ टि०, ११४ टि०,

कालीसहस्रनाम—१६० टि०
काव्यमाला—२२७ टि०, २८८ टि०
काशी—२५४
काशीविश्वनाथ—४३०
काश्मीर संस्कृतग्रन्थावलि—१५ टि०,
२०२ टि०, २८२ टि०

काष्ठजिह्नस्वामी—१५५ टि०
काष्ठा—१५
किनिगलपोता—१४०
किशोरीवल्लभा—३६१
किष्किन्धा—१४१, १४४
किकिणी—३६१
कुञ्चितकपदाम्बुज—८६
कुण्डल—२४३, २४६
कुण्डलनी—४६, ४८, ५० टि०, १८०, २००, २४३, २४४, २४५, २४६, २६३, २८२
कुण्डली—१६८, २४३, २४४
कुण्डली-शक्ति—२०७

कुनिन्दअमोधमूर्ति-४६३ कुबेर-१७३ कुबेरपुरी --- ३६२ कुमार---१०० कुमारसंभव-- ६४ टि० कुमारी---१७२ कुमारास्तोत्र-२८५ टि० कुमुदवन-३६५ क्मभकर्ण--१४६, ३२१ क्किहार- ४४७, ४४८, ४५५ कुर्ग--१४४ कुल-२४४, २४६, २७६, २८०, ३५६ कुलकुण्ड —₹८० टि० कुलकुण्डलिनी—१४४ कुलचूडामणि-१८० टि०, २८५ टि० कलपर्वत---३८₹ कुलाचल-३६४ कुलाय---४८ कुलार्णवतन्त्र—३०६ कुलयापीड -- १५० क्वेरलिङ्ग-१११ कूट-र्७०, ३०१ टि० कूटत्रय-३० कूटस्थ—१६१, २१४, २४७, २७६ कूटस्य-तत्त्व--२०१ कूष्काण्डी--२५० कृष्ण-- १६६, ४५७ कृष्णप्रिया - ३६१ कृष्णा-- १६१ कृष्णानन्द---२०७ टि० कृष्णोपनिषद्—१४६ टि० केतकवन-३६२ केनेडी--११८ केनापनिषद्—१६० टि०

कैलास---३७४

केवल - १६८ केवलत्व---२०१, २०२, २७१, ३४६ टि० केवल-तत्त्व--१६०, २४७, ३५६ टि०,

३७७ टि०

केवला --- ३७७ केवलावस्था--१६५ कैवल्य--३६२ कैवल्यज्ञान-१८१ कैवल्यपद (केवलज्ञान)---२५२ कोयिलपुराण — ३४६ कोलम्बो-म्युजियम-४२४, ४२६ कोष्ठ-२७० कौरस — ३३५

कौन्तेय--६२१ कौल एण्ड अदर उपनिपदाज--१८२ टि॰ कौलिक---१८०

कौशल्या---१२३, १४६ कौस्तुभाङ्क--१०८ क्युपिङ--१६८

দর্---६ क्षमाक्रमात्माकाल-१५

क्रियाशक्ति-१६३, १६५, १६७, २२०, ३६७ क्रीडावन--३६२

क्रभूतभयङ्करी-- २३८ शींकार---२२२

क्षर--५५ क्षीरभावनी---२८६

क्षुरित---२४०

क्षेत्रचन्द्र---२८८, २८६

क्षेत्रपाल-- ६६

क्षेप--१६

u

खजुरोहा---२६६, ३४१, ४६१ राट्वाङ्ग--३१३ खण्डपरशु---२४२

खण्डावतार--७१

यदिर---३६२

खाण्डववन-३६२ खदिरवन---३६२

स

गगनलिङ्ग-१०७, १६५, २२३ गजना-- १६६, ४४५

गजयय---४४७

गजाननस्तोत्र-१६ टि०

गजासुर-८२, १३१, ३६६, ४२६

गणदेवता-७ १ गणपति—१७७

गणपतिस्तव-- ३६ टि०

गणपत्यपनिपद्---३८ टि०

गणेश--१७५, २१२, २४०, ४१५, ४१६,

४१७, ४२७, ४५०

गणेशकवच-४१

गणेशचक---३००

गणेशपुरी---३६२

गणेशवाह्यपूजा---४१ टि० गणेशमानसपूजा--४० टि०, ४२

गणेशसहस्रनाम---२१२, २१२

गणेशस्तवराज-४० टि० टि०

गति---१६

गदाघर--७०

गन्धमादनवन---३६२

गन्धर्वतन्त्र---३७ टि०

गया---२५४

गरुडपुराण---२१५, २१६, २७२

गरुडवाहन-७६

गान्धार---२७६

गायत्री-१६५, १६३, २६४, ३०१, ४०१

गायत्रीनामाष्टाविशतिस्तोत्र ४८ टि॰ गायत्रीस्तवराज-४६ टि०, ५० टि०

गायत्रीस्तोत्र-५० दि०

गायत्रीहृदयस्तोत्र-५० टि० गिरिजा-- १ ६ गीतगोविन्द-३६६ टि० गीता— २ टि०, ३५ टि०, ७१ टि०, १०१, १६१, १६६, २३४, २७१, २६०, ग्रीवा--२८० ३२० टि॰. ३२६ ४१०, ४५३

गुडकुम्भ — १६७ गुडीमल्ल - ४३३ ग्डिमल्ल---१₹६ गुणविजयगणि—२५० टि० गुणसागर--३६ गुणातीत—३६ गुणेश---३६ गुप्तमण्डल - ७५ गुरीच-३२६ गुह्यकाली -- २४०, ३७६ गुह्यकाल्युपनिषद् — ३६८, ३७३, ३७७ गुह्यषोढान्यासोपनिषद्—१८६टि०, १९३ टि० गुह्योपनिषद्—३७३, ३७७ गृहस्थाश्रम---२६२ गेयपद---६०, २४० ेगोकर्ण - १४४ गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्—५१ टि०, ६० टि० १४८ टि॰

गोपीकृषण - १६७ गोपीनाथ-६९ गोमती-3१६ गोमुख--१७४, २५३ गोमुखयज्ञ-४४२ गोललिङ्ग—१११ गोवर्द्धन--३६३ गोविन्दाष्टक - ६८ टि०, ३५५ ३५७ - गोष्ठ--३६५ गोंडा -- ४४१

गौडपादीयसूत्रभाष्य - २१२, २१३ गौरी-४२३ गौल - १४१ ग्रन्थि-भेद---२८२ ३०२, ३०२ टि०, ३०६, ३२०, ग्रेनवेडेल--२५६ टि०, २६७, ४४३, ४४८ ग्वालियर-४४१

### घ

घटस्तव--२१२ टि॰ घनद्वार-- २७० घना--र०३ घेरण्डसंहिता-१५८ टि॰

### च

चक---१७ चक्रेश्वरी--२४६, २५०, २५२ टि०, २५३, चण्डकाली---२४० चण्ड-मुण्ड---१३१, १७७ टि०, ३२१ चण्डा---३६८ चण्डिका —३६३, ३६८, ४०७ चण्डी - ३६८ चतुरनृत्य—६० चतुर्दशस्वप्न-लाञ्छन—२५२ टि० चतुष्कोण-चऋ---२७ चतुष्कोण-भूपुर-१७६ चतुष्कोणस्थितितत्त्व—२४५ टि० चन्द्रशेखर-७२ चन्द्रस्तम्भ -- २६२ चन्द्रा---३६१ चद्रावली — ३६२ चराचर--१८१ चर्चरी--६० चर्मण्वती (चम्बल)—२५५ टि॰ चाणूर--१५०

चापाक्षर--२२१ चामुण्डा-मन्दिर—२६६ चामुण्डी-पर्वंत - २६६ चिञ्चिनी-७५ चिञ्चिनीकम-७४, ४४४ चिञ्चनी-शक्ति—७४, १६८, २०१ चिति -४००, ४०१ चित्रकरा - ३६० चित्रताण्डव-- १५६ चित्ररेखा--३६० चित्रिणी-- २६५ चिदम्बर-८५, २४१, ३४६, ३४७, ३४८, चिदम्बर-माहातम्य-८६ चिदम्बरमुन्माणा कोवई--३४८ चिदम्बरेश---३५० चिदाकाश-५, २०१, ३६८, ३६६, ४०० चिदानन्द---२५४

चिदाकाश—५, २०१, ३६८, ३६६, ४०
चिदानन्द—२५४
चिद्यनगन—३६७
चिद्रप—३७
चिन्तामणि—२१०, २१२, २६२, ३५६
चिन्तामणिगृह—२१०, २१२, २१३
चिन्तामणिमहामन्त्र—८८
चिन्तामणिमहामन्त्र—८७
चैत्य—२५६
चोमुखी-महादेव—४३१
चौर-गणेश—२४०

छ

छन्द—६

छान्दोग्योपनिषद्र—१० टि०, ८१ टि०, २७८ टि०, छिन्नमस्ता—१७३, १⊏०, २२८, २२६, २३१, २३३, २४०, २४६, २४८, ३००, ४१८, ४२६, ४३६, ४४६, ४५२, ४५५, ४५६

छिन्नमस्ताध्यानस्तव—२**२**६, २३१ छिन्ना**—२**३२, **२**४२

ज

जगदम्या---४३७ जगदीइवरी-४४२ जटायु---१४५ जमालगिरि— ४५८ जम्मल--१०२, ४४६ जयकर - ४५१ जयन्ती - २८१ जय-विजय---३२१ जया—४०० जरासन्व-१४३, ३२१ जाबाल्युपनिपद - ८१ टि॰ जाम्बवती - ३६२, ४३५ जावा—३११, ४१५, ४१६, ४५३, ४५६ जिनेन्द्र---२४७ जीमतवाहन-१४४ जीवानन्द-इर टि०, ६१ टि०, १८७ टि०, १८६ टि०, २७६ टि० जे० वर्गस-२५६ टि० जेम्स फग् सन हिप्टी ऑव इण्डियन एण्ड इष्टर्न आर्किटेक्चर—२६४ टि०

जैन इकोनोग्राफी--२४७ टि०, ५४८ टि०,

२५२ हि०, २५३ हि०
जैनदेवी—२४८
जैनमताबलम्बी—३०१
जैमिन—२०
जौनबुळ—१४२
ज्ञानकाण्ड—२५४
ज्ञानकाण्ड—२५४
ज्ञानकाण्ड—१५८
ज्ञानकुळ—४८, २८३
ज्ञानकुळ—२५४
ज्ञानकुळ—४८, २८३
ज्ञानकुळ—२५४
ज्ञानकुळ—२५४

ज्ञानार्णव---२१४, २१८, २२०, २२५, २२६, २२७, २२८, २८८

ज्ञानार्णव-तन्त्र-४६ टि॰

ज्ञानासन-४२७

ज्येष्ठ—१६६

ज्वालामुखा- २८६

ज्वालालिङ्ग-११२

3

टी॰ गोपीनाथ राव - ६६ टि॰, ११६, ४१७, ४२१,४२७,४२८,४२६. ४३२, ४३४, ४३५

ह

डाकिनी--२३०, २३१, २३२

ढ

ढक्का---७६

ढाका- ४३३

ढाका-म्युजियम-४२८

गा

ण्य---२१०, २११

त

तक्षशिला - २५२ टि॰

तत्पुरुष--७६, ११६

तत्त्वमुद्रा-२६५

तत्त्वाधिगमसूत्र--१५

तथागत-२२, २५७ टि॰

तन्त्रराज-२१८, २१६, २२०, २२० टि०,

२२७, २४६ टि०, २८८, ४२६

तन्त्रराजतन्त्र---२७४

तन्त्रशास्त्र—१०८

तन्त्रसार- २०७ टि०

'तन्त्राभिलाषीर साधुसंग'—४०२

तन्त्रालोक—८ टि०, १५ टि०, ७४ टि०,

१०६, १८२ टि०, १८४ टि०, न्तुरीयातीत—३६१

२००टि०, २४५टि०, २८२टि०

तन्मात्रा---२१६

तप--३१८

तंपस्---२१०

ताडका---१३२

ताण्डव---३४६, ३४६

तान्त्रिक टेक्स्ट्स-१६६ टि॰

तामिस्र—८२

तारसारोपनिषद्--१२८ टि०, १२६ टि०

तारा-१६१, १६३, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २१०, २२७, २३२, २३६, २४०, २४२, २४५, २६६, २६५, २६६, ३००, ४३७, ४३६, ४४०, ४४३, ४४६, ४५१,

४५३, ४५७

तारारूप-२७१

ताराष्टक—२०४

तारोपनिषद्—२०३

तार्ण बैन्दवी---३७३

तालवन-३६५

तालसम्फोटित-६०

तिरस्करिणी-विद्या-१८५, १६१, ३१८

तिरुअरुलपयन---३५० टि०

तिरुकुट्टदर्शन--३४८

*ं*तिरुप्पालत्तुराइ—४२७

तिरुमन्त्रम्—३४८

तिरुमूलर—३४८, ३५७

तिरुवरङ्गुडम्-४२८

तिलक—१३७

तिल्लई---३४६

तिल्लई-तीर्थ--३४७

तीर्थं ङ्कर---२४, २३२, २४७, २४८, २५०,

२५१, २६०, ३२६

तुरीय-३०, २५५

तुरीया-२५५, २८७

तुरीयाम्वा---२१३

त्रिपुरमहासुन्दरी—२२७

तुलसीदास - ६६ टि०, ८५ टि०, ६८, १४७, २८२ टि० तैत्तिरीय ब्राह्मण—१० तैत्तिरीय सहिता--१० तैत्तिरीयोपनिपद्--३१ टि०, ५५ टि० तोतापोल्ला—१४० तनोर-४१८, ४२७ त्रपुषाकार-११६ त्रयस्त्रिशहलोक--२६६ त्रयी--३०, ३१, २३० त्रावणकोर- १४४ त्रिक-२८७, ३२६ त्रिकोण-१६७, १६८, १६६, २०१, २०७, २१०, २११, २१२, २२३, २२५, २२७, १२८, २३०, २४५, २४५ टि॰, २७४, २७६, २८७, २८८, २८६, ४३८ त्रिगुण—२, ३१, १५८, १६६, २३०, २६० त्रिगुणा--१८६, १८६, २२३, ३६८ त्रिगुणात्मिक— १७५ त्रिगुणात्मिका प्रकृति---२४५ टि० त्रिगुणारिमका माया-१७० त्रिगुणाघार-४० त्रिगृह-- ६० त्रिगूढ <del>उक्त-प्रयुक्त—२४</del>० तिगुढ उत्तमोत्तम--२४० त्रिगृद्धसैन्धव---२४० त्रिचनापल्ली -- १४० त्रिच्छत्र--- २४८ त्रिज्योति—२३७ त्रितत्त्व — १६७ निदेव---३१, २२३ विनेव--१७२, २३७ त्रिपुण्डू—२९६, २९७

त्रिपुर--१३१, २०८, २०६, ३००, ३१६

त्रिपुरभैरवी---२३३

त्रिपुरसुन्दरी (पोडशी) -- १६५, १८६, १६१, २००,२०७, २३८, २६८ त्रिपुरसु दरीस्तोत्र- २१९ त्रिपुरा—३१, ४७, ६२, १६५, १६६, १८०, १६५, २०७, २०८, २०६, २११, २१२ २१४, २१६, २१६, २२२, २३२, २३६, २३८, २३६, २४०, २४१, २४५, २४६, २६७, २६६, ३००, ४१६, ४४६, ४५०, ४११, ४५४, ४५७ त्रिपुरातापिन्युपनिषद्—१६६ टि०, २२२ तिपुरा भैरवी-- २४० निपरामहिमस्तोत्र—१६४, टि०, २०६ टि०, २२२, २२४, २२५, २२७ टि॰, २२८ टि॰, ३०१ टि० त्रिपुराविग्रह—२४२ त्रिपुरासारसमुन्चय--१६० टि० त्रिपरासिद्धान्त-२१४, २१५, २१६ त्रिपुरासुन्दरी--- २४० तिमात्र--२६३ त्रिमृत्ति-१७६, २६१ त्रिरत्न---२२, २६०, २६७, २६८, २६६ त्रिलौह---३५३ त्रिवर्णं---२७८ त्रिविध--- २८७ त्रिवृत्त—२४५ टि० त्रिवृत्तनयन--७३ त्रिव्याहुति —४११ त्रियक्ति-७४, १७२, १६३, १६७, २१०, २२३, २३७, २४५ टि०, २४८,

२६०, २६८, ३२६

त्रिशूल—१६७, २०१ त्रिषष्टिशलाका—२५२ टि० त्रिस्थानस्थ—३१ त्र मन्त्र—२६४ त्र लोक्यनगरारम्भ-मूलस्तम्भ—२६४ त्र लोक्यविजय—४५२, ४५६ त्र्यम्बक—६६

थ

थेरवादी शाखा-२५५

द

दक्ष---१६२, १६३ दक्षिण-१६२, १६३ दक्षिणकालिका--१६२ दक्षिणकाली-१६२, २४० दक्षिणा-१६१, १६२, १६३ दण्डकवन---१३२ दण्डी---४५८ दत्तात्रेय--७१ दिधमुख--१४५ दिधवन---३६२, ३६५ दयानन्द---२५८ दश अकुशल कर्मपथ---२५६ दशकुमारचरित-४५८ दशमहाविद्या--- २६६, ३०० दशरथ--१२५, १२८ १४२, १ दशावतार---२६६ दस्यु---३४० दारुका-वन - ७५, ८७ दारुकूट- ३५३ दारुण-सप्तक-१८१ टि० दास एण्ड त्रीस-४३८ दि एन्सियेण्ट एण्ड मेडियेवल आर्किटेक्चर ऑव इण्डिया--- २६३ टि॰ दिक्पाल--१७३

दिगम्बरी—१८८, २०५. २३१
दि हिन्दू-टेम्पुल—२२३ टि०
दीन—२६८
दीपदान—३६२
दुरोहण—२८२
दुरोहण-मन्त्र—२८२
दुरोहण-मन्त्र—२८२
दुर्गा—२८७, ३२६, ३५३, ३६८, ४००, ४३६

दुर्गा-सप्तशती—१५टि०, ६४टि०, ११८टि०, १२३ टि०, १६० टि०, १७१ टि०, १७२ टि०, १७२ टि०, १७२ टि०, १७६, १७७ टि०, १७८, १७६, १६३, २०५ टि०, २३३, २८४ टि०, ३२० टि०, ३२१ टि०, ३३८, ४३६, ४४६, ४५०

दुर्वासा — २२२, २२८
'दूरेनिदान' — २५६
हश्याभास — ५
देव-ऋण — २६१
देवकी — १४७
देवप्रासाद — ४४४
देवयोनि — २५०
देविङ्ग — १११
देवीभागवत — २ टि०, २४१
देव्युपनिषद् — १७१, १७१ टि०, १७२ टि०,

देशचक — २२७, २८८, २८६ देहलि क् — २ = २ देशक — ६० देशक — १४७ द्रु मवन — ३६२ द्रारदेवता — २७० द्रिगृढ — ६०

घ

धननेरस-२५० वम्मपद-२५७, २५७ टि॰ धरणी--३५५ धरा-रे७१ परा-चत्र--६७१, ३३८

धांगीति -१८ धमंतर-१२३, २३२, ६४८, २५२ डि०, २५३, २६०, ३२२, YYP. ver, at, at, ¥{1, YYE YYC. YGO,

YţY

धमं गप-प्रवर्तन--रंग, २०१, २५४ २५८, २५६, २६१. २६४

षमंगत्रमुदा--- ४५४ धमेराज-२२, ६६ वातुगगंस्नूविका-४५८ धमावती--२३३, २३४, २४०, २४२, 458

पृति—४७ ध्यानयोग-समाधि—१५७ घ्य--३७४

₹

नटराज---२२३, ३२५, २४१, १४५, ३४६, ३४७,३४६, ३५२ ४१६, ४२८, ४३०, ४३३, ४३५, ४३६, ४५१ नटराजसहस्रनाम - ७५, ७६ टि०, ८० टि०, ८४ टि०,८६,८७,१०३ नटेश---२४२

मटेश-गणेश**--**४३ नटेशमृति--१०६ नटेशी---२४२ नटेश्वर---२४१

नटेरपरी--१४१, २४३ डि॰, २७२

11:17---UO

गदा-वा-३६२ 751-Y26

ग्रान्यर-यम---१६२

नमानूनपांन-१४१ नगारायानुरी-14र

नगनिह्युगी--३६२

ममंदेशार-४१८

नरम्यानी विन्दी-१५० 77777-Y63

नवान्त्र च-१७६

नाग---१७ गागरताम्-४१८

नागागुर-४०२ टि०

राह्य-६० गातिपुरनी—१८६

नाय रत्नागम--२४३

गाद—२७, १८३, १८७, २२३, ३५३ गादिव दु-५१, १६७, २७१, २८७ नादयोग-समाधि-१५७

ताहरूपिणी--१६१

नादान्त-३४७ नामि--२२६

नाम---१

पारद--१०६, ३२१ गारद-पञ्चरात्र—२०२ टि॰, २६७ टि॰

नारदापनियद - २६६ टि॰

नारायण--२१६

नारायणवर्मा—६५ टि० गारायणह्दय-५६ टि०

नारायणी--१६१

नालन्दा—८५, २६६, ४४६, ४५२

मालन्दा-म्युजियम—४४६

नालन्दा-विश्वविद्यालय---२६६ नासिक - ४३१ निघण्टु---३१५ नित्य इच्छा---२६ नित्यिकिया-- २६ नित्यज्ञान--रि नित्या-१७१, १८७, १६८, ३६८ नित्यानन्द---२२२, २२७ टि०, २८८ टि० निदान-कथा - २५६ निधि-कलश --- २६१, २७०, ४५८, ४६० नियति-नृत्य — २४३ टि० निरञ्जन---१६० निरामय---३६८ निरुक्त-११८, ३१३, ३१३ टि०, ३१५ निरुक्तकार---२५२ टि०, २८२ टि० निरुत्तर-तनत्र--१६४ टि॰ निरुपाधि - १८१, १८६, १६० निऋंति-१७३ निगुण - २ निगुणा—३७७ निर्घणी—४८ निर्णयसागर-४ टि० निर्णयसार-३०१ टि० निर्वाणकलिका---२५० टि०, १५१ टि० निर्विकल्प-तत्त्व -१६० निर्विकल्प-समाधि--१८१, /४११ निर्विषय—८ निवृत्तिद्वार-२७० निशुम्भ —१७३, १७८, १७६ निष्कल-३४८ निष्कल-ब्रह्म — १९७ निहाई-30२ टि० नीलकण्ठ---२, १२ टि०, ८१, ३०६ नोलपर्वत---रम्ह, ३६३ नीलमतपुराण-१०७

नीललोहित-१०४ नीलसरस्वती---२०४ नीला - २०३ नुति-४७ नृत्त-६० नृसिंह- २८४, ४१८ नेत्रमोक्ष---२८० नेमिनाथ - २५०, ४४१ नेमिनाथचरित-र५० टि० नऋत - १७३ नैऋतलिङ्ग--१११ नैपाल-४३६, ४४६, ४५०, ४६२ नैरात्म--४४० न्यायकारिका---२१२ टि० न्यायमुक्तावली-१२ टि० न्यासिकया - २६३, २६४ न्युरेलिया—१४०, १४१ प

पञ्चतन्त्र—६५
पञ्चतन्त्रानाञा—२१६, २१७
पञ्चदेशीस्तव—२४१, २४२
पञ्चप्रेता—२०६, २१४, २१५
पञ्चप्रेतासीना—२१४
पञ्चबाण—४६६, २१७, २२०
पञ्चबीजाकार—२२१
पञ्चब्रह्म—२०६, २१३, २१४, २१६
पञ्चब्रह्म—२०६, २१३, २१४, २१६
पञ्चब्रह्म—२०६
पञ्चविश ब्राह्मण—१०
पञ्चाक्षर—३५०
पञ्चाशत्पीठरूपिणी—२८८
पञ्चाशत्वर्णरूपधृक्—७७

पटना-म्युजियम—४१६, ४१७, ४१६, ४**२३,** ४४७, ४४८,४५३, ४५४, **४५५,४५६, ४५७,** ४**५८** 

परा-पदयन्ती--८

पटना-मग्रहा रुय---र६६ पणि-- ३२८, ३३३, ३३४, ३३४, ३४० पयप्रदर्गंग--- २५७ पद्मनाम---२६६ पद्मपाणि---२६६ पद्मपीठ--११५ पद्ममाल--- ६, ७७ पद्मा--३६० पम्पिआई--१२० पर (कारण)---८, ६३, १८३, २२० परब्रह्म--१८१, २५२, २५८ परत्रहाम्प--३६ परमतत्त्व - १८६, १६०, २५५, २५८ परमपरुप--२७८, २८०, २८१, २६५ परममोक्षदा--१६० परमशिव-८, २०६, २१०, २४७ परमधिव-सहस्रार---२७६ परमहसी---३६३ परमा--३६१ परमाकाश---३, ३६८ परमात्मोपनियद - १ टि० परमात्मिकोपनियद - १० टि०, ५८ टि०, ७३ टि०, १२५ टि० परमान द-नाण्डव-- ६० परमाथविद्या-- २६७ परमाशकि-८ परमेशानी--१६०, २१३, २१५ परमेछी---३ परशिव--८, २१४ परश्—७६ परा-४८, १८३, १८६, १६८, २२८, २३३, २४६, ३०३, ३६= पराजिता-४०० परान दा --- ३६१

परापरत्व-१५

परा कि-८, २६, ११७, ११८, १५२, १७२, १७४, १८४, १६०, २००, २०७, २२१ हि०, २२२, २३०, २३३, २३४, २४३, २४४, २४५, २४७, २६६, ३२। टि०, ४३७ परिणामप्रदायिनी-१५ परिभ्रमण-ताण्डय---६० परेश-- ३६ पलागवा--३६२ पयनजय --१४५ पदापति -- ८०, ३२६ पनुपतिनाय—२८६ परयन्ती -- ३३६ पाञ्चजय-७० पाञ्चरात्रनन्त्र--१६ पाणि-- ३२० पाताल-लद्गा--१४४, १४५ पार्थिवलिञ्ज-१११ पावती - २४०, २६६, ४०२ टि०, ४२४ पादवदेव--४४२ पादवदेवता-- २५८, २६१, २७० पार्थिं - १२६ पारा—७५, ७६ पिण्डवायु -- २४४ पित-ऋण---२६१ विद्याच-विवाह--- १४३ पीठललित - २२८ पुण्डरीकाक - ७१ पुण्ड्रेक्षु—१६८ पुर-२१०, २११ पुरइवरण---२६५ पुरदवर्याणंव--१८०टि०, २०७टि०, २३८टि०, २३६टि०,२६५टि०, २६७टि०, ४३०, ४३५, ४३६, ४३८

पुरातत्त्व-संग्रहालय---४६१ पुरुषबोधिनी --- ३६३ पुरुषबोधिनी परमहंसी - ३६१, ३६२ पुरुषसूक्त-१४६ टि०, १५८, २६० पुलियनखा--१४१ पुलस्त्य-१४१, १४२ पुलस्त्यनगर---१४१ पुष्करतीर्थं -- ३२७ पुष्करबीजकोष-४२७ पुष्पगण्डिका—६०, २४० पुष्पदन्त — ८२, ८३, ६५ पुष्पपञ्चक--- २२० पूर्वचतु:शतीशास्त्र---२१७ पूर्वमीमांसादर्शन - २० टि० पेरियापस --११८ पेरूर--४२६ पैप्पलादि—३७३ पोलुन्नारुव--४३० पोलोन्नाहव-६०, ४२४, ४२५, ४२६ पंजर -- २७० प्रकाश-१८०, १८१, २०६ प्रकृति-विकृति--१६ प्रचण्डचण्डिका—४३६ प्रचण्ड-ताण्डव - ६० प्रच्छेदक-- ६०, २४० प्रजापति-विद्या---२७६ प्रज्ञा (पञ्जा)—२५६, २५७ प्रज्ञातमा---२७६ प्रज्ञापारमिता--२६६, ४५३ प्रणव- १६८, २२७,३५३ प्रतापसिंह--१८०, ४३५ प्रतिमा (बौद्ध)--२५८ प्रतिमा लक्षण-८२ टि॰ प्रतिष्ठाद्वार---२७०

प्रतिष्ठासार-संग्रह---२४६ टि०, २५२ टि० प्रतिष्ठासारोद्धार-- २५३ टि० प्रतीक-बिन्दु---२७३ प्रतीत्यसमुत्पाद -- २५६ प्रत्ययहान—८ प्रत्यालीढ-मुद्रा---२०५ प्रत्युक्त—६० प्रत्यंगिरा - ४४६ प्रदोषस्तोत्र—८४ टि॰ प्रद्युम्न- २१६ प्रधानात्मा---५५ प्रपञ्च---१८०, १६६, २०५ प्रपञ्च विद्या -- २६७ प्रपञ्चसारतन्त्र--१६६ टि०, २०७ टि० प्रमाता---१५ प्रमोदकुमार चट्टोपाध्याय-४०२ प्रवचनसारोद्धार - २५२ टि॰ प्रसेनजित्-स्तम्भ — ४४५ प्रह्लाद--७१ प्राइप---११८ प्राकृतिक रहस्य - ४४ टि॰ प्राज्ञ---८ प्राणतोष (षि) णी (वंगाक्षर, कलकत्ता)—१०८ टि०, १११ टि०, १८४ टि० १८५ टिं०, २०२ टि०, २३७टि० २६७ प्राणशक्ति—२८२ प्रासाद---३६३ प्रासादपुरुष--२२२ टि॰, २६६, २७४, २८०, २८१, २८२, २६५, ३३८, ४२७, ४३३, ४३४, ४३८, ४६२ प्रिय---१

प्रीति—१६८

प्रमानन्दा-- ३६१

प्रेरणा—१६ प्लेक्सस—२४४ प्रौडनर्त्तनलम्पट—८३

ፍ

फट्—२६५ फरगुसन—४६३ फसाइनम—११८ फौन श्रोडर—३०६

ब

वगला--१८०, २३४, २३५, २४२ वगलामुखी—२३३, २३४, ३०० वगलाशतनाम---२३५ वगलास्तव---२३५ वटुक--१०१ बदुकनाय-१०१ वन्दरवेला-१४० वन्पुसिह -४३७ वर्दमान---४३३ वर्लिन-म्युजियम-४४३, ४४६, ४५३ वल---३१६, ३२६, ३२४, ३२६ वलराम-१५०, ४२०, ४५७ वलुचिस्तान-- ३११ वहिर्याग-१८२ बहरूपाष्टक-तन्त्र----२१३ वह् वृचोपनिषद्--१ वाणभट्ट--११७ वाणलिङ्ग--१०६ बाणाक्षर - २२१ वालरूप -- १०० वालशङ्कर-४३० बालात्रिपुरा—२४० वाली--१४४ बाह्यस्यान--१=२

बिन्दु — ३७, १७६, १८३, २२२, २२३, २३८, २३२, २४३ टि०, **२**६६, **२**६७, ४२५ बिन्दुतीयं -- ३२६ विन्दुत्रय — ३० बिन्दत्रयात्मक---३० विन्द्रपीठ - २८६, ४५७ वीज-- ६ टि॰, ४७, २२३, २४४, २६४ वीजपूर---२५०, २५३, २५३ टि० वीजापुर---२६६, ४६४ बद्ध-४७, ७१, ६६, १३१, २३२, २४७, २४८, २५३, २५४, २५५, ३५७, २५=, २५६, २६५, ३२६, ३३७, 81E, 831, 830, 881, 881, ४४६, ४५०, ४५२, ४५७, ४६० बद्धचरित--१५४ टि॰ वृद्धिष्ट आर्ट इन इण्डिया—२५६ टि०, ४४८ बुद्धिष्ट इकोनोग्राफी-४४८ वधकपाल-४५० वृहत्-१६३ टि० वहत्पाराशरस्मृति-३५ टि॰ बृहत्सहिता--- २७४ टि॰ वृहती—१० वृहदारण्यक—६ टि०, २७५ टि०, २७६ टि० बहदारण्यकोपनिषद्—१ टि॰, १० टि॰, ४४ टि०, ४८ टि०, ७२ हि०, ८८ हि०, १६२ टि०, २७६ टि०

बृह्ददेवता—३१३ टि० बृह्द्वमंपुराण—८० बृह्प्रारदीय—३४ टि० बृह्प्रोल्टान्य—१६१ टि०, १६३ टि० बृह्स्परि—१०, ३१६, ३२१ टि०, ३२४, बैन्दबिबन्दुचक—२२८ बैन्दबिसह—२२८ बोधगया—२५३ टि०, २६६, ४२३, ४६२ बोधलिङ्ग—१०७, १११, २८२, २८३ बोधल्रङ्ग—२५४, ४४५ बोधप्राप्ति—२५६ बोधसत्त्व—२३२, २६०, २६६, ४२०, ४४६ ४४८, ४५२ बोरोबुदुर—२६५, ४३६, ४५६ बोस्टन—३४५ बौद्धत्रिरत्त—४४३ बौद्ध धर्म के पच्चीस सौ वर्ष—२५५ टि०, २५६ टि०,

वौद्धधर्म-दर्शन—१८ बौद्धस्तम्भ—२६४ बौधायन गृह्यसूत्र—११८ बौसी—४३२ ब्रह्म एण्ड बुद्ध—२५२ टि० ब्रह्मणोविन्द—३५५ टि० ब्रह्मणस्पति—१०, ३२४ ब्रह्मपद्म—२६१ ब्रह्मपुराण—३२ टि०, ३४ टि०, ४३ टि०, ५६ टि०, ५७ टि०, ६३ टि०, ६२ टि०, १२०

२५७ टि०,

त्रह्मविन्दु—२२७ त्रह्मभूत—२५५ त्रह्मभन्त—१८५ त्रह्मभाया—१०६ त्रह्मलिङ्ग—१६५, २३२ त्रह्मविज्ञान—२५६ त्रह्मविज्ञान—१८०, १८३, २१६, २२७, २२८, २५४, २५५, २५५, २५८, ३११, ३१६, ब्रह्मशक्ति—१७६, २८७
ब्रह्मशिव—३५५ टि०
ब्रह्मशिव—३५५ टि०, ६७ टि०, ६७ टि०,
१५१ टि०, १५४ टि०
ब्रह्मसूत्र—१०३ टि०, ११६ टि०, २६५
ब्रह्मसूत्र—२०३ टि०, ११६ टि०, २६५
ब्रह्मस्तम्भ—२६१
ब्रह्मा—३४६,४२८
ब्रह्माण्डकालिका—४०६
ब्रह्मान्द—३
ब्राह्मी—११, ४३, ४४, ३२७
ब्रिटिश म्युजियम (लन्दन)—४४३

भ

भक्तियोग-समाधि — १५७ भगवती - ३६८ भगवती लक्ष्मी -- ३४६ भगवत्पत्नी--३६८ भगवान् कृष्ण-४३४ भगवान् बुद्ध--२२,२४ भङ्गिनाट्य-६० भण्ड---१८६, ३६८ भण्डिका---१८६, ३६८ भण्डी--१८६, ३६८ भण्डीश्वर--४३३ भद्र---३६२ भद्रकाली—१८६, २४०, ३६८, ४२७ भद्रपीठ--११५ भद्रा—३६०, ३६८ भरद्वाज---१२३ भरहुत-५३, २६०, ४४५ भर्ग--१६६ भर्तृ हरिशतक—३ टि॰ भवा-४८ भव्य-६ भागलपुर--४३२

| ·                                       |
|-----------------------------------------|
| भागवतपुराण२५२ ् े ,                     |
| भाण्डीर१५०, ३६२                         |
| भाण्डीरवट—३६५, ३६६                      |
| भाण्डीरवन-३६२, ३६५                      |
| भाति—१                                  |
| भानुजीदीक्षित-१८, ३१६ टि॰ ,             |
| भारत-भारती—८६                           |
| भारत-सावित्री—४५६                       |
| भारती—३२६                               |
| भागंवी —३६३                             |
| भावना-चफ२८८                             |
| मावनोपनिपद्-४० टि०, २२०, २२०टि०,        |
| २२२                                     |
| भावोपनिपद्२८२ टि॰                       |
| भास्करभाष्य—१८१ टि॰                     |
| भास्करराज-भाष्य—२२० टि॰                 |
| भास्करराय-४६ टि॰, १८१ १८१ टि॰           |
| भीटा—११६                                |
| भुज्यवन ३६२                             |
| भवन-मण्डल—४२८                           |
| भुवनेश्वर१२२, ३४६                       |
| मुबनेश्वरी - १३३, १८० २३५               |
| भुवनेश्वरी-सहिता-१७ टि०                 |
| मुवनेश्वरी-स्तोत्र२३६                   |
| मूत — ६                                 |
| भूतस्व२४५                               |
| भूतपञ्चक — २१६                          |
| भूतमाला—६३                              |
| भूतविद्या —१७०                          |
| भूतात्मा—५५                             |
| मूपुर—२२४, २२५, २२≈, ४२३, ४ <b>२</b> ५, |
| ४३३, ४४७, ४४८, ४५५                      |
| मूबिम्ब-२२८ - म्                        |
| मूनारा—४३१<br>हुमूनिस्वर्श-मुद्रा—४४३   |
| <u> </u>                                |

भृगु—ने ३३, ३३५
भृगुलता—२२३, १३२
भेदा —३६८
भैरव —२४२, १६६, ३४६, ३६६
भैरवतन्त्र —१८७
भैरवतामळ—२०० दि०, २१०, २१३
भैरवी—१८०, १६१, २३६, २३७, २४२, ३००, ३६६
भैरवी-चफ—२५३
भोगिनी—२३०, २३१, २३२
भमरगीत—३६६ दि०
भमरायित्ताद्य—६०
भागीताव्य-१५=

स

मकरध्वज--१६६ मञ्जरी--र७२, २७४ मञ्जुश्री—२६६, ४५३ मञ्जुधीबुद्ध—१६५ मणिद्वाप-- २१०, २११ मणिपीठ--३६० मणिपूर---२६३, ४११, ४६६ मणिमण्डप---२३४, ३६३ मणिघर-४५७ मतङ्ग---२२८ मति —४७ मत्स्यपुराण-५१, १०७, १६७ टि०, मथुरावन--३६२ मदनसुन्दरी--३६० मदशक्ति - १६८ मदुरा --४१८ मद्रास--४३३ मृद्रास-म्युजियम---४२४, ४२७ मधुकर—४५१ मभु-कैटम —१७३, १७८, ३२१, ३२६ मधुवन-३६२ मध्यकणिका--४३० मध्यबिन्दु---२२५, २८८ मध्यबिन्दुस्थान--र८६ मनार--१३६ मनु--- २०, १४३ मनु-शतरूपा — १२३ मनुस्मृति - २० टि०, १४३ टि० मनोलयावस्था--- २११ मनोहरा---३६१ मन्त्रचैतन्य--- २४५ टि० मन्त्रमहोदधि—६६ मन्त्रराज-१८२ टि० मन्दोदरी--१३५ मन्मथ - १६६ मयुरवाहन---१४६ मयूरवाहिनी विद्यादेवी - २५१ मयूरेश--३६ मयूरेश्वरस्तोत्र—३६ टि० मरीची-3७४ महिनी देवी-१६८ महत्-१३ महत्तत्त्व - १०६ महाकल्प - २४२ महाकाल-४७, १०५, १८४, १८८, १८६ १६०, १६४, १६६ टि०, २३२, ३७३, ३७७, ४०२ टि०, ४४६ महाकालसंहिता—**२**६८, २६६, ३७७ महाकालस्तव--१८६ महाकाली—१७, १७७, १७७ टि०, १६०, १६७, ४२६, ४४६, महाताण्डव — ६०, २०१, २४२ महाताण्डवसाक्षिणी—२४१ महाताल—३६**२** 

महात्मागांधी---३२६

महात्रिपुरसुन्दरी—२१३, २६६, ४५३ 🧠 महादेव -- २६६, ४६१ महाधेनु ---४४ महानटलम्पट--- ८३ महानिदेश---२५४ टि० महानिर्वाणतन्त्र —१८४, १६३ टि०, २६१, २६३, ४४६ महापरिनिर्वाण - २५३ टि०, २६१, २६४ महापुरुष — २४७, २४८ महाप्रलय-६० महाप्रेत---२१५ महाप्रेतपद्मासन--१८६ महाभारत-११० टि०, १६१, १६३ महाभैरव-४५१ महाभिनिष्क्रमण — ६६, २६१, २६४ महमूद गजनबी --- २६९, ४४५, ४६४ महामाया--१७४, १८६, १६०, २३५, .२८६, ३४८ महामोह—८२, १७३ महायान---२६६ 175 ... महायोनि-२८६ महायोनि-चऋ---२२६ महारम्भ---२३० महारस--१५२ महाराजा जयाजीराव सिधिया-४६२ महारात्रि-३१८ महारास-२०१, २४२ महारुद्रहनुमान-२८४ महालक्ष्मी--१७६, १७७, १८६, १६३ महावन-३६२, ३६५ महावलीपुरम् -४३५ महावाणी-४४ महावसिष्ठ - २४१, २४२ महाविद्या---४४, १८०, १८३, २०७, २३८, २४६, २६६, ३००

महाविष्णु—६७, १५२ महावीर-४४१ महावैष्णवी--२६६ महाशक्ति-१७३, १७७, १७७ टि०, १८६, 188, 883, 230, 233, २३५, २३६, २८४, २८६ महाराव — १८६ महासून्य---२७७ महास्यामा- ३०० महाश्री-१८६ महासदाशिव - ४२७ महासरस्वती--१७७, १६३, २६६ ३२० टि०. ३२१ टि०. महासागर-१८६ महासितवती — ४५६ महासुन्दरी—२६६ महास्वच्छन्दसग्रह--२१८, २१६ महिम्नस्तोत्र—२६ टि०, ३० महिष--१७३ महिषमिंदनी—४३६ महिपासुर-१७२, १७३, १७४, १७८, ४३५ महिपासुरमि्दनी--१७३ मही---३२६ महेत--४४१ महेन्द्र — १४५, २१३ महेश—४३० महेशान---२१३, २१५ महेरवर—६, ६, ७०, ७६, १५२, १६४, २०१, २०८, २४२, ३३७ महेदवरी—१८६, २००, २६६, ३०६. महोग्रताण्डव—६० ्ॅ

महोत्रा-२०३

माहेयर-४२६ मातिङ्गनी - १८०, २६८ मातङ्की --१८०, २३७, २३८, २४०, ३०० मातङ्गीशतनाम---१४० मातुलुङ्ग---२५३ टि॰ मातुका---८, ६२, ८२, १६४, २०० मातुकाकोप--२६० टि० मातुकावर्णं — २४४ मातकाविवेक-१८१ टि० मात्रा--१६८ मात्राघंतत्त्व—४७ ਟਿ• मानसरामायण-- १२६. ० हे पु टि॰. १३२, १३१ १६१ टि० मानसार ---२६१ माया---२३३ मायाचक---२२३, ४२५ मायादेवी --२५३, २६४, ४३६ मायाविनी---२३१ मायी-६ मार-१६५, ३२१ भारीच - १३२ मारोचि-४५२, ४५६ मारुतिमलाइ--१४१ मार्कण्डेय-४३२, ४३३ टि॰, १७६, माकंण्डेयपुराण-१५, ३२ २१६ टि॰ माली—१४४ माल्यवान--१४४ मास्केल—३०७ माहिष्मती—३३६ मियुनप्रतीक---२७३ मिथुनविद्या—२७६, २७६

मीनकेतु--१६६

मीनाक्षी--१८६

मीमांसक- १७२ ३०१ मीरा-३६६ टि० मुखलिङ्ग-४३१ मुण्ड-- १३१, १७७ मुण्डमाल—६, १६४, २०५, २०५ टि० मुण्डमाला--२१२, २३६ मुण्डमाला-तन्त्र—- २६६, ३०० मुद्रा---७५ मुद्राक्षर---२२१ मुद्राराक्षस-४३ टि० मुद्राषष्ठ--- २२१, २२२ मुयलक—३४६, ३४७, ३४८, ३५० मुरतजीगंज-४२३ मुष्टिक--१५० मुहम्मद---२६८ मुहम्मद आदिलशाह - २६९ मुहम्मद्शाह—४६४ मूर--४१५, ४२०, ४३७ मूलकोश-- २२५, २२७ मूलप्रकृति—१०६, १२५, ४२५, ४२६ मूलमंजरी—२७० मूलविद्या—२२८, २८८ मूलशिखर— २७० मूलश्रुंग—२७० मूलस्तम्भ-५०, २६१, २६४, २७०, ३५६ मूलाधार--३६, १८० टि०, २४४, २४६, २६३, २६४, २६५, ३३८, ४११, ४६५, ४६६

मूलाधार-चक २४४
मूलावस्था — ६
मृकण्डु—४३२
मृग—७५
मृगधर—७५
मृडानीपति—८४, ३४६
मृणालधवल—७८

मेखला—-२८७, २८८ मेघदूत - ३८२ टि०, ४०२ टि० मेघनाद--१४६ मेदिनी---२४३ टि०, ३०७ टि० मेदिनीकोषकार--१०३, १२२ मेधाऋषि --१७० मेरीडियन--११ मेरदण्ड - २४४ मेहन- १२२ मैक्समूलर-३०६, ३११ मैत्रेय---र६७ मैत्रे यबुद्ध-४५३ मैथिलीशरण गुप्त-८६ मैसूर---२६६ मोहनजोदड़ो-१२०, ३११, ३२६, ४२५, ४४४, ४४५

मोहपुरुष—११६ मोहरात्रि—३१८, ३३८ मौञ्जायनी—३७३ मौद्गल्यायन—२६६

य

यक्षगोमुख—२५२
यक्षिणी—२५०
यक्षणी—चक्र इवरी—२५२
यजुर्वेद— ७२ टि०, १२०, ३१०
यजुर्वे— १६०
यज्ञपुरुष—२५२
यज्ञवैभवखण्ड—२१५
यज्ञसूत्र—२८६
यम—१७३
यमपुरी—३६२
यमुना—३६३
यवयुम—२७४ टि०, ४४६, ४५०
यशोदा—३५६, ३६१

यशायरा --- २५३ याज्ञवल्बन - २७५ यामल — ३०१, ३०५ यामिनी--४८ याम्यलिङ्ग— १११ यायी---३७४ यास्क--- ३१३, ३१५ यीसुख्रिस्त — १६१ युधिष्ठिर—१४७ योगचूडामण्युपनिषद् — १०८ टि० योगनन्दा -- ३६१ योगपीठ--- ३६१ योगमुद्रा - २५६ योगवासिष्ठ-१५, १११ टि०, ११२ टि०. १६०टि०, १६३ टि०,१६४टि० २१७, २१६, ३०१, ३०१टि० ३१८, ३७८ टि०, ३८२ टि० योगशास्त्र-५६ टि०, ६७ टि०, १६६ टि० योगाचार—२५६ योगासन-४२७, ४२६ योगिनी---२३८, २३२ योगिनी-तनत्र---१६५ टि० योनिमुद्रा---२३०, २३१, २८०, २८२

₹

यौवत -- २४०

रक्तकाली—१६१ रक्तवीज-१७८, ३२१ टि॰, ४३७ रक्तवर्ण--१६१ रघुवश-३८१ टि॰ रति-१६८, ४५१ रत्नदीप---२११ रत्नश्रवा--१४४ रससाक्षी—३६६

रसानन्द-समाधि-- १५७. १५८ रसिकानन्द-३६६ राक्षस-विवाह -- ४३ राखालदास बन्द्योपाध्याय-११६, ४३४ राजगृह---२५३ राजदन्त-१६० राजबाही-मठ-४३३ राजमातिङ्गनी—२३८ राजयाग-समाधि-- १५७ राधाकुण्ड—३६१ राघाकुण--४५१ राधाकृष्णन्— ७, २५५ टि० राधातन्त्र—६२, २०५ टि०, २०६ टि०, २१४टि०, २१६टि०, २८८ ट०, राधिका-- ३६२, ३६६ राधोपनिषद् - ६७ टि०, ३५७, ३६०

रामचरितमानस - ६६ टि०, ६८ टि०, ७१ टि॰

रामपञ्चायतन - १२६ रामपुरवा - ४६१ रामपुरी—३६२ रामपूर्वतापिन्युपनियद् -१२८ टि०, १२६ टि० रामहस्योपनिषद्--१३० रामराज---२६१, २६२ टि॰ रामानुज- ७ रामायण--१२३, ३२६ रामेश्वर--- १३६ रामोपनिषद्-- ३००

११८, १२३, १२५, १३१, १३३, १३४, ११५, १३६, १३७, १४०, १४३, १४५, १६१टि०, १७७ टि०, ३२१, ४३७

रासवन---३६२

रुविमणी---४३५ रुद्रकण्ठ—२६१, २६५. ४६१
रुद्रयामल—२६८, ३००
रुद्रशिवस्तम्भ — २६१
रुद्राक्षस्रङ् मयाकल्प—७७
रुद्राभिषेक —१२०
रूप—१
रूपबिन्दु —२८७
रोहिणीकुण्ड —३६२
रौद्रलिङ्ग —१११
रौद्री—१६६

ल

लक्ष्मण-- १२५ लक्ष्मी--१७५, १७६, २३२, ३५५ लक्ष्मीतन्त्र—३६७ लक्ष्मीधर-२११ टि० लक्ष्मीविद्या---२३८ लक्ष्य - २ लखनऊ-म्युज़ियम—४३४ लखनऊ-संग्रहालय—- १**१**६ लङ्का – १४०, १४ , १४४, २६४, २८८ लङ्काराम - २६४, २६५ लता--२७० लदाख-४५० लयसिद्धियोग-समाधि - १५७, ६५८ लिलता—२१०, २१६, ३६०, ३६२ ललिताम्बा---२३६, २८८ लिलतासहस्रनाम—३४ टि०, ४६ टि०, ५१ टि०, १०८ टि०, १०६ टि०, १६५ टि०, १७० टि० १७२ टि०, १८१ टि०, १६५ टि०, १६६ टि०, २०६ टि०, २०७ टि०, ११०, 

 २१३ टि०, २१५
 टि०,

 २१६ टि०, २१७
 टि०,

 २२२, २४१
 टि०,

 २४३ टि०, २४६
 टि०,

 २८८, २८८
 टि०,

 २६० टि०, २६७ टि०
 २००

ल्लितास्तवरत्न—२१२,२१३
लवङ्ग—३६१
लाइडेन—४३६,४५३
लाकरहित—३५६
लिङ्गपुराण—७६,१०७ टि०,१०६ टि०,१०६ टि०,१९५,२१६
लिङ्गाष्टक (स्तोत्र)—११० टि०,३५४
लिख्गाष्टक (स्तोत्र)—११० टि०,३५४
लिखोपोल्ड फौन श्रोडर—३०६
लुसियन—३४५
लोक—३५६
लोपामुद्रा—२०३
लोहन—३६५
लौह—३६५

व

वकासुर—१५०
वकुलवन—३६५
वज्र—१४७
१६, ३६०, ३६२ वज्रधारा —४५७
१८, ३६०, ३६२ वज्रधारा —४५७
१८ वज्रपाणि—२६६
३४ टि०, ४६ टि०, वज्रवैरोचनी (छिन्नमस्ता)—२२७टि०,२३२,५०६ टि०,१६५ टि०, वटुक—२४०
१८६ टि०,१६५ टि०, वरदमुद्रा—४०,४६ टि०,१७३,२५०,१६६ टि०,२०६ टि०, वरदसुद्रा—४०,४६ टि०,४१७,४२५,४२०,१६६ टि०,२०६ टि०,११०, ४३४,४३७,४५४,४५६
२१० टि०,२११ टि०, वरदहस्त—२६६,४४८

वर्णिनी—२३१, २३२ विद्यानी—२२७ वयट्कार—४४, १६३, १७१ टि० वसन्तपञ्चमी—२४८ वसिष्ठ—१२५, ३८१, ३६३, ३६८, ३६६, ४००, ४०१

वसु ~ ३५३ वसुघारा—४५४ वसुनन्दी—२४६ टि॰, २५३ टि॰ वसुमती प्रेस (कलकत्ता)— ५६ टि॰, ६७ टि॰, १५१ टि॰, १५५ टि॰, १६६ टि॰,

विद्ध-वीज—२८७ टि॰ वाक्—६, २४५, ३३० वाग्देवी—१६५, १८६ वानप्रस्थाश्रम —२६१ वामकेश्वर-तन्त्र—१६६ टि॰, २१७, २१६ वामदेव—७६, ११, १२४, ३२२, ३५३ वामा-१६६ वामाशक्ति—२२७

वामाशक्ति—२२७ वायु—१४२ वायुपुराण—६ टि॰, ३३ टि॰, ३४ टि॰, ४३ टि॰, ५५ टि॰, ५८ टि॰,

४३ हिं०, ५५ हिं०, ५८ हिं०, ६१ हिं०, ७२ हिं०, ७४ हिं०, ६३ हिं०, १०५ हिं०, १०७, २६५, ३८१ हिं०

वायुलिङ्ग-१११ वाराहपुराण-७७ टि०, ८२, २५२ वाराहविनायक -४१८ वाराहोतन्त्र - २०७ टि० वारणलिङ्ग १११ वाल्मीकि--१२३, १४७ वाल्मीकि--रामायण--१३३, १३४, १३६ टि०, १४० टि०, १४८ टि०, १४६ टि०, १४४, १४६

वासुदेव-६३, २१६ वासुदेव-गोविन्द--१४६ वास्तुपुरुप--२८१ वास्तुपुरप-मण्डल--- २६६, २७० वास्तोप्पति---२८१ वाहनरहस्य---१७४ विक्टोरिया-अलवर्ट-म्युजियम (लन्दन) -४३६ विजय---३२८ विदिशा--४६१ विद्याकूट---२४३ टि० विद्याद्वार---२७० विद्याघर — ३७४ विद्याघर-देश—-१४४ विद्यापति —८८, ६७, २७८, ३६६ टि॰ विनयतोप भट्टाचार्यं - ४४०, ४४२, ४४८, ४४६, ४५०, ४५१, ४५६, ४५७ विनयपत्रिका — २८२ टि० विनायक-२६६ विटरनिट्त्स—३०६, ३२८ विन्सेंट स्मिथ - ३०७ विभीषण---१३४, १३७, १४१, ३१८ विम् –१५०, १६६ विभुशक्ति-- २६४, ३१६ विमर्श - १८०, १८१. २०६, २३६

विभाषण—१३४, १३७, १४१, ३१९
विमु न१५०, १६६
विमुशक्ति—२६४, ३१६
विमर्श —१८०, १८१, २०६, २३६
विमरा —३६२, ३६३
विरञ्चि-नारायण—१६४
विवर्ताना—२६०
विवर्ताना—२६०
विश्व —४११
विश्व —४११
विश्व —४१५, ४२४, ४२६, ४३६, ४४३, ४५३,

विश्वकोष -- २१० विश्वप्रपञ्च-२२५, २३१ विश्वा---४८ विंच्णु --४२०, ४२१, ४२६, ४२८, ४३२, ४४६. ४५२ विष्णुचक- २५३ विष्णुधर्मोत्तर--१६८ टि॰ विष्णुपुर-४५३ विष्णुपुराण-१३ टि०, १५, ५४ टि०, ५५ टि०, ५८ टि०, ६२ टि०. ६३ टि०, ६५ टि०, ६७ टि०, ७४, टि०, ८१ टि०, ८२, ६१ टि०, ६७ टि०, २८६. ३०४, ३०५ टि० विष्णुभुजङ्ग-प्रयात-स्तोत्र--५४ टि० विष्णुयोनि - २२८ विष्ण्रहस्य — ६३ टि० विष्णुलिङ्ग—१६५ विष्णुस्तम्भ — २६१ विस्वियस-- १२० वीरभद्र---३४६ वोरभूमि-४३३ वृगलविद्या—**२**७६ वृत्त - ३३३ वृत्र---३२०, ३२१, ६२६, ३३०, ३३३, ३४०, ४३६ वृत्रहन्ता-३१६ वृन्दा-३६१, ३६६ वृन्दादेवी वृत्दावन---३६३, ३६५ वृपभध्वज--२३३ वृषभनाय-२५२ वृषभानुवन-३६२

वेणुकोप-२७०, २७२

वेणुगात-१४४ टि०

वेणुरन्ध—२०० वेदमार्गी--४४ वेदमृग-कथा---७६ वेदव्यास-६, २१ वेदान्तसूत्र— ३, १०२ टि०, १०३, २८३ टि० वेदारण्य-४१७ वेलान्धपुर-१४५ १४६ वेस्ट्रीप - ११८ वैकृतिरहस्य-१७४ टि॰ वैखरी--१६६ वैजयन्ती—६२, ६३, ७०, २१२ वैजयन्तीमाला — ७७ वैजयन्ती-तनत्र-१५५ टि०, ३०२, ३०३ टि० वैठिश्वरं कोयिल-४२७ वैद्यनाथघाम---११८ वैशाली-४६० वैशेपिक—२४८ वैशेषिक-दर्शन - २० टि० वैशेषिक-सूत्र---११ टि०, १२ टि०, १८ टि० वैष्णवलिङ्ग-१११ वैष्णवी--२६७ वीषट्—२६५ वंगीय साहित्य-परिषद्—४४० वंशीवट--३६५, ३६६ व्याकृत-३० व्याख्या-सुधा—१= व्यासदेव--१८६, ४५६ व्याह्ति-४ व्योमकेश--७२ व्रजेश्वरी---३६६ व्रत--६ श्

गक्ति--३७, १६८ मक्तिविन्दू—२८६ शक्तिमहिम्न:स्तोत्र-३० टि०, ४३६ शक्तियोगि--२८७ यक्तियत्र---३६० टि० गक्तिमगम-१८० टि०, २६८ शतपरी---३६२ बस्टर-२४७, ४३० शद्धराचार्य – ६८ हि०, २१२, २२२, ३४१, ३५५

शङ्खासुर---३५ शतपथ-ब्राह्मण--- १० शतमन्यु---२६६ शतकदिय- १२० शबरी-१३२

शम्भवनाथ---२५१ शयन - २५८

शरम-१०१, ४३०, ४५२ शशिरेखा—३६१

वाक्तगुरुपादुका--४५५

शाक्तप्रमोद (बम्बई)-७६ टि०, १६० टि०, **२०३ टि०** 

शाक्तानन्दतरङ्गिणी--३०६, ३०६ टि० शाक्यमुनि - २६७ साङ्गरभाष्य-३ टि० पातिद्वार--२७०

शारदातिलय—३१ टि०, १६७ टि०

वाद्भ धनुष--७० पालग्राम-४१८

दालिबामस्तोत-५७ टि०

शियामात्र-- २६४

शिरोमन्य--- २१४

शिल्परता-११३ टि०, १६८ टि० तिव—२४२, २४४, २४८, २५३, ३२६<sub>,</sub>

¥75, ¥26 शिवन यनस्तान-- ७६ टि०

शिवतस्य--२४७

शिवतीय-- ३२७

शिवनन्दनसहाय--१४१

शिवनाभिलिङ्ग--१११ शिवधमींतर-१६५ टि०

शिवपञ्चाक्षरस्तोत्र-७३ टि०

शिवपुराण-१०७

शिवप्रदोपस्तोत्र--३४६

शिवमहिम्न स्तोश-=२ टि०, ८३ टि०, ६५ टि०, ४३२

शिवमानसपूजा---३६ शिवयुवति---२२५

शिवयोनि---२८७

शिवरक्षास्तोत्र - ७४ टि॰

शिवलिङ्ग-१७६, २१०, २२२, २२३, रर४, र३२, र६४, र६५

शिवशक्ति--२७४

शिवसहस्रनाम-७६

शिवा---१८८, २३०, २४२

शिवोपनिषदु-१०५ टि०, ११३ टि० शिश्पाल---१३१, १४३, ३२१

बील--२५६, २५७

शुक्लयजुर्वेद-- १ टि०, ६४ टि०, २७२,

३०६, ३०६ टि०

शुद्धविद्या---२१३ शुद्धा-- ३६१

शुद्धीदन-- २५३

शुनी -- ३३१

शुम्म--१७३, १७८, १७६, ३२१ शुम्भ-निशुम्भ--१३१, ३२१, ३२६

शुष्का—४००

द्यता—१=१, १६०, १६१, २२७ टि॰ २३४, २४७, २७१

ध्रयवाहिनी-१६१

शुन्यवाहिनीतारा-१६१

शुऱ्यष्टक—२६६

बुङ्ग---२७०

शेषशायिवन — ३६२
शौनकी — ३७३
शमशान — १६०, २३४
श्मशानकाली — २४०
श्याम — ३११
श्यामतारा — ४५५
श्यामला — ३६०
श्यामा — ३६६
श्यामाचरण लाहिरी ३२६
श्यामारहस्य — ४० टि०,१८७ टि०,१८६ टि०,
श्यामारहस्य तन्त्र — २७६ टि०, २६५ टि०,
३२६ टि० ३२७ टि०

श्रद्धा—३६० श्री—१८७, २२७ टि०, ३६२,४५१ ४६ <sup>-</sup> श्रीकण्ठ—६३, **२२**५ श्रीकृष्ण—५४ टि०, ५५, १३१, १५२ श्रीचऋ—२००, २११, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २३२, २४३, २५६, ६६५, २७१, २८७, २८८, २८६,

श्रीतारा—२६६ श्रीदेवी—६५ श्रीघर—६३ श्रीनगर—८ टि०, २८२ टि० श्रीमती—३६० श्रीमदा—३६० श्रीमद्भागवत—१३ टि०, १४ टि०, १८ टि०, ७८ टि०, १५३ टि०, १५६

श्रीमाता—२०६ श्रीमाघव श्रीहरि अणे—१४० श्रीयन्त्र—३६० टि॰ श्रीलङ्का—४२५, ४२६ श्रीवत्स—२४८, ४४१ श्रीवद्या—२०७,२११,२२२, २२४, २२५,

टि०, १६० टि०, १६१

श्रीशासन—२६०
श्रीसुन्दरी—२२७, २२८
श्रीसूक्त—६४
श्रीहरिशरणाष्टक—५४ टि०, ३७०
श्रुतदेवी—२४८, २४६ टि०, २४६
श्रुतिमूल—२२७
श्रुतिमूलकोष—२२५
श्रीतमार्ग—२८४
स्वेतपुरी—३६२
स्वेतास्वर—२४६, २५०
स्वेतास्वतरोपनिषद्द—६ टि०, १०४ टि०, १६१ टि०

### ष

## स

सकल—३४८
सत्यधर्मा—१६६
सत्यभामा—१५०, ४३
सत्यभामा—३६१
सत्यानन्दा—३६१
सदानन्दोपनिषद्—१०४ टि०
सदाशिव—१७४, १८६, २००, २१३, २१
२१६
सदाशुभ—३६५
सदाशुभ—३६५
सद्योजातं—११७, २१६
सनातना—३६८
सनातनी नारा—२०७

सप्तपाताल-४११ सप्तर्षि---३७४ सप्तव्याहृति--४१०, ४१९ सप्तसिन्धु - ३२८ समभङ्ग-मुद्रा--४५५ समरस -- १८१, ३६५ टि० समरस-काल---२८० समरस घट---२७१ समराङ्गणसूत्रधार---२७४ टि० समाधि-२५६, २५७ समीकरण---२७८ सम्भवचरित्र — २५१ टि० सर जॉज बडंब्ड--३०७ सर जॉन उडरफ—७, १६, ५० टि॰, २४३ टि०, ३१० सर पी० रामनाथम्---१४१ सरमा--१६२, १६३, ३२८, ३३१, ३३४ सरविलियम जोन्स-११८ सरस्वती---१७५, १७६, १६२, १६३, **२३**२, २५३, ३१६, ३२०, ३२३, ३२६, ३३६,३४६, ३५३, ३६२, ४०१ सरस्वती-पटल---१७६ सरस्वती-बीज--१७६

सरस्वती-बीज—१७६
सरस्वती-स्वापनिषद् —१ हि०, ४५ हि०
सरस्वती-स्वान —३२१ हि०
सरस्वती-स्वान —४६ हि०
सर्वती-स्वान —४५ हि०
सर्वती-स्वान —४४२
सर्वतीन्द्र-प्रतिमा —४४२
सर्वाकार —१८७
सर्वतान ३६८
सविता —३०१
सब्यताण्डव —६०
सहस्रार —४८, २४४, २४५, २६३, २६४,
४४५ हि०, ४६६

साक्षिणी---३७७

सात्त्विको---३६१ साधन-वट--- ३६५ साधनसिद्धा --- ३६६ साधु-असाधु-- १६ साम - २६० सामरस्य---१८१, १६५, २०२, २१६, २८० सामरस्योपनिषद् --३६५ सामरहस्योपनिषद्--३६३ सामवेद--- ३५३ सायण-१२०, २५२ टि०, २७४ टि०, 322. 325 सायणाचार्यं -- ३१५ सारनाथ---२४८, २६० सारनाथ-म्युजियम--४४६ सारनाथ-शिखर — २६१, ४६१ सावित्री---२६३, ४०१ सावित्रीपञ्जरस्तोत्र-५० टि० सिकन्दर--१२० सिद्धपीठ--२८६ सिद्धमहाविद्या-१८० सिद्धा -- ३६१, ४६० सिद्धान्तदीपिका-३४५, ३४६ टि० सिद्धान्तशिखोपनिपद् -- २६६ टि० सिद्धान्तसारोपनिपद्-३५२ सिद्धार्य---२४४, २५८ सिद्धिकाली---२४० सिलोन--१४४ सीताधार---१४१ सीतास्तोत्र--१६१ टि० सक्ला-१८० सुग्रीव--१४१, १४४, १४५ सचीन्द्रम--४१६ सुतारा--१४५ सदामा---१५०, ३६१ सुघा---१८

सुधापात्र-कपाल--२०५ सुधासागर—-२१०, २११, २३४ सुधासिन्धु---२११ सुन्दरी- ' ६१, १६३ सुपक्षसूत्र—३४६ टि० सुप्रभेदागम---११५ टि०, ११७ टि० सुबाहु- १३२. स्भद्रा-४५७ सुमाली—१४४ सुमेधब्राह्मण - २५६ सुमेरु- ३२८ स्रथ---१७० सुरभि-३६१ सुलेमानी-मन्दिर - ४३ स्वासिनी--३८५ सुवेल - १४० सुवेलाचल -- १४५ सुबुम्णा-२६५ सूतसंहिता—८७ सूर-- २८०, ३६६ टि सूरदास - १५२ सूरसागर- ६८, १५२ टि०, १५३ टि०, १५४ टि०, १५५ टि०, १५७ टि० १६० टि०, १८१ टि० सुरसारावली— १५२ टि०, १५७ टि० सूर्यज-१४४ सूर्यतापिन्युपनिषद् - १६३ टि० सुर्यपीठ-३०० सूर्यस्तोत्र- १६३ टि०, १६५ टि० सूर्योपनिषद्-१६२ टि० सृष्टिपद्म--२२३ सृष्टिसूक्त--३१८, ३३८, ३७६ सोनपुर---६८ सोमघट---२७१ सोमनाथ—३३६, ३६७ टि०

सोमपा---३७४ सोमवल्लरी— ३२८ सोमसूत्र-४३०, ४३१ सौन्दर्यलहरी---३० टि०, ३१ टि०, ८८३, . ०६, २०६ टि०, **२१**१, २११ टि०, २२२, २२४, २२४ टि०, २४५ टि०, ४२७ टि०, ४३६ सौभाग्य-भास्करभाष्य (बम्बई)---१०६ टि०, १७० टि०, १८० टि०, १८१ टि०, १६५ टि०, १६६ टि०, २०६ टि०, २०७ टि०, २१० टि०, २११ टि॰, २१२ टि॰, २१३ टि॰, २१४ टि॰, २१५ टि॰, २१८ टि॰, २२१ टि॰, २२२, २४१ टि०, २४३ टि०, २४६ टि०, २६० टि॰ सौभाग्या---२१३ सौमन्तवी--३७३ सौरपुरण--१०७, १०६ टि०, ३०० टि० सौर-संहिता—५ टि० संकर्षण-- २१६ संकिशा— ४६० संकेतवट — ३६५ संकेतवन---३६२ संक्षोभिणी—२२७ संख्यान - १६ संजीवी मलाइ - १४१ संयुत्तनिकाय---२५५ टि० संसारचक--- २२७ संसारमही रह - २१२ संसिद्धा ३६६ मंसृति-१२५, साँची - ५३, २६०, ४६२ साँची-स्तूप-- ४४३, ४४४, ४५८

सिंगसेरी-४१५

सिहलद्वीप---३११

सिंहवाहत--७६ स्कन्द-- ६६

स्क दपुराण-- ११ हि०, ५७ हि०, ६० हि०, ६१ हि०, ६३ हि०, ६६ हि०,

७२ टि०, ७३ टि०, ७५.

०डी उर

स्टेला कामरिश – २२३

स्तम्भ—२६१, २६२ स्तम्भशिखर—२६०

स्तम्भाराम -- २६४

स्याणुक---र५८, २५६, २६०, २६५ ४२७, ४३८, ४४१, ४४७

स्याणुक-मुद्रा -- ४२६, ४४०, ४४६

स्थाणुक-मूर्त्ति-- २६१, २६४, ४४५, ४४८, ४५५, ४५६, ४६०

स्थितपाठ---२४०

स्थितपाठ्य---१०

स्थितप्रज्ञावस्था---२३४

स्यिति-तत्त्व—२६१

म्यिति-शक्ति—२७१

स्पन्द-५

स्मृतिप्रकाश—२६२ टि० स्मृतिसार—२६१ टि०

स्वतन्त्र-तन्त्र---२१७, २१६

स्ववाकार-४४

म्बयम्भूनाथ-मन्दिर--४६२

स्वयम्मूलिङ्ग –१०६, (१०, २४५,

२४५ टि०, २८२, ४६५ स्वात—४४५

स्वाधिष्ठान—२६३, ४११, ४६६

स्वामीदयानन्द---३ १६

स्वाहाकार---४४

ξ

हकाराद्व**ं — २८७, २८८**, २८६ हजरत ईसा — २६८

हजरतमूसा---२६८

हनुमान्- १३८, १३६, १४०, १४५

हनुमान्कूल— **१४१** हनुवरदेश—१४५

हन्तकार—१४४

हमवनतोता - १४१ हयग्रीय---२६६, ४५७

हयशीपंपञ्चरात्र--२७४ टि०

हरगौरी-४२३, ४२४ हरिप्रिया-३६०

हरिद्रागणेश—२४० हरिवश—१६१

हरिहर-४३, ४७

हरिहरनाथ-६६

हरिहर-मृत्ति-- ६६

हरिहरस्तुति—३४ टि० हर्मन याकोती—१३३

हर्पचरित-११७

हायीगुम्फा-- २६७, ४३२

होदिमत--२२५, ७६

हिन्दू-पैन्थियोन-४ ५, ४२०

हिमाद्रि — ३७४

हिरण्यकशिपु—७१, १३१, ३२१, ४३०

हिरण्यगर्भ — ५२, २२३, ४२२, ४२३ हिरण्याक्ष — ७१, १३१, १६५, ३२१

होनयान--२६६

हुन्मन्त - २६३, २६४

हुपीकेश-७०

हेगेल गार्डन—१४० हेम—३६१

हेमचन्द्र--२५१ टि०

हेमसभानाथ-माहातम्य--८८

हेरम्ब-- ४०

हेरम्बोपनिपद्--३७ टि०

हेलमुथ---२५२ टि०

है्बेल--५२,५ -, र६१, ६४, २६७, र६८

होमग्राम--१४१

होलीगोष्ट— २६८

हस— ४८, ५१, ७०, ६८, २७१, २७२

हसद्वीष्—१४५

हमवती ऋचा—२७२ हसोपनिपद् —११२

हिंगुला—२८६

ह्रीकार-४६

ह्वी॰ ग्लासनैप (बलिन)—२५२ टि॰

भारतीय प्रतीकविद्या



ॐ कारस्वरूप ब्रह्म-गणेश चित्र-सं० १

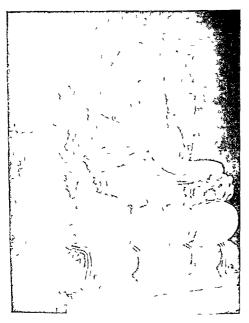

गणेश (जाना) चित्र स०२



गर्णेश ( जावा ) चित्र-सं० ३

### भारतीय प्रतीकविद्या



ॐकार गणेश ( नृत्य मुद्रा में ) चित्र-सं०४



ॐकार गणेश चित्र-म० ५

## गरतीय प्रतीकविद्या



सिंहवाहन गराेश चित्र-सं० ६



नटराज गर्गेश चित्र-सं० ७

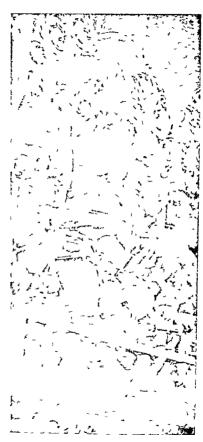

नटेग ⊺थेश चित्र-मं० =



नटेश गणेश चित्र ह



नटेश गयेश चित्र ६ (क)

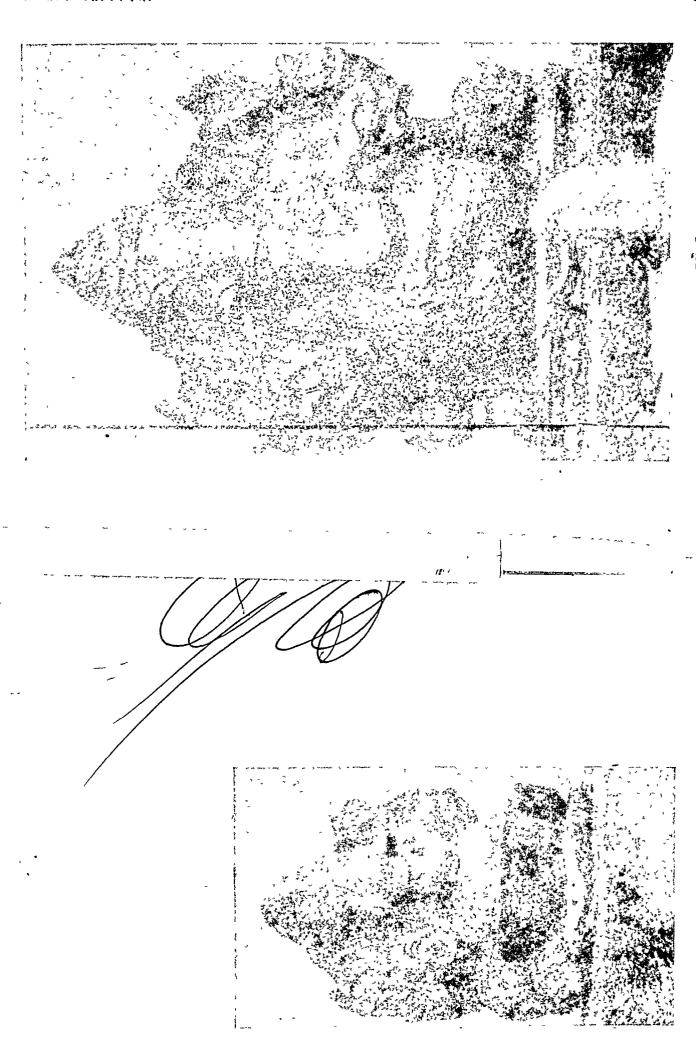

(ग) भारतीय प्रतीकविद्या



गयेश बित्र ६ (घ)



गणेशी चित्र ६ (च)

७ (च) भारतीय प्रतीकिवद्या



गयेशी चित्र १ (छ)

# भारतीय प्रतीकविद्या



विध्यु का शयनमूरि







यज्ञपुरुष विष्णु चित्र-सं० १२

१० भारतीय प्रतीमिवद्या



विष्णु चित्र-सं० **१३** 



विष्णु चित्र-सं**०** १४



विष्णु चित्र-सं० १५



दशावतार चित्र-सं० १६

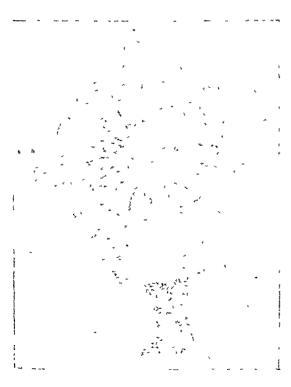

सुदर्शन चक्र चित्र-सं० १७

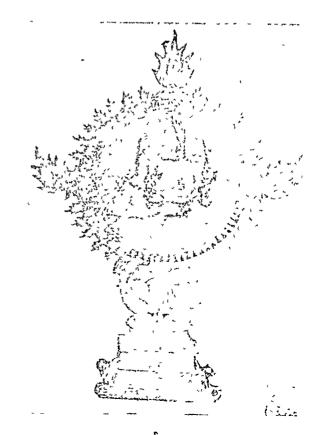

सुदर्शन चक्र चित्र-सं० १८



सुदर्शन चक्क चित्र स०१८ (क)



विष्णु चित्र-स० १६

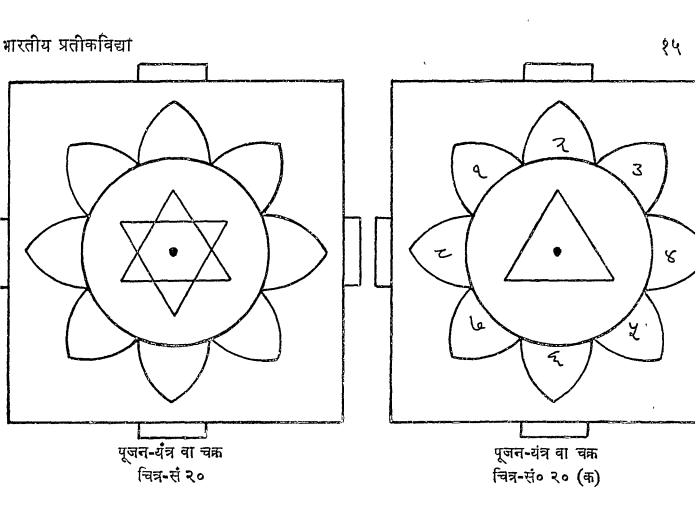

O45 REYNOLDS FINE CARBURE LASERTIP



मुरतजीगंज की पत्थर की थाली चित्र-सं० २१

### (टा० वि ध्येश्वरी प्रसान मिह—चित्र-स० ४३)



बोधगया का वेष्टना चित्र सं० २२



शिवशक्ति

भारतीय प्रतीकविद्या



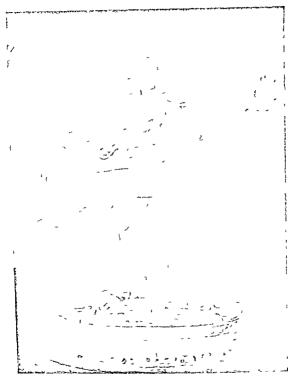

नटराज ( दक्षिणापथ ) चित्र-स॰ २८

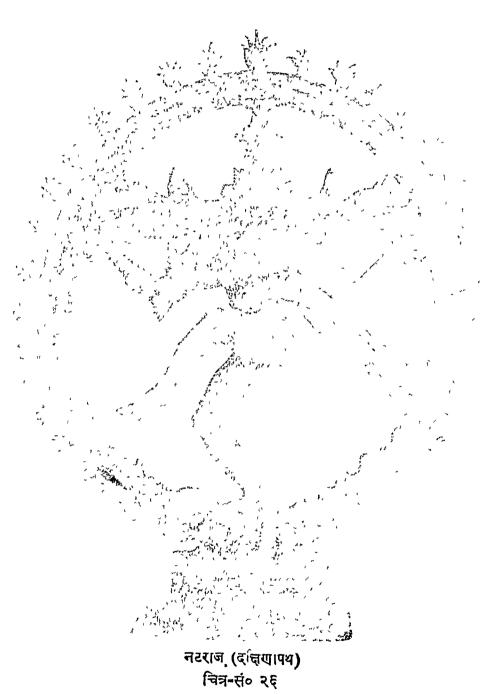



नटराज चित्र-सं० २७

हर-पार्वती (नटेश-नटेशी—िचित्र-सं० २६





अर्थनारीश्वर (नटेरा-नटेशी—चित्र-स० २८)

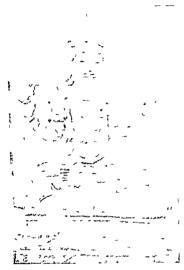

देवी—शिवा चित्र स॰ ३०



वीदे---रिावा



देवी—शिवा चित्र=सं० ३१







शिव-परिवार चित्र-सं० ३४



नटेश, चतुर नृत्य मै चित्र-सं० ३६



गजासुर वध चित्र-स० **३७** 



हरगौरी<sup>=</sup>(दक्तिखापथ) चित्र-स॰ ३८



शरभ (नेपाल) चित्र-सं० ४०



नटेरा शिवसिष्ट गिन-सं० ४२



काशो विश्वमाष भित्र मं• ४१



एकमुख लिङ्ग चित्र-सं० ४३



ৰুৱ বিদ্ন-শ০ ४४

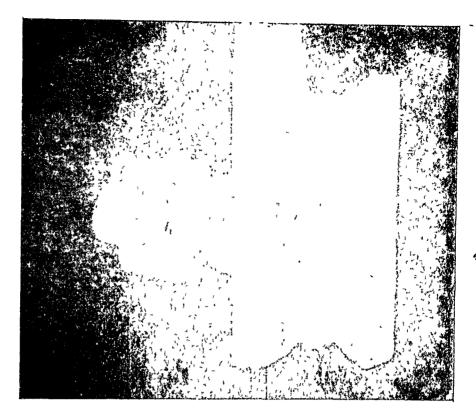

चौमुखी महादेव। चित्र सं० ४६



त्रिमूति या चौमुखो महादेव। चित्र सं० ४५



बुद्ध चित्र-म० ४४

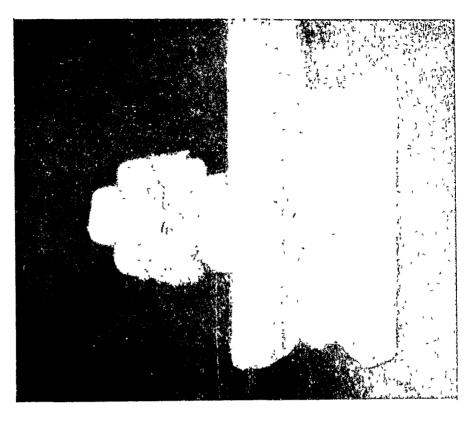

चौमुखी महादेव। चित्र सं०४६



त्रिमूति या चौमुखी महादेव। चित्र सं० ४५



शिवज्योतिस्तम्मः मृतस्तम्म । रात्तस्थानः। चित्र ५० ४७



त्रिमूर्ति । इ।थांगुम्फा । चित्र स० ४⊏







मृत्युक्षय ।शव । चित्र स० ५१



रि। नियानार मन्दिर । इंगाल । चित्र स॰ ५३



मृतस्तम्म या शिवितगाकार मन्दिर। उत्तरापथ। वगात। चिन सं० ४२



शिवलिङ्गाकार मन्दिर।

्रे बंगाल । चित्र स॰ ५४



शिवलिगाकार मान्द्र । वंगाल । चित्र सं० ५५

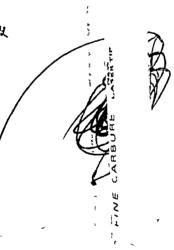



शिश्नमूर्ति । गुडी महाम् । मद्रास्। चित्र सं० ५६



शिश्नमृति का ऊर्ध्वभाग । चित्र सं० ५७



एक प्राचीन शिवलिंग। उत्तरापथ। उत्तरप्रदेश। चित्र सं॰ ५८



चित्र ५ म का दूसरा दृश्य। चित्र सं० ५६









बालक्रष्य । कालियभदन चित्र स०६०



दुर्गा । नेपाल । चित्र सं० ६३





दुर्गो । महिषमदिनी । चित्र सं० ६४







काली। दगाल। चित्रम०६ द



काली। वंगाल। चित्र स० ६६





देवी। कामाख्या। असमदेश।



षोडशो वा त्रिपुरा । वंगाल.। त्रित्र सं० ७१



क्षिनमस्ता । नेपाल। चित्र स० ७३

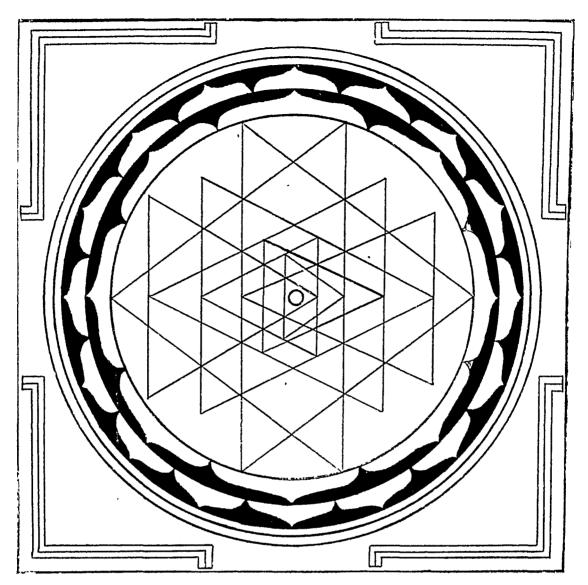

श्रीयन्त्र । चित्र सै० ७६

धूमावती । नेपाल । चित्र सं० ७५



नटेश्वरी । तारा । नेपाल । चित्र स० ७७



नटेशा । नैरात्मा । नपाल चित्र स० ७=



भादिनाथ श्रपभनाथ। चित्र स्ट ७६



THE CARBURE LANGE CARBURE







महावीर चित्र सं॰ ८२



चक्रेश्वरी श्रीर यत्त गोमुख । गण्डवाल, ग्वालियर राज्य चित्र सं० ⊏४









बुद्ध । यित्र सै० म्

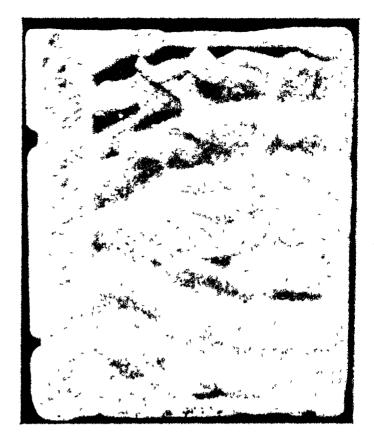





सौंचीका पूर्व दार। वित्र स०६०



मोहन-जो दड़ो की पशुपित मूर्ति चित्र सं० ६१

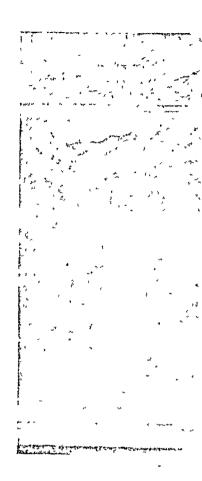

बुद्ध चित्र सं० १२



साँची के द्वार का एक भाग चित्र सं० ६३



मॉबाहार का एक माग चक्र और त्रिशल चित्र सै० ६४



भरहूत । चक्र-त्रिशूल । चित्र स० १५



बुद्ध । नेपाल । चित्र स० ६६





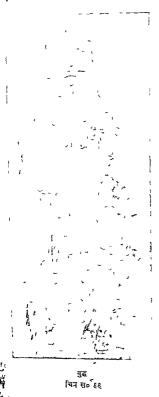



बुद्ध चित्र स० १००













सिंहारू वृद्ध चित्र सं० १०७



यव-युम श्रथवा जगन्माता-पिता । नेपाल । चित्र सं० १०६



बुद्ध । नेपाल । चित्र सं० १०८



यव-युम (जगन्माता-पिता) । नेपाल । चित्र सं० ११०

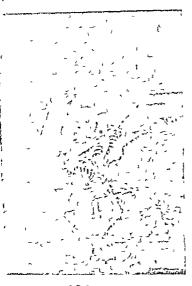

चितिपति । रहामा । चित्र म० १११



दुद्ध । परमाश्व मृति । नेपाल ।



त्रैलोक्य विजय । ढाका ।



त्रैलोक्य विजय । पटना । चित्र सं० ११४



श्रवलोकितेश्वर चित्र सं० ११४



मन्तुश्री। जावा। चित्र सै० ११७



उद्ध । स्यामदेश । निम मं० ११६

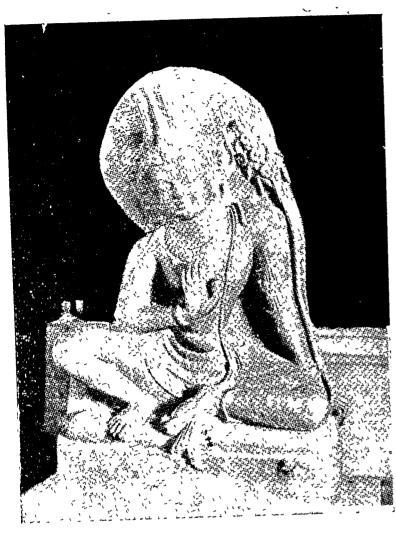

मैत्रेय वुद्धः। पटना । चित्रंभ्यसं० ११८



श्रवलोकितैश्वर । पटना । चित्र सं० ११६



प्रज्ञापारमिता निस् मृत्या

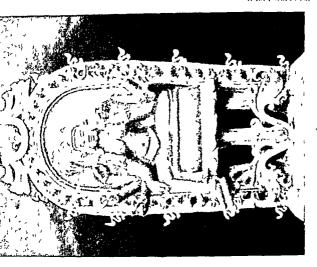

143 50 243



तारा । पटना । नित्र रा० १२१



तारा । पटना । चित्र सं० १२३



तारा। पटना। चित्र सं० १२४

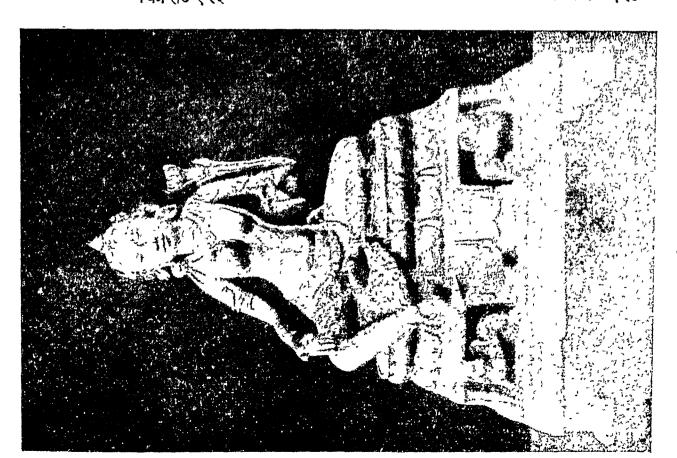

श्यामा । कुकिहार, पटना । चित्र स्० १२४

## भारतीय प्रतीयविधा





तारा । डाक्हार, परना । चित्र ते० १२६



महासितवतो । नेपाल

त्रैलोक्य विजय । पटना । चित्र सं० १२८







चित्र इस



त्रिरत्न। चित्र स० १३२



तिरत्न अर्थात् बुद्ध, धम, सप । चित्र सुन १३३



( इयग्रीव ? ) भैरव । पटना । चित्र सं० १३४



स्तूप चित्र सं० १३५



स्तूप। चित्र संट १३६



मांची बारागा नित्र मेंट शिंड



रपूर। नासन्या। परना चित्र सं० १३७



स्तूप । श्रमरावती । चित्र संख्या १३६





स्तृप-स्तम्भ, श्रमसवता । चित्र स्ट्या १४०(क)

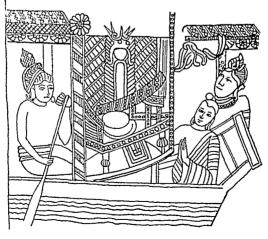

स्तूप-स्तम्भ । श्रमरावता चित्र मरथा १४१



चैत्यभवन । कार्ले । चित्र संस्था १४२



एकसिंह शिखर विहार। चित्र संख्या १४४



चैत्यभवन के स्तम्भ। कार्ले। चित्र संख्या १४३



एकगज शिखर। विहार। चित्र संख्या १४५



ष्कृत्व शिखर । रामपुरवा, विहार । चित्र सम्या १४६



चारवृष शिग्गर । विहार । चित्र मेर्या १४७



चारअश्व शिखर । चित्र संख्या १४८



चारमिंह शिखरा। चित्र मन्या १४६



कन्दर्प महादेव का प्रासाद। खजुराहो। चित्र संख्या १५०



बाषगया का मन्दिर। चित्र सख्या १६२



मद्भि । ग्वासियर। वित्र सङ्ग १५१

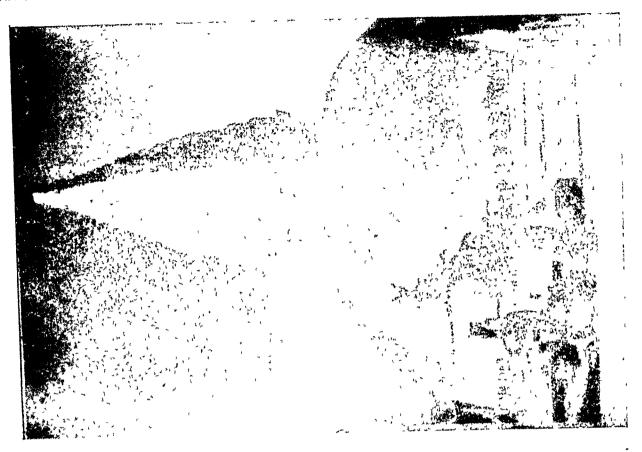



स्वयंभूनाथ । नेपाल । चित्र संख्या १५३

चित्र सच्या १४६





प्राप्ताद-पुरम् । वैकीक् । चित्र सस्या १५५



चक्र-त्रिश्ल । चित्र संख्या १५७

(,!

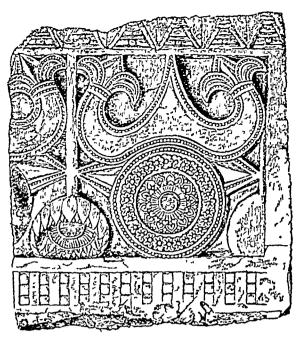

चक्र-त्रिश्र्ल । चित्र संख्या १५८

OAS REYNOLDS FINE (ARBURE LASENTIN



वुद्ध का चरणन्यास चित्र संख्या १५६





त्रमोघभृति का सिक्षा चित्र संख्या १६०

भारतीय प्रतीकविद्या महमूद गजनवी की कन पर यन्त्र। गजनी। चित्र सख्या १६१

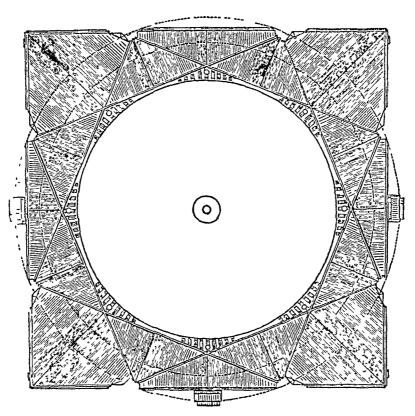

बीजापुर के मुहम्मद शाह की कब पर यन्त्र। चित्र संख्या १६३

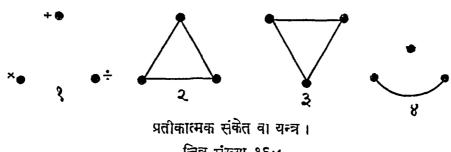

चित्र संख्या १६४

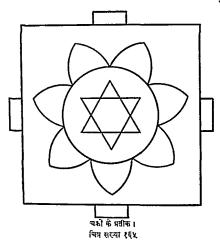

